## हिंदी-साहित्य का इतिहास

<sub>लेखक</sub> रामचंद्र शुक्ल



नागरीप्रचारिणी समा, काशी।

प्रकाशक :: नागरीयचारिग्री समा, काशी मुद्रकः :: देवताप्रसाद गहमरी, ससार प्रेस, काशी संशोधित श्रौर प्रवर्द्धित पॉचवॉ सस्करण; ५००० प्रतियॉ संवत् २००६ वि० :: मूल्य ७)

### - प्रथम संस्करण का

#### वक्तव्य

हिंदी-किवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिविसह सेंगर ने सन् १८८३ ई॰ में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन् १८८६ में डाक्टर (अब सर) प्रियर्सन ने 'मार्डन वर्नाक्युलर लिटरेचर अव नार्दन हिंदुस्तान' के नाम से एक वैसा ही बड़ा किव वृत्त-संग्रह निकाला। काशी की नागरी-प्रचारिणी समा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहसों हस्तिलिखित हिंदी-पुस्तके देश के अनेक भागों मे राज-पुस्तकालयो तथा लोगों के घरों मे अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन् १६०० से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन् १६११ तक अपनी खोज की आठ रिपोटोंं मे सैकड़ों अज्ञात किवयों तथा ज्ञात किवयों के अज्ञात अथों का पता लगाया। सन् १६१३ में इस सरी सामग्री का उपयोग करके मिश्रवधुओं (ओयुत पं० श्यामिबहारी मिश्र आदि) ने अपना बड़ा भारी किव-वृत्त-संग्रह 'मिश्रवंधु-विनोद' जिसमें वर्त्तमान काल के किवयों और लेखकों का भी समावेश किया गया, तीन मार्गों मे प्रकाशित किया।

इघर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिचा का विधान हुत्रा तब से उसके साहित्य के विचार-शृंखला-बद्ध इतिहास की ग्रावश्यकता का श्रनुभव छात्र श्रौर श्रध्यापक दोनों कर रहे थे। शिचित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के श्रनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप मे जो जो परिवर्त्तन होते श्राए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएँ फूटती रही हैं, उन सब के सम्यक् निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल-विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सचा श्रध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। सात श्राठ सो वर्षों की सचित ग्रंथराशि समने लगी हुई थी; पर ऐसी निर्दिष्ट सरिण्यों की उन्द्रावना नहीं हुई थी जिनके श्रनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाश्रों के हजारो कवियों की केवल

कालक्रम से गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाऍ साहित्य के इतिहास के ग्राध्ययन मे कहाँ

तक सहायता पहुँचा सकती थीं ? सारे रचना-काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों मे ऑख मूँदकर बॉट देना—यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है. क्या नहीं—किसी वृत्त-सग्रह को इतिहास नहीं

खंड के भीतर क्या त्राता है, क्या नहीं—िकसी वृत्त-सग्रह को इतिहास नहीं वना सकता। पाँच या छः वर्ष हुए, छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ सिह्ति नोट

तैयार किए थे जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्तित जन समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियो को लच्य करके हिंदी-साहित्य के इतिहास के काल-विभाग और रचना

की भिन्न-भिन्न शालात्रों के निरूपण का एक कचा ढाँचा खड़ा किया गया था।

'हिंदी-शब्द सागर' समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा ग्रौर साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया ग्रातः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिये जितनो ग्राधिक सामग्री मैं जरूरी समक्तता था उतनी तो उस ग्रविध के

कर यह कार्य्य पूरा किया । इस पुस्तक में जिस पद्धितं का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े मे उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है ।

भीतर न इकटो हो सकी, पर नहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान सामने रख-

पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल-खंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है।

इस प्रकार प्रत्येक काल का एक निर्देष्ट सामान्य लच्चण बताया जा सकता है। किशी एक ढग की रचना को प्रचुरता से श्रिभिपाय यह है कि शेष दूसरे ढंग की रचनाश्रो में से चाहे किसी (एक) ढंग की रचना को ले वह परिमाण में प्रथम के बरावर न होगी; यह नहीं कि श्रीर सन ढगो की रचनाएँ मिलकर भी

उसके बराबर न होगी । जैसे, यदि किसी काल में पॉच हंग की रचनाएँ १०, ५, ६, ७ श्रीर २ के क्रम से मिलती है तो जिस ढंग की रचना की १० पुस्तकें है उसकी प्रचरता कही जायगी यद्यपि शेष श्रीर ढंग को सब पस्तकें मिलकर २०

उसकी प्रचुरता कही जायगी यद्यपि शेष श्रोर ढंग की सब पुस्तकें मिलकर २० हैं। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथो की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत श्रिधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले श्राते हैं उस ढंग की रचना उस काल के लिख्या के श्रितर्गत मानी जायगी, चाहे श्रीर दूसरे-दूसरे ढंग की श्रिप्रसिद्ध श्रीर साधारण कोटि की बहुत-सी पुस्तकें भी इधर-उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक-प्रवृत्ति की प्रतिध्विन है। साराश यह कि इन दोनों बातो की श्रीर ध्यान रखकर काल-विभाग का नामकरण किया गया है।

त्रादिकांल का नाम मैंने 'वीरगाथा काल' रखा है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएँ मिलती है— अपभ्रश की और देशभाषा (बोलचाल) की। अपभ्रश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म-तत्त्र निरूपण-संबंधी हैं जो साहित्य-कोटि में नहीं आतों और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिये ही किया गया है कि अपभ्रश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य-कोटि में आनेवाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यक पुस्तकें नेवल चार हैं—

१ विजयपाल रासो

२ इम्मीर रासो

३ कीर्त्तिलता

, ४ कीर्त्तिपताका

देशभाषा कान्य की ग्राठ पुस्तकें प्रसिद्ध हैं—

५ खुमान रासो

६ बीसलदेव रासो

७ पृथ्वीराज रासो '

८ जयचद-प्रकाश

६ जयमयक जस-चंद्रिका

१० परमाल रासो ( स्त्राल्हा का मूलरूप

११ खुसरो की पहेलियाँ ऋदि

१२ विद्यापति-पदावली

इन्हीं बारह पुस्तकों की दृष्टि से 'श्रादिकाल' का लच्च्या-निरूपण श्रीर नामकरण हो सकता है। इनमें से श्रंतिम दो तथा बीसलदेव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। श्रतः श्रादिकाल का नाम 'बीरगाथा काल' ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीरगाथाश्रो की प्रवृत्ति रही है उसका सम्यक् निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है।

मिश्रवंधु श्रों ने इस 'श्रादिकाल' के भीतर इतनी पुस्तको की श्रौर नामावली दी है—

१ भगवद्गीता

२ वृद्ध नवकार

३ वत्तंमाल

४ समतसार

**५** पत्तलि

६ भ्रानन्य योग

७ जंबूस्वामी रासा

८ रैवतिगिरि रासा

६ नेमिनाथ चउपई

१० उवएस-माला ( उपदेशमाला )

इनमे से न० १ तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से रपष्ट है—

स्पष्ट है--- तेहि दिन कथा कीन सन लाई। हिर के नाम गीत चित आई॥

सुमिरों गुरु गोविंद के पाऊँ। श्रगम श्रपार है जाकर नाऊँ॥ जो वीररस की पुरानी परिपाटी के श्रनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर प्राकृत भाषा श्रीर कहीं चौपाई देखकर ही श्रवधी या वैसवाड़ी समकते हैं, जो भाव को 'थाट' श्रीर विचार को 'कीलिंग' कहते हैं वे यदि उद्धृत पद्यों को संवत् १००० के क्या संवत् ५०० के भी बताएँ तो कोई श्राश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक की संवत्-सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिये काफी है—'सहस सो सपूरन जाना।"

त्रव रहीं शेष नी पुस्तकें । उनमें नं० २, ७, ६ श्रीर १० जैनधर्म के तत्त्व-निरूपण पर हैं श्रीर साहित्य-कोटि में नहीं श्रा सकतीं । नं० ६ योग की पुस्तक है। नं० ३ श्रीर नं० ४ केवल नोटिस मात्र हैं; विषयों का कुछ भी विषरण नहीं है। इस प्रकार केवल दो साहित्यिक पुस्तके बचीं जो वर्णनात्मक (डेस्किप्टिव) हैं—एक में नद के ज्योनार का वर्णन है, दूसरी में गुजरात के रैवतक पर्वत का। श्रतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का श्रांतर नहीं पढ़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की ६ पुस्तकों साहित्यिक भी होतीं तो भी मेरे नामकर्ण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थीं; क्योंकि मैने ६ प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है।

एक ही काल और एक ही कोटि को रचना के भीतर नहाँ मिन्न भिन्न के प्रकार की परंपराएँ चली हुई पाई गई हैं वहाँ अलग शाखाएँ करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे, भिक्तकाल के भीतर पहले तो दो कान्य-धाराएँ— निर्मुण घारा और सगुण घारा—निर्दिष्ट की गई हैं। फिर प्रत्येक घारा की दो दो शाखाएँ स्पष्ट रूप से लिच्त हुई हैं—निर्मुण, घारा की ज्ञानाश्रयी और प्रमागी (स्की) शाखा तथा सगुण घारा की रामभिक्त और कृष्ण-भिक्त शाखा। इन घाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यो ही मनमाने हँग पर नहीं की गई है। उनकी एक दूसरी से अलगं करनेवाली विशेषताएँ अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी-जायंगी।

रीति-काल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परपरा चली है उसका उप-विभाग करने का कोई सगत आधार मुक्ते नहीं मिला। रचना के खरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है ? किसी काल-विस्तार को लेकर यों ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लच्चण न बताए जायेंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होनेवाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बॉध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल-प्रवर्त्तक कि का यह प्रभाव उसके काल मे होनेवाले सब कियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथो की बहुत गहरी छानबीन और सूद्म पर्य्यालोचना करने पर त्रागे चलकर शायद विभाग का कोई त्राधार मिल जाय, पर त्रभी तक मुक्ते नहीं मिला है।

रीति-काल के संबंध में टो बातें श्रौर कहनी हैं। इस काल के किवयों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं श्रिधिक नहीं प्रवृत्त हुश्रा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य श्रपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का श्रौर व्यवस्थित ढॉचा खड़ा करना था, न कि किव-कीर्तन करना। श्रतः किवयों के परिचयात्मक विवरण मेने प्रायः मिश्रबंधु विनोद से ही लिए है। कहीं कहीं कुछ किवयों के विवरणों में परिवर्द्धन श्रौर परिष्कार भी किया है; जैसे, ठाकुर, दीनदयाल गिरि, रामसहाय श्रौर रिक गोविंद के विवरणों में। यदि कुछ कियों के नाम छूट गए या किसी किव की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुश्रा तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य-हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैने जितने किव लिए हैं या जितने ग्रथों के नाम दिए हैं उतने ही जरूरत से ज्यादा मालूम हो रहे हैं।

रीतिकाल या श्रीर किसी काल के कियों की साहित्यिक विशेषताश्रों के संबंध में मैंने भो सिह्म विचार प्रकट किए है वे दिग्दर्शन मात्र के लिये। इतिहास की पुस्तक में किसी किव की पूरी क्या श्रधूरी श्रालोचना भी नहीं श्रा सकती। किसी किव की श्रालोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कियों के सबंध में ही थोड़ा विस्तार के साथ लिखना पड़ा है। पर वहाँ भी विशेष विशेष प्रवृत्तियों का हो निर्धारण किया गया है। यह श्रवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी श्रीर कुछ को बाधक कहा है।

श्राधुनिक काल में गद्य का श्राविभीव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। इस सिलये उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। इस थोड़े से काल के बीच में हमारे साहित्य के भीतर जितनी श्रानेकरूपता का विकास हुश्रा है उतनी श्रानेकरूपता का विधान कभी नहीं हुश्रा था। पहले मेरा विचार श्राधुनिक काल को 'द्वितीय उत्थान' के श्रारंभ तक

लाकर उसके आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संनिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों, और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समक्त पड़ता था। पर जी न माना। वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया।

वर्तमान काल के अनेक प्रतिमा-सपन्न और प्रमानशाली लेखको और किवियों के नाम जल्दी में या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिये उनसे तथा उनसे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप में परिचित महानुभावों से ज्ञाम की प्रार्थना है। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है इससे इसका जो रूप में रखना चाहता था वह भी इसे पूरा पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। किवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है। इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लच्चणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की और ही अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है।

कहने की ग्रावरयकता नहीं कि हिंदी-साहित्य का यह इतिहास 'हिंदी-शब्द-सागर' की भूमिका के रूप में 'हिंदी-साहित्य का विकास' के नाम से सन् १६२६ के जनवरी महीने में निकल चुका है। इस ग्रलग पुस्तुकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई है—विशेषतः ग्रादि ग्रीर अत में। 'ग्रादि काल' के भीतर ग्रपग्रंश की रचनाएँ भी ले ली गई हैं क्योंकि वे सदा से 'भाषा-काव्य' के ग्रंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। किन परंपरा के बीच प्रचित्त जनश्रुति कई ऐसे प्राचीन भाषा-काव्यों के नाम गिनाती चली ग्राई है जो ग्रपग्रंश में हैं— कैसे, कुमारपालचरित ग्रीर शार्ड्य स-कृत हम्मीररासो। 'हम्मीररासो' का पता नहीं है। पर 'प्राकृत-पिंगल-सूत्र' उलटते पुलटते मुक्ते हम्मीर के ग्रुदों के वर्णन-वाले कई बहुत ही ग्रोजस्वी पद्य, छंदों के उदाहरण में, मिले। मुक्ते पूर्ण निश्चय हो गया है कि ये पद्य शार्ड्य के प्रसिद्ध 'हमीररासो' के ही हैं।

श्राधिनिक काल के श्रत में वर्तभान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन

को थोड़ा श्रीर पल्लिवत इसिलये करना पड़ा निसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़नेवालों को भी हो नाय श्रीर वे घोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हो।

मिश्रबंधुर्श्नों के प्रकाड किववृत्त-संग्रह- 'मिश्रबंधु-विनोद' का उल्लेख हो चुका है। 'रीतिकाल' के किवयों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं ग्रतः ग्राधुनिक शिष्टता के ग्रनुसार उसके उत्साही ग्रोर परिश्रमी संकलन-कर्तांग्रों को घन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समक्तता हूं। हिंदी-पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुक्ते समय समय पर—विशेषतः सदेह के स्थल ग्रांने पर उल्टरनी पड़ी हैं। राय साहब बाबू श्यामसुंदर दास बी० ए० की 'हिंदी-कोविद-रलमाला,' श्रीयुत पं० रामनरेश त्रिपाठी की 'कविता-कौमुदी' तथा श्रीवियोगी हरिजी के 'नजमाधुरी सार' से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है, ग्रातः उक्त तीनो महानुभावों के प्रति मैं ग्रापनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। 'ग्राधुनिक काल' के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना पड़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पं० केदारनाथ पाठक ही काम ग्राए। पर न ग्राज तक मैंने उन्हे किसी बात के लिये घन्यवाद दिया है, न ग्रंब देने की हिम्मत कर सकता हूं। 'घन्यवाद' को वे 'ग्राजकल की एक वदमाशी'' समक्तते हैं।

इस कार्य में मुक्तसे जो भूलें हुई हैं उनके सुघार की, जो त्रुटियाँ रह गई हैं उनकी पूर्ति की त्रीर जो त्रपराध बन पड़े हैं उनकी चमा की पूरी त्राशा करके ही मैं त्रपने अम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ।

काशी ग्राषाढ़ शुक्त ५, १६८६ }

रामचंद्र शुक्क

### संशोधित श्रौर प्रवर्द्धित संस्करण के संबंध में दो बातें

कई संस्करणों के उपरान्त इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला, इससे इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ीं।

'श्रादिकाल' के भीतर वज्रयानी सिद्धों श्रीर नाथपंथी योगियों की परंपराश्री का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिये करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्णुण संत-मत के प्रचार के लिये किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों श्रीर योगियों की रचनाएँ साहित्य-कोटि में नहीं श्राती श्रीर योग-घारा काव्य या साहित्य की कोई घारा नहीं मानी जा सकती।

'मिक्त-काल' के अतर्गत स्वामी रामानद और नामदेव पर विशेषरूप में विचार किया गया है; क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बाते प्रचलित हैं। 'रीति-काल' के 'सामान्य परिचय' में हिंदी के अलंकार-ग्रंथों की परंपरा का उद्गम और विकास कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया है। घनानंद आदि कुछ मुख्य मुख्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप में मिलेगा।

'श्राधुनिक काल' के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास इधर जो कुछ सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग मे जो जो विलच्च बाधाएँ पड़ी हैं उनका भी स्विस्तर उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्त्तमान अर्थात् आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में सम-सामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है जिससे आजतक के साहित्य की गति-विधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा।

श्राशा है कि इस संशोधित श्रीर प्रवर्द्धित रूप में यह इतिहास विशेष उपयोगी सिद्ध होगा।

श्रच्य तृतीया संवत् १६६७

रामचंद्र शुक्ल

### प्रकाशक का वक्तव्य

इस पुस्तक का यह नवीन संस्करण इसके विद्वान् लेखक द्वारा संशोधित श्रीर प्रविधित रूप में पाठकों की सेवा में उपस्थित है। लेखक तथा प्रकाशक ने इसकी अनुदिन बढ़ती हुई माँग को देखकर इसे शीघ से शीघ प्रकाशित करने का घोर प्रयंत किया, किंतु जिस रूप में इसको निकालने का विचार था वह अत्यंत अमसाध्य होने के कारण समय पर न निकल सका जिससे पाठकों, विशेषकर परीचार्थियो, को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। पर पाठको की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए हमे प्रस्तुत रूप में पुस्तक को प्रकाशित करना पड़ रहा है। लेखक को कुछ नवीन कवियो श्रीर लेखकों के विषय में लिखना श्रमी शेष था। इसके लिये हम चम्य हैं। श्रगले संस्करण में उसकी पूर्ति श्रवश्य कर दी जायगी।

प्रधान मंत्री, काशी-नागरीप्रचारिखी सभा

लेखक का श्रयानक देहावसान हो जाने से नई घारा के कई वर्तमान किवयों का विवेचन विस्तृत रूप में नहीं प्राप्त हो सका। फलतः 'पंजाब संस्करण' में जो संन्तिस विवेचन छापा गया था वही इस ग्रंथ में, पृष्ठ ६२३ के श्रांतिम श्रानुच्छेद से लेकर पृष्ठ ६३० तक उद्धृत कर दिया गया है।

जन्माष्टमी, संवत् १६६६

### विषय-सूची

### (दिए हुए अंक पृष्ठों के हैं)

### काल-विभाग

जनता श्रीर साहित्य का संबंध, १ ; हिंदी साहित्य के इतिहास के चरि काल १; इन कालों के नामकरण का तालपर्य, १-२ ।

्र आदि-काल

### प्रकरण १

#### सामान्य परिचय

हिदी । सिहत्य का आविभाव-काल, ३ ; प्राकृताभास हिंदी के सबसे पुराने पद्य, ३ ; आदिकाल की अवधि, ३ ; इस फाल के आरंभ की अनिर्दिष्ट लोक-प्रवृत्ति, ३; 'रासो' की प्रबंध-परपरा, ई-४; इस काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार, ४; ग्रापभ्रंश-परंपरा, ५ ; देशी भाषा, ५।

# प्रकरण २ अपश्रंश-काल

श्रपभ्रंश या लोक-प्रचलित काव्य-भाषा के साहित्य का श्राविभीव-काल, ६ ; इस कान्य-भाषा के विषयं, ६ ; 'श्रंपभ्रंश' राज्द की न्युत्पत्ति, ६; जैन ग्रंथकारो की अपभ्रश रचनाएँ, ७ ; इनके छंद, ७ ; बौद्धों का वज्रयान संप्र-दाय, ७ ; इसके सिद्धों की भाषा, ७ ; इन सिद्धों की रचना के कुछ नमूने, ६-११ ; बौद्ध धर्म का तात्रिक रूप, ११ ; "संध्या भाषा", १२ ; वज्रयान संप्र-दाय का प्रभाव, १२ ; इसकी 'महासुह अवस्था, १३ ; गोरखनाथ के नाथपंथ ुको मूल, १३; इसकी वज्रयानियों, से भिन्नता, १३; गोरखनाथ का समय,

१३-१४; नवनाथ, १५; मुसलमानो ख्रोर भारतीय योगियों का संसर्ग, १५; गोरखनाथ की हठयोग-साधना, १६; 'नाथ' संप्रदाय के सिद्धांत, १६-१७; इनका वज्रयानियों से साम्य, १७; 'नाथ' पंथ' की भाषा, १८; इस पंथ का प्रभाव, १८; इसके ग्रंथ, १८; इन् ग्रंथों के विषय, १६; साहित्य के इतिहास में केवल भाषा के विकास की दृष्टि से इनका विचार, १६-२०; ग्रंथकार-परिचय, २१-२६; विद्यापित की अपभ्रंश रचनाएँ, २६; अपभ्रंश कवितास्रों की भाषा, २७-२८।

#### छकरण ३

#### देशभाषा कान्य

#### वीरगाथा

देशभाषा-कान्यों की प्रामाणिकता में संदेह, २६; इन कान्यों की भाषा और छंद, २६; तत्वालीन राजनीतिक परिस्थिति, २६-३०; वीरगाथाओं का आविर्माव, ३०; इनके दो रूप, ३१; 'रासो' शन्द की न्युत्पत्ति, ३२; ग्रंथ-परिचय, ३२-३८; ग्रंथकार-परिचय, ३८-५२।

#### प्रकरण ४

### फुटकल रचनाएँ

लोकभाषा के पद्य, ५३; खुसरो, ५३-५६; विद्यापित ५७-५६।

### पूर्व मध्यकाल

भक्तिकाल (१३७५-१७००)

#### प्रकरण १

#### सामान्य परिचय

इस काल की राजनीतिक ग्रौर धार्मिक परिस्थिति, ६०-६२; भक्ति का अवाह, ६२; इसका प्रभाव ६२-६३; सगुगा भक्ति की प्रतिष्ठा, ६३; हिंदू मुसलमान दोनों के लिये एक 'सामान्य मिक्तमार्ग' का विकास, ६३; इसके मूल स्रोत, ६४; नामदेव का मिक्तमार्ग, ६४; कन्नीर का निर्गुण-पंथ', ६४; निर्गुण-पंथ श्रीर नाथपंथ की श्रंतस्साधना मे भिन्नता, ६४; निर्गुणोपासना के मूल स्रोत, ६४; निर्गुण-पंथ का जनता पर प्रभाव, ६४-६५; मिक्त के विभिन्न मार्गों पर सापेत्तिक दृष्टि से विचार, ६५; कन्नीर के सामान्य मिक्तमार्ग का स्वरूप, ६५-६६; नामदेव, ६६; इनकी हिंदी-रचनात्रों की विशेषता, ६६; इनपर नाथपंथ का प्रभाव, ६६; इनकी गुरु-दीचा, ६८; इनकी मिक्त के चमत्कार, ६८; इनकी निर्गुन बानी, ६८; इनकी माषा, ७०; निर्गुणपथ के मूल स्रोत, ७०; इसके प्रवर्त्तक, ७०; निर्गुण धारा की दो शाखाएँ, ७१; ज्ञानाश्रयी शाखा और उसका प्रभाव, ७१; प्रेममार्गी सूक्ती शाखा का स्वरूप, ७१-७२; सूक्ती कहानियो का ग्राधार, ७२; कवि ईश्वरदास की 'सत्यवती कथा', ७२-७४; सूक्तियों के प्रेम-प्रवंधों की विशेषताएँ, ७४; कन्नीर के रहस्यवाद की सूक्ती-रहस्यवाद से भिन्नता, ७४; सूक्ती कवियों की माषा, ७४; सूक्ती रहस्यवाद मे भारतीय साधनात्मक रहस्यवाद का समावेश, ७४।

### प्रकरण २

### निर्गुण घारा

#### ज्ञानाश्रयी शाखा

कवि-परिचय, ७५ ६१; निर्गुग्गमार्गी संत किवयो पर समष्टि रूप से विचार, ६२-६३।

#### प्रकरण ३

### भेममार्गी (सूफी) शाखा

कवि-परिचय, ६४-१००: स्फी कवियों की कचीर से भिन्नता, १०१; प्रेम-गाथा-परपरा की समाप्ति, ११५; स्फी ब्राख्यान-काव्य का हिंदू कवि, ११५।

## प्रकरण है

#### सगुण घारा

### रामभक्ति शाखा

श्रद्धेतनाद के विविध-स्वरूप, ११६; वैष्ण्व श्रीसंप्रदाय, ११६; रामानंद का समय, ११६-११७; इनकी गुरु-परंपरा, ११७-११८; इनकी उपासना पद्धति, ११८: इनकी उदारता, ११८-११६; इनके शिष्य, ११६; इनके ग्रंथ, ११६; इनके बृत्त के संबंध में प्रवाद, १२०; इन प्रवादों पर विचार, १२०-१२४; किव परिचय, १२४-१५०; इनुमानजी की उपासना के ग्रंथ, १५०-१५१; राम-भक्ति काव्य-धारा की सबसे बढ़ी विशेषता, १५१; भिक्ति के पूर्ण स्वरूप का विकास, १५१ ५२; रामभक्ति की श्रंगारी भावना, १५२-५४।

#### प्रकरण ५

#### कृष्णभक्ति शाखा

### प्रकर्ण ३

### भक्तिकाल की फुटकल रचनाएँ

भिन्याव्य प्रवाह उमद्ने का मूल कारण, १६६; पठान शासकों का भारतीय साहित्य एवं सस्कृति पर प्रभाव, १६६-१६७; कवि-परिचय, १६८-२३०; स्की रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्यं आख्यान काव्य, १२०-२३१।

### उत्तर मध्यकाल

### रीतिकाल (१७००-१९००)

### प्रकर्ण ?

### सामान्य परिचय

रीतिकाल के पूर्ववर्ती लच्चण-ग्रंथ, २३२; रीति परंपरा का आरंभ, २३२; रीति-ग्रंथों के आधार, २३३; इनकी अखंड पर्परा का आरंभ, २३३; संस्कृत रीति-ग्रंथो से इनकी भिन्नता, २३३; इस भिन्नता का परिणाम, २३३; लच्चा ग्रंथकारों के ग्रान्वार्यत्व पर विचार, २३४; इन ग्रंथों के ग्राघार, २३४; शास्त्रीय दृष्टि से इनकी विवेचना, २३४-२३६ रीति-ग्रंथकार कवि ग्रीर उनका उद्देश्य, २३६-३७; इनकी कृतियों की विशेषताएँ, २३७; साहित्य विकास पर रीति-परंपरा का प्रभाव, २३७; रीति-प्रथों की भाषा, २३७-४० रीति कवियों के छंद और रस, २४१ ।

### प्रकरण २

रीति-ग्रंथमार कवि-परिचर्य, २४२-३२१।

### प्रकरण ३

### रीतिकाल के अन्य कवि

इनके काव्य के स्वरूप और विषय, ३२२; रीति ग्रंथकारों से इनकी भिन्नता, ३२२; इनकी विशेषताएँ, ३२२; इनके ६ प्रधान वर्ग-(१) शृंगारी कवि, ३२२; (२) कथा प्रबंधकार, ३२२-३२३; (३) वर्णनात्मक प्रबंधकार, ३२३; (४) स्किकार, ३२३-२४; (५) ज्ञानोपदेशक पद्यकार; ३२४; (६) भक्त किन, ३२४; वीररस की फुटकल कविताएँ, ३२४-२५; इस काल का गद्य साहित्य, ३२५; कवि-परिचय, ३२५-४०२ ।

### **आधुनिक** काल

(संवत् १९००-१९८०)

गद्य खंड

### प्रकरण ?

गद्य का विकास

### श्राधुनिक काल के पूर्व गद्य की श्रवस्था

( व्रनभाषा गद्य )

गोरखपंथी ग्रंथों की भाषा का स्वरूप, ४०३-०४; कृष्ण-भक्ति शाखा के गद्य-ग्रंथों की भाषा का स्वरूप, ४०४-०५; नाभादास के गद्य का नमूना, ४०५; उन्नीसवीं शताब्दी में ग्रोर उसके पूर्व लिखे गए ग्रन्य गद्य-ग्रंथ, ४०५ ०६; इन ग्रंथों की भाषा पर विचार, ४०६; काव्यों की ठीकाग्रो के गद्य का स्वरूप, ४०६-०७।

### (खड़ी बोली-गद्य)

शिष्ट समुदाय में खड़ी बोली के व्यवहार का श्रारंभ, ४०७; फारची मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी, ४०८; उर्दू-सिहत्य का प्रारंभ, ४०८; खड़ी बोली के स्वाभाविक देशी रूप का प्रसार, ४०८; खड़ी बोली के श्रास्तित्व श्रीर उसकी उत्पत्ति के संबंध में भ्रम, ४०८; इस भ्रम का कारण, ४०८; ग्रापभ्रेश काव्य-परपरा में खड़ी बोली के प्राचीन रूप की क्तलक, ४०६; संत कवियों की वानी की खड़ी बोली, ४०६; गंग किव के गद्य-ग्रंथ में उसका रूप, ४०६-१०; इस बोली का पहला ग्रंथकार, ४१०-११; पंडित दौलतराम के श्रमुवाद ग्रंथ में इसका रूप, ४११ १२; 'मंडोवर का वर्णन' में इसका रूप, ४१२; इसके प्राचीन कथित साहित्य का श्रमुमान, ४१२; व्यवहार के शिष्ट-भाषा रूप में इसका ग्रहण, ४१३; इसके स्वामाविक रूप की मुसलमानी दरवारी रूप—उर्दू—से भिन्नता, ४१३; ग्रा-साहित्य में इसके प्रादुर्भाव श्रीर व्यापकता का कारण, ४१३-१४;

जान गिलकाइस्ट. द्वारा इसके स्वतंत्र अस्तित्व की स्वीकृति, ४१४; गद्य की एक साथ परंपरा चलानेवाले चार प्रमुख लेखक—(१) मुंशी सदासुख लाल श्रीर उनकी माषा, ४१४-१६; (२) इंशा अल्ला खॉ श्रीर उनकी भाषा, ४१६-१६; (३) लल्लूलाल श्रीर उनकी भाषा, ४१६-२१; सदासुख लाल की माषा से इनकी भाषा की भिन्नता, ४२०; (४) सदल मिश्र श्रीर उनकी भाषा, ४२१-२२; लल्लूलाल की म षा से इनकी भाषा की भिन्नता, ४२२; इन चारों लेखकों की भाषा का सापेद्धिक महत्त्व, ४२१, हिंदी में गद्य-साहित्य-परंपरा का प्रारंम, ४२२; इस गद्य के प्रसार में ईसाइयों का योग, ४२३; ईसाई धर्मप्रचारकी की भाषा का रूप, ४२३-२४; मिशन सोंघाइटियो द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की हिंदी, ४२४-२६; ब्रह्म-समाज की स्थापना, ४२६; राजा राममोहन राय के वेदांत-भाष्य त्रमुवादं की हिंदी, ४२७; 'उदंत मार्त्तड' पत्र की भाषा, ४२७ २८; श्रॅगरेनी शिचा प्रसार, ४२८ २६; सं० १८६० के पूर्व की श्रदालती भाषा, ४२१-३०; अदालतो मे हिंदी-प्रवेश और उसका निष्कासन, ४३०; उर्द्र-प्रसार के कारण, ४३०; काशी और आगरे के संमाचार-पत्रों की मार्घा, ४३१-३२; शिच्चा-क्रम में हिंदी-प्रवेश का विरोध, ४३३; हिंदी-उर्दू के संबंध में गार्सों द तासी की मत, ४३३-३५।

### प्रकरण २

### गद्य-साहित्य का आविभवि

हिंदी के प्रति मुसलमान अधिकारियों के भाव, ४३६; शिक्तोपयोगी हिंदी पुस्तकें, ४३७; राजा शिवप्रसाद की भाषा, ४३७-३६; राजा लक्ष्मणसिंह के अनुवादों की भाषा, ४४०; फ्रेडरिक पिनकाट का हिंदी प्रेम, ४४१; राजा शिवप्रसाद के 'गुटका' की हिंदी, ४४२; 'लोकिमिन' और 'अवघ-अखबार' की भाषा, ४४२-४३; बाबू नवीनचंद्र राय की हिंदी-सेवा, ४४३; गार्कों द तासी का उर्दू-पत्तपात, ४४४; हिंदी गद्य-प्रसार में आर्थ-समाज का योग, ४४५; पंक अद्धाराम की हिंदी सेवा, ४४५-४७; हिंदी-गद्य-भाषा का स्वरूप निर्माण, ४४७-४८।

### श्रीधुनिक गद्य साहित्य-परंपरा का प्रवर्तन

### प्रथम उत्थान

(सं० १६२५-५०)

भारतेंदु का प्रभाव, ४६६; उनके पूर्ववर्ती श्रौर समकालीन लेखकों से उनकी शैली की मिलता, ४४६; गद्य-साहित्य पर उनका प्रभाव, ४४६; खड़ी-बोली-गद्य को प्रकृत-साहित्यक-रूप-प्राप्ति, ४५०; भारतेदु श्रौर उनके सहयोगियों की रौली, ४५०-५२; इनका दृष्टि-चेत्र और मानसिक अवस्थान, ४५२; हिंदी का ज्ञारंभिक नाट्य-साहित्य, ४५३-५४; भारतेष्टु के लेख ब्रौर निवंघ, ४५४-५५; हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, ४५५; इसका परवर्ती उपन्यास-साहित्य, .४५५-५६; भारतेदु-जीवन-काल की पत्र-पत्रिकाएँ, ४५६-५६; 'सारतेंदु हरिश्चंद्र-४५६-६४; उनकी जगनाथ-यात्रा, ४५६; उनका पहला अनुदित नाटक, ४५६; उनकी पत्र-पत्रिकाएँ, ४५६; उनकी 'हरिश्चंद्र-चंद्रिका' की भाषा, ४५६; इस 'चद्रिका' के सहयोगी, ४६०; इसके मनोरंजक लेख, ४६०; भारतेंद्व के नाटक, ४६०-६१; इनकी विशेषताएँ, ४६१; उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा, ४६१-६२; उनके सहयोगी, ४६२; उनकी शैली के दो रूप, ४६२-६४। पं प्रतापनारायण भिश्र—४६४-६८; भारतेतु से उनकी शैली की भिन्नता, ४६५; उनका पत्र, ४६५; उनके विपय, ४६५; उनके नाटक, ४६६ चिं० खास्न-कृष्ण भट्ट—४६६-६८; उनका 'हिदी-प्रदीप', ४६६; उनकी शैली, ४६६; उनके गद्य-प्रबंध, ४६७; उनके नाटक, ४६८। पं० रवंद्रीसारायग चौघरी-४६८-७२; उनकी शैली की विलक्णता, ४६६; उनके नाटक ४६६-७०; उनकी पत्र-पत्रिकाएँ, ४७०-७१; समालोचना का स्त्रपात्र, ४७१। लाला शीनिचासदास-४७२-७४; उनके नाटक, ४७२-७३; उनका उपन्यास, ४७३। ठाकुर जगकोहन विद्य-४७४-७६; उनका प्रकृति-प्रेम, ४७४ ; उनदी शैली की विशेषता, ४७४-७५ । यावू तोताराम-४७६-७७; उनमा पत्र, ४७६; उनकी हिंदी-सेवा, ४७६; भारतेंद्व के द्रान्य सहयोगी, ४७७-८२। हिंदी फा प्रचारकार्य-४८२-८७; इसमें वाघाएँ, ४८२; भारतेंदु ग्रीर उनके सहयोगियां का उद्योग, ४८२-८३; नाशी-नागरीप्रचारिसी

समा की स्थापना, ४८३ ; इसके सहायक और इसका उद्देश्य, ४८३ ; बिलया में भारतेंद्र का व्याख्यान, ४८४ ; पं• गौरीदत्त का प्रचार-कार्य, -४८४ ; समा द्वारा नागरी-उद्धार के लिये उद्योग, ४८५ ; समा के साहित्यक आयोजन; ४८५-८७ ; समा स्थापना के बाद की चिता और व्यमता, ४८७।

### प्रकरण ३

गद्य-साहित्य का असार

### द्वितीय उत्थान

(१६५०-७५)

### सामान्य परिचय

इस काल की चिंताएँ और आकाचाएँ, ४८८; इस काल के लेखको की माषा, ४८८–६०; इनके विषय और शैली, ४६०–६१; इस काल के नाटक, निवध, समालोचना और जीवनचरित, ४६१–६२। नाटक—४६३–६६; बंग माषा से अनूदित, ४६३; अँगरेजी और संस्कृत से अनूदित, ४६३–६५, मौलिक, ४६५–६६। उपन्यास—४६६–५०१; अनूदित, ४६७–६८; मौलिक, ४६५–६६। उपन्यास—४६६–५०१; अनूदित, ४६७–६८; मौलिक, ४६८–५०१। छोटी कहानियाँ—५०२–०५; आधुनिक कहानियों का स्वरूप-विकास, ५०२; पहली मौलिक कहानी, ५०३–०४; अन्य भावप्रधान कहानियाँ, ५०४; हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी, ५०४–०५; प्रेमचद का उदय, ५०५। निवन्ध—५०५–२५; इसके मेद, ५०५; इसका आधुनिक स्वरूप, ५०५; निवंध-लेखक की तत्त्वचितक या वैज्ञानिक से मिन्नता, ५०६–०७; निवंध-परंपरा का आरंभ, ५०७; दो अनूदित ग्रंथ, ५०७–०८; निवंध लेखक परिचय, ५०८–२५। समालोचना—५२५–३१; भारतीय समालोचना का उद्देश, ५२५–२६; योरोपीय समालोचना, ५२६–२७; हिंदी मे समालोचना-साहित्य-विकास, ५२७–३१।

गद्य-साहित्य की वर्त्तमान गति तुनीय उत्थान

(सं० १९७५ से)

- परिस्थिति-दिग्दर्शन, ५३२; लेखको और अथकारी की बढ़ती संख्या का

परिणाम, ५३२; कुछ लोगों की अनिधकार चेष्टा, ५३२-३३; आधुनिक भाषा का स्वरूप, ५३३;गद्य-साहित्य के विविध अंगों का सित्तम विवरण और उनकी प्रवृत्तियाँ, ५३३-३४; (१) उपन्यास-कहानी, ५३५-४२; (२) छोटी कहानियाँ, ५४२-४८; (३) नाटक, ५४८-५८; (४) निवंध ५५८-६१; (५) समाछोचना और काव्य-मीमांसा, ५६२-७६।

आधुनिक-काल (सं॰ १९०० से''')

काव्य-खंड

### प्रकरण ?

### पुरानी घारा

प्राचीन काव्य परंपरा, ५७७ ; त्रनभाषा-काव्य-परंपरा के किवयों का परिचय, ५७८-८०; पुरानी परिपाटी से संबंध रखने के साथ ही साहित्य की नवीन गति के प्रवर्त्तन मे योग देनेवाले किव, ५८० ; भारतेंदु द्वारा भाषा परिष्कार-कार्य, ५८० ; उनके द्वारा स्थापित किव-समाज, ५८१ ; उनके भिक्त श्टंगार के पद, ५८१ ; किव परिचय, ५८१ ८७।

प्रकर्ण २

नई घारा

प्रथस उत्थान

(स॰ १९२५-५०)

काव्य-धारा का च्रेत्र-विस्तार, ५८६; विपयों की अनेकरूपता और उनके विधानहंग में परिवर्त्तन, ५८६; इस काल के प्रमुख कवि, ५८६; भारतेंदु वागी का उचतम स्वर, ५८६; उनके काव्य-विपय और विधान का हंग, ५६०-६१; प्रतापनारायण मिश्र के पद्यात्मक निबंध, ५६१; बद्दरीनारायण चौधरी का कार्य, ५६२-६३; कविता में प्राकृतिक हर्यों की संन्तिष्ट योजना, ५६४-६५; नए विपयों पर कविता, ५६६; खड़ी बोली कविता का विकास-क्रम, ५६६-६६।

### द्वितीय चत्थान

( सं० १९५०-७५ )

पंडित श्रीघर पाठक की कथा की सार्वभीम मार्मिकता, ६००; ग्रामगीतों की मार्मिकता, ६००-०१; प्रकृत स्वच्छंदताबाद का स्वरूप, ६०१-०३; हिदी-काव्य मे 'स्वच्छंदता' की प्रवृत्ति का सर्वप्रथम ग्रामास, ६०३; इसमें ग्रवरोध, ६०४; इस ग्रवरोध की प्रतिक्रिया, ६०४; श्रीधर पाठक, ६०४-०७; हरिग्रोध, ६०७-०६; महावीरप्रसाद द्विवेदी, ६१०-१२; द्विवेदी-मंडल के किव, ६१२; इस मंडल के बाहर की काव्य-भूमि, ६२२-३८।

### तृतीय उत्थान

(सं० १९७५ से''') वर्तमान काव्य-घाराएँ

#### सामान्य परिचय

खड़ी बोली पद्य के तीन रूप और उनका सापे द्विक महत्त्व, ६३६; हिंदी के नए छदो पर विचार, ६३६-४१; कान्य के वस्तु-विधान और अभिन्यं जन-शैली में प्रकट होनेवाली प्रवृत्तियाँ, ६४१-४४; खड़ी बोली में कान्यत्व का स्फरण, ६४४-४५; वर्त्तमान कान्य पर काल का प्रभाव, ६४५-४६; चली आती हुई कान्य-परंपरा के अवरोध के लिये प्रतिक्रिया, ६४७; नृतन परंपरा प्रवर्त्तक कि , ६४७-४६; इनकी विशेषताएँ, ६५०; हिंदी में छायावाद का स्वरूप और परिणाम, ६५०-५६; भारतीय कान्यधारा से इसका पार्थक्य, ६५१; इसकी उत्पत्ति का मूल स्रोत, ६५१-५२; 'छायावाद' शब्द का अनेकार्थी प्रयोग ६२५-५३; 'छायावाद' के साथ ही योरप के अन्य वादों के प्रवर्त्तन की अनिक कार चेष्टा, ६५३; 'छायावाद' की किवता का प्रभाव, ६५३-५४; आधुनिक किवता की अन्य धाराएँ, ६५४-६५६; स्वामाविक स्वन्छंदता की ओर प्रवृत्त किवता की अन्य धाराएँ, ६५४-६५६; स्वामाविक स्वन्छंदता की ओर प्रवृत्त किवता की अन्य धाराएँ, ६५४-६५६; स्वामाविक स्वन्छंदता की ओर प्रवृत्त किवता की अन्य धाराएँ, ६५४-६५६; स्वामाविक स्वन्छंदता की ओर प्रवृत्त किवता की अन्य धाराएँ, ६५४-६५६; स्वामाविक स्वन्छंदता की लिवता का क्षार किवता का क्षार प्रवृत्त किवता का स्वामाविक स्वन्छंदता की न्यार किवता का स्वामाविक स्वन्छंदता की न्यार किवता का स्वामाविक स्वन्छंदता की न्यार किवता किवता का स्वामाविक स्वन्छंदता की न्यार प्रवृत्त किवता का स्वामाविक स्वन्छंदता की न्यार किवता का स्वामाविक स्वन्छंदता की न्यार किवता का स्वामाविक स्वन्छंदता की न्यार स्वामाविक स्वन्छंद्र स्वामाविक स्वन्य स्वामाविक स्वन्य स्वामाविक स्वन्य स्वामाविक स्वन्

परंपरा, ६५६-६०; द्विवेदी काल में प्रवित्तित हुई खड़ी वोली काव्य-घारा, ६६०-६२; इस घारा के प्रमुख, ६६२-६७; छायावाद का प्रारंभ, ६६७; इसका स्वरूप, ६६८; इसके दो अर्थ, ६६८-६६; इन अर्थों के अनुसार छायावादी कवियों का वर्गीकरण, ६६६; इनकी कविता क स्वरूप, ६६६-७८; कवि-परिचय, ६७८ ७२२।

## हिंदी-साहित्य का इतिहास

### काल-विभाग

जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिवित्र होता है तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ग्राढि से यंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य-परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही 'साहित्य का इतिहास'' कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति चहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के ग्रनु-सार होती है। ग्रातः कारण-स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित् दिग्दर्शन भी साथ ही साथ ग्रावर्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी-साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में इचि-विशेष का संचार ग्रोर पोषण किंघर से ग्रीर किस प्रकार हुग्रा। उपर्युक्त व्यवस्था के ग्रनुसार हम हिंदी-साहित्य के ६०० वर्षों के इतिहास को चार कालों में विभक्त कर सकते हैं—

श्रादिकाल ( नीरगाथा-काल, सवत् १०५०-१३७५ ) पूर्व मध्यकाल ( भक्तिकाल, १३७५-१७०० ) उत्तर मध्यकाल ( रीतिकाल, १७००-१६०० ) श्राधुनिक काल ( गद्यकाल, १६००-१६८४ )

यद्यपि इन कार्लों की रचनात्रों की विशेष प्रवृत्ति के त्रानुसार ही इनका नामकरण किया गया है, पर यह न समकता चाहिए कि किसी काल मे त्रीर प्रकार की रचनाएँ होती ही नहीं थीं। जैसे मक्तिकाल या रीतिकाल को ले तो उसमे वीररस के त्रानेक काव्य मिलैंगें जिनमे वीर राजात्रों की प्रशंसा उसी ढंग

की होगी जिस टंग की वीरगाथा-काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जायगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति-स्चक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी: पीछे संत्रेष में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा।

### आदि काल

### प्रकरण १

### सामान्य परिचय

प्राकृत की श्रंतिम श्रपभ्रंश श्रवस्था से ही हिंदी-साहित्य का श्राविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे "गाथा" कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही "दोहा" या 'दूहा' कहने से श्रपभ्रंश या प्रचलित काल्यभाषा का पद्य समका जाता था। श्रपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यो का सबसे पुराना पता तांत्रिक श्रोर योगमागीं बौद्धो की सांप्रदायिक रचनाश्रों के भीतर विक्रम की सातवीं शताब्दी के श्रांतिम चरण में लगता है। मुंजू श्रीर मोज के समय (संवत् १०५० के लगभग) में तो ऐसी श्रपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काल्यरचनाश्रों में भी पाया जाता है। श्रतः हिंदी-साहित्य का श्रादिकाल संवत् १०५० से लेकर संवत् १३७५ तक श्रर्थात् महाराज भोज के समय से लेकर हम्मोरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का श्रारंभ श्रीर पीछे ले जाती है श्रीर संवत् ७७० में भोज के पूर्वपुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक श्रलंकार-भंथ लिखना बताती है (दे० शिवसिहसरोज) पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

श्रादिकाल की इस दीर्घ परपरा के बीच प्रथम डेट् सौ वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है—धर्म, नीति, श्रुंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएँ दोहों में मिलती है। इस श्रानिर्दृष्ट लोक-प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का श्रारम होता है तब से हम हिंदी-साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में वॅधती हुई पाते है। राजाश्रित कि श्रीर चारण जिस प्रकार नीति, श्रुंगार श्रादि के फुटकल दोहे राजसभाश्रों में सुनाया करते थे उसी प्रकार श्रपने श्राश्रयदाता राजाश्रों के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाश्रों का

वर्णन भी किया करने थे। वहीं प्रवंध-परंपरा 'रासो' के नाम से पाई जाती है जिसे छन्त्र करके इस काल को हनने 'वीरगाथा-काल' कहा है।

दूसरी बात इस ग्रादिकाल के सबंघ में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो ग्रसंदिग्य है ग्रीर कुछ संदिग्य है। ग्रसंदिग्य सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश ग्रर्थात् प्राकृताभास (प्राकृत की रूढ़ियों ने गृहुत कुछ यह ) हिदी है। इस ग्रपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का ग्राभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएँ मिलती है। यह उस समय के किवयों की भाषा है। कृषियों ने काव्य-परंपरा के ग्रमुसार साहित्यक प्राकृत के सुराने शब्द तो लिए ही हैं (जैसे पीछे की हिदी में तत्सम संस्कृत शब्द किए जाने लगे), विभक्तियों, कारकचिह ग्रीर कियाग्री के रूप ग्रादि भी बहुत कुछ ग्रपने समय से कई सो वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस- घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में ग्रा गई थी सारा वही रूप न लेकर किन, चारण ग्रादि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे कई सो वर्ष पहले से कवि-परंपर रखती चली ग्राती थी।

ग्रपभंश के जो नमृते हमें पर्चों में मिलते हैं वे उस काव्यभाषा के हैं जो ग्रपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ ग्रलग बहुत दिनों तक— ग्रादिकाल के ग्रत क्या उसके कुछ पीछे तक—पोथिया में चलती रही। विक्रम की चौदर्वी शताब्दी के मध्य में एक ग्रोर तो पुगनी परंपरा के कोई कवि—संभवतः शाईधर—हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे—

चिलिश्र बीर हम्मीर पाश्रभर मेहिण कंपद् । दिगमग गढ़ शंधार धृलि सुररह श्राच्छाइहि ॥

दूसरी ह्योर खुमरो नियों दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचान की भाषा में पहेलियाँ ग्रीर मुकरियाँ कह रहे थे—

एक नार ने घचरत्र किया । सौंप मार पिंतरे में दिया ॥

दमी प्रकार १५वीं शताब्दी में एक जोर तो वियापित चोनचाल की

#### सामान्य परिचय

मैथिली के ग्रातिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्यभाषा भी

बालचंद बिजावइ भासा । दुहु नहिं लग्गइ दुजन-हासा ॥ श्रौर दूसरी श्रोर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे—

श्रिगन जो लागी नीर में कंदो जलिया सारि । उतर दिपण के पंडिता रहे बिचारि विचारि ॥

सारांश यह कि अपभंश की यह परंपरा विक्रम की १५ वी शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही किव विद्यापित ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है—पुरानी ग्रपभ्रश भाषा का और बोलचाल की देशी भाषा का। इन दोनों भाषात्रों का भेद विद्यापित ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है—

देसिल बयना सब जन मिहा। तें तैसन जंपय्रों अवहहा॥ यर्थात् देशी भाषा ( बोलचाल की भाषा ) सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश ( देशी भाषा मिला हुया ) मै कहता हूँ। विद्यापित ने अपभ्रंश से भिन्न, प्रचलित बोलचाल की भाषा को "देशी भाषा" कहा है, यतः हम भी इस अर्थ मे इस शब्द का प्रयोग कही कही आवश्यकनानुसार करेगे। इस आदि-काल के प्रकरण मे पहले हम अपभ्रंश की रचनाय्रों का संनित उल्लेख करके तब देशभाषा की रचनाय्रों का वर्णन करेगे।

### प्रकरण २

### अपभंश काल

जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी ने अपभंश-साहत्य का आविभाव समस्ता चाहिए । पहले नैसे 'गाथा' या 'गाहा' कहने से प्राकृत का बोध होना था वैसे ही पीछे 'दोहा' या 'दृहा' कहने से अपभंश या लोकप्रचलित काव्यभाषा का बोध होने लगा। इस पुगनी प्रचलित काव्यभाषा में नीति, श्रंगार, वीर आदि की कविताएँ तो चली ही आती थीं, जैन और बीड धर्माचार्य अपने मतो की रत्ता ओर प्रचार के लिये भी इसमें उपदेश आदि की रचना करने थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप शेलचाल की भाषा ने प्रह्ण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य-रचना के लिये रुद्ध हो गया। अपभंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देशभाषा ही कहलाती रही, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई नव उसके लिये अपभंश शब्द का व्यवहार होने लगा।

भगत मुनि (धिक्रम तीसरी शती) ने 'श्रपश्रंश' नाम न देकर लोकभाषा को 'देशभाषा' ही कहा है। वरर्शन के 'प्राक्ततप्रकारा' में भी श्रपश्रंश का उल्लेख नहीं है। 'श्रपश्रंश' नाम पहले पहल वलभी के राजा धारतेन दितीय के शिलालेख में मिलता है जिसमें उसने श्रपने पिता गुहमेन (वि० सं० ६५० के पहले) को संस्कृत, प्राञ्चत श्रीर श्रपश्रंश तीनों का किन कहा है। भामह (विक्रम ७नी शती) ने भी तीनों भाषाश्रों का उल्लेख किया है। बाग ने 'हर्पचरित' में संस्कृत कवियों के नाथ भाषा-त्रवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार श्रपश्रंश या प्राकृताभाव हिटी में रचना होने का पता हमें विक्रम की सातवीं शताब्दी में मिलता है। इस का की रचना के नमूने गैंडों की वज्ञयान शाखा के विद्वीं वी कृतियों के बीच मिले हैं।

संवत् ६६० मे देवसेन नामक एक जैन 'ग्रंथकार हुए हैं। उन्होंने भी 'श्रावकाचार' नामक एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है, जैसे—

जो जिग्ग सासगा भाषियङ सो मई कहियङ सार । जो पालइ सह भाड करि सो तरि पावह पार ॥

इन्हीं देवसेन ने 'दब्ब-सहाव-पयास' (द्रव्य-स्वभाव-प्रकाश) नामक एक ग्रीर ग्रंथ दोहों मे बनाया था जिसका पीछे से माइल धवल ने 'गाथा' या साहित्य की प्राञ्चत में रूपांतर किया। इसके पीछे तो जैन किवयों की बहुत सी रचनाएँ मिलती हैं, जैसे श्रुतिपंचमीकथा, योगसार, जसहर-चरिड, एायकुमारचरिड इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र-काव्य या ग्राख्यान-काव्य के लिये ग्रिषकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्पदंत (संवत् १०२६) के 'ग्रादिपुराण' 'ग्रीर 'उत्तरपुराण' चौपाइयों मे है। उसी काल के ग्रासपास का 'जसहरचरिड' (यशघरचरित्र) भी चौपाइयों मे रचा गया है, जैसे —

विशु धवलेश सयडु किं हल्लइ | विशु जोवेश देहु किं चल्लइ ॥ विशु जीवेश मोक्ल को पावइ । तुम्हारिसु किं श्रप्पइ श्रावइ ॥

चौपाई-दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर स्कियो की प्रेम-कहानियों मे, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्रप्रकाश, वजनिलास, सवलसिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान-कान्यों में पाते हैं।

बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप मे देश के पूरबी भागों में वहुत दिनों से चला ह्या रहा था। इन बौद्ध तात्रिकों के बीच वामाचार ह्यपनी चरम सीमा को पहुँचा। ये बिहार से लेकर ह्यासाम तक फैले थे ह्यौर सिद्ध कहलाते थे। 'चौरासी सिद्ध' इन्हों मे हुए है जिनका परंपरागत स्मरण जनता को ह्यब तक है। इन तात्रिक योगियों को लोग ह्यलौंकिक-शक्ति-संपन्न समम्मते थे। ये ह्यपनी सिद्धियों ह्यौर विभृतियों के लिये प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने 'कर्पूरमंजरी' मे मैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की १०वीं शती से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के ह्याने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा।

विहार के नालंदा श्रोर विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इसके श्रेड्डे थे। विष्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब ये तितर-बितर हो गए। बहुत से भोट श्रादि श्रन्य देशों को चले गए।

चौराधी सिद्धो के नाम ये हैं — लृहिपा, लीलापा, विरूपा, डोमिपा, शवरीपा, छग्हपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरल्पा, चौरंगीपा, वीखापा, शातिपा, तंतिपा, चमरिपा, खडगपा, नागार्जुन, कण्हपा, कर्णरिपा, थगनपा, नारोपा, शीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंधिपा, ग्रजोगिपा, कालपा, धोमोपा, कंकणपा, कमरिपा, डेगिपा, भटेपा, तंधेपा, कुनकुरिपा, कुचिपा, धर्मपा, महीपा, ग्रचितिपा, भल्लहपा, निलनपा, भूमुकुपा, इंद्रभृति, मेकोपा, कुठालिपा, जालंधरपा, राहुलपा, घर्वरिपा, धोकरिपा, मेदिनीपा, पकजपा, धंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरिपा, लुचिकपा, निर्गुण्पा, जयानंत, चर्पटीपा, चंपकपा, मिखनपा, भिलपा, ग्राह्मिपा, चंवरिपा, मिण्मद्रा (योगिनी), कनखलापा (योगिनी), कनकलपा, कंतालीपा, धहुरिपा, उधरिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागत्रोधिण, टारिकपा, पुतुलिपा, पनहपा, कोकालिपा, ग्रनंगपा, लद्मीकरा (योगिनी), समुद्रपा, भिलपा।

('पा' ग्राटरार्थंक 'पाद' शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं है। इनमे से कई एक समसामयिक थे।)

वज्रयान शाखा में जो योगी 'सिंद्ध' के नाम से प्रसिद्ध हुए वे ग्रपने मत का सस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनात्रों के ग्रांतिरिक्त ग्रपनी ग्रांनी ग्रपभंश-मिश्रित देशभापा या काव्यभापा में भी वरावर मुनाने रहे। उनकी रचनात्रों का एक संग्रह पहले में में हरप्रसाद शास्त्री ने ग्रंगला ग्रक्षरों में "ग्रांडगान ग्रों दोहा" के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिट-काचार्य राहुल साकृत्यायनजी भोट देश में जाकर सिद्धों की ग्रारेर बहुत सी रचनाएँ लाए। मिद्धों में सबसे पुराने 'सरह' (सरोजवज़ भी नाम है) है जिनका कान डाक्टर विनयतोप महाचार्य ने विक्रम संग्रत् ६६० निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमृने नीचे दिए जाते है—

<sup>3-</sup>Buddhist Esoteriom.

श्रंतस्राधना पर जोर श्रौर पंडितो को फटकार-

पंडिग्र सम्रल सत्त वक्खाग्णइ । देहिह बुद्ध बसंत न जाग्णइ । श्रमणागमण ग तेन विखंडिग्र । तोवि गिलज भग्णइ हउँ पंडिश्र ।

जिह मन पवन न संचरइ, रिव सिस नाहि पवेस । तिह बट चित्त विसाम करु सरेहे कहिन्र उवेस ॥ घोर श्रॅंघारे चंदमिए जिमि उज्जोश्र करेइ । परम महासुह एखु करेए दुरिश्र श्रशेष हरेइ ॥ जीवंतह जो नउ जरइ सो श्रजरामर होइ । गुरु उपएसें विमलमइ सो पर धण्णा कोइ ॥

दित्त्रण मार्ग छोड़कर वाममार्ग-ग्रहण का उपदेश-

नाद न बिंदु न रिव-न शिश मंडल । चित्रराश्र सहावे मूकल ।
उज्ञ रे उज्ज छाडि मा लेहु रे बंक । निश्रहि बोहि मा जाहु रे छंक ॥
ल्हिषा या लृइषा (सवत् ८३० के श्रासपास) के गीतो से कुछ उद्धरण—
काश्रा तक्वर पंच बिड़ाल । चंचल चीए पइठो काल ।
दिट करिश्र महासुह परिमाण । लूइ भणइ गुरु पुच्छित्र जाण ॥

भाव न होइ, श्रभाव ण जाइ। श्रह्स संबीहे को पितश्राइ? ले्ड्र भणइ वट दुलक्ख बिणाण। तिश्र धाए बिलसइ, उह लागे णा। विरूपा (संवत् ६०० के लगभग) की वाक्णी प्रेरित श्रतर्भुख साधना की पद्धित देखिए—

> सहजे थिर किर वारुणी साध । जे अजरामर होइ दिट काँध । दशिम दुआरत चिह्न देखङ्आ । आइल गराहक अपणे बहिआ । चडशिठ घड़िए देट पसारा । पइठल गराहक नाहि निसारा ।

करहपा (सं॰ ६०० के उपरात) की बानी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए जाते है—

एक ए किजाइ मंत्र ए तंत । िएय वरणी लड् केलि करंत । िएय वर घरिणी जाव ए मजाइ । ताव कि पंचवर्ण विहरिजाइ । जिमि लोण विलजाइ पािएएहि, तिमि घरिणी लड् चित्त । समरस जड्ड तक्लाणे जड्ड पुणु ते सम नित्त ॥

वज्ञयानियों की योग-तंत्र-साधनात्रों में मद्य तथा स्त्रियों का—विशेषतः होमिनी, रनकी त्रादि का—त्रवाध सेवन एक त्रावश्यक त्रांग था। सिद्ध करहपा होमिनी का त्राह्वान-गीत इस प्रकार गाते हैं—

नगर वाहिरे ढोंबी तोहरि कुड़िया छुड़ छोड़ जाइ सो वाह्य नाडिया।

श्रालो ढोंवि! तोए सम करिव म साँग। निधिण कण्ह कपाली जोइ लाग॥ प्रक सो पदमा चौपष्टि पाखुड़ी। तिह चिंढ नाचग्र ढोंवी वापुड़ी॥ हाक्नो ढोवी! तो पुछमि सदभावे। ग्राइसिस ज़ासि ढोंवी काहिर नावे॥

> गंगा जडँना माझे रे वहइ नाई । तिह बुढिलि मातंगि पोड्या लीले पार करेड़ । बाहतु डोंबी, बाहलो डोंबी बाट त भड़ल उछारा । मद्गुरु पाथ्र-पए जाड्ब पुणु जिण्डरा ॥

काश्रा नाविह, खँटि मन करिश्राल । सद्गुरु वश्रणे घर पतवाल । चीत्र धिर किर गहु रे नाई । श्रन्न डपाये पार ण जाई । कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननॅद श्रादि देती ही रहती थी, पर वे श्राकर्षित होती ही थीं—जैसे कृष्ण की श्रीर गोपियाँ होती थी—

राग देस मोह लाइग्र छार। परम मोख लवग् मुत्तिहार।
मारिग्र सासु नणंद घरे शाली। माग्र मारिया, कण्ह, भइग्र कवाली।
थोड़ा घट के भीतर का विहार देखिए—
नाटि शक्ति दिश्र धरित्र खदे। ग्रमह टमरू याजइ घीर नादे।

काएह कपाली जोगी पह्ठ थाचारे । देह-नग्ररी विहरह एकारे ॥

इसी दग का कुकुरिपा (सं० ९०० के उपरांत) का एक गीत लीजिए— ससुरी निंद गेल, बहुड़ी जागन्न । कानेट चोर निलका गइ मागन्न । दिवसइ बहुड़ी काढइ डरे भान्न । राति भइले कामरू जान्न ॥ रहस्य-मार्गियो की सामान्य प्रवृत्ति के ज्यनुसार सिद्ध लोग ज्यपनी बानी को ऐसी पहेली के रूप मे भी रखते थे जिसे कोई विरला ही वूक्त सकता है। सिद्ध तांतिपा की अटपटी बानी सुनिए—

वेंग संसार वाडहिल जाग्र। दुहिल दूध कि वेंटे समाग्र। वलद विग्राएल गवित्रा बाँझे। पिटा दुहिए एतिना साँझे। जो सो बुज्मी सो धनि बुधी। जो सो चोर सोइ साधी। निते निते पित्राला पिहे पम जूमन्त्र। ढेंढपाएर स्रीत विरले वूमन्त्र।

बौद्ध धर्म ने जब तात्रिक रूप धारण किया तब उसमे पाँच ध्यानी बुद्धो और उनकी शक्तियों के ग्रातिरिक्त ग्रानेक वोधिसत्त्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते है। वज्रयान मे त्र्याकर 'महासुखवाद' का प्रवर्तन हुन्ना। प्रज्ञा ग्रौर उपाय के योग से इस महासुखदशा की प्राप्ति मानी गई। इसे श्रानंद-स्वरूप ईश्वरत्व ही समिक्किए। निर्वाण के तीन श्रवयव ठहराए गए--शूत्य, विज्ञान ऋौर महासुख । उपनिषद् मे तो ब्रह्मानंद के सुख के परिमाण का श्रंदाजा कराने के लिये उसे सहवास-सुख से सौगुना कहा था पर वज्रयान मे निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास-सुख के समान बताया गया। शक्तियो सहित देवतास्रो के 'युगनद्ध' स्वरूप की मावना चली स्रौर उनकी नम मूर्त्तियाँ सहवास की ग्रानेक ग्राश्लील मुद्राग्रो मे बनने लगीं, जो कहीं कहीं श्रव भी मिलती है। रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई ग्रौर 'गुह्य समाज' या 'श्री समान' स्थान स्थान पर होने लगे। ऊँचे नीचे कई वर्णों की स्त्रियो को लेकर मद्यपान के साथ त्रानेक बीमत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान श्रंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिये किसी स्त्री का (जिसे शक्ति, योगिनी या महासुद्रा कहते थे ) योग या सेवन त्र्यावश्यक था । इसमे कोई सदेह नहीं कि निस समय मुसलमान भारत मे आए उस समय देश के पूरवी भागों में (बिहार, अंगाल त्रौर उड़ीसा में ) धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला था।

रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसर ये सिंख लोग अपनी वानियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी वताया करते थे, जैसे—

कात्रा तरुवर पंच विडाल

( पंच विड़ाल = बोद्ध शास्त्रों में निरुपित पंच प्रतिबंध—ग्रालस्य, हिसा, काम, विचिकित्सा ग्रोर मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही पाँच संख्या निर्शुण धारा के संतों ग्रोर हिंदी के स्की कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की वॅधी सख्या ६ है।)

## गंगा जउँना माझे बहह रे नाई।

( = इला पिंगला के बीच सुपुमा नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की श्रोर यात्रा) इसी से वे श्रपनी वानियों की मापा को "सध्यामाषा" कहते थे। १

अपर उद्धृत थोड़े से बचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के सरकार जनता में इधर उधर विखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से इटाकर ग्रांतर्मुख साधनावाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न 'सरह' के इस बचन ''घट में ही बुद्ध है यह नहीं जानता, ग्रावागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लंज कहता है कि मैं पंडित हूं" में स्पष्ट भलकता है। यहाँ पर यह समभ रखना चाहिए कि योगमार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्न की भावना कर ली थी—

> प्रत्यात्मवेद्यो भगवान् उपमावितः प्रभुः। सर्वगः सर्वव्यापी च कत्ती हत्ती जगत्पतिः। श्रीमान् वज्रसन्वोऽसौ व्यक्तभाव-प्रकाशकः।

> > —व्यक्तभावानुगत तत्त्वसिद्धि

(दारिकपा की शिप्या सहजयोगिनी चिता कृत )

इसी प्रकार जहाँ रिव, शशि, पवन श्रादि की गीत नहीं वहाँ चित्त की विश्राम कराने का दावा 'ऋजु' (सीधे, टिज्ण) मार्ग छोड़कर 'वंक' (टेढा, वाम) मार्ग शहण करने का उपदेश भी हैं। सिद्ध करहण कहने हैं कि 'जब तक श्रपनी

Ruddhist Esoteriom.

Dr. Benoytosh Bhattacharya

'गृहिणी का उपमोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा ?' वज्रयान में 'महासुह' (महासुखः) वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में । इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिये 'युगनद्ध' (स्त्री-पुरुष का श्रालिंगनबद्ध जोड़ा) की मावना की गई। करहपा का यह वचन कि "जिमि लोण बिलिज्ब पाणिएहि तिमि घरणी लई चित्त'', इसी सिद्धात का द्योतक है। कहने की त्र्याव- स्थकता नहीं कि कौल, कापालिक ब्रादि इन्ही वज्रयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध ग्रीर सात्विक धर्म हो, 'गुह्य' ब्रीर 'रहस्य' के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत श्रीर पाषंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है।

गोरखनाथ के नाथपंथ का मूल भी बौद्धो की यही बज्रयान शाखा है। चौरां सिद्धों में गोरखनाथ (गोरचपा) भी गिन लिए गए हैं। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने ज्रपना मार्ग ज्रलग कर लिया। योगियों की इस हिंदूशाखा ने बज्रयानियों के ज्रश्लील और बीभत्स विधानों से ज्रपने को ज्रलग रखा, यद्यपि शिव-शक्ति की भावना के कारण कुछ शृंगारमयी वाणी भी नाथपंथ के किसी किसी ग्रंथ (जैसे, शक्तिसंगमतंत्र) में मिलती है। गोरख ने पतंजिल के उच्च लच्य, ईश्वर-प्राप्ति को लेकर हठयोंग का प्रवर्त्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला-चेत्र भारत का पूरबी भाग था। गोरख ने ज्रपने पंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में —राजपूताने और पंजाब में —िकिया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ जोगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पदमावत में "बालनाथ का टीला" ज्ञाया है।

गोरखनाथ के समय का ठोक पता नहीं । राहुल साक्तत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका समय विक्रम की दसवी, शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक, "रलाकर जोपम कथा" है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येद्रनाथ कामरूप के मछवाहे थे और चर्पटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांक्रत्यायन जी ने ही मत्स्येद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येद्रनाथ (मछंदरनाथ) थे, यह तो प्रसिद्ध ही है। साक्रत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा

को पालवंशी राजा देवपाल के समय में द्यर्थात् संवत् ६०० के द्रासपास माना है। यह समय उन्होंने किस ग्राघार पर स्थिर किया, पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ग्रोर विशेष रूप से ध्यान ग्राकपित करते। चौरासी सिद्धों के नामों में हेर-फेर होना वहुत संभव है। हो सकता है कि गोरल्पा ग्रौर चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हो ग्रौर मीनपा से मत्स्येंद्र का, नाम-सम्य के ग्रातिरिक्त, कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को विल्कुल ग्रलग माना भी है (Saraswati Bhawan Studies)। संदेह यह देखकर ग्रौर भी होता है कि सिद्धों की नामावली में ग्रौर सब सिद्धों की जाति ग्रौर देश का उल्लेख है, पर गोरल् ग्रौर चौरंगी का कोई विवरण नहीं। ग्रतः गोरल्वनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की १०वीं शताव्दी मानते नहीं वनता।

महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव ने, जो ग्रालाउद्दीन के समय ( संवत् १३५८) मे थे, ग्रापने को गोरखनाथ की शिष्य-परंपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम से बताई है.—

श्रादिनाथ, मस्येद्रनाथ, गोरच्नाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ श्रोर ज्ञानेश्वर । इस महाराष्ट्र-परंपरा के श्रनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे श्राता है। नाथ-परंपरा में मस्येद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर श्रादिनाथ कहे गए हैं। सब शतों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से श्रपनी परपरा श्रलग की श्रोर पंजाब की श्रोर चले गए। वहाँ कॉगड़े की पहाड़ियें तथा श्रोर स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा है। नमक के पहाड़ों के बीच 'बालनाथ का टीला' बहुत दिनों तक प्रतिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे, नाथपंथियों की यह धारणा टीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चर्पटीनाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है, बह मीनपा को राजा देवपाल का सम-सामयिक श्रोर मत्स्येंद्र का पिता मानकर। मत्स्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई श्राधार नहीं रह जाता श्रोर पृथ्वी-

राज के समय के ज्ञासपास ही—विशेषतः .कुछ पीछे—गोरखनाथ के होने का ज्ञनुमान दृढ़ होता है।

जिस प्रकार सिद्धों की संख्या चौरासी प्रिष्ठ है उसी प्रकार नाथो की संख्या नौ । अब भी लोग नवनाथ और चौरासी सिद्ध कहते सुने जाते हैं । 'गोरच- सिद्धांतसंग्रह' में मार्गप्रवर्त्तकों के ये नाम गिनाए गए हैं—

नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरच्चनाथ, चर्षट, जलंघर त्रौर मलयार्जुन।

इन नामों में नागार्जुन, चर्षट ग्रौर जलंघर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। नागार्जुन (सं० ७०२) प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथपंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छॅटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं।

इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजवनी के भी कुछ पहले सिंघ और मुलतान में कुछ मुसलमान बस गए थे जिनमें कुछ सूकी भी थे। बहुत से सूकियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की कियाएँ सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की १०वीं शताब्दी में हुए हों चाहें १३वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है; क्योंकि जैसा कहा जा चुका है, उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया।

इतिहास श्रीर जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि स्की फकीरों - श्रीर पीरों के द्वारा इसलाम की जनिष्य बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मुईनुद्दीन के श्रजमेर श्राने श्रीर श्रपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में श्रव तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करनेवाली भोली-भाली जनता के बीच श्रपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों श्रीर फकीरों को सिद्धों श्रीर योगियों से मुका-बला करना पड़ा जिनका प्रभाव पहले से जमा चला श्रा रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच, विशेषतः स्कियों की परंपरा में, ऐसी श्रनेक कहानियाँ चलीं जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मुईनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है।

उपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठयोग-साधना ईश्वर्वाद को लेकर चली थी ग्रतः उसमे मुसलमानो के लिये भी ग्राकर्पण था। ईश्वर से मिलाने चाला योग हिंदुग्रो ग्रोर मुसलमानो दोनों के लिये एक सामान्य साधना के रूप में ग्रागे रखा जा सकता है, यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों को ग्राप्रिय मूर्तिपूजा ग्रोर बहुदेवोपासना की ग्रावश्यकता न थी। ग्रातः उन्होंने दोनों के विद्वेप-भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकलने की संभावना समस्ती थी ग्रोर वे उसका संस्कार ग्रापनी शिप्य-परंपरा में ग्रोड़ गए थे। नाथ-संप्रदाय के सिद्धात-ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है, घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है, वेदशास्त्र का ग्राध्ययन व्यर्थ टहराकर विद्वानों के प्रति ग्रांशदा प्रकट की गई है, तीर्थाटन ग्रादि निफल कहे गए हैं।

- १. योगशास्त्रं पठेन्नित्य किमन्यैः शास्त्र-विस्तरेः।
- न वेटो वेट् इत्याहुर्वेदा वेदो निगयते।
   परात्मा विद्यते थेन स वेदो वेट् उच्यते॥
   न सम्ध्या सन्धिरित्याहुः सम्ब्या सन्धिर्निगयते।
   सुपुम्णा-सन्धिगः प्राणः सा सम्ध्या सन्धिरुच्यते॥

त्रतस्साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गंया है जिसमें ह्यात्मा के स्वरूप का प्रतिवित्र पड़ता है—

हृद्यं दर्पणं यस्य मनस्तत्र विलोकयेत् ।
 हृदयते प्रतिविम्येन श्रात्मरूपं सुनिश्चितम् ।।

परमात्मा की त्रानिर्वचनीयता इस ढंग से वताई गई है-

शिवं न जानामि कथं वदामि । शिवं च जानामि कथं वदामि ॥

इसके संबंध में सिद्ध ॡहिपा भी कह गए है-

भाव न होइ, श्रभाव न होइ। श्रइस संत्रोहे को पतिश्राइ?

'नाद' और 'विंदु' संज्ञाऍ वज्जयानी सिद्धों में वगवर चलती रहीं। गोरख-सिज्ञात में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है— नाथांशो नादी, नादांशः प्राणः; शक्त्यंशो बिन्दु विन्दोरंशः शरीरम् । —गोरचसिद्धांतसंग्रह

( गोपीनाथ कविराज संपादित )

'नाद' श्रीर 'बिंदु' के योग से जगत् की उत्पत्ति सिद्ध श्रीर हठयोगी दोनों मानते थे। तीर्थाटन के संबंध मे जो भाव सिद्धों का था वही हठयोगियो का भी रहा। 'चित्तशोधनप्रकरण' में वज्रयानी सिद्ध श्रार्थदेव (कर्णरीपा) का वचन है—

प्रतरत्निप गंगायां नैव श्वा शुद्धिमहिति। तस्माद्धमधियां पुंसां तीर्थस्त्रानं तु निष्फलम्॥ धर्मो यदि भवेत् स्नानात् कैवर्त्तीनां कृतार्थता। नक्तं दिवं प्रविष्टानां मत्स्यादीनां तु का कथा॥

जनता के बीच इस प्रकार के भाव क्रमशः ऐसे गीतो के रूप मे निर्धुणपंथी संतों द्वारा त्रागे भी बरावर फैलते रहे, जैसे—

गंगा के नहाये कहो को नर तरिगे, मछरी न तरी जाके पानी में घर है।

यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि ८४ सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, घोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दरजी तथा और बहुत से शृद्ध कहे जानेवाले लोग थे। अतः जाति-पाँति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ-संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्तित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्रज्ञान-संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था । पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिये शास्त्रज्ञ पंडितो और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समक्तते थे। सद्गुरु का माहात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था।

नाथ-पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी मारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनफटे कहलाते हैं। जैसा पहले कहा जा चुका

<sup>?—</sup>The system of mystic culture introduced by Gorakhnath does not seem to have spread widely through the educated classes.

<sup>—</sup>Saraswati Bhawan Studies (by Gopinath Kavıraj & Jha)

है, इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की छोर ही छाधिक रहा। छतः जब मत के प्रचार के लिये इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानो को भी छापनी बानी सुनानी रहती थी जिनकी बोली छाधिकतर दिल्ली के छासपास की खड़ी बोली थी। इससे उसका मेल भी उनकी बानियों में छाधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ-पंथ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य-भाषा में, जिसका ढाँचा नागर-छापभंश या वज का था, छालग एक 'सधुक्कड़ीं भाषा का सहाग लिया जिसका ढाँचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। देशभाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन छादि के साथ साथ हज, नमाज छादि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है 'काफिरबोध'। '

नाथ-पथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुग्रो के ग्रांतिरक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभकाल में ही पड़ा । बहुत से मुसलमान, निम्न श्रेणी के ही सही, नाथ-पंथ में ग्राए । ग्रव भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुग्रा वस्त्र पहने गुढ़िश की लंबी कोली लटकाए, सारंगी बजा बजाकर 'किल में ग्रामर राजा मरथरी' के गीत गाते किरते हैं ग्रीर पूछने पर गोरखनाथ को ग्रपना ग्रादिगुक बताते हैं । ये राजा गोपीचंद के भी गीत गांते हैं जो बंगाल में चाटिगाँव के राजा थे ग्रांर जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या ग्रांर कहीं जलंबर की शिष्या कही गई हैं।

देशभाषा में लिखी गोरखपंथ की पुस्तके गद्य ग्रोर पद्य दोनों में हैं ग्रीर विक्रम मंबन् १४०० के ग्रासपास की रचनाएँ हैं। इनमें साप्रदायिक शिक्ता है। जो पुराक पाई गई हैं उनके नाम ये है—गोरख-गरेश गोष्ठी, महादेव-गोरख-मंबाद, गोरखनाथ जी की सबद कला, गोरखबोध, दत्तगोरख-संवाद, योगेश्वरी माखी, नरवद बोध, विराटपुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की बानी। ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं, उनके ग्रमुयायी शिष्यों के रचे हैं। गोरख के समय में जो

१ चर, त त इसी प्रकार की और तुछ पुराकें, मेरे प्रिय शिश्य टाउटर पीताबरदच दर्भ र र के पास है।

भाषा लिखने-पढ़ने मे व्यवहृत होती थी उसमे प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था। उपर्युक्त पुस्तकों मे 'नरवह बोध' के नाम (नरवह = नरपित) में ही अपभ्रश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद है। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकृट होती है। 'विराट् पुराण' संस्कृत के 'वैराट पुराण' का अनुवाद है। गोरखपथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते है—

सिद्ध-सिद्धात-पद्धति, विवेक-मार्तेड, शक्ति सर्गम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण।

हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, 'साखी' और 'बानी' में शायद कुछ रचना गोरख की हो। पद का एक नमूना देखिए—

स्वामी तुम्हइं गुर 'गोसाई । अम्हे जो सिव सबद एक बूभिवा ॥ निरारवे चेला कूण विधि रहे । सतगुरु होइ स् पुछ्या कहे ॥ 'अवधू रहियां हाटे बाटे रूप विरप की छाया । तजिवा काम कोध लोभ मोह संसार की माया ॥

सिद्धों ख्रीर योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की छोर ध्यान दिलाना हम ग्रावश्यक समक्ते हैं कि उनकी रचनाएँ तात्रिक विधान, योग- , साधना, ग्रात्मित्रह, श्वास-निरोध, भीतरी चको छौर नाड़ियों की स्थिति, छातर्मुख साधना के महत्त्व इत्यादि की साप्रवायिक शिचा मात्र है; जीवन की स्वामाविक ग्रानुभूतियों छौर दशाग्री से उनका कोई संबंध नहीं। ग्रातः वे शुद्ध साहित्य के ग्रंतर्गत नहीं ग्राता। उनको उसी रूप मे ग्रहण करना चाहिए जिस रूप मे ज्योतिष, ग्रायुर्वेद ग्रादि के ग्रंथ। उनका वर्णन यहाँ केवल दो बातों के विचार से किया गया है—

(१) पहली त्रात, है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनात्रों की भीषा देशभाषामिश्रित श्रपभ्रश श्रर्थात् पुरानी हिंदी की कान्य-भाषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य न्यापक कान्य-भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपूताने श्रीर वजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने- पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूरवी प्रयोग भी ( जैसे, भइले, वृड़िलि ) मिले हुए है। पुरानी हिंटी की व्यापक काव्य-भाषा का टाँचा शौरसेनी-प्रमृत अपभ्रंश अर्थात् वर्ज और खडी वोली ( पिच्छमी हिंदी ) का था। वही टाँचा हम उद्धृत रचनाओं के—

जो, सो, मारिश्रा, पह्ठो, जाय, किजङ, करंत, जाय (जब तब), ताय (तब तक), भङ्ग्र, कोङ्

इत्यादि प्रयोगो में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी-प्रसूत पुरानी वंगला के नहीं; शौरसेनी-प्रसूत पुरानी पिन्छमी हिंदी के हैं। सिद्ध करहपा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ क्तकती है। वह यह कि उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी (कान्य-भाषा) है, पर गोत की भाषा पुरानी बिहारी या पूरवी बोली मिली है। यही भेद हम ग्रागे चलकर कवीर की 'साखी' श्रोर 'रमैनी' (गीत) की भाषा में पाते हैं। 'साखी' की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य 'सप्ठकड़ी' भाषा है, पर रमैनी के पदो की भाषा में कान्य की वजभाषा श्रोर कहीं कहीं पूरवी बोली भी है।

सिद्धों में 'सरह' सबसे पुराने ग्राथीत् वि० सं० ६९० के है। ग्रातः हिंटी काव्य-भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की सातवी शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है।

(२) दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति श्रीर उसके संस्कार की परंपरा । वत्रयानी सिद्धों ने निम्न श्रेगी की प्रायः श्रशित्त्तित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिये जगह निकाली, यह दिखाया जा चुका। उन्होंने बाह्यपूजा, जातिपाति, नीर्णाटन इत्यादि के प्रति उपेत्ता-बुद्धि का प्रचार किया; रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने श्रीर मनमाने रूपकों के द्वारा श्रटपटी वानी में पहेलियाँ बुम्ताने का रास्ता दिखाया, घट के भीतर चक्र, नाड़ियाँ, शृन्य देश श्रादि मानकर माधना करने की बात फैलाई श्रीर 'नाद, विद्व, सुरति, निरति' ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना विखाया। यही परंपरा श्रपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। श्रागे चलकर मिककाल में निर्मुण संत-संप्रदाय किस प्रकार बेटांन के शानवाद, सिप्तयों के प्रेमवाद तथा

वैष्ण्वों के ग्रहिंसावाद श्रीर प्रपत्तिवाद को मिलाकर सिद्धो ग्रीर योगियो द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, यह ग्रागे दिखाया जायगा। कवीर ग्रादि संतो को नाथपंथियो से जिस, प्रकार 'साखी' ग्रीर 'बानी' शब्द मिले, उसी प्रकार 'साखी' ग्रीर 'बानी' के लिये बहुत कुछ सामग्री ग्रीर 'संबुकड़ी' भाषा भी।

ये ही दो बातें दिखाने के लिये इस इतिहास में सिद्धों ग्रौर योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनात्रों का जीवन की स्वामाविक सरिणयों, अनुभूतियों ग्रौर दशान्रों से कोई संबंध नहीं। वे साप्रदायिक शिक्षा, मात्र है, ग्रतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं ग्रा सकतीं। उन रचनात्रों की प्रपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते । ग्रतः धर्म संबंधी रचनात्रों की चर्चा छोड़, ग्रव हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है, उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्तात्रों ग्रौर स्चियतात्रों के कम से करते है।

हेमचंद्र गुजरात के लोलंकी राजा िखराज ज्यसिह (संवत् ११५०-११६६) ग्रोर उनके भतीं कुमारपाल (११६६-१२३०) के यहाँ इनका बड़ा मान था। ये ग्रपने समय के सब से प्रसिद्ध जैन ग्राचार्य्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण-प्रंथ 'सिद्ध हेमचद्र शब्दानुशासन' सिद्ध-राज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत ग्रोर ग्रपभ्रंश तीनों का समावेश किया। ग्रपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, जिनमें से ग्राधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहें देखिए—

भल्ला हुन्रा जुमारिया बहिणि महारा कंतु। लज्जेजं तु वयंसिश्रहु जइ भग्गा घरु एंतु॥

( भला हुन्ना जो मारा गया, हे वहिन ! हमारा कात । यदि वह भागा हुन्ना घर त्राता तो मै त्रापनी समवयस्कान्त्रों से लिजत होती । )

जइ सो न श्रावइ, दूइ! घरु, काईँ श्रहोसुहु तुज्झु । वयणु ज खंदइ तड, सिह ए! सो पिड होइ न सुज्सु ॥ (हे दूती! यदि वह घर नहीं श्राता तो तेरा क्यो श्रघोमुख है, १ हे सिली! जो तेय वचन खंडित करता है—श्लेप से दूसरा श्रर्थ; जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा जत करता है—वह मेरा प्रिय नहीं।)

जे महु दिग्णा दिश्रहडा दह्एँ पवसंतेण । ताण गणंतिए श्रंगुलिङ जज्ञरियाउ नहेण ॥

( जो दिन या ग्रविध दियन ग्रार्थात् विय ने प्रवास जाते हुए मुक्ते दिए थे उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उँगिलयाँ जर्जिरत हो गई। )

पिय संगमि कड़ निहडी ? पियहो परक्खहो केंच । महँ विन्निवि विन्नासिया, निह न एँव न तेंच ॥

( प्रिय के संगम में नींद कहाँ श्रीर प्रिय के परोक्त में भी क्योंकर श्रावे ? में दोनों प्रकार से विनाशिता हुई—न यो नींद न त्यो । )

श्रपने व्याकरण के उदाहरणों के लिये हेमचद्र ने भई। के सम.न एक 'द्वयाश्रय काव्य' की भी रचना की है जिसके अंतर्गत ''कुमारपालचरित'' नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य मे भी श्रपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं।

सोमश्रम खुरि—ये भी एक जैन पंटित थे। इन्होंने संवत् १२४१ में "कुमारपालशित नेवा" नामक एक गद्यपद्यमय संस्कृत-प्राकृत-काव्य लिखा जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को ग्रानेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएँ लिखी हैं। यह ग्रंथ ग्राधिकांश प्राकृत में ही है—वीच वीच में संस्कृत रुलोक ग्रीर ग्रापभंश के दोहे ग्राए है। ग्रापभंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन है ग्रीर कुछ सोमश्रम ग्रीर सिद्धिपाल किन के बनाए है। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं—

रावण जायड जिह दिग्रहि दह मुह एक सरीर । चिताविय तह्यहि जणिण कवणु पियावडें खीर ॥

( जिस दिन टस मुँह एक श्ररीरवाला राचगा उत्पन्न हुन्ना तभी माना चितिन हुई कि किसमें दूभ पिलाऊँ । )

> येम यिसिट्टह वारियद् जड्वि मणेहर गत्त । गंगाजल पंरायालियवि मुणिहि कि होइ पवित्त ?

( वेश-विशिष्टों को वारिए अर्थात् बचाइए यदि मनोहर गात्र हो तो भी। गंगाजल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है ? )

पिय, हुउँ थिक्किय सयछ दिग्र तुह बिरहिगा किलंत। थोडड़ , जल जिम मच्छ्रलिय तल्लोविल्ली करंत॥ (हे प्रिय़! मैं सारे दिन तेरी विरहाग्नि मे वैसे, ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल मे मछली तलवेली करती है।)

जैनाचार्य मेरतुंग ने संवत् १३६१ मे 'प्रबंधचिंतामिए' नामक एक संस्कृत ग्रंथ 'मोज-प्रबंध' के ढंग का बनाया, जिसमे बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहीत किए। इन्ही आख्यानों के ग्रंतर्गत बीच बीच मे अपभ्रश के पद्य भी उद्धृत है जो बहुत पहले से चले ग्राते थे। कुछ दोहे तो राजा मोज के चाचा मुंज के कहे हुए है। मुंज के दोहे ग्रपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही, पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था ग्रीर रिस्पों से वॉधकर ग्रपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तैलप की बहिन मृणालवती से प्रेम हो गया। इस-प्रसंग के दोहे देखिए—

माली तुट्टी किं न सुउ, किं हुएउ छरपुंज। हिंदइ दोरी वेंघीयउ जिम मंकड़ तिम सुंज॥

( टूट पड़ी हुई-त्राग से क्यों न मरा ? क्षारपुंज क्यो न हो गया ? जैसे डोरी में बंघों बदर वैसे घूमता है मुंज । )

मुंज भणइ, मुंणालवइ! जुब्बण गयुं न भूरि। जइ सक्तर सय खड थिय तो इस मीठी चूरि॥

( मुंज कहता है, हें मृणालवित ! गए हुए यौवन को न पछता । यदि शर्करा सौ खंड हो जाय तो भी वह चूरो हुई ऐसी ही मीठी रहेगी । )

जा मित पच्छइ संपजइ सा मित पहिली होइ। मुंज भणइ, मुणालवइ! बिघंन न बेटइ कोइ॥

(जो मित या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है यदि पहले हो तो मुंज कहता है, हे मृणालवित ! विन्न किसी को न घेरे।)

बाह बिछोड़िव जिह तुहुँ, हउँ तेवहँ की दोसु। हिश्रयद्विय जइ नीसरहि, 'जाणुउँ मुंज 'सरोसु॥ ( बॉह छुड़ाकर त् नाता है, में भी वैसे ही नाती हूँ--क्या हर्न है ? हृदयिश्यत छर्थात् हृदय से यदि निकले तो में नानूँ कि मुंन रूटा है।)

> ग्ड जम्मु नगाहं गिड भड़सिरि खगा न भगा। तिक्लां नुरियं न माणियाँ, गोरी गर्ला न लगा॥

(वह जन्म व्यर्थ गया। न सुभटो के सिर पर खड्ग दूटा, न तेन घोड़े सजाए, न गोगी या मुंद्री के गले लगा।)

फुटकल रचनार्थों के त्रांतिरक्त वीरगायार्थी की परंपरा के प्रमाण भी त्रपभंश-मिली भाषा में मिलते हैं।

विद्याधर—इस नाम के एक किन ने कन्नौन के किसी राटौर सम्राट्र (शायद जयचद) के प्रताप ग्रौर पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य 'शाकृत पिंगलस्त्र' मे मिलते हैं, जैसे—

भग्र भिन्नश्र वंगा भंगु कलिंगा तेलंगा रण मुत्ति चंले। मरहृद्दा धिट्टा लिंगिश्र कट्टा सोरट्टा भश्र पात्र पत्ते। चंपारण कंपा पव्यश्र भंपा उत्थी उत्थी जीव हरे। कासीमर राणा किश्रट पश्राणा, विज्ञाहर भण मंतिवरे॥

यदि वियायर को सम-सामयिक कवि माना जाय तो उसका समय विकम की १३श्री रानाच्छी ममका जा सकता है।

शाई घर—इनका ग्रायुवेंद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। ये ग्रंच्छे किय ग्रंगर स्त्रकार भी थे। इन्होंने "शाई घरपद्धति" के नाम से एक सुभापित संग्रह भी बनाया है ग्रोर ग्रपना परिचय भी दिया है। रण्थंभीर के नुपिष्ठ वीर महाराज इन्मीरदेव के प्रधान सभानदों में राधवदेव थे। उनके भोपाल, दामोदर ग्रांगर देवदास ये तीन पुत्र हुए। दामोदर के तीन पुत्र हुए—शाई घर, लच्मीपर ग्रांगर हुएण्। हम्मीरदेव संवत् १३५७ में ग्रलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। ग्रतः शाई घर के ग्रन्थों का समय उक्त संवत् के कुछ पीछे ग्रप्यांन् विक्रम थी १४वीं शताब्दी के ग्रांतिम चरण में मानना चाहिए।

'शार्द्वनर-पद्धित में बहुत से शावर मद्य ग्राँर भाषा-चित्र-काव्य दिए हैं दिनमें दीन श्रीच में • देशभाषा के वाक्य ग्राए हैं। उदाहरण के लिये शीमरादेव राजा की प्रशंसा में कहा हुन्ना यह बरोक देखिए— नूनं चादल छाइ खेह पसरी निःश्राण शब्दः खरः। शत्रुं पाड़ि लुटालि तोड़ हनिसौ एवं भणन्त्युद्भटाः॥ झूठे गर्वभरा मघालि सहसा रे कन्त मेरे कहे। कठे पाग निवेश जाह शरगांः श्रीमछदेवं विसुम्॥

परंपरा से प्रसिद्ध है कि शार्ड्ड घर ने "हम्मीररासो" नामक एक वीरगाथा-काव्य की भी भाषा में रचनां की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता— उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ 'हम्मीररासो' नाम का मिलता है। 'प्राकृत पिंगल-सूत्र' उलटते पलटते मुक्ते हम्मीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद्य छंदों के उदाहरणों में मिले। मुक्ते पूरा निश्चय है कि शे पद्य असली 'हम्मीररासो' के ही है। अतः ऐसे कुछ पद्य नीचे दिए जाते है—

ढोला मारिय ढिल्लि महँ मुच्छिउ मेच्छ-सरीर।
पुर उज्जल्ला मंतिवर चिलिश्र बीर हम्मीर॥
चिलिश्र बीर हम्मीर पाश्रमर मेइिंग् कंपइ।
दिगमग ग्रह श्रंधार धृलि सुररह श्राच्छाइि ॥
दिगमग ग्रह श्रंधार श्राण खुरसाग्रुक उल्ला।
दरमिर दमिस विपक्ल मारु ढिल्ली मह ढोल्ला।

(दिल्ली में दोल वनाया गया, म्लेच्छो के शरीरमूर्छित हुए। आगे मित्रवर जनल को करके वीर हम्मीर चले। चरणों के मार से पृथ्वी कॉपती है। दिशाओं के मार्गों और आकाश में अधिरा हो गया है; धूल स्थ्ये के रथ को आच्छादित करती है। आल में खुरासानी ले आए। विपित्त्यों को दलमल कर दनाया, दिल्ली में दोल वनाया।)

पिंघउ दिढ सन्नाह, बाह उप्पारं पक्खर दृइ। बंधु समिद रण धँसेउ साहि हम्मीर बन्नण लड़्।। उड्डुउ णहपह भमडँ, खग्ग रिपु-सीसिह सन्नउँ। पक्खर पक्खर ठेल्लि पेल्लि पब्बन्न श्रप्फालउँ॥

हम्मीर कज्ज जज्जल भण्ड कोहाण्ल मह मइ जलउँ। सुलितान-सीस करवाल दइ तिज कलेवर दिश्र चलउँ॥- ( दृढ़ सन्नाह पहने, वाहनों के ऊपर पक्खरे डालों । वंधु गांववों से विदा लेकर रण में घंसा हम्मीर साहि का वन्तन लेकर । तारों को नभपथ में फिराडें, तलवार रात्रु के सिर पर वड़ें, पाखर से पाखर टेल पेल कर पर्वतों को हिला डालूँ । वज्ञल कहता है कि हम्मीर के कार्य्य के लिये में क्रोध से चल रहा हूँ । मुलतान के सिर पर खड़ देकर शरीर छोड़ में स्वर्ग को वाऊँ । )

> पश्चभर दरमरु धरिण तरिण-रह धुलिश्र मंपिश्र । कमट-पिट टरपरिश्र, मेरु मंदर निर कंपिश्र ॥ कोहे चलिश्र हम्मीर श्रीर गश्रज्जह संजुत्ते ॥ किश्रड कट, हा कंद ! सुच्छि मेच्छित्र के पुत्ते ॥

( चरगों के भार से पृथ्वी दलमल उठी। स्ट्यें का रथ घूल से दक गया। कमठ की पीठ तड़कड़ा उठी; मेर मंदर की चोटियाँ कंपित हुई। गजयूथ के साथ वीर हमीर कुद्ध होकर चले। म्लेच्छों के पुत्र हा कछ! करके रो उठे ग्रीर मृद्धित हो गए।)

यप्रभंश की रचनायों की परंपरा यहीं समात होती है। यद्यपि पचास साठ वर्ष पीछे विद्यापित (संवत् १४६० में वर्तमान) ने बीच बीच में देशभापा के भी कुछ पद्य रखकर व्यपभ्रंश में दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखीं, पर उस समय तक व्यपभ्रंश का खान देशभापा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भापातत्त्वविद् सर जार्ज वियर्त्तन जब विद्यापित के पदीं का संबद्ध कर रहे थे उस समय उन्हें पता लगा था कि 'कीचिंचता' द्यौर 'कीचिंचताका' नाम की प्रशस्ति-सबंधी दो पुस्तकें भी उनकी लिखी हैं। पर उम समय इनमें ने किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए, महामहोपान्याय पं० हरप्रसाद शान्ती नेपाल गए थे। वहाँ राजकीय पुस्तकानय में 'कीचिंचता' की एक प्रति मिली निसकी नकन उन्होंने ली।

्न पुन्नक में निरहुत के राजा की तिसिंद की चीरता, उदारना, गुणबाहकता छाटि या वर्णन, बीच बीच में कुछ देशभाषा के भी पद्य रखने हुए, प्रावश्चंश भाषा के दोता, चाँपाई, छुष्य, छंद, गाथा छादि छंदों में किया गया है। एस श्रापक्षंश भी विदेशपता यह दे कि यह पूर्वी छ्यपश्चण है। इसमें किया छांदि ये बहुत में रूप पूर्वी हैं। नम्ने के लिये एक उदाहरण लीजिए—

रज्ज-लुद्ध श्रसलान बुद्धि विक्रम बले हारल। पास बहसि बिसवासि राय गयनेसर मारल॥ मारंत राय रण्रोल पडु, मेइनि हो हा सह हुश्र। सुरराय नयर नरश्रर-रमणि बाम नयन पप्फुरिश्र धुश्र॥

दूसरी विशेषता विद्यापित के अपभ्रंश की यह है कि वह प्रायः देशमाण कुछ अधिक लिए हुए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी वॅधी नहीं है। उसमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है—

पुरिसत्तेण पुरिसड, नहिं पुरिसड जम्म मत्तेन। जलदानेन हु जलग्रो, न हु जलग्रो पुंजिग्रो धूमो। वैसे ही इस प्रकार की देशभाषा या बोली भी है—

> कतहुँ तुरुक बरकर । बार जाए ते वेगार धर । धरि ग्रानय बाभन बरुग्रा । मथा चढावइ गाय का चुरु ग्रा । हिंदू वोले दूरहि निकार । छोटउ तुरुका भभकी मार ।।

य्रापभंश की कितात्रों के जो. नए-पुराने नमूने य्राव तक दिए जा चुके हैं, उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य-भापा प्राकृत की किंदियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। 'उपकार', 'नगर', 'विद्या', 'वचन' ऐसे प्रचलित शब्द भी 'उन्नग्रार', 'नग्रर', 'विज्ञा', 'वग्रण' बनाकर ही रखे जाते थे। 'जासु', 'तासु', ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बरावर चलते रहे। विशेषण विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रशकाल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परपर के अनुमार अपभ्रंश की किवतात्रों में कृदंत विशेषणों में मिलता है—जैसे, 'जुब्बण गयुं न झ्रि'' = गए को यौवन को न झ्रुर = गए यौवन को न पछता। जब ऐसे उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है तब यह निश्चय हो जाता है कि उसका सिबवेश पुरानी परंपरा का प्रालन मात्र है। इस परंपरा-पालन का निश्चय शब्दों की

परीत्ता से अच्छी तरह हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के शब्दो मे 'मिड' और 'मीठी' दोनों रूपो का प्रयोग पाते हैं तब उस काल मे 'मीठी' शब्द के प्रचलित होने मे क्या संदेह हो सकता है ?

ध्यान देने पर यह बात भी लिक्त होगी कि ज्यों ज्यों काव्यभाषा देशभाषा की ख्रोर द्यधिक प्रवृत्त होती गई त्यो त्यों तत्सम संस्कृत शब्द रखने मे संकोच भी घटता गया। शार्डक्षर के पद्यो द्यौर कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है।

## - प्रकरण ३

## देशभाषा काव्य

## वीरगाथा

पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने कान्य—जैसे, बीसलदेवरासो, पृथ्वीराजरासो—ग्राजकल मिलते हैं वे सिद्ग्य हैं। इसी संदिग्य सामग्री को लेकर जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमे संतोष करना पड़ता है।

इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पड़ित ही उस समय कविता नहीं करते थे ।, जन-साधारण की बोली में गीत दोहे त्रादि अचिलत चले त्राते रहे होंगे जिन्हें पंडित लोग गॅवारू सममते रहे होंगे। ऐसी कविताएँ राजसभात्रों तक भी पहुँच जाती रही होंगी। 'राजा भोज जस मूसरचंद' कहनेवालों के सिवा देशभाषा में सुन्दर भाव भरी कविता कहनेवाले भी श्रवश्य ही रहे होगे। राजसभाश्रो में सुनाये जानेवाले नीति, श्रृंगार श्रादि विषय प्रायः दोहो मे कहे जाते थे श्रौर वीररस के पद्य छुप्पय मे । राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियो के साथ किया करते थे श्रौर श्रपनी वीरोल्लास भरी कविताश्रो से वीरो को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियो की रचनात्रों के रिच् रहने का अधिक सुवीता था। वे राजकीय पुस्तकालयों मे भी रिच्चत रहती थी और मद्द चारण जीविका के विचार से उन्हे अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर मह चारणा की परंपरा मे चलते रहने से उनमें फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रच्चित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी-साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल 'वीरगाथा-काल' कहा गया।

भारत के इतिहास में यह वह समय था जब कि मुसलमानो के हमले उत्तर पश्चिम की ख्रोर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के छाधिकतर भारत

के पिर्श्विम प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे जहाँ हिंदु ग्रीं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे । गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन (मृत्यु-संवत् ७०४ ) के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता श्रीर बल-वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, दिल्ली, ग्राजमेर, ग्रान्हलवाड़ा ग्रादि बड़ी बडी राजधानियाँ उघर ही प्रतिष्ठित थीं। उघर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी ग्रौर कवि-चारण ग्रादि उसी भाषा मे रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमे उपलब्ध है उसका द्राविभीव उसी भूभाग मे । हुत्रा । त्रेतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो । हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य-भावना देश से ऋंतिहित हो गई थी ऋौर खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल ऋौर परिहार त्रादि राजपूत-राज्य पश्चिम की ग्रोर प्रतिष्ठित थे, वे ग्रपने प्रभाव की वृद्धि के लिये परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी त्रावश्यकता-वश नहीं होती थी; कमी कमी। तो शौर्य्य-प्रदर्शन मात्र के लिये यो ही मोल ली जाती थी। बीच बीच मे मुसलमानो के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह कि जिस समय से हमारे हिदी-साहित्य का अभ्युद्य होता है, वह लड़ाई भिडाई का समय था; वीरता के गौरव का समय था। त्रीर सब बाते पीछे पड़ गई थी।

महमूद गजनवी (मृत्यु-सवत् १०८७) के लौटने के पीछे गजनवी 
'सुलतानो का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था ग्रौर वहाँ से लूटमार के 
लिये देश के मिन्न मिन्न भागो पर, विशेपतः राजपूताने पर, चढ़ाइयाँ हुग्रा 
करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं 
कही संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सॉमर (ग्रजमेर) का चौहान 
राजा दुर्लभराज दितीय सुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। 
ग्रजमेर वसानेवाले ग्रजयदेव ने मुसलमानों को परास्त किया था। ग्रजयदेव 
के पुत्र ग्रणीराज (ग्राना) के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की 
घाटी लॉचकर उस स्थान पर जा पहुँची जहाँ ग्रव ग्रानासागर है। ग्रणीराज ने 
उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहाँ म्लेच्छ मुसलमानों 
का रक्त गिरा था, इससे उस स्थान को ग्रपवित्र मानकर वहाँ ग्रणीराज ने 
क बड़ा तालाव बनवा दिया जो 'ग्राना सागर' कहलाया।

श्राना के पुत्र बीसलदेव (विश्रहराज चतुर्थं) के समय में वर्तमान किशानगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़-श्राई जिसे परास्त कर बीसलदेव श्राय्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिये उत्तर की श्रोर बढ़ा। उसने दिल्ली श्रीर हॉसी के-प्रदेश श्रपने राज्य में मिलाए श्रीर श्राय्यावर्त के एक बड़े भूमागसे मुसलमानों को निकाल दिया। इसन् बात का उल्लेख दिल्ली के श्रशोक-लेखवाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीसलदेव के वि० सं० १२२० के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई (सबत् १२४७) के पहले भी गोरियों की सेना ने नाडौल पर घावा किया था, पर उसे हारकर लौटना पढ़ा। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने श्रीर दिल्ली तथा श्रजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने श्रादि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो वरावर मुसलमानों से लड़ते रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध रण्थंभीर के महाराज हम्मीरदेव हुए हैं जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश-परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे श्रीर उन्होंने उन्हें कई वार हराया था। साराश यह कि पटानों के शासन-काल तक हिंदू बरावर स्वतंत्रता के लिये लडते रहे।

राजा मोज की समा में खड़े होंकर राजा की दानशीलता का लंबा चौडा वर्णन करके लाखों रुपये पानेवाले किवयों का समय बीत चुका था। राजटरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थीं। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु-कन्या-हरण छादि का छात्युक्तिपूर्ण छालाप करता या रणचेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमगे भरा करता था, वहीं सम्मान पाता था।

इस दशा मे काव्य या साहित्य के ग्रौर भिन्न भिन्न श्रंगो की पूर्ति ग्रौर समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन या। उस समय तो केवल वीरगाथाग्रो की उन्नित संभव थी। इस वीरगाथा को हम दोनो रूपो मे पाते हैं—मुक्तक के रूप मे भी ग्रौर प्रबंध के रूप मे भी। फुटकल रचनाग्रो का विचार छोड़कर यहाँ वीरगाथात्मक प्रबंधकाव्यो का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे, योरप मे वीरगाथात्मक प्रवंधकाव्यो का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे, योरप मे वीरगाथात्रो का प्रसंग 'युद्ध ग्रौर प्रेम', रहा, वैसे ही यहाँ भी था। किसी

राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दलवल के साथ चढ़ाई करना श्रीर प्रतिपित्वियों को पराजित कर उस कन्या को हरकर लाना वीरों के गौरव श्रीर श्रीममान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन कान्यों में श्रुंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में, प्रधान रस वीर ही रहता था। श्रुंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण किएपत करके रचना की जाती थी। जैसे, शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ श्राना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हम्मीर पर श्रालाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण किएपत किया गया है। इस प्रकार इन कान्यों में प्रथानुकूल किएपत घटनाश्रों की बहुत श्राधिक योजना रहती थी।

ये वीरगाथाएँ दो रूपो में मिलती हैं—प्रबंधकान्य के साहित्यिक रूप में ग्रीर वीरगीतों (Ballads) के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है, वह है 'पृथ्वीराजरासों'। वीरगीत के रूप में हमें सबसे प्रानी पुस्तक 'वीसलदेवरासों' मिलती है, यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का ग्राभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगो में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा ग्रपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यच्च उदाहरण 'ग्रालहा' है, जिसके गानेवाले प्रायः समस्त उत्तरीय भारत में पाए जाते हैं।

यहाँ पर वीर-काल के उन अंथो का उल्लेख किया जाता है जिनकी या तो प्रतियाँ मिलती है या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये अंथ 'रासो' कहलाते है। कुछ लोग इस शब्द-का संबंध "रहस्य" से बतलाते है। पर ''बीसलदेव-रासो" मे काव्य के अर्थ मे 'रसायण' शब्द बार बार आया है। अतः हमारी समक्त में इसी 'रसायण' शब्द से होते होते 'रासो' हो गया है।

(१) खुमानरासो—संवत् ८१० ग्रौर १००० के बीच मे चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के तीन राजा हुए है। कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज (बाप्पा) के पीछे खुम्मारण गद्दी पर बैटा, जिसका नाम मेवाड़ के

इतिहास में प्रसिद्ध है श्रीर जिसके समय में बगदाद के खलीफा श्रलमामूँ ने चित्तीड़ पर चढ़ाई की। खुम्माण की सहायता के लिये बहुत से राजा श्राए श्रीर चित्तीड़ की रज्ञा हो गई। खुम्माण ने २४ युद्ध किए श्रीर वि० स० ८६६ से ८६३ तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन 'दलपत विजय' नामक किसी किव के रचित खुमानरासों के श्राधार पर लिखा गया जान पड़ता है। पर इस समय खुमानरासों की जो प्रति प्राप्त है, वह श्रपूर्ण है श्रीर उसमें महाराणा प्रतापसिंह तक का वर्णन है। कालमोंज (बाप्पा) से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश-परंपरा इस प्रकार है—कालमोंज (बाप्पा), खुम्माण, मत्तद, भर्तृपट्ट, सिंह, खुम्माण (दूसरा), महायक, खुम्माण (तीसरा)। कालमोंज का समय वि० सं० ७६१ से ८१० तक है श्रीर तीसरे खुम्माण के उत्तराधिकारी मर्तृपट्ट (दूसरे) के समय के दो शिलालेख वि० सं० ६६६ श्रीर १००० के मिले हैं। श्रतएव इन १६० वर्षों का श्रीसत लगाने पर तीनो खुम्मानों का समय श्रनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है—

खुम्मार्ग (पहला)—वि० सं० ८१०—८३५ खुम्मार्ग (दूसरा)—वि० सं० ८७०—६०० खुम्मार्ग (तीसरा)—वि० सं० ६६५—६६०

श्रव्यािं वंश का श्रलमामूँ वि० सं० ८७० से ८६० तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापितयों ने सिंघ देश की विजय कर ली थी श्रीर उघर से राजपूताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थीं। श्रतएव यदि किसी खुम्माण से श्रलमामूँ की सेना से लड़ाई हुई होगी तो वह दूसरा खुम्माण रहा होगा श्रीर उसी के नाम पर 'खुमानरासों' की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमानरासों मिलता है, उसमें कितना श्रांश पुराना है। उसमें महाराणा प्रतापिंसह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ श्रव मिलता है वह उसे वि० संवत् की सत्रहवीं शताब्दी में प्राप्त हुशा होगा। शिवसिंहसरों के कथनानुसार एक श्रज्ञातनामा भाट ने खुमानरासों नामक एक काव्य-ग्रंथ लिखा था जिसमें श्रीरामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा

सकता कि दलपत-विजय असली खुमामरासो का रचियता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का।

(२) बीसलदेवरासी—नरपित नाल्ह किन निग्रहराज चतुर्थ उपनाम वीसलदेव का समकालीन था। कदाचित् यह राजकिव था। इसने 'बीसलदेव-रासो' नामक एक छोटा सा (१०० पृष्ठो का) ग्रंथ लिखा है जो वीरगीत के रूप में है। ग्रंथ में निर्माण-काल यो दिया है—

बारह से बहोत्तराँ मभारि । जेठ बदी नवमी बुधवारि । 'नाल्ह' रसायण आरंभइ । सारदा तूठी ब्रह्मकुमारि ।।

'वारह से वहोत्तर' का स्पष्ट अर्थ १२१२ है। 'बहोत्तर' शब्द 'बरहोत्तर', 'द्वाद-शोत्तर' का रूपातर है। अतः 'वारह से बहोत्तरां' का अर्थ 'द्वादशोत्तर बारह से' अर्थात् १२१२ होगा। गणना करने पर विक्रम संवत् १२१२ मे ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। किन ने अपने. रासो मे सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है जिससे वह वीसलदेव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ (बीसलदेव) का समय भी १२२० के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत् १२१० और १२२० के प्राप्त हैं। बीसलदेवरासों में चार खंड है। यह काव्य लगभग २००० चरणों मे समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यो है—

खंड १—माल्वा के भोज परमार की पुत्री राजमती से साँभर के बीसलदेव का विवाह होना।

खंड २—व्रीमलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ग्रोर प्रस्थान करना तथा वहाँ एक वर्ष रहना।

खंड २---राजमती का विरह-वर्णन तथा वीसलदेव का उड़ीसा से लौटना। खंड ४---भोज का श्रपनी पुत्री को श्रपने घर लिवा ले जाना तथा बीसल-देव का वहाँ जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना।

दिए हुए संवत् के विचार से कवि अपने नायक का समसामिक जान पड़ता है। पर वर्णित घटनाएँ, विचार करने पर, बीसलदेवं के बहुत पीछे की जान पड़ती हैं, जब कि उनके संबंध मे कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह

घटनात्मक कान्य नहीं है, वर्णनात्मक है। इसमे दो ही घटनाएँ हैं - बीसलदेव का विवाह श्रौर उनका उड़ीसा जाना। इनमे से पहली बात तो कल्पना-प्रसूत प्रतीत होती है। बीसलदेव से सौ वर्ष पहले ही घार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था। त्रातः उनकी कन्या के साथ बीसलदेव का विवाह किसी पीछे के किव की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बीसलदेव की एक परमार-वंश की रानी थी, यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीरांजरासो में भी है। इसी बातको लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पहुंता है। ग्रथवा यह हो सकता है कि घार के परमारो की उपाधि ही भोज रही हो श्रीर उस श्राधार पर किव ने उसका केवल यह उपाधिसूचक नाम ही दिया हो, असंली नाम न दिया हो। कदाचित् इन्ही मे से किसी कन्या के साथ वीसल्देव का विवाह हुन्ना हो। परमार-कन्या के संबंध में कई स्थानो पर जो वाक्य स्त्राए हैं, उनपर ध्यान देनेसे यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गर्या हो। जैसे-"जनमी गोरी तू जेसलमेर", "गोरड़ी जेसलमेर की"। स्रावू के परमार भी राजपूताने में फैले हुए थे। अतः राजमती का उनमे से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के त्रातिरिक्त ग्रौर भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं; जैसे—'माघ श्रचारन, कविं कालिदास'।

जैसा पहले कह ग्राए हैं, ग्रजमेर के चौहान राजा बीसलदेव (विग्रहराज चतुर्थ) बड़े वीर ग्रीर प्रतापी थे ग्रीर उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थीं ग्रीर कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली ग्रीर हॉसी के प्रदेश इन्हों ने ग्रपने राज्य मे मिलाए थे। इनके वीरचरित का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकिव सोमदेवरिचत "लिलितिवग्रहराज नाटक" (संस्कृत) मे है जिसका कुछ ग्रंश बड़ी बड़ी शिलाग्रों पर खुदा हुग्रा मिला है ग्रीर राजपूताना म्यूजियममे सुर्रिच्त है। पर नाल्ह' के इस बीसलदेवरासों में, जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य-पराक्रम का । श्रंगाररस की दृष्टि से विश्रह ग्रीर रूठकर विदेश जाने का (प्रोषितपतिका के वर्णन के लिये) मनमाना वर्णन है। ग्रतः

इस छोटों सी पुस्तक को बीसलदेव ऐसे वीर का 'रासो' कहना खटकता है। पर जब हम देखते है कि यह कोई काव्यग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिये रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है।

, भाषा भी परीचा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। जैसे, स्कइ छै (= स्ख़ता है), पाटण थीं (= पाटन से), भोज तणा (= भोजका), खंड खंडरा (= खंड खंड का) इत्यादि। इस ग्रंथ से एक वात का त्राभास त्रवश्य मिलता है। वह यह कि शिष्ट काव्यभाषा मे वज त्रीर खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा 'हिंदी' ही थी जो पिंगल भाषा कहलाती थी। बीसलदेवरासो मे बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा (हिंदी) को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान मे रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा मे समया-नुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है। पर लिखित रूप मे रिच्त होने के कारण इसका पुराना टॉचा बहुत कुछ बचा हुत्रा है। उदाहरण के लिये-मेलवि = मिलाकर, जोड़कर । चितह = चित्त मे । रिण = रेण मे । प्रापिजइ = प्राप्त हो, या किया जाय । ईग्री विधि = इंस विधि । ईसउ = ऐसा । बाल हो = बाला का । इसी प्रकार 'नयर' (नगर), 'पसाउ' (प्रसाद), 'पयोहर' (पयोधर) त्रादि प्राकृत शब्द भी हैं जिनका प्रयोग कविता मे त्रपभ्रंश-काल से लेकर पीछे तक होता रहा ।

इसमे त्राए हुए कुछ फारसी, त्रस्ती, तुरकी शब्दों की त्रोर भी ध्यान जाता है। जैसे—महल, इनाम, नेज़ा, ताजनो (ताजियाना) त्रादि। जैसा कहा जा चुका है, पुस्तक की भाषा मे फेरफार त्र्यवश्य हुत्रा है; त्र्यतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं त्रीर किव द्वारा व्यवहृत भी। किव के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया. था त्रीर वे इधर उधर जीविका के लिये फैलने लगे थे। त्रातः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई त्राश्चर्य की बात नहीं। बीसलदेव के सरदारों मे ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं।

मंहल पलाएयो ताँजदीन । खुरसाणा चिह चाल्यो गोंड ।।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से ग्रापने ग्रासली ग्रीर मूल रूप में कही जा सकती है। रायबहादुर पंडित गौरीशकर हीराचंद श्रोक्ता ने इसे हम्मीर के समय की रचना कहा है। (राजपूताने का इतिहास, भूमिका पृष्ठ १६)। यह नरपित नाल्ह की पोथी का विकृत रूप अवश्य है जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य-संबंधी कई तथ्यो पर पहुँचते है। ध्यान देने की पहली बात है, राजपूताने के एक भाट का ऋपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना। जैसे, "मोती का श्राखा किया"। "चंदन काठ को मॉड्वो"। "सोना की चोरी, मोती की माल" इत्यादि । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक वोलियो के साथ साथ व्रज या मध्यदेश की माषा का त्राश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यक भाषा भी स्वीकृत हो चुको थी जो चारणों में 'पिंगल' भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। श्रपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था, वह 'डिंगल' कहलाता था। हिंदी-साहित्य के इतिहास मे हम केवल पिंगल-भाषा में लिखे हुए ग्रंथो का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी वात जो कि साहित्य से संबंध रखती है, वीर श्रीर श्रगार का मेल है। इस प्रंथ मे श्रंगार की ही प्रधानता है, वीररस का किंचित् आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं।

'बीसलदेवरासो' के कुछ पद्य देखिए-

परग्रबा<sup>९</sup> चाल्यो बीसलराय । चउरास्या<sup>२</sup> सहु<sup>3</sup> लिया बोलाइ । जान-तग्री<sup>४</sup> साजति करउ । जीरह रँगावली पहरज्यो टोप ।।

हुग्रउ पइसारउ बीसलराव । ग्रावी सयल प्रातेवरी ह राव । रूप श्रपूरव पेषियइ । इसी श्रस्ती निहं सयल संसार ॥ श्रित रंग स्वामी सूँ मिली राति । वेटी राजा भोज की ॥

× × × ×

गरब करि उमो<sup>७</sup> छुद्द साँमरथो राव । मो सरीखा नहिं ऊर भुवाल ॥ म्हाँ घरि<sup>८</sup> साँभर उग्गहद्द । चिहुं दिसि थाण जेसलमेर ॥

१ व्याहने । २ सामतों कों । ३ सव । ४ यान को, वारात की । ५ सव । ६ अतःपुर । ७ खडा है । ८ वर में ।

"गरिव न बोलो हो साँभरथा-राव। तो सरीखा घणा श्रोर भुवाल॥ एक उड़ीसा को 'धणी । बचन हमारइ त् मानि ज मानि॥ ज्यू थारइ सांभर उग्गहइ। राजा उणि घरि उग्गहइ हीरा-खान"॥

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

कुँविर कहई "सुणि, साँभरथा राव। काई<sup>3</sup> स्वामी तू उलगहँ जाइ ? कहेउ हमारउ जइ सुण्उ। थारइ छइ साठि ग्रँतेवरी नारि'। । "कड्वा बोल न बोलिस नारि। तू मो मेल्हसी वित्त बिसारि"॥ जीम न जीम विगोयनो । दव का दाधा छुपली मेल्हइ ॥ जीम का दाधा नु पाँगुरइ । नाल्ह कहइ सुणीजइ सब कोइ॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

श्राव्यो राजा सास बसंत। गढ माहीं गूड़ी ऊछली १०॥ जइ धन मिलती अंग सँभार। आन-भंग हो तो बाल हो ११॥ ईसी परिरहता राज दुवारि १२।

(३) चंद बरदाई (संवत् १२२५ —१२४६) — ये हिंदी के प्रमानहाकित माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराजरासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चद दिल्ली के अतिम हिंदू सम्राट् महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकित प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भाषुक हिंदुओं के लिये एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासों के अनुसार ये मह जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकित ही नहीं उनके सखा और सामंत भी थे; तथा पह्माषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य,

१ स्वामी; राजा। २ तुम्हारे (यहाँ)। ३ क्यों। ४ परदेश में। ५ तेरे हैं। ६ भुला डाला। ७ वात से वात नहीं छिपाई जा सकती। ८ आग का जला कोपल छोड दे तो छोड दे। ९ जीभ का जला नहीं पनपता। १० आकाश-दीप जलाए गए। ११ यदि वह धन्या या स्त्री अंग सभालकर (तुरंत) मिलती तो उस वाला का मान-भग होता। १२ (और) इसे परिरभता (आलिगन करता) राजा द्वार पर ही।

छंदःशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटकं न्त्रादि ग्रानेक 'विद्यांग्रों मे पारंगत थे। इन्हें जालंघरी देवी का इष्ट था जिसकी कृपा से ये ग्रेंद्रष्टकाव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि ग्रालग नहीं किया जा सकता। युद्ध मे, त्राखेट मे, समा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे, ग्रीर जहाँ जो बाते होती थीं, सब मे सम्मिलित रहते थे।

पृथ्वीराजरासो ढाई हजार पृष्ठो का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमे ६६ समय ( सर्ग या ग्रथ्याय ) हैं। प्राचीन समय मे प्रचलित प्रायः सभी छंदो का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद हैं—किवत्त ( छप्पय ), दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। जैसे कादबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाएा के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जल्हण द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासो के ग्रमुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनो पीछे चद भी वहीं गए। जाते समय किव ने अपने पुत्र जल्हण के हाथ मे रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्हण के हाथ मे रासो की सौंप जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है—

पुस्तक जल्हन हत्थ दे चिल गज्जन नृप-काज |

रघुनाथचरित हनुमंतकृत भूप भोज उद्ध्रिय जिमि ॥ पृथिराज-सुजस कवि चंद कृत चंद-नंद उद्धरिय तिमि ॥

पृथ्वीराजरासो में आबू के यज्ञकुंड से चार च्रियकुलो की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थापन से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सिवस्तर वर्णन है। इस अंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अणोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के खेंचर (तोमर) राजा अनगपाल की कन्या से हुआ था। अनगपाल की दो कन्याएँ थीं—सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कजीज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया जिससे

त्रजमेर श्रौर दिल्ली का राज एक हो गया। जयंचंद को यह बात श्रच्छी न लगी। उसने एक दिन राजस्य यज्ञ करके सब राजाश्रों को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया श्रौर इस यज्ञ के साथ ही श्रपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजस्य यज्ञ मे सब राजा श्राए पर पृथ्वीराज नहीं, श्राए। इसपर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्णमूर्ति द्वारपाल के रूप मे द्वार पर रखवा दी।

संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाल लेकर रंगभूमि मे आई, तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा-किनारे के एक महल मे भेज दिया। इघर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ-विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गांधर्व विवाह किया और अंत मे वे उसे हर ले गए। रास्ते मे जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को छेकर पृथ्वीराज कुशल-पूर्वक दिल्ली पहुँच गए। वहाँ भोग विलास मे ही उनका सारा समय बीतने लगा, राज्य की रज्ञा का ध्यान न रह गया।

चल का बहुत कुछ हास तो जयचंद तथा श्रीर राजाश्रों के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था श्रीर बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। श्रच्छा श्रवसर देख शहाबुद्दीन चढ़ श्राया, पर हार गया श्रीर पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा श्रीर श्रंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी मेज दिए गए। कुछ काल के पीछे किव चंद मी गजनी पहुँचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दवेधी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा श्रीर फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन श्रीर पृथ्वीराज के वैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन श्रापने यहाँ की एक सुंदरी पर श्रासक्त था जो एक दूसरे पठान सरदार हुसेनशाह को चाहती थी। जब ये दोनो शहाबुद्दीन से तंग हुए, तब हारकर पृथ्वीराज के पास माग श्राए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला मेजा कि उन दोनो को श्रपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज, ने उत्तर दिया कि शरणागत की रज्ञा करना ज्ञियो का धर्म है, श्रतः इन दोनो की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी वैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की। यह तो

पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुन्ना। इसके त्र्यतिरिक्त वीच बीच में बहुत से राजान्नों के साथ पृथ्वीराज के युद्ध त्र्यौर त्र्यनेक राज-कन्यान्नों के साथ विवाह की कथाएँ रासों में भरी पड़ी है।

ऊपर लिखे चुत्तांत श्रौर रासो मे दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यो के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराजरासों के पृथ्वीराज के समसामियक किसी किव की रचना होने मे पूरा संदेह किया है और उसे १६वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक नाली ग्रंथ ठहराया है। रासो मे चंगेज, तैमूर त्रादि कुछ पीछे के नाम त्राने से यह सदेह और भी पुष्ट होता है । प्रसिद्ध इतिहासज्ञ रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रोका रासो मे वर्णित घटनात्रो तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा के काश्मीरी कवि जयानक ने सस्कृत मे 'पृथ्वीराज-विजय' नामक एक काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिलता है। उसमें दिए हुए संवत् तथा घटनाएँ ऐतिहासिक खोन के अनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमे पृथ्वीरान की माता का नाम कर्पूरदेवी लिखा है जिसका समर्थन हॉसी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ ग्रत्यंत प्रामाणिक ग्रौर समसामयिक रचना है। उसके तथा , 'हम्मीर-महाकाव्य' श्रादि कई प्रामाणिक ग्रंथों के श्रनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा त्र्यनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समरसिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पद्म में लड़ना, स्योगिता-हरण इत्यादि बातें ऋसंगत सिद्ध होती है। इसी प्रकार श्रानू के यज्ञ से चौहान श्रादि चार श्रिमकुलो की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जॉच करने पर किल्पत ठइरती है; क्योंकि इनमे से सोलंकी चौहान त्रादि कई कुलो के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं जिनमें वे सूर्यवंशी, .चंद्रवशी ऋादि कहे गए है, ऋमिकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

चंद ने पृथ्वीराज का जन्मकाल संवत् १११५ मे, दिल्ली गोद जाना ११२२ मे, कन्नौज जाना ११५१ में ऋौर शहाबुद्दीन के साथ युद्ध ११५८ में लिखा है। पर शिलालेखों ऋौर दानपत्रों में जो संवत् मिलते हैं, उनके

अनुसार रासोमे दिए हुए संवत् ठीक नहीं हैं। अब तक ऐसे दानपत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद और परमर्दिदेव (महोबे के राजा परमाल ) के नाम आए है, इस प्रकार मिले हैं —

पृथ्वीराज के ४, जिनके संवत् १२२४ ग्रौर १२४४ के बीच मे हैं। जयचंद के १२ं, जिनके संवत् १२२४ ग्रौर १२४३ के बीच मे हैं। परमार्दिदेव के ६, जिनके संवत् १२२३ ग्रौर १२५८ के बीच मे हैं। इनमें से एक संवत् १२३६ का है जिसमे पृथ्वीराज ग्रौर परमार्दिदेव (राजा परमाल) के युद्ध का वर्णन है।

्रांच संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक् पृष्टि फारसी तवारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध ५८७ हिजरी (वि० सं० १२४८—ई० सन् ११६१) में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का सदेह नहीं।

पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने रासो के पच्समर्थन में इस बात की ग्रोर ध्यान दिलाया कि रासों के सब संवतों में, यथार्थ संवतों से ६०-६१ वर्ष का ग्रांतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि यह ग्रांतर मूल नहीं है, बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासों के इस दोहे को पकड़ा—

एकाद्स से पंचदह विक्रम साक श्रनंद । तिहि रिपुजय पुरहरन को भए पृथिराज नरिंद ॥

ग्रीर "विक्रमं साक ग्रनंद" का ग्रर्थ किया—ग्र = शूत्य ग्रीर नद = ६ ग्रर्थात् ६० रहित विक्रम संवत् । ग्रव क्यो ये ६० वर्ष घटाए गए, इसका वे कोई उपयुक्त कारण नही वता सके । नंदवंशी शूद्ध थे, इसिलये उनका राजलकाल राजपूत माटो ने निकाल दिया, इस प्रकार की विलक्त्य कल्पना करके वे रह गए। पर इन कल्पनाग्रों से किसी प्रकार समाधान नहीं होता। ग्राज तक ग्रीर कही प्रचित्त संवत् में से कुछ काल निकालकर संवत् लिखने की प्रथा नहीं पाई । फिर यह भी विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचित्त विक्रम संवत् में से ६०-६१ वर्ष निकालकर पृथ्वीराजरासों में संवत् दिए हैं, उसने

क्या ऐसा जान-बूसकर किया है ऋथवा घोखे से या भ्रम में पड़कर । ऊपर जो दोहा उद्भत किया गया है, उसमें 'ऋनंद' के स्थान पर कुछ लोग 'ऋनिद' पाठ का होना ऋधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासो में एक दोहा यह भी मिलता है—

एकदास सै पंचदह विक्रम जिस अमसुत्त। त्रतिय सांक प्रथिराज को लज्यो विप्र गुन गुत्त॥

इससे भी नौ के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया है; पर कितने भे से नौ कम करने से यह तीसरा शक बनता है, यह नहीं कहा है। दूसरी बात यह कि 'गुन गुत्त' ब्राह्मण का नाम (गुण गुप्त) प्रतीत होता है।

बात संवत् ही तक नहीं है। इतिहास-विरुद्ध किल्पत घटनाएँ जो भरी पड़ी हैं उनके लिये क्या कहा जा सकता है? माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य-ग्रंथ है। पर काव्य-ग्रंथों में सत्य घटनात्रों में बिना किसी प्रयोजन के उलट-फेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराज-विजय भी तो काव्य-ग्रंथ ही है; फिर उसमें क्यों घटनाएँ और नाम ठीक ठीक हैं ? इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इघर उघर कुछ पद्य चंद के भी बिखरे हो, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक किन का रचा होता और इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएँ और कुछ संवत् तो ठीक होते।

रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई किन था था नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदिराज का नाम "पृथ्वी मद्द" लिखा है, चंद का उसने कहीं नाम नहीं लिया है। पृथ्वीराज-निजय के पाँचने सर्ग में यह श्लोक आया है—

> तनयश्चंद्रराजस्य चंद्रराज इवाभवत् । 'संग्रहं यस्सुवृत्तानां सुवृत्तानामिव व्यधात् ॥

इसमे यमक के द्वारा जिस चंद्रराज किव का संकेत है वह रायबहादुर श्रीयुत पं॰ गौरीशंकर हीराचंद श्रोक्ता के श्रनुसार 'चंद्रक' किव है जिसका उल्लेख काश्मीरी किव चेमेद्र ने भी किया है। इस श्रवस्था में यही कहा जा सकता है कि 'चंद बरदाई' नाम का यदि कोई किव था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा मे न रहां होगा या जयानक के काश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट-किव रहा हो जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा किल्पत "भट्ट-भणंत" तैयार होता गया उन सबको लेकर और चंद को पृथ्वीराज का समसामियक मान, उसी के नाम पर "रासो" नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो।

भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते है तो श्रौर भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह विल्कुल बे-ठिकाने है—उसमें व्याकरण श्रादि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहो की श्रौर कुछ कुछ किवतो (छप्पयों) की भाषा तो ठिकाने की है; पर त्रोटक श्रादि छोटे छंदों मे तो कहीं कही अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत-प्राकृत की नकल की हो। कही कही तो भाषा श्राधुनिक साँचे मे ढली सी दिखाई पड़ती है, कियाएँ नए रूपो में मिलती हैं। पर साथ ही कहीं कहीं भाषा श्रपने श्रसली प्राचीन साहित्यक रूप मे भी पाई जाती है जिसमे प्राकृत श्रौर श्रपभ्रंश शब्दों के रूप श्रौर विभक्तियों के चिह्न पुराने ढंग के है। इस दशा में भाटो के इस वाग्जाल के बीच कहाँ पर कितना श्रंश श्रसली है, इसका निर्णय श्रसंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के श्रौर न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुश्रों के काम का है।

महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री ने सन् १६०६ से १६१३ तक राजपूताने में प्राचीन ऐतिहासिक कान्यों की खोज में तीन यात्राएँ की थीं। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसायटी ने छापा है। उस विवरण में 'पृथ्वीराजरासों' के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के पूर्वपुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराजरासों में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपूताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरवारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वहीं बहुत सी भूमि चंद को दी थी। शास्त्रीजी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि

नानूराम भाट से शास्त्रीजी की भेंट हुई। उनसे उन्हे चंद का वंशवृद्ध प्राप्त हुत्रा जो इस प्रकार है—

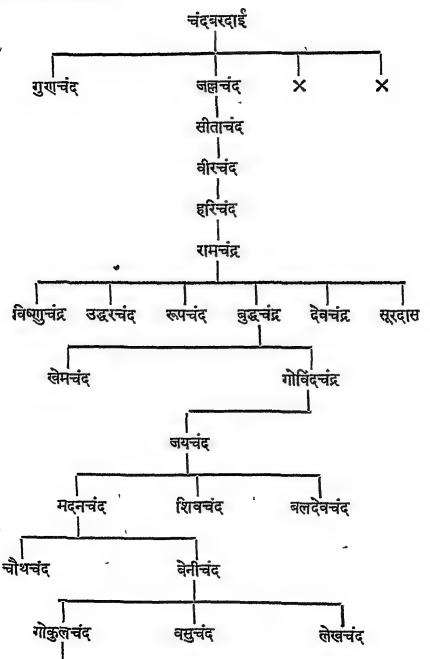

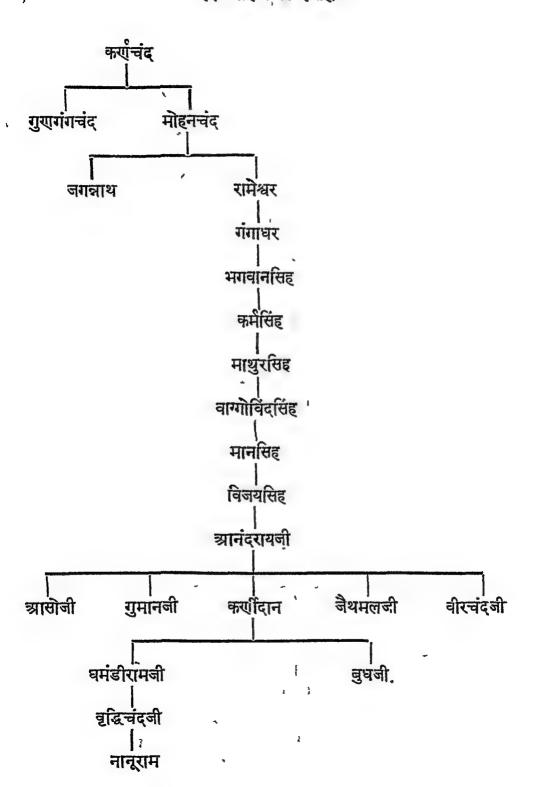

नानूराम का कहना है कि चंद के चार लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया। दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के, वंशन अमोर में जा वसे और चौथे जल्ल का वश नागौर में चला। पृथ्वीराजरासों में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है—

दहति पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान। ृइक जल्ह गुन वावरो गुन-समुंद, ससभान।

पृथ्वीराजरासो में किव चद् के दसो पुत्रों के नाम दिए हैं। 'सूरदास' की साहित्यलहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है। वह पद यह है—

प्रथमही प्रथु यज्ञ ते मे प्रगट अद्भुत रूप । ब्रह्मराव विचारि ब्रह्मा राखु नाम अन्पा। पान पय देवी दियो सिव आदि सुर सुख पायाकह्यो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय।। पारि पायन सुरन के सुर सिहत अस्तुनि कीन । तासु वंस प्रसंस में भी चंद चारु नवीन।। भूप पृथ्वीराज दीन्हों तिन्हें ज्वाला देस । तनय ताके चार कीनो प्रथम आप नरेस ॥ दूसरे गुनचंद ता सुत सीलचंद सरूप । वीरचंद प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप ॥ रंथमौर हमीर भूपित सँगत खेलत जाय । तासु वंस अनूप भो हिरचंद अति विख्याय॥ आगरे रिह गोपचल में रह्यो ता सुत वीर । पुत्र जनमे सात ताके महा भट गंभीर॥ कृष्णचंद उदारचंद ज रूपचद सुभाइ । बुद्धिचंद प्रकाश चौथे चंद भे सुखदाइ ॥ देवचंद प्रवोध संसतचंद ताको नाम । भयो सप्तो दाम सूर्जचंद मंद निकाम ॥

इन दोनो वंशाविष्यों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनको जल्लचंद की वंश-परंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा है। बाकी नाम प्रायः मिलते हैं।

नान्राम का कहना है कि चंद ने तीन या चार, हजार श्लोक-संख्या में अपना काव्य लिखा था। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम दस समयों को लिखकर उस अथ को पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़-तोड करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तितं रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। उसके इस प्रकार उत्साह-प्रदर्शन पर, कहते हैं कि, उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नान्राम का कहना है कि असली पृथ्वीराजरां की

प्रति मेरे पास है। पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी वह ग्रौर भी ऊटपटाँग ग्रौर रही है।

पृथ्वीराजरासो के 'पन्नावती समय' के कुछ पद्य नमूने के लिये दिए जाते हैं-

हिंदुवान-थान उत्तम सुदेस। तहँ उदित द्रुगा दिल्ली सुदेस। संभरि-नरेस चहुश्रान थान। प्रथिराज तहाँ राजंत भान॥ संभरि नरेस सोमेस पूत। देवत्त रूप श्रवतार धूत<sup>१</sup>॥ जिहि पकरि साह साहाब लीन। तिहुँ बेर करिय पानीप-हीन॥ सिंगिनि-सुसह गुनि चढ़ि जँजोर। चुक्कइ न सबद बेधंत तीर<sup>२</sup>॥

मनहु कला ससभान<sup>3</sup> कला सोलह सो बन्निय। बाल बैस, सिस ता समीप श्रित्रत रस पिन्निय<sup>४</sup>॥ विगसि कमल-स्निग, भमर, बेनु, खंजन, मृग लुट्टिय। हीर, कीर, श्ररु बिंब, मोति नखसिख श्रहिद्युट्टिय<sup>५</sup>॥

कुट्टिल केस सुदेस पोह परिचियत पिक सद् । कमल-गंध, वयसंध, हंसगित चलत मंद मद्॥ सेत वस्त्र सोहै सरीर नष स्वाति-वूँद जस। भमर भवहिं सुल्लिहें सुभाव मकरंद वास रस॥

3.

प्रिय प्रिथिराज नरेस जोग लिपि कग्गर<sup>७</sup> दिन्नौ । लगन बरग रचि सरव दिन्न द्वादस ससि लिन्नौ ॥ सै ग्यारह श्ररु तीस साष संवत परमानह । जो [पित्री-कुल सुद्ध बरन, बरि रक्खहु प्रानह ॥

१ घृत; धारण किया। २ (शब्दवेधी वाण चलाने का उल्लेख) सिंगी वाजे का शब्द गुनकर या अदाज कर डोरी पर चढ उसका तीर उस शब्द को वेधते हुए (वेधने में) नहीं चूकता था। ३ चद्रमा। ४ उसी के पास से मानो अमृतरस पिया। ५ अभिघटित किया। वनाया। ६ पीहे हुए अच्छे मोती दिखाई पडते हैं। ७ कागज।

दिक्खंत दिहि उच्चरिय वर, इकं वलक्क बिलँब न करिय। श्रलगार रंयनि दिन पंच महि उयों रुकमिनि कन्हर बरिय॥

\* \*

संगह सिषय लियं सहसं बाल । रकिमिनिय जैम र लजात मराल ॥ पूजियह गडिर संकर मनाय । दिन्छिनह ग्रंग करि लिगिय पाय ॥ फिरि देषि देषि प्रिथिराज राज । हँसि मुद्ध मुद्ध चर पट्ट लाज ॥

बिजय घोर निसान रान चौहान चहीं दिस।
सकत सूर सामंत समिर बल जंत्र मंत्र तिस॥
उद्विराज प्रिथिराज बाग मनो लग्ग वीर नट।
कदत तेग मनवेग लगत मनो बीज कह घट॥
थिक रहे सूर कौतिग गगन, रँगन मगन भइ शोन घर।
हिंदि हरिष वीर जग्गे हुलिस हुरेड रंग नव रत्त वर।

\* \* \*

घुरासान मुलतान खंधार मीरं। बलव स्थो १० वलं तेग श्रचूक तीरं॥ रुहंगी- फिरंगी हलब्बी ' सुमानी। ठटी ठंट भल्लोच ढार्छ निसानी॥ मजारी-चषी ११, मुक्ख जंबुक लारी १२। हजारी हजारी हुँकै १३ जोध भारी॥

(४-५) मंद्र केदार, मधुकर किव (संवत् १२२४-१२४३)— जिस प्रकार चंदबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान् किया है उसी प्रकार मह केदार ने कन्नौज के सम्राट् जयचंद का गुण गाया है। रासो मे चंद श्रीर मह केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। मह

१ चल दीजिए। २ अलग ही अलग। दूसरी 'ओर से। ३ मध्ये, मिं। १ जिमि, ज्यों १ ५ प्रदक्षिणा। ६ इंसकर उस मोहित मुग्धा ने लज्जा से (मुँह पर का) पट चला दिया अर्थात् सरका लिया। ७ हृदय में । ८ फुर्यो, स्फुरित हुआ। ९ रक्त। १० साथ। ११ निल्ली की सी ऑख नाले। १२ मुँह गीदड और लोमडी के से। १३ हुद्धार करते।

केदार ने 'जयचद-प्रकाश' नाम का एक महाकाव्य- लिखा था जिसमे महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था । इसी प्रकार का 'जयमयंक-जसचंद्रिका' नामक एक वड़ा ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। केवल इनका उल्लेख सिंघायच दयालदास कृत 'राठौड़ों री ख्यात' मे मिलता है जो बीकानेर के राजपुस्तक-भांडार मे सुरक्षित है। इस ख्यात मे लिखा है कि दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तात इन्हीं दोनो ग्रंथो के आधार पर लिखा है।

इतिहासरा इस बात की अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों (राठौरों) का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नीज थी और जिसके अंतर्गत प्रायः सारा मध्य देश, काशी से कन्नीज तक, था। दूसरा चौहानों का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन-धान्य-संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानियाँ थीं—कन्नीज और काशी। इसी से कन्नीज के गहरवार राजा काशिराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव हुदेलखंड के राजाओं पर था। कालिजर या महोंने के चंदेल राजा परमर्दिदेव (परमाल) जयचंद के मित्र या सामंत थे जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन

१—मट्ट-भणंत पर यदि विश्वास किया आय तो केदार महाराज जयचन्द के किव नहीं, सुलतान शहाबुद्दीन गोरी के कविराज थे। 'शिवसिद्दसरोज' में भाटों की उत्पत्ति के संवध में यह विलक्षण कवित्ता उद्धृत है—

प्रथम विथाता ते प्रगट मए वदीजन, पुनि पृथुजञ्च तें प्रकास सरसात है।
माने सत सीनक न, वाँचत पुरान रहे, जस को वखाने महासुख सरसात है।
चंद चौहान के, केदार गोरी साह जू के, गंग अकबर के वखाने गुन गात है।
कान्य कैसे मॉस अजनास धन भाँटन को, लूटि धरै ताको खुरा-खोज मिटि जात है।

पर चढ़ाई की थीं । चंदेल कन्नीज के पत्त में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बरावर लड़ते रहे ।

(६) जगिनक (सं०१२३०)—ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमाल के यहाँ जगिनक नाम के एक भाट थे जिन्होंने महोंने के दो देशप्रसिद्ध वीरो—ग्राल्हा ग्रौर ऊदल (उदयसिह्र)—के वीर चिरत का विस्तृत वर्णन एक वीरगीतात्मक काव्य के रूप मे लिखा था जो इतना सर्वप्रिय हुन्ना कि उसके वीरगीतों का प्रचार कमशः सारे उत्तरीय भारत मे—विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के ग्रंतर्गत थे—हो गया। जगिनक के काव्य का ग्राज कहीं पता नहीं है पर उसके ग्राघार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा-भाषी प्रातों के गाँव गाँव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत 'त्राल्हा' के नाम से प्रसिद्ध है ग्रौर बरसात में गाए जाते हैं। गाँवों में जाकर देखिए तो मेंग्र-गर्जन के बीच में किसी ग्रल्हैत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीरहुंकार सुनाई देगी—

बारह वरिस छै कूकर जीएं, श्रो तेरह छै जिएं सियार। बरिस ग्रठारह छन्नी जीएं, श्रागे जीवन के धिकार।

इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ मे जगिनक के संगीत की वीरदर्पपूर्ण प्रतिध्विन अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल-यात्रा मे उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु मे भी अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों ( जैसे, बंदूक, किरिच ), देशो और जातियों ( जैसे, फिरंगी ) के नाम सम्मिलित हो गए हैं और वराबर होते जाते हैं। यदि यह प्रंथ साहित्यिक प्रबंधपद्धित पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रिचत मिलती। पर यह गाने के लिये ही रचा गया था इससे पिडतों और विद्वानों के हाथ इसकी रचा की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही—पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आलहा का प्रचार यो तो सारे उत्तर भारत में है पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है; वहाँ इसके गानेवाले

वहुत श्रिषक मिलते हैं। बुदेलखंड मे—विशेषतः महोवे के श्रासपास—भी इसका चलन बहुत है।

इन गीतों के समुचय को सर्वसाधारण 'श्राल्हा-खंड' कहते हैं जिससे श्रनुमान होता है कि श्राल्हा-संबंधी ये वीर-गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के श्रंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन मे लिखा गया होगा। श्राल्हा श्रोर ऊदल परमाल के सामंत, थे श्रोर बनाफर शाखा के ज्ञिय थे। इन गीतों का एक संग्रह 'श्राल्ह खंड' के नाम से छपा है। फर्स्खाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मि० चार्ल्स इलियट ने पहले पहल इन गीतों का संग्रह 'करके ६०-७० वर्ष पूर्व छपवाया था।

(७) श्रोधर—इन्होंने संवत् १४५४ में 'रणमल छंद' नामक एक काव्य रचा जिसमे ईंडर के राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के स्वेदार जफर खाँ पर प्राप्त की थी। एक पद्य नीचे दिया जाता है—

> ढमढमइ ढमढमकार ढंकर ढोल ढोली जंगिया। सुर करिह रण-सहणाइ समुहिर सरस रिस समरंगिया॥ कलकलिह काहल कोडि कलरिव कुमल कारय थरहरइ। संचरइ शक सुरताण साहण साहसी सिव संगरइ॥

# प्रकरण ४ फुटकल रचनाएँ

वीरगाथाकाल के समाप्त होते होते हमे जनता की बहुत कुछ असली बोल-चाल ग्रौर उसके बीच कहे सुने जानेवाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ ग्रसली रूप का पता चलता है। पता देनेवाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ ऋौर तिरहुत के विद्यापित । इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध ग्रासदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव ऋवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप मे ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जानेवाले गीत पद्य त्रादि रिच्चत रखने की त्रोर मानों किसी का ध्यान ही नहीं था। जैसे पुराना चावल ही बड़े त्रादिमयों के खाने योग्य समका जाता है वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई, परपरा के गौरव से युक्त, भाषा ही पुस्तक रचनेवालों के व्यवहार योग्य समसी जाती थी। पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख-प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते है उसी प्रकार बहुन पूरव का नमूना विद्यापित की पदावली मे। उसके पीछे फिर भक्तिकाल के कविशें ने प्रचलित देश-भाषा श्रौर साहित्य के बीच पूरा पूरा सामजस्य घटित कर दिया ।

( ८ ) खुसरो-पृथ्वीराज की मृत्यु ( सवत् १२४६ ) के ६० वर्ष पीछे खुसरो ने संवत् १३४० के स्रास पास रचना स्रारभ की। इन्होने गयासुद्दीन, बलवन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुनारकशाह तक कई पठान बाद-शाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी किव थे। इनकी मृत्यु सवत् १३८१ में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार, और सहृदय थे, इसीसे जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकवंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिलीं उसी ढंग के पद्य पहेलियाँ ऋादि कहने की

उत्कंठा इन्हें भी हुई । इनकी पहेलियाँ ख्रीर मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनम उत्क-वैचित्र्य की प्रधानता थी; यद्यपि कुछ रसीले गीत ख्रीर दोहे भी इन्होने कहे हैं।

यहाँ इस बात की क्रोर ध्यान दिला देना क्रावश्यक प्रतीत होता है कि 'काव्य-भाषा' का ढाँचा अधिकतर शौरसेनी या पुरानी व्रजभाषा का ही बहुत काल से चला त्राता था। ग्रतः जिन पिन्छिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबिदयों ग्रादि की भाषा व्रजभाषा की क्रोर मुकी हुई रहती थी। ग्रंब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुररों की हिंदी-रचनाश्रों में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल, पहेलियों, मुकरियों क्रोर दोसखुनों में ही मिलती है—यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं व्रजभाषा की मलक है। पर गीतों त्रौर दोहों की भाषा व्रज या मुख-प्रचलित काव्यभाषा ही है। यही व्रजभाषायन देख उर्दू साहित्य के इतिहास-लेखक प्रो० ग्राजाद को यह भ्रम हुत्रा था कि व्रजभाषा से खड़ी बोली (ग्रर्थात् उसका ग्ररबी-फारसी-ग्रस्त रूप उर्दू) निकल पड़ी ।

खुसरों के नाम पर संग्रहीत पहेलियों में कुछ प्रक्षित श्रौर पीछे की जोड़ी पहेलियों भी मिल गई है, इसमें सदेह नहीं । उदाहरण के लिये हुक्केवाली पहेली लीजिए । इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहाँगीर के समय से हुग्रा । उसकी पहली गोदाम श्रॅगरेजों की स्रतवाली कोठी थी जिससे तंबाकू का एक नाम ही 'स्रती' या 'सुरती' पड़ गया । इसी प्रकार माषा के संबंध से भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख-परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा । किसी श्रंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका टॉचा कियों श्रौर चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य-भाषा से भिन्न था । प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है।

१—देखिए मेरे 'गृद्धचरित' काव्य की भूमिका में "काव्यभाषा" पर मेरा प्रवध, जिसमें उसके खरूप का निर्णय किया गया है तथा वृज्ञ. अवधी ओर खड़ी वोली के मेद और प्रवृत्तियाँ निरूपित की गई हैं।

, खुंसरो के प्रायः दो सौ वर्ष पीछें की लिखी जो कबीर की बानी की हस्त-लिखित प्रति मिली है उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी हैं, पर इसमे पुराने नमूने श्रिधिक हैं—जैसे, सप्तमी विभक्ति के रूप में इ ( घरि = घर मे ) 'चला', 'समाया' के स्थान पर 'चिलया', 'चल्या', 'समाइया'। 'उनई ऋाई' के स्थान पर 'उनिमिवि आई' ( मुक आई ) इत्यादि । 'यह ग्रांत कुछ उलमन की श्रवश्य है पर विचार करने पर यह अनुमान हद हो जाता है कि खुसरो 'के समय मे 'इह', 'बसिह' त्रादि रूप 'ईठ' ( इष्ट, इह, ईठ ), बसीठ (बिस्ट्रष्ट, बिसिह, बसिष्ट, बसीठ ) हो गए थे। अतः पुराने प्रत्ययं आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि 'चलिया', 'मारिया' त्रादि पुराने रूप रखें तो पहेलियो के छंद दूट जायंगे, ग्रतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय मे बोलचाल की स्त्रामाविक भाषा धिसकर बहुंत कुछ उसी रूप मे त्रा गई थी जिस रूप मे खुसरो में मिलती है। की अपेद्धा खुंसरों का ध्यान बोलचाल की भाषा की आर ग्रिधिक था ; उसीं प्रकार जैसे ग्रॅगरेजो का ध्यान बोल्चाल की भाषा की ग्रोर अधिक रहता है। खुसरी का लच्य जनता का मनोरंजन था। पर कनीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वानी पोथियो की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेचा अधिक लिए हुए है।

नीचे खुसरो की कुछ पहेलियाँ, दोहे श्रीर गीत दिए जाते है-एक थाल मोती से भरा। सबके सिर पर श्रीधा धरा॥ चारों स्रोर वह थाली फिरे। मोती उससे एक न गिरे॥ एक नार ने अचरज किया । साँप मारि पिंजंड़े में दिया ॥

जों जों साँप ताल को खाए । सूखे ताल साँप मर जाए ॥

(दीया बत्ती)

ं एक नार दो को ले बैठी। टेड़ी होके बिल में पैठी॥ , जिसके बैठे उसे असुहाय । खुसरो उसके बल बल जाय ॥

(पायजामा)

ंत्ररथं तो इसका बूकेगा। मुँह देखो तो स्केगा॥ (दर्पण)

ऊप्र के मोटे टाइप के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुन्ना रूप है! स्रब इनके स्थान पर व्रजभाषा के रूप देखिए—

चूक भई कुछ वासों ऐसी। देश छोड़ भयो परदेशी॥

एक नार पिया को भानी। तन वाको सगरा ज्यों पानी॥

चाम मास वाके निहं नेक। हाड़ हाड़ में वाके छेद। मोहि अचंभो आवत ऐसे। वामें जीव बसत है कैसे॥

ग्रव नीचे के दोहे श्रोर गीत बिल्कुल व्रजभाषा श्रर्थात् मुख-प्रचलित कान्यभाषा में देखिए—

उजाल बरन, श्रधीन तन, एक चित्त दो ध्यान। देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान।। खुसरो रैन सुहाग की जांगी पी के संग। तन मेरो मन पीउ को, दोउ भए एकरंग॥ गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारै केसं। चल खुसरो घर श्रापने, रैन भई चहुँ देस॥

मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल । कैसे गर दीनी बकस मोरी माल ॥ सूनी सेज डरावन लागै, विरहा-श्रगिन मोहि डस-डस जाय।

हजरत निजामदीन चिस्ती जरजरीं बख्श पीर । जोइ जोइ ध्यावें तेइ तेइ फल पावें, मेरे मन की मुराद भर दीजें अमीर ।।

ज़े हाल मिसकी मकुन तग़ाफ़ुल दुराय नैना, वनाय वितयाँ। कि तावे हिज्ञाँ न दारम, ऐ जाँ! न लेहु काहे लगाय छितयाँ।। शाबाने हिज्ञाँ दराज चूँ ज़ुल्फ व रोजे वसलत चूँ उम्र कोतह। सखी! पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काहूँ अँधेरी रितयाँ!।।

(९) विद्यापित—अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है । पर जिसकी रचना के कारण ये 'मैथिलकोकिल' कहलाए वह इनकी पदावली है। इन्होने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापित को वंगभाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जार्ज अयर्धन ने भी विहारी और मैथिली को 'मागधी' से निकली होने के कारण हिंदो से अलग माना है। पर केवल भाषाशास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहत्य-सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समक्ती जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समक्ता जाना अधिकतर उसकी शब्दावली (Vocabulary) पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहत्य माना जाता।

खड़ी बोली, बॉगडू, बन, राजस्थानी, कन्नीजी, वैसवारी, ग्रवधी इत्यादि में रूपों ग्रीर प्रत्ययों का परस्पर इतना मेद होते हुए भी सब हिंदी के ग्रंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलनेवाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बिलया ग्रादि जिलों में 'ग्रायल-ग्राइल', 'गयल-गइल', 'हमंरा-तोहरा' ग्रादि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कहीं जाती। कारण है शब्दावली की एकता। ग्रतः जिस प्रकार हिंदी-साहित्य "बीसलदेवरासों" पर ग्रापना ग्राधिकार रखता है उसी प्रकार विद्यापित की पदावली पर भी।

विद्यापित के ण्दं श्रिधिकतर शृंगार के ही हैं, जिनमे नायिका श्रीर नायक राधा-कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीतकाव्य के श्रनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य्य श्रद्भत है। विद्यापित शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रगार-काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप मे नहीं। विद्यापित को कृष्णभक्तों की परपरा में न समक्तना चाहिए।

॰ आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हे चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने 'गीत-गोविंद' के पदों को आध्यात्मिक सकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। सूर आदि कृष्ण-भक्तों के शृंगारी पदों की भी

१-देखो पृ० २६।

ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल-लीला के पदो का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समक्त रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्णभक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएँ वर्णित है उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई हैं, जहाँ बृंदावन, यमुना, निकुंज, कदंब, सखा, गोपिकाएँ इत्यादि सब नित्य रूप में हैं। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं।

विद्यापित सवत् १४६ ग में तिरहुत के राजा शिवसिंह के वहाँ वर्त्तमान थे। उनके दो पद नीचे दिए जाते हैं —

सरस बसंत समय भल पावलि, दिछन पवन बह धीरे।
सपनहु रूप वचन इक भाषिय, मुख से दूरि करु चीरे।।
तोहर बदन सम चाँद हो अधि नाहिं, कैयो जतन विह केला।
के बेरि काटि बनावल नव के, तैयो तुलित निहं भेला।।
लोचन तुम्र कमल निह में सक, से जग के निहं जाने।
से फिरि जाय छुकैलन्ह जल भएँ, पंकज निज अपमाने।।
भन विद्यापित सुनु बर जोवित ई सम लझिम समाने।
राजा 'सिवसिह' रूप नरायन 'लिखिमा देइ' प्रति भाने।।

कालि कहल पिय साँसहि रे जाइवि मइ मारू देस।
मोए श्रभागिलि निहं जानल रे, सँग जइतवँ जोगिनी बेस।।
हिरदय बड़ दारुन रे, पिया विनु विहरि न जाइ।
एक सयन सिल सूतल रे, श्रद्धल वलम निसि भोर।।
न जानल कत खन तिज गेल रे, बिद्धुरल चकवा जोर।।
सूनि सेज पिय सालइ रे, पिय विनु घर मोए श्राजि।
बिनति करहुँ सुसहेलिनि रे, मोहि देहि श्रगिहर साजि।।
विद्यापित कवि गावल रे, श्रावि मिलत पिय तोर।
'लिखिमा देइ' घर नागर रे, राय सिवसिंह निहं भोर।।

मोटे हिसाब से बीरगाथा-काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समकता चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, न मुसलमानों से। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के न ज़मने तक तो उन्हे हटाकर अपने धर्म की रच्चा का वीर-प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हदयग्राह्य रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे।

इस प्रकार स्थित के साथ ही साथ, मांवो तथा विचारों मे भी परिवर्तन हो गया। पर इससे यह न समभाना चाहिए कि हम्मीर के पीछे किसी वीरकाव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी-साहित्य के इतिहास की एक विशेष्ठता यह भी रही कि, एक विशिष्ट काल मे किसी रूप की जो काव्य-सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से वहने लगी, पर २०० वर्षों के हिंदी-साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी मर्वथा सूखी हुई नहीं पाते।

## पूर्व-मध्यकाल

### ( मितिकाल सं० १३७५-१७०० )

#### प्रकरण १

#### सामान्य परिचय

देश मे मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू-जनता के हृदय में गौरव, गर्व ग्रौर उत्साह के लिये वह ग्रवकाश न रह गया। उसके सामने ही उनके देवमंदिर गिराए जाते थे, देवम् तियाँ तोड़ी जाती थीं ग्रौर पूज्य पुरुषों का ग्रपमान होता था ग्रौर वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा मे ग्रपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे ग्रौर न बिना लिजत हुए सुन ही सकते थे। ग्रागे चलकर जब मुसलिम-साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़नेवाले स्वतत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जनसमुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। ग्रपने पौरुष से हताश जाति के लिये मगवान् की शक्ति ग्रौर करुणा की ग्रोर ध्यान ले जाने के ग्रातिस्क दूसरा मार्ग ही क्या था?

यह तो हुई राजनीतिक परिस्थित । ग्राव धार्मिक स्थित देखिए । ग्रादिकाल के ग्रंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्रयानी सिद्ध, कापालिक ग्रादि देश के पूर्वी भागों में ग्रोर नाथपंथी जोगी पिन्छिमी भागों में रमते चले ग्रा रहे थे । इसी वात से इसका ग्रानुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्मभावना कितनी दवती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर इटता चला जा रहा था।

धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान श्रीर भक्ति, इन तीन धाराश्री मे चलता है।

१-देखो पृ० ७--२०।

इन तीनो के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह ल्ला-लॅगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और मिक्त के बिना हृदय-विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित सुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और मिक्त ही सारे जन-समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी-साहित्यं के आदिकाल में कर्म तो अर्थशून्य विधि-विधान, तीर्थाटन और पर्वस्तान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चलां आता था। धर्म की मावात्मक अनुमूति या मिक्त, जिसका स्त्रपात महाभारत-काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण-काल में हुआं था, कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, किसी प्रकार चली भर आ रही थी।

त्रर्थशूर्य वाहरी विधि-विधान, तीर्थाटन, पर्वस्तान त्रादि की निस्सारता का संस्तार फैलाने का जो कार्य्य वज्रयानी सिद्धों त्रीर 'नाथ-पंथी जोगियों के द्वारा हुत्रा, उसका उन्नेख हो चुका है । पर उनका उद्देश्य 'कर्म' को उस तंग गहुं से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले त्रेत्र मे लाना न था विलक एकवारगी किनारे उनेल देना था। जनता की दृष्टि को त्रात्मकल्याण त्रीर लोककल्याण-विधायक सम्चे कर्मों की त्रीर ले जाने के बदले उसे वे कर्मचेत्र से ही हटाने में लग गए थे। उनकी वानी तो 'गुह्म, रहस्य त्रीर सिद्धि' लेकर उठी थी। त्रपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिये वे बाह्म जगत की बाते छोड़, घट के भीतर के कोठों की बात बताया करते थे। भिक्त, प्रेम त्रादि हृदय के प्रकृत भावों का उनकी त्रांतस्साधना मे कोई स्थान न था, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिये मुलम कहा जा सकता है। सामान्य त्रशिचित या त्रर्धशिचित जनता पर इनकी बानियों का प्रमाव इसके त्रातिरक्त त्रीर क्या हो सकता था कि वह सच्चे श्रुभकमों के मार्ग से तथा मगवन्नक्ति की स्वाभाविक हृदय-पद्धित से हृदकर त्रानेक प्रकार के मंत्र, तंत्र त्रीर उपचारों मे जा उलके ग्रीर उसका विश्वास

१-देखो पृ० १२-२२।

श्रलौकिक सिद्धियो पर जा जमे ? इसी दशा की श्रोर लच्य करके गोस्वामी तलसीदास ने कहा था—

गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग।

सारांश यह कि जिस समय मुसलमान भारत मे आए उस समय सन्ने धर्म-भाव का बहुत कुछ हास हो गया था। प्रतिवर्त्तन के लिये बहुत कड़े धक्को की आवश्यकता थी।

जपर जिस ग्रवस्था का दिग्दर्शन हुग्रा है, वह सामान्य जन-समुदाय की थी। शास्त्रज्ञ विद्वानो पर सिद्धो ग्रौर जोगियों की वानियों का कोई ग्रसर न था। वे इधर उधर पड़े ग्रपना कार्य्य करते जा रहे थे। पिडतों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खडन-मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदात की थी। ब्रह्मस्त्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर, भाष्यों की परंपरा विद्वन्मंडली के भीतर चली चल रही थी जिससे परंपरागत भक्तिमार्ग के सिद्धांत पत्त का कई रूपों में नूतन विकास हुग्रा।

कालदर्शी भक्त किव जनता के हृदय को सँभालने श्रीर लीन रखने के लिए दबी हुई भिक्त को जगाने लगे। क्रमशः भिक्त का प्रवाह ऐसा विस्तृत श्रीर् प्रवल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में दसने-वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने श्रा गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त किवयों ने हिंदु श्रों श्रीर मुसलमानो दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया श्रीर मेदभाव के हश्यों को हटाकर पीछे कर दिया।

भिक्त का जो सोना दिल्ला की ग्रोर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ग्रोर पहले से ही ग्रा रहा था उसे राजनीतिक परिवर्त्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय चेत्र में फैलने के लिये पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य (संवत् १०७३) ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भिक्त का निरूपण किया था उसकी ग्रोर जनता ग्राकर्षित होती चलो ग्रा रही थी।

गुजरात में स्वामी मध्वाचार्यजी (सवत् १२५४-१३३३) ने ग्रपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया जिसकी ग्रोर बहुत से लोग मुके। देश के पूर्व भाग में जयदेवजी के कृष्ण-प्रेम-संगीत की गूँज चली आ रही थी जिसके पुर में मिथिला के कोकिल (विद्यापित) ने अपना पुर मिलाया। उत्तर या मध्यभारत में एक आरे तो ईसा की १५वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य्य की शिष्य-परंपरा में स्वामी रामानंदजी हुए जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया; दूसरी ओर वल्लमाचार्यजी ने प्रेममूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्र किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णो-पासक भक्तों की परंपराएँ चलीं जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौदता पर पहुँचानेवाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्म के 'सत्' और आनंद' स्वरूप का साचात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत् के व्यक्त खेत्र में किया।

एकं त्रोर तो प्राचीन सगुणोपासना का यह कान्यत्तेत्र तैयार हुत्रा, दूसरी श्रोर मुसलमानों के बस जाने से देश मे जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिये एक 'सामान्य भिक्तमार्ग' का विकास भी होने लगा। उसके विकास के लिये किस प्रकार वीरगाथा-काल मे ही सिद्धो त्र्यौर नाथ पंथी योगियो के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है। वजयान के त्रानुयायी त्राधिकतर नीची जाति के थे त्रातः जाति-पॉति की व्यवस्था से उनका त्र्रासंतोष स्वामाविक थां। नाथ-संप्रदाय मे भी शास्त्रज्ञ विद्वान् नहीं त्र्राते थे। इस संप्रदाय के कनफटे रमते योगी घट के भीतर के चक्रो, सहस्रदल कमल, इला-पिंगला नाड़ियो इत्यादि की त्र्योर संकेत करनेवाली रहस्यमयी बानियाँ सुनाकर श्रौर करामात दिखाकर श्रपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। वे लोगों को ऐंसी ऐसी बाते सुनाते आ रहे थे कि वेद-शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा-त्राची की विधियों व्यर्थ हैं, ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है, ग्रांत-मुंख साधनात्रों से ही वह प्राप्त हों सकता है, हिंदू-मुसलमान दोनो एक है, दोनो के लिये शुद्ध साधना का मार्ग भी एक ही है, जाति-पाँति के भेद व्यर्थ खंडे किए गए हैं, इत्यादि । इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए। इसका उल्लेख पहले हो चुका है। 9

<sup>.</sup> १-देखो पृ० १५-१६ तथा १८ ( पहला पैरा ) ।

मिक के श्रांदोलन की जो लहर दिल्ण से ग्राई उसीने उत्तर भारत की परिस्थित के ग्रानुरूप हिंदू-मुसलमान दोनों के लिये एक सामान्य भिक्तमार्ग की भी भावज्ञा कुछ लोगों मे जगाई। हृदयपन्न-शून्य सामान्य ग्रंतस्साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथ-पंथी कर चुके थे, यह हम कह 'चुके हैं।' पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की ग्रात्मा तृत नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नाभदेव (सं० १३२८-१४०८) ने हिंदू-मुसलमान दोनों के लिये एक सामान्य भिक्त-मार्ग का भी ग्रामास दिया। उसके पीछे कजीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग 'निर्गुण-पंथ' के नाम से चलाया। वैसा कि पहले कहा जा चुका है, कजीर के लिये नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदमान को निर्दिष्ट करनेवाले उपासना के बाहरी विधानो को ग्रालग रखकर उन्होंने ग्रंतस्साधना पर जोर दिया था। पर नाथ-पंथियों की ग्रंतःसाधना हृदयपन्त-शून्य थी, उसमें प्रेमतत्व का ग्रामाव था। कवीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को ग्रापनी जानी मे जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी। इसका संकेत उनके ये वचन देते हैं—

भिलमिल भगरा भूलते बाकी रही न काहु। गोरख श्रटके कालपुर कौन कहावे साहु॥ बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नि समाधि लगाइ। करहा पड़िया गाड़ में दूरि परा पछ्ठिवाइ॥

िकरहा = (१) करम, हाथी का बचा (२) हठयोग की किया करनेवाला ]

अतः कत्रीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिये भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिये स्कियों का प्रेमतत्व लिया श्रीर श्रपना 'निर्पुण-पंथ' वड़ी धूम-धाम से निकाला। वात यह थी कि भारतीय भक्तिमार्ग साकार श्रीर सगुण रूप को लेकर चला था, निर्पुण श्रीर निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कत्रीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को सभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेमभाव श्रीर भक्तिरस से शृत्य श्रीर शुक्क पड़ता जा रहा था।

१-देखो ए० १६।

उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और उसे भक्ति के ऊँचे से ऊँचे सोपान की ओर बढ़ने के लिये बढ़ावा दिया। उनका 'निर्गुण-पंथ' चल निकला जिसमे नानक, दादू, मलूक-दास आदि अनेक संत हुए।

कबीर तथा अन्य निर्मुण-पंथी संतो के द्वारा अंतस्ताधना मे रागात्मिका 'मिक्त' और 'ज्ञान' का योग तो हुआ, पर 'कमें' की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान-स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्मस्वरूप न हो पाए। ईश्वर के धर्मस्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर, जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रज्ञा और रंजन मे होती है प्रांचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राममिक्त शाखा उठी। कृष्णभक्ति-शाखा केवल प्रेम-स्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैली।

यहाँ पर एक बात की श्रोर ध्यान दिलां देना श्रावश्यक प्रतीत होता है। साधना के जो तींन श्रवयव—कर्म, ज्ञान श्रोर मिक्क—कहे गए है, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। 'कर्म' श्रर्थ-श्रून्य विधि-विधानों से निकम्मा हो सकता है; 'ज्ञान' रहस्य श्रोर गुद्ध की भावना से पाषंड-पूर्ण हो सकता है श्रोर 'भिक्त' इंद्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। भिक्त की निष्पत्ति श्रद्धा श्रोर प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा या पूज्यबुद्धि का श्रवयव—जिसका लगाव धर्म से होता है—छोड़कर केवल प्रेमलक्त्या भिक्त ली जायगी वृहाँ वह श्रवश्य विलासिता से प्रस्त हो जायगी।

इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कत्रीर का 'शानपच्न' तो रहस्य श्रीर गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा पर सूर्फियों से जो प्रेमतत्त्व उन्होंने लिया वह सूर्फियों के यहाँ चाहे कामवासना-अस्त हुआ हो, पर 'निर्गुण पंथ'में अविकृत रहा। यह निस्सं-देह प्रशंसा की बात है। वैष्णवों की कृष्णभक्ति-शाखा ने केवल प्रेमलच्न्णा भक्ति ली; फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। रामभिक्तिशाखा में भिक्त सर्वोगपूर्ण रही; इससे वह विकृत न होने पाई। तुलसी की भिक्ति-पद्धित में कर्म (धर्म) और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आज-

कल ग्रालवत कुछ लोगों ने कृष्णभिक्ति-शाखा के ग्रानुकरण पर उसमें भी 'माधुर्य्य भाव' का गुह्य रहस्य घुसाने का उद्योग किया है जिससे 'सखी संप्रदाय' निकल पड़े हैं ग्रोर राम की भी 'तिरछी चितवन ग्रीर वॉकी ग्रादा' के गीत गाए जाने लगे हैं।

यह सामान्य भक्तिमार्ग एकेश्वरवाद का एक ग्रानिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुग्रा, जो कभी ब्रह्मवाट की ग्रोर दलता था ग्रौर कभी पैगंबरी खुदावाद की ग्रोर। यह "निर्णुण-पथ" के नाम से प्रसिद्ध हुग्रा। इसकी ग्रोर ले जानेवाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लिक्ति हुई वह ऊँच-नीच ग्रौर जाति-पाँति के भाव का त्याग ग्रौर ईश्वर की भिक्त के लिये मनुष्य मात्र के समान ग्रीधकार का स्वीकार था। इस भाव का स्त्रपात भक्तिमार्ग के भीतर महाराष्ट्र ग्रौर मध्यदेश मे नामदेव ग्रौर रामानंदजी द्वारा हुग्रा। महाराष्ट्र देश मे नामदेव का जन्मकाल शक संवत् ११६२ ग्रौर मृत्युकाल शक संवत् १२७२ प्रसिद्ध है। ये दिन्नण के नक्सी वमनी (सतारा जिला) के दरजी थे। पीछे पंढरपुर के विठोवा (विष्णु भगवान्) के मंदिर मे भगवद्धजन करते हुए ग्रपना दिन विताते थे।

महाराष्ट्र के भक्तों मे नामदेव का नाम सबसे पहले ज्ञाता है। मराठी भाषा के ज्ञामगो के ज्ञातिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएँ भी प्रचुर परिमाण मे मिलती हैं। इन हिंदी रचनाज्ञों में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणो-पासना से खंबंध , रखती है ज्ञोर कुछ निर्गुणोपासना से। इसके समाधान के लिये इनके समय की परिस्थिति की ज्ञोर ध्यान देना ज्ञावश्यक है। ज्ञादिकाल के ज्ञंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के ज्ञाने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञानयोगी ज्ञानदेव हुए हैं जिन्होंने ज्ञपने को गोरख की शिष्य-परंपरा में बताया है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोडी ज्ञवस्था में ही हुज्ञा, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे-सादे सगुण भक्तिमार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ-पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए, जो ग्रांतमुंख साधना हारा सर्वन्यापक निर्गुण ब्रह्म के साज्ञात्कार को ही मोज्ञ का मार्ग मानता था। लानेवाले थे ज्ञानदेव।

एक बार ज्ञानदेव इनको साथ लेकर तीर्थयात्रा को निकले। मार्ग मे ये ग्रापने प्रिय विग्रह विठोबा (भगवान्) के वियोग मे व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव इन्हें बराबर समकाते जाते थे कि 'भगवान् क्या एक ही जगह हैं, वे तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक है। यह मोह छोड़ो। तुम्हारी मिक्त ग्रामी एकांगी है, जब तक निर्गुण पत्त की भी ग्रानुभूति तुम्हे न होगी, तब तक तुम पक्के न होगे'। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन 'संत-परीक्ता' हुई। जिस गॉव में यह संत मंडली उतरी थी उसमे एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटने का पिटना लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित न हुग्रा। पर जब नामदेव की ग्रोर बढ़ा तब वे बिगड़ खड़े हुए। इस पर वह कुम्हार बोला 'नामदेव को छोड ग्रीर सब घड़े पक्के है।" वेचारे नामदेव कचे घड़े ठहराए गए। इस कथा से यह स्पष्ट लित्तत हो जाता है कि नामदेव को नाथ-पंथ के योगमार्ग की ग्रोर पक्त करने के लिये ज्ञानदेव की ग्रोर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे।

सिद्ध ग्रौर योगी निरंतर ग्रम्यास द्वारा ग्रपने शरीर को विलच्च्य बना लेते थे। खोपडी पर चोट खा खाकर उसे पक्की करना उनके लिये कोई कठिन बात न थी। ग्रब भी एक प्रकार के मुसलमान फ़कीर ग्रपने शरीर पर ज़ोर ज़ोर से डंडे जमाकर भिन्ना मॉगते हैं।

नामदेव किसी गुरु से दीना लेकर अपनी सगुण भक्ति मे प्रवृत्त नही हुए थे, अपने ही हृदय की स्वामाविक प्रेरणा से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हे "बिनु गुरु होइ न ज्ञान" समझाते आते थे। सतो के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहां सुना जाता है और ईश्वर-प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है, वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिये ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव मे परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नही जम पाया था और भेद-भाव बना था, इसपर भी एक कथा चली आती है। कहते है कि एक दिन स्वयं विठोवा (भगवान्) एक मुसलमान फकीर का रूप धरकर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो

मन मेरी सुई, तन मेरा धागा। खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा।

सुफल जन्म मोको गुरु कीना । दुख विसार सुख श्रंतर दीना ॥ ज्ञान दान मोको गुरु दीना । राम नाम बिन जीवन हीना ॥

किसू हूँ पूजूँ दूजा नजर न श्राई । एके पाथर किज्जे भाव । दूजे पाथर धरिए पाव ॥ जो वो देव तो हम बी देव । कहै नामदेव हम हरि की सेव ॥

यह वात समक रखनी चाहिए कि नामदेव के समय मे ही देविगिरि पर पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थीं छौर मुसलमान महाराष्ट्र मे भी फैल गए थे। इसके पहले ही गोरखनाथ के छानुयायी हिंदुछो छौर मुसलमानो दोनो के लिये छातस्माधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते छा रहे थे।

इनकी मिक्क के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे है; जैसे—विठोबा (ठाकुरजी) की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अविंद नागनाथ के भ्रावमंदिर के द्वार का इनकी ओर घूम जाना इत्यादि। इनके माहात्म्य ने यह सिद्ध कर दिखाया कि "जाति पॉति पूछै निह कोई। हिर को भजै सो हिर का होई"। इनकी इष्ट सगुगोपासना के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं जिनमे शवरी, केवट आदि की सुगति तथा भगवान् की अवतार-लीला का कीर्त्तन बड़े प्रेमभाव से किया गया है—

श्रंबरीप को दियो श्रभयपद, राज विभीपन श्रधिक कर्यो। नव निधि ठाकुर दई सुदासिह, ध्रुव जो श्रटल श्रजहूँ न टर्यो॥ भगत हेत मार्यो हरिनाकुस, नृसिह रूप ह्वै देह धर्यो। नामा कहै भगति-वस केसव, श्रजहूँ विल के द्वार खरो॥

X

दसरथ-राय-नंद राजा मेरा रामचंद । प्रण्वे नामा तत्त्व रस श्रमृत पीजै॥

X धनि धनि मेघा-रोमावली, धनि धनि कृष्ण श्रोढ़े कार्वली। धनि धनि तू साता देवकी, जिह गृह रमैया कँवलापती॥ धनि धनि बनखँड <sup>द</sup>वृँदाबना, जहँ खेले श्रीनारायना। बेनु बजावे, गोधन चारे, नामे का स्वामि श्रानँद करे।।

यह तो हुई नामदेव की व्यक्तोपासना-सबधी हृदय-प्रेरित स्चना । श्रागे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उद्धरणी ऋर्थात् 'निर्गुन ब्रानी' भी कुछ देखिए—

> माइ न होती, बाप न होते, कर्म्म न होता काया। हम नहिं होते, तुम नहिं होते, कौन कहाँ ते श्राया॥ चंद न होता, सूर न होता, पानी पवन मिलाया। शास्त्र न होता, वेद न होता, करम कहाँ ते श्राया ॥

X × पांडे तुम्हरी गायत्री लोधे का खेत खाती थी। लैकरि ठेंगा टॅंगरी तोरी लंगत लंगत स्नाती थी॥ पांडे तुम्हरा महादेव धील बलद चढा आवत देखा था। पांडे तुम्हरा रामचंद सो भी श्रावत देखा था॥ रावन सेंती सरवर होई, घर की जोय गँवाई थी। हिंदू अंघा तुरुको काना, दुवौ ते ज्ञानी सयाना ॥

हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद । नामा सोई सेविया जँह देहरा न मसीद ॥

सगुणोपासक भक्त भगवान् के सगुण श्रौर निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिये सगुण रूप ही स्वीकार करता है; निगुंग रूप ज्ञानमार्गियों के लिये छोड देता है। सब सगुग्रामार्गी मक्त भगवान् के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके ग्रन्यक्त श्रौर निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते श्राए है जो बोधगम्य नहीं । वे अन्यक्त की स्रोर संकेत भर करते हैं, उसके विवरण में प्रवृत्त नही होते। नामदेव क्यो प्रवृत्त हुए, यह ऊपर दिखाया जा चुका है। जब कि उन्होने एक गुरु से ज्ञानोपदेश लिया तत्र शिष्यधर्मानुसार उसकी उद्धरणी आवश्यक हुई।

नामदेव की रचनात्रों मे यह बात साफ दिखाई पड़तो है कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा तो व्रज या परंपरागत कान्य भाषा है, पर 'निर्गुन बानी' की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सबुक्कड़ी भाषा ।

नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'निर्पुण पंथ' के लिये मार्ग निकालनेवाले नाथ-पथ के योगी श्रीर भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है 'निर्पुण मार्ग' के निर्दिष्ट प्रवर्त्तक कवीरदास ही थे जिन्होने एक त्रोर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय त्राहैतवाद की कुछ स्थूल बाते ग्रहण कीं ग्रौर दूसरी ग्रोर योगियो ग्रौर स्फी फकीरो के संस्कार प्राप्त किए । वैष्ण्वों से उन्होंने ऋहिंसावाद ऋौर प्रपत्तिवाद लिए । इसी से उनके तथा 'निगु' खवाद' वाले और दूसरे संतो के वचनो मे कही भारतीय श्रद्धैतवाद की भालक मिलती है, कही योगियों के नाड़ी चक्र की, कही स्फियों के प्रेमतत्त्व की, कहीं पैगंबरी कद्दर खुदावाद की ग्रौर कहीं ग्रहिंसावाद की । ग्रतः तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हे पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वर-वादी | दोनो का मिला-जुला भाव इनकी वानी मे मिलता है | इनका लच्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था निसमे हिंदू और मुसलमान दोनो योग दे सकें और मेदभाव का कुछ परिहार हो । बहुदेवीपासना, अवतार और मूर्तिपूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे श्रौर मुसलमानो की कुरबानी (हिसा), नमाज, रोजा ग्रादि की ग्रासारता दिखाते हुए ब्रह्म, माया, जीव, अनहदनाद, खष्टि, प्रलय ऋादि की चर्चा पूरे हिंदू बहाज्ञानी वनकर करते थे। सारांश यह कि ईश्वर-पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियो पर से ध्यान हटाकर. जिनके कारण धर्म में मेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर-प्रेम और सारिवक जीवन का प्रचार करना चाहते थे।

इस प्रकार देश में सगुण ज़ौर निर्गुण के नाम से भक्ति-काव्य की दो धाराएँ विक्रम की १५वीं शताब्दी के ग्रांतिम भाग से लेकर १७वी शताब्दी के ग्रांत तक समानांतर चलती रहीं। भक्ति के उत्थानकाल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कवीर ही की मिलती है ग्रातः पहले निर्गुण मत के संतो का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा दो शाखात्रो मे विभक्त हुई—एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा ं त्र्यौर दूसरी शुद्ध प्रेममार्गी शाखा (स्फियो की )।

पहली शाखा भारतीय ब्रह्मज्ञान ऋौर योग-साधना को लेकर तथा उसमे सूफियों के प्रेमतत्त्व को मिलाकर उपासना-त्तेत्र मे अग्रसर हुई ग्रौर सगुण के खडन मे उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंवरी मत बहु-देवोपासना श्रोर मूर्तिपूजा श्रादि के खंडन मे रहते हैं। इस शाखा की रचनाएँ साहित्यिक नहीं हैं—फ़टकल दोहो या पदों के रूप मे हैं जिनकी भाषा श्रीर शैली ग्रधिकतर ग्रव्यविस्थित ग्रौर ऊटपटॉग है। कबीर ग्रादि दो-एक प्रतिभा-संपन्न संतों को छोड़ श्रौरों मे ज्ञानमार्ग की सुनी सुनाई वातो का पिष्टपेषण तथा हठयोग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकर्वदियों में हैं। भक्तिरस में मझ करने-वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट ऋोर शिच्चित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिये न तो इस पथ मे कोई नई बात थी, न नया त्राकर्षण । संस्कृत बुद्धि, सस्कृत हृद्य त्रीर सस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा मे नहीं पाया जाता जो शिक्तित समाज को श्रापनी श्रोर श्राकर्षित करता। पर श्रशिक्तित श्रौर निम्न श्रेगी की जनता पर इन संत महात्मात्रो का बड़ा भारी उपकार है। उच विषयो का कुछ त्रामास देकर, ग्राचरण की शुद्धता पर जोर देकर, ग्राडंबरो का तिरस्कार करके, ग्रात्म-गौरव का भाव उत्पन्न करके, इन्होने उसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें जो "धर्म-सुधारक" की उपाधि दी है वह इसी बात को ध्यान में रखकर।

दूसरी शाखा शुद्ध प्रेममार्गी सूफी किवयों की है जिनकी प्रेम-गाथाएँ वास्तव में साहित्य-कोटि के मीतर ज्ञाती है। इस शाखा के सब किवयों ने कित्पत कहानियों के द्वारा प्रेम-मार्ग का महत्त्व दिखाया है। इन साधक किवयों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस 'प्रेमतत्त्व' का ज्ञामास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलानेवाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है ज्ञार्थात् किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के ज्ञालौकिक सोंदर्थ की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना ज्ञारे घरबार छोड़कर निकल पड़ना तथा

अनेक कष्ट और आपित्यों केलकर श्रंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना । पर "प्रेम की पीर" की जो व्यंजना होती है, वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है।

हमारा अनुमान है कि सूफी किवयों ने जो कहानियाँ ली हैं वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चन्नी आती हुई कहानियाँ हैं जिनमें आवश्यकतानुसार उन्होंने कुछ हेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशुपन्नी और पेड़-पौधों को भी सहानुभृति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवनसमिष्ट का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुःख पर वन के चृन्न भी रोते हैं, पन्नी भी संदेसे पहुँचाते हैं। यह बात इन कहानियों में भी मिलती है।

शिक्तिं श्रीर विद्वानों की काव्यपरंपरा में यद्यपि श्रिधिकतर श्राश्रयदाता राजाश्रों के चिरतों श्रीर पौराशिक या ऐतिहासिक श्राख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही किल्पत कहानियों का भी चलन था, इसका पता लगता है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह (सवत् १५४६-१५७४) के समय में किन ईश्वरदास ने 'सत्यवतीकथा' नाम की एक कहानी दोहे-चौपाइयों में लिखी थी जिसका श्रारंभ तो व्यास-जनमेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है, पर जो श्रिधकतर किल्पत, स्वच्छंद श्रीर मार्मिक मार्ग पर चलनेवाली है। वनवास के समय पाडवों को मार्केंडेय ऋषि मिले जिन्होंने यह कथा सुनाई—

मथुरा के राजा चंद्र-उदय को कोई संतित न थी। शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। वह जब कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर मे स्नान करके शिव का पूजन किया करती। इंद्रपति नाम एक राजा के ऋतुवर्ण ग्रादि, चार पुत्र थे। एक दिन ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल मे भटक गया। एक स्थान पर उसे कल्पवृत्त दिखाई पड़ा जिसकी शाखाएँ तीस कोस तक फैली थीं। उसपर चढ़कर चारों ग्रोर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुदर सरोवर दिखाई पड़ा जिसमे कई कुमारियाँ स्नान कर रही थी। वह जब उतरकर वहाँ गया तब सत्यवती को देख मोहित हो गया। कन्या का मन भी उसे देख कुछ डोल गया। ऋतुवर्ण जब उसकी

श्रोर एक टक ताकता रह गया तब सत्यवती को कोध श्रा गया श्रीर उसने यह कहकर कि—

एक चित्त हमें चितवे जस जोगी चित जोग। धरम न जानसि पापी, कहसि कौन तें लोग।। शाप दिया कि 'तू कोढ़ी श्रौर व्याधिग्रस्त हो जा।'

त्राप (प्या कि पू कार्ज़ आर ज्याप अरेंस ही जा कि सूट फूट कर रोने लगा— रोवै व्याधी बहुत पुकारी । छोहन ब्रिछ रोवें सब भारी ॥ बाघ सिंह रोवत वन माही । रोवत पंछी बहुत स्रोनाहीं ॥

यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है; पर वह उसे यह कहकर हटा देता है कि 'तुम जाओं, अपना हॅसो खेलो।' सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला तब कोढ़ी के शरीर से उठो दुर्गंध से व्याकुल हो गया। जाकर उस दुर्गंध की शांति के लिये राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब राजा भोजन करने बैठा तब उसकी कन्या वहाँ न थी। राजा कन्या के बिना भोजन ही न करता था। कन्या को बुलाने जब राजा के दूत गए तब यह शिव की पूजा छोड़कर न आई। इसपर राजा ने क्रुद्ध होकर दूतो से कहा कि सत्यवती को जाकर उसी कोढ़ी को सौप दो। दूतो का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी की सेवा के लिये चल पड़ी और उससे कहा—

तोहि छाँड़ि ग्रंब मैं कित जाऊँ। माइ बाप सौंपा तुव ठाऊँ॥

कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उसे कंधे पर विठाकर प्रभावती तीर्थस्नान कराने ले गई, जहाँ बहुत से देवता, मुनि, किन्नर आदि निवास करते थे। वहाँ जाकर सत्यवती ने कहा ''यदि मै सच्ची सती हूँ तो गत हो जाय।'' इस पर चारो ओर घोर अंधकार छा गया। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े आए। सत्यवती ने उनसे अग्रतवर्ण को संदर शरीर प्रदान करने का वर माँगा। व्याधि-प्रस्त ऋतुवर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया। देवताओं ने वहीं दोनो का विवाह करा दिया।

ईश्वरदास ने ग्रंथ के रचना-काल का उल्लेख इस प्रकार किया है— भादौ मास पाप उजियारा। तिथि नौमी श्रौ मंगलवारा। नपत ग्रस्विनो, सेष क चंदा। पंच जना सो सेंदा श्रनंदा। का गुरु मानते हैं । ग्रारंभ से ही कवीर हिंदूभाव की उपासना की ग्रोर ग्राकित हो रहे थे। ग्रातः उन दिनों, जब कि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, ग्रावश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होगे। जैसा ग्रागे कहा जायगा, रामानु की शिष्य-परंपरा मे होते हुए भी रामानंद जी भिक्त का एक ग्रालग उदार मार्ग निकाल रहे थे जिसमे जाति-पाँति का मेद ग्रीर खान-पान का ग्राचार दूर कर दिया गया था। ग्रातः इसमे कोई सदेह नहीं कि कवीर को 'राम नाम' रामानंद जी से ही प्राप्त हुग्रा। पर ग्रागे चलकर कवीर के 'राम' रामानंद के 'राम' से भिन्न हो गए। ग्रातः कवीर को वैष्ण्व संप्रदाय के ग्रांतर्गत नहीं ले सकते। कवीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठयोगियो तथा सूफ़ी मुसलमान फ़कीरों का भी सत्सग किया। ग्रातः उनकी प्रवृत्ति निर्गु ए उपासना की ओर दृढ़ हुई। ग्राहै तवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हे रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुग्रा कि कवीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए; वे ब्रह्म के पर्याय हुए—

दसरथ-सुत तिहुँ लोक बखाना। राम नाम का मरम है श्राना॥

१-ऊजो के पीर और शेख तकी चाहे कत्रीर के ग्रुरु न रहे हों पर उन्होंने उनके सत्संग से बहुत सो वातें सीखीं इसमें कोई सदेह नहीं। कत्रीर ने शेख तकी का नाम लिया है पर उस आदर के साथ नहीं जिस आदर के साथ गुरु का नाम लिया जाता है; जैसे, ''घट घट है अविनामी सुनहु तकी तुम शेख''। इस बचन में क्वीर ही शेख तकों को उपदेश देते जान पडते है। क्वीर ने मुसलमान फर्कारों का सत्सग किया था, इसका उन्लेख उन्होंने किया है। वे झूँ,सी, जौनपुर, मानिकपुर आदि गए थे जो मुसलमान फर्कारों के प्रसिद्ध स्थान थे।

मानिकपुर हि कशीर वसेरी। मटहित सुनी शेख तिक केरी। ऊजी सुनी जीनपुर थाना। झूँसी सुनि पीरन के नामा।।

पर सव की वार्तों का सचय करके भी अपने स्वभावानुसार वे किसी को भी ज्ञानी या वटा मानने के लिये तैयार नहीं थे, सव को अपना हो वचन मानने को कहते थे।

शेख अकरदी सकरदीं तुम मानहु यचन हमार। आदि अंत औ जुग जुग देखहु दीठि पसार।।

सारांश यह कि जो ब्रह्म हिंदु श्रों की विचार-पद्धति में ज्ञानमार्ग का एक निरूपण था उसी को कबीर ने सूफियों के दर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं प्रेम का भी विषय बनाया श्रीर उसकी प्राप्ति के लिये हठयोगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवांद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद श्रीर विष्णवों के श्राहिंशावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके श्रापना पंथ खड़ा किया। उनकी बानी में ये सब श्रवयब श्रवश्य स्पष्ट लिच्चित होते हैं।

यद्यपि कत्रीर की बानी 'निर्गुण बानो' कहलाती है पर उपासनाचेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेन्य-सेवक भाव में स्वामी में कृपा, चमा, ग्रीदार्थ्य ग्रादि गुणों का ग्रारोप हो ही जाता है। इसी लिये कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपांचि निर्गुण ब्रह्मसत्ता का संकेत मिलता है, जैसे—

पंडित मिथ्या करहु विचारा। ना वह सृष्टि, न सिरजनहारा॥ जोति-सरूप काल निहं उहँवाँ, बचन न ग्राहि सरीरा। थूल ग्रथूल पवन निहं पावक, रिव सिस धरिन न नीरा॥

ग्रौर कही सर्ववाद की भालक मिलती है, जैसे—

श्रापुहि देवा श्रापुहि पातो । श्रापुहि कुल श्रापुहि है जाती । श्रोर कहीं सोपाधि ईश्वरं की, जैसे—

साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय।

सारांश यह कि कबीर मे ज्ञानमार्ग की जहाँ तक बाते हैं वे सब हिंदू-शास्त्रों की है जिनका संचय उन्होंने रामानंदजी के उपदेशों से किया। माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमिस, त्राठ मैथुन ( ऋष्टमैथुन ), त्रिकुटी, छः रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हे अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे, जैसा कि प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े लिखे न थे। उपनिषद् की ब्रह्मविद्या के सबंध में वे कहते हैं—

तत्वमसी इनके उपदेसा। ई उपनीषद कहें सँदेसा॥ जागबलिक श्री जनक सँबादा। दत्तात्रेय वहे रस स्वादा॥ यहीं तक नही, वेदांतियों के कनक-कुंडल न्याय त्र्यादि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है—

गहना एक कनक तें गहना, इन सहँ भाव न दूजा। कहन सुनन को दुइ करि थापिन, इक निमाज, एक पूजा।।

इसी प्रकार उन्होंने हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों (जैसे, चद, सूर, नाद, बिहु, अमृत, श्रौंधा कुश्राँ) को लेकर अद्भुत रूपक बॉधे हैं जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतक जमाते हैं, जैसे—

> स्र समाना चंद में दहूँ किया घर एक। मन का चिंता तब भया कछू पुरविला लेख।। श्राकासे मुखि श्रोंधा कुश्राँ पाताले पनिहारि। ताका पाणी को हंसा पीवै विरला, श्रादि विचार।।

वैष्ण्व संप्रदाय से उन्होंने त्र्यहिसा का तत्त्व ग्रहण किया जो कि पीछे होनेवाले स्फी फकीरो को भी मान्य हुत्रा। हिसा के लिये वे मुसलमानो को वरावर फटकारते रहे—

दिन भर रोजा रहत हैं, राति हनत हैं गाय। यह तो खून वह वंदगी, कैसे खुसी खुदाय।।

ध्रपनी देखि करत नहीं श्रहमक, कहत हमारे वड़न किया। उसका खून तुम्हारी गरदन जिन तुमको उपदेस दिया।।

वकरी पाती खाति है ताकी काढी खाल। जो नर वकरी खात हैं तिनका कौन हवाल।।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञानमार्ग की वाते कवीर ने हिंदू साधु, संन्यासियों से प्रहण की जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने 'प्रेमतत्त्व' का निश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करनेवाले और कर्मकांड को प्रधानता देनेवाले पंडितों और मुलों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और 'राम रहीम' की एकता समकाकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना-विधि के कारण मनुष्य मनुष्य में जो मेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयत्न उनकी वाणी वरावर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी जिससे उनके भुँह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कार-

पूर्णं बाते निकलती थी । इनकी उक्तियों मे विरोधं ग्रौर ग्रासंभव का चमत्कार लोगो को बहुत ग्राकृषित करता था ; जैसे—

है कोई गुरुज्ञानी जगत महँ उत्ति बेद बूसै। पानी महँ पावक बरै, श्रंधिह श्रॉखिन्ह सूसै।। गाय तो नाहर को धिर खायो, हरिना खायो चीता।

ग्रथवा---

#### नैया बिच नदिया ह्वति जाय।

त्रानेक प्रकार के रूपको त्रौर त्रान्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग्वैचित्रय के कारण त्रापढ़ लोगों को चिकत किया करती थीं। त्रान्ठी त्रान्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना स्कियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में 'माधुर्य' भाव से उपासना प्रचलित हुई थी उसी प्रकार स्कियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या माश्र्क मानकर हृदय के उद्वार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसकों कवीरदास ने ग्रहण किया। कवीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो मलक मिलती है वह स्कियों के सत्सग का प्रसाद है। कही इन्होंने ब्रह्म को खसम या प्रति मानकर त्रान्योक्ति बॉधी है त्र्यौर कहीं स्वामी या मालिक; जैसे—

मुमको क्या तू हूँ है बंदे मैं तो तेरे पास में। ग्रथवां—

साईं के सँग सासुर ग्राई।

संग न सूती, स्वाद न माना, गा जीवन सपने की नाई ।। जना चारि मिलि लगन सुधायो, जना पाँच मिलि माड़ो छायो। भयो विवाह चली बिनु दूलह, बाट जात समधी सममाई।।

कबीर त्रपने श्रोतात्रों पर यह त्राच्छी तरह भासित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साचात्कार कर लिया है, इसी से वे प्रभाव डालने के लिये बड़ी लंबी चौड़ी गर्वोक्तियाँ भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया जहाँ इनकी समाधि ग्राय तक बनी है। इनका मृत्युकाल संवत् १५७५ माना जाता है, जिसके ग्रानुसार इनकी ग्रायु १२० वर्ष की टहरती है। कहते हैं कि कबीरजी की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत् १५२१ में किया था जब कि उनके गुरु की अवस्था ६४ वर्ष की थी। कबीरजी की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति, जिसका अब तक पता लगा है, संवत् १५६१ की लिखी है।

कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके तीन भाग किए गए है—रमैनी, सबद और साखी। इसमे वेदांत-तत्त्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेमसाधना की कठिनता, माया की प्रवलता, मृतिपूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, वत, आराधन की गौणता इत्यादि अनेक प्रसंग हैं। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः 'साखी' के भीतर हैं जो दोहों मे हैं। इसकी भापा सधुक्कड़ी अर्थात् राजस्थानी-पंजाबी-मिली खड़ी बोली है, पर 'रमैनी' और 'सबद' मे गाने के पद है जिनमे काव्य की वजभाषा और कही कहीं पूर्वी बोली का भी व्यव-हार है। खुसरों के गीतों की भाषा भी वज हम दिखा आए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिये काव्य की वजभाषा ही स्वीकृत थी। कवीर का यह पद देखिए —

#### हों विल कव देखोंगी तोहि।

श्रहनिस श्रातुरं दरसन-कारिन ऐसी न्यापी मोहि। नैन हमारे तुम्हकों चाहैं, रती न माने हारि॥ विरह श्रगिनि तन श्रधिक जरावे, ऐसी लेहु विचारि। सुजुहु हमारी दादि गोसाई, श्रव जिन करहु श्रधीर॥ तुम धीरज, में श्रातुर, स्वामी, काँचे भाँडे नीर। बहुत दिनन के विछुरे माधो, मन निहं बाँधे धीर॥ देह छताँ तुम मिलहु कृपा करि श्रारतिवंत कवीर॥

#### सूर के पदो की भी यही भाषा है।

भापा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्त्य प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं।

रेदास या रिवदास—रामानंदनी के बारह शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं जो जाति के चमार थे। इन्होंने कई पदों में ग्रापने को चमार कहा भी है, जैसे—

- (१) कह रैदास ख़लास चमारा।
- (२) ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारं।

ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए क्योंकि अपने एक पद मे इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है—

> नामदेव कबीर तिलोचन सधना सेन तरै। कह रविदास, सुनहु रे संतहु! हिर जिंउ तें सबिह सरै।

कवीरदास के समान रैदास भी काशी के रहनेवाले कहे जाते हैं। इनके एक पद से भी यही पाया जाता है—

जाके कुटुँब सब ढोर ढोवंत
फिरहिं श्रजहुँ बानारसी श्रासपासा ।
श्राचार सहित बिप्र करहिं डंडउति
तिन तने रविदास दासानदासा ॥

रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े ख्रादर के साथ लिया है। रैदास की भक्ति भी निर्मुन ढॉचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे ख्रपने भगवान् को सब मे व्यापक देखते हैं—

थावर जंगम कीट पतंगा पूरि रह्यो हरिराई। श्रीर कहीं कबीर की तरह परात्पर की श्रीर संकेत करके कहते हैं—

#### गुन निर्गुन कहियत नहिं जाके।

रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाँइ की ओर जान पड़ता है। 'साघो' का एक संप्रदाय, जो फर्र खाबाद और थोडा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जाता सकता है; क्योंकि स्थापना (संवत् १६००) करनेवाले बीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं।

रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता; फ़टकल पद ही 'वानी' के नाम से 'संतवानी सोरीज' में संग्रहीत हैं। चालीस पद तो 'श्रादि गुरुग्रंथ साहव' में दिए गए है। कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं—

दूध त बछरे थनह बिडारेड । फुलु भँवर, जलु मीन विगारेड माई, गोबिंद पूजा कहा लै चरावउँ । श्रवरु त फूल श्रन्पु न पावउँ ।। मलयागिरवे रहे हैं भुश्रंगा । बिषु श्रमृत वसहीं इक संगा । तन मन श्ररपउँ, पूज चढावउँ । गुरु परसादि निरंजन पावउँ ।। पूजा श्ररचा श्राहि न तोरी । कह रविदास कवनि गति मोरी ।।

श्रिक्त खिले निहं, का कह पंडित, कोई न कहे समुमाई। श्रवरन वरन रूप निहं जाके, कहँ लो लाइ समाई।। चंद सूर निहं, राति दिवस निहं, धरिन श्रकास न भाई। करम श्रकरम निहं, सुभ श्रसुभ निहं, का किहि देहुँ वड़ाई।।

जब हम होते तब तू नाहीं, अब तू ही, मैं नाहीं। श्रतल श्रगम जैसे लहिर मइ उद्धि, जल केवल जल माहीं।।

माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा । जैसा मानिए होइ न तैसा । नरपति एक सिंहासन सोइया सपने भया भिखारी । ग्रछत राज विछुरत दुखु पाइया, सो गति भई हमारी ॥

धर्मदास—ये बॉधवगढ़ के रहनेवाले और जाति के वनिए थे। वाल्या-वस्था से ही इनके हृदय में भिक्त का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कवीरदास के साथ इनका साचात्कार हुआ। उन दिनो संत समाज में कवीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कवीर के मुख से मूर्तिपूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खड़न मुनकर इनका मुकाव 'निर्गुण संत-मत' की ओर हुआ। अंत में ये कवीर से सत्यनाम की दीचा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत् १५७५ में कवीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हों को मिली। कहते हैं कि कडीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो, बहुत अधिक थी, लुटा दी। ये कबीरदास की गद्दी पर बीस वर्ष के लगभग रहे और अत्यंत दृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतो में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेता अधिक सरल भाव लिए हुए है; उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूरवी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्तियों के व्यवक चित्र अधिक मार्मिक हैं क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेमतत्त्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। उदाहरण के लिये कुछ पद नीचे दिए जाते हैं—

भरि लागे महिलया गगन घहराय।

खन गरजै, खन विज्ञली चमकै, जहिर उठै सोभा वरिन न जाय।
सुन्न महल से अमृत वरसै, प्रेम ग्रनंद ह्वै साधु नहाय।।
खुली केविरिया, मिटी ग्रॅंधियरिया, धिन सतगुरु जिन दिया लखाय।
धरमदास विनवैं करि जोरी, सतगुरु चरन में रहत समाय।।

मितऊ मडैया सूनी करि गैलो।

श्रपना बलम परदेस निकरि गैलो, हमरा के किछुवौ न गुन दे गैलो। जोगिन होइके में वन वन हूँढों, हमरा के बिरह-बैराग दे गैलो।। संग की सखी सब पार उत्तरि गइलों, हम धनि ठाढ़ि श्रकेली रहि गैलों। धरमदास यह श्ररज करतु है, सार सबंद सुमिरन दे गैलो।।

गुरु नानक — गुरु नानक का जन्म संवत् १५२६ कार्तिकी पूर्णिमा के दिन तिलवंडी प्राम जिला लाहौर मे हुन्ना। इनके पिता कालूचंद खन्नी जिला लाहौर तहसील शरकपुर के तिलवंडी नगर के स्त्रा बुलार पठान के कारिंदा थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था। नानकजी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। सं०१५४५ में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खन्नी की कन्या सुलच्यी से हुन्ना। सुलच्या से इनके दो पुत्र श्रीचंद और लच्मीचंद हुए। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्त्तक हुए।

पिता ने इन्हें व्यवसाय मे लगाने का बहुत उद्योग किया पर ये सासारिक व्यवहारों में दत्तचित्त न हुए। एक वार इनके पिता ने व्यवसाय के लिये कुछ घन दिया जिसको इन्होंने साधु श्रो श्रोर गरी वो बॉट दिया । पंजाव में मुसल-मान बहुत दिनों से बसे थे जिससे वहाँ उनके कहर एकेश्वरवाद का संस्कार घीरे घीरे प्रवल हो रहा था । लोग बहुत से देवी-देवता श्रों की उपासना की ग्रापेत्ता एक ईश्वर की उपासना को महत्त्व श्रीर सभ्यता का चिह्न समक्तने लगे थे । शास्त्रों के पठन-पाठन का कम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था जिससे घर्म श्रीर उपासना के गूढ़ तत्त्व समक्तने की शक्ति नहीं रह गई थी । श्रातः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे । ऐसी दशा मे कबीर द्वारा प्रवर्तित 'निर्गुण संतमत' एक बड़ा भारी सहारा समक्त पड़ा ।

गुर नानक ग्रारंभ ही से भक्त थे ग्रतः उनका ऐसे मत की ग्रोर ग्राकर्षित होना स्वामाविक था जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुग्रो ग्रौर मुसलमानो दोनो को समान रूप से ग्राह्म हो। उन्होंने घरवार छोड़ वहुत दूर-दूर के देशों मे भ्रमण किया जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने मे उन्हे वड़ी सहायता मिली। ग्रांत में कवीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाव मे त्यारंभ किया त्यौर वे सिख-संपदाय के त्यादि गुरु हुए। कवीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्तिभाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह (संवत् १६६१) ग्रंथ साहव मे किया गया है। ये मजन कुछ तो पंजाबी भाषा मे हैं शौर कुछ देश की सामान्य कान्य-भाषा हिंदी में है। यह हिंदी कही तो देशकी काव्यभाषा या व्रजभाषा है, कहीं खड़ी वोली जिसमे इधर उधर पंजाबी के रूप भी ह्या गए हैं; जैसे— चल्या, रह्या । भक्ति या विनय के सीधे सादे भाव सीधी सादी भाषा मे कहे गए हैं, कवीर के समान अशिक्तितो पर प्रभाव डालने के लिये टेढ्रे मेढ्रे रूपको मे नहीं। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और ग्रहंभावशूत्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत् १५६६ मे हुन्ना। संधार की न्नानित्यता, भगव-द्रिक्त ग्रोर संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप दो पद दिए जाते हैं—

इस दम दा सेंन् कीवे भरोसा, श्राया श्राया, न श्राया न श्राया। यह संसार रेन दा सुपना, कहीं देखा, कहीं नाहिं दिखाया।। सोच बिचार करे सत सन मैं जिसने हूँ हा उसने पाया। नानक भक्तन दे पद परसे निसदिन राम चरन चित लाया।।

जो नर दुख में दुख निहं माने। सुख सनेह ग्ररु भय निहं जाके, कंचन माटी जाने।। निहं निंदा निहं ग्रस्तुति जाके, लोभ मोह ग्रिभमाना। हरप सोक तें रहै नियारो, निहं मान ग्रपमाना।। ग्रासा मनसा सकल त्यागि के जग ते रहै निरासा। काम क्रोध जेहि परसै निहं न तेहि घट ब्रह्म-निवासा।। गुरु किरपा जेहि नर पैकीन्हीं तिन्ह यह जुगुति पिछानी। नानक लीन भयो गोबिंद सों ज्यों पानी सँग पानी।।

दादूदयाल यद्यपि सिद्धानंत-दृष्टि से दादू कनीर के मार्ग के ही अनुयायी है पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ बनाया जो 'दादू-पंथ' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । दादूपंथी लोग इनका जन्म संवत् १६०१ मे गुजरात के अहमदानाद नामक स्थान मे मानते हैं । इनको जाति के संबंध मे भी मतमेद हैं । कुछ कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग मोची या धुनिया । कन्नीर साहन की उत्पत्ति-कथा से भिलती-जुलती दादूदयाल की उत्पत्ति-कथा भी दादू-पंथी लोग कहते हैं । उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप मे सानरमती नदी मे बहते हुए लोदीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे । चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं । दादूदयाल का गुरु कौन था, यह ज्ञात नहीं । पर कन्नीर का इनकी बानी मे बहुत जगह नाम आया है और इसमे कोई सन्देह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे ।

दादूदयाल १४ वर्ष तक ग्रामेर मे रहे। वहाँ से मारवाड़ बीकानेर श्रादि स्थानों में घूमते हुए सवत् १६५६ में नराना में (जयपुर से २० कोस दूर) ग्राकर रह गए। वहाँ से तीन चार कोस पर भराने की पहाड़ी है। वहाँ भी ये ग्रांतिम समय में कुछ दिनों तक रहे ग्रारे वहीं संवत् १६६० में शरीर छोड़ा। वह स्थान दादूर्पथियों का प्रधान ग्राड्डा है ग्रारे, वहाँ दादूजी के कपड़े ग्रीर पोथियाँ ग्रव तक रखी है। ग्रीर निर्गुणपंथियों के समान दादूर्पथी लोग भी श्रपने को निरंजन निराकार का उपासक वताते है। ये लोग न तिलक लगाते हैं न कंठी पहनते हैं, हार्थ में एक सुमिरनी रखते हैं श्रीर 'सत्तराम' कहकर श्रिमवादन करते हैं।

दूादू की बानी अधिकतर कन्नीर की साखी से मिलते जुलते दोहों मे है, कही कहीं गाने के पद भी है। माणा मिली जुली पिन्छिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजानी मे भी कहे है। कन्नीर के समान पूर्ची हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। इनकी रचना में अरबी फारसी के राव्य अधिक आए है और प्रेमतत्त्व की व्यंजना अधिक है। घट के भीतर के रहस्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमे बहुत कम है। दादू की बानी मे यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कन्नीर की बानी मे मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कन्नीर के समान खंडन और वाद-विवाद से इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी बानी मे भी वे ही प्रसंग हैं जो निर्गुणमार्गियों की बानियों में साधारणतः आया करते हैं, जैसे—ईश्वर की व्यापकता, सत्तगुरु की महिमा, जाति-पॉति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धत पद्यों से हो सकता है—

घीव दूध में रिम रसा व्यापक सव ही ठौर । दादू वकता बहुत है, मिथ कार्ड ते श्रौर ।। यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाइ । भीतर सेवा वंदगी वाहिर काहे जाइ ।। दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर । रोम रोम में रिम रहा, तू जिन जाने दूर ।। केते पारिख पिच मुए कीमित कही न जाइ । दादू' सब हैरान हैं गूँगे का गुड खाइ ।। जब मन लागे राम सों तब धनत काहे को जाइ । दादू पाणी लूण ज्यों ऐसें रहें समाइ ।।

आई रें ! ऐसा पंथ हमारा । है पल रहित पंथ गह पूरा अवरन एक अधारा । याद विवाद काहु सों नाहीं में हूँ जग थें न्यारा ॥ समदृष्टी सूँ भाई सहज में आपहि आप विचारा । मैं, तें, मेरी यह मित नाहीं निरबैरी निरविकारा ।। काम कल्पना कदे न कीजे पूरन ब्रह्म पियारा । एहि पथि पहुँचि पार गहि दादू,सो तब सहज सँभारा।।

सुन्दरदास—ये खंडेलवाल विनए ये त्रीर चैत्र शुक्क ६ संवत् १६५३ में चौसा नामक स्थान ( जयपुर राज्य ) में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम परमानंद त्रीर माता का नाम सती था। जब ये ६ वर्ष के थे तब दादूदयाल चौसा में गए थे। तभी से ये दादूदयाल के शिष्य हो गए त्रीर उनके साथ रहने लगे। संवत् १६६० में दादूदयाल का देहात हुन्ना। तब तक ये नराना में रहे। फिर जग़जीवन साधु के साथ त्रपने जन्मस्थान चौसा में त्रागए। वहाँ संवत् १६६३ तक रहकर फिर जग़जीवन के साथ काशी चले त्राए। वहाँ तीस वर्ष की त्रावस्था तक ये संस्कृत व्याकरण, वेदात त्रीर पुराण त्रादि पढ़ते रहे। संस्कृत के त्रातिरक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपूताने के फतहपुर ( शेखाबाटी ) नामक स्थान में त्रा रहे। वहाँ के नवाब त्रातिफलाँ इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहात कार्तिक शुक्क द संवत् १७४६ में साँगानेर में हुन्ना।

इनका डील-डौल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था। स्वभाव अत्यंह कोमल और मृदुल था। ये बालब्रह्मचारी थे, और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थें; निर्भुणपंथियों में ये ही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिचा मिली थी और जो काव्यकला की रीति आदि से अच्छी तरह परि-चित थें। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रजभाषा है। भिक्त और ज्ञानचर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद्य कहे हैं। और संतों ने केवल गाने के पद और दोहें कहे हैं, पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कवित्त और सवैये रचे हैं। यो तो छोटे-मोटे इनके अनेक अंथ है; पर 'सुदरविलास' ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसमे कवित्त, सवैये ही अधिक हैं। इन किवत्त-सवैयों में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य-पद्धित के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती है।

संत तो, ये थे ही, पर किन भी थे इससे समाज की रीति-नीति ग्रीर व्यवहार ग्रादि पर भी पृरी दृष्टि रखते थे। भिन्न भिन्न प्रदेशों के ग्राचार पर इनकी नड़ी विनोद-पूर्ण उक्तियाँ है, जैसे गुजरात पर—''ग्राभड़ छीत ग्रतीत सों होत विलार ग्री क्कर चाटत हॉड़ी"; मारवाड़ पर—''वृच्छ न नीर न उत्तम चीर सुदेसन में गत देस है मारू'', दिल्लिण पर—''रॉघत प्याज, विगारत नाज, न ग्रावत लाज, करें सब भच्छन"; पूरव देश पर—''वाम्हन क्षत्रिय वैसरु सुदर चारोइ दर्न के मच्छ वधारत"।

इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं—

गेह तज्यो श्ररु नेह तज्यो पुनि खेह लगाइ के देह सँवारी।
मेह सहे सिर, सीत सहे तन, धूप समै जो पँचागिनि वारी।।
भूख सही रहि रूख तरे, पर सुंदरदास सबै दुख भारी।
डासन ब्रॉंडिके कासन ऊपर श्रासन मान्यो, पे श्रास न मारी।।

व्यर्थ की तुकवंदी श्रीर ऊटपटॉग बानी इनको रुचिकर न थी। इसका पता इनके इस कवित्त से लगता है—

वोलिए तो तव जव वोलिवे की दुद्धि होय,

ना तौ सुख मोन गिह चुप होय रहिए।
जोरिए तो तव जव जोरिवे की रीति जाने,

तुक छंद श्ररथ श्रम्प जामें लहिए।।
गाइए तो तव जव गाइवे को कंठ होय,
श्रवण के सुनतही मने जाय गहिए।
तुकभंग, छंदभंग, श्ररथ मिले न कछु,
सुंदर कहत ऐसी वानी नहिं कहिए।।

सुशिन्ता द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने ग्रौर निर्गुणवादियों के समान लोकधर्म की उपेन्ता नहीं की है। पातित्रत का पालन करनेवाली स्त्रियों, रण्नेत्र में कटिन कर्त्तेत्य पालन करनेवाले शूर्वीरो ग्रादि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिये पूरी जगह थी। दो उदाहरण ग्रालम् है—

पित ही सूँ श्रेम होय, पित ही सूँ नेम होय,
पित ही सूँ छेम होय, पित ही सूँ रत है।
पित ही है जज्ञ जोग, पित ही है रस भोग,
पित ही सूँ मिटै सोग, पित ही को जत है।।
पित ही है ज्ञान ध्यान, पित ही है पुन्य दान,
पित ही है तीर्थ न्हान, पित ही को मत है।
पित बिनु पित नाहिं, पित बिनु गित नाहिं,
सुंदर सकन बिधि एक पितवत है।

सुनत नगारे चोट विगसै कमलमुख,
ग्रिधक उछाह फूल्यो मात है न तन में।
फेरै जब साँग तब कोऊ नहिं धीर धरे,
कायर कँपायमान होत देखि मन में।।
कूदि कै पतंग जैसे परत पावक माहिं,
ऐसे टूटि परे बहु सावत के गन में।
मारि घमसान करि सुंदर जुहारे श्याम,
सोई सूरवीर रुपि रहे जाय 'रन में॥

इसी प्रकार इन्होंने जो सृष्टितत्त्व आदि विषय कहे हैं वे भी औरों के समान मनमाने और ऊटपटॉग नहीं है, शास्त्र के अनुकूल है। उदाहरण के लिये नीचे का पद्य लीजिए जिसमे ब्रह्म के आगे और सब क्रम सांख्य के अनुकूल है—

बहा तें पुरुष श्ररु प्रकृति प्रगट भई,
प्रकृति तें महत्तत्त्व, पुनि श्रहंकार है।
श्रहंकार हू तें तीन गुण सत रजं तम,
तमहू तें महाभूत विषय-पसार है॥
रजहू तें इंद्री दस पृथक् पृथक् भई,
सत्तहू तें मन श्रादि देवता विचार है।

## ऐसे ग्रनुकम करि शिष्य सूँ कहत गुरु, सुंदर सकल यह मिथ्या अमजार है॥

मलूकदास—मलूकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में वैशाख कृष्ण ५ संवत् १६३१ में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुग्रा। इनकी मृत्यु १०८ वर्ष की ग्रवस्था में संवत् १७३९ में हुई। ये ग्रौरंगनेव के समय में दिल के ग्रंदर खोजनेवाले निर्णुण मत के नामी संतों में हुए हैं ग्रौर इनकी गिद्याँ कडा, जयपुर, गुजरात, मुलतान, पटना, नैपाल ग्रौर काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक द्व्वते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर वचा लिया था ग्रौर रुपयों का तोड़ा गंगाजी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था।

आलिसयो का यह मूल मंत्र—

ध्रजगर करें न चाकरी, पंछी करें न काम। दास मलूका कहि गए, सबके दाता राम॥

इन्हीं का है। इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं—रत्नखान ग्रौर ज्ञानवोध। हिंदुग्रों ग्रौर मुसलमानों दोनो को उपदेश देने मे प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुणमार्गी संतों के समान इनकी माणा में भी फारसी ग्रौर ग्रारवी शब्दों का बहुत प्रयोग है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी वोली का पुट इन सव संतों की बानी मे एकं सा पाया जाता है। इन सव लक्त्णों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यस्थित ग्रौर सुंदर है। कहीं कहीं ग्रच्छे कवियों का सा पद-विन्यास ग्रौर कवित्त ग्रादि छंद भी पाए जाते है। कुछ पद्य विलक्कल खड़ी वोली में हैं। ग्रात्मवोध, वैराग्य, प्रेम ग्रादि पर इनकी वानी वड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिये कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं—

श्रव तो श्रजपा जपु मन मेरे। पुर नर श्रसुर टहलुश्रा जाके मुनि गंध्रव हैं जाके चेरे। दस श्रोतार देखि मत भूलो, ऐसे रूप घनेरे॥ श्रजख पुरुष के हाथ विकाने जब तें नेननि हेरे। कह मलूक तू चेत श्रचेता काल न श्रावे नेरे॥
नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे।
खाकहि से पैदा किए, श्रात गाफिल गंदे॥
कबहूँ न कर ते बंदगी, दुनिया में भूले।
श्रासमान को ताकते घोड़े चढ फूले॥

सबिहन के हम सबै हमारे। जीव जंतु मीहिं लगें पियारे॥ तीनों लोक हमारी माया। श्रंत कतहुँ से कोइ निहं पाया॥ छित्तस पवन हमारी जाति। हमही दिन श्रो हमहीं राति॥ हमहीं तरवर कीट पतंगा। हमहीं दुर्गा, हमहीं गंगा॥ हमहीं मुल्ला हमहीं काजी। तीरथ बरत हमारी वाजी॥ हमहीं दसरथ, हमहीं राम। हमरे कोध श्रो हमरे काम॥ हमहीं रावन हमहीं कंस। हमहीं मारा श्रपना बंस॥

श्रत्य श्रानन्य — संवत् १७१० मे इनके वर्तमान रहने का पता लगता है। ये दितया रियासत के श्रंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे श्रीर कुछ दिनो तक दितया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। पीछे ये विरक्त होकर पत्रा मे रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर श्रप्रसन्न होकर जगल मे चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल ज्ञामप्रार्थना के लिए इनके पास गए तब इन्हें एक काड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा "पाँच पसारा कन से?" चट उत्तर मिला— "हाथ समेटा जन से"। ये विद्वान् थे श्रीर वेदात के श्रञ्छे ज्ञाता थे। इन्होने योग श्रीर वेदात पर कई श्रंथ राजयोग, विज्ञानयोग, ध्यानयोग, सिद्धांतबोध, विवेकदीपिका, ब्रह्मज्ञान, श्रनन्यप्रकाश श्रादि लिखे श्रीर दुर्गा-सप्तशती का भी हिंदी पद्यों मे श्रनुवाद किया। राजयोग के कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं—

यह भेद सुनौ पृथिचंद्राय। फल चारहु को साधन उपाय॥ यह लोक सधै सुख पुत्र बाम। पर लोक नसै बस नरकधाम॥ परलोक लोक दोड सधै जाय। सोइ राजजोग सिद्धांत भ्राय॥ निज राजजोग ज्ञानी करंत। हिंठ मूट धर्म साधत भ्रनंत॥ जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निर्गुण्मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिसकी रचना साहित्य के ग्रंतर्गत ग्रा सकती है। शिचितों का समावेश कम होने से इनकी बानी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है; उसमें मानवजीवन की भावनान्नों की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जनसमाज को ग्राकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराजर चलती रही ग्रीर नए नए पंथ निकलते रहे पर देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव न रहा। दादूदयाल की शिष्य-परंपरा में जगजीवनदास था जगजीवनसाहन हुए जो संवत् १८१८ के लगभग वर्त्तमान थे। ये चंदेल ठाकुर थे ग्रीर कोटवा (बारानंकी) के निवासी थे। इन्होंने ग्रपना एक श्रलग सित्यनामी संप्रदाय चलाया। इनकी बानी में साधारण ज्ञान-चर्चा है। इनके शिष्य दूलमदास हुए जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। उनके शिष्य तोंवरदास ग्रीर पहलवानदास हुए। तुलसी साहन, गोविंद साहन, भीखा साहन, पलद्व साहन ग्रादि ग्रनेक संत हुए हैं। प्रयाग के नेलवेडियर प्रेस ने इस प्रकार के वहुत से संतों की बानियाँ प्रकाशित की हैं।

निर्गुण-पंथ के संतो के सबंध में यह अच्छी तरह समक रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उनपर द्वेत, अद्वेत, विशिष्टाद्वेत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनिमज्ञता प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा बहुत मेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण-पंथ चला है। जैसे, किसी में वेदात के ज्ञान-तत्त्व का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों के साधना-तत्त्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम-तत्त्व का और किसी में व्यावहारिक ईश्वरमिक्त (कर्क्ता, पिता, प्रभु की मावना से युक्त) का। यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण-पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञानपत्त है वह वेदांत से लिया हुआ है; जो प्रेम-तत्त्व है वह सूफियों का है, न कि वैष्णवों का । 'अहिंसा' और 'प्रपत्ति' के आतिरिक्त वैष्णवत्त्व का और कोई अंश उसमें नहीं है।

१-देखो पृ० ६४।

उसके 'सुरित' और 'निरित' शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। बौद्धधर्म के श्रष्टागमार्ग के श्रंतिम मार्ग हैं—सम्यक् स्मृति श्रोर सम्यक् समाधि। 'सम्यक् स्मृति' वह दशा है जिसमे च्या च्या पर मिटनेवाला ज्ञान स्थिर हो जाता है श्रोर उसकी श्रंखला वंध जाती है। 'समाधि' में साधक सब संवेदनों से परे हो जाता है। श्रातः 'सुरित' 'निरित' शब्द योगियाँ की बानियों से श्राए हैं; वैष्ण्वों से उनका कोई संबंध नहीं।

# प्रकरण ३

# प्रेममार्गी ( सूफी ) शाखा

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस काल के निर्पुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेमगाथाश्रों के रूप में उस प्रेमतत्त्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलानेवाला है तथा जिसका त्राभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का श्रव वर्णन किया जाता है—

कुत्तवन—ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के वादशाह हुसैनशाह के आश्रित थे। अतः इनका समय विक्रम की सोलहवीं शताब्दी का मध्यभाग (संवत् १५५०) था। इन्होंने 'मृगावती' नाम की एक कहानी चौपाई-दोहे के क्रम से सन् ९०९ हिजरी (संवत् १५५८) में लिख़ी जिसमें चंद्रनगर के राजा गण्पतिदेव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूपमुरारि की कन्या मृगावती की प्रेमकथा का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा किव ने प्रेममार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत्प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास हैं।

कहानी का सारांश यह है—चंद्रगिरि के राजा गणपितदेव का पुत्र कंचन-नगर के राजा रूपमुरािर की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ। यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट मेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुँचा। पर एक दिन मृगावती राजकुमार को घोखा देकर कही उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज मे योगी होकर निकल पड़ा। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुँच कर उसने चिनमनी नाम की एक सुंदरी को एक राज्य से बचाया। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। अंत मे राजकुमार उस नगर मे पहुँचा जहाँ अपने पिता की मृत्यु पर राजसिहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। वहाँ वह १२ वर्ष रहा। पता लगाने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिये दूत भेजा। राजकुमार पितां का संदेसा पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग मे रिकमनी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनो तक ग्रानंदपूर्वक रहा, पर ग्रांत मे ग्राखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। उसकी दोनों रानियाँ प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े ग्रानंद के साथ सती हो गई—

रुकिमिनि पुनि वैसिह सिर गई | कुलवंती सित सों सित भई ॥ बाहर वह भीतर वह होई । घर बाहर को रहे न जोई ॥ बिधि कर चरित न जाने श्रानू । जो सिरजा सो जाहि निश्रानू ॥

मंझन—इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। केवल इनकी रची मधु-मालती की एक खंडित प्रति मिली है जिससे इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध सहृदयता का पता लगता है। मृगावती के समान मधुमालती, में भी पाँच चौपाइयो ( अर्द्धालयो ) के उपरांत एक दोहे, का क्रम रखा गया है। पर मृगावती की अपेद्धा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेमभाव की व्यंजना के लिये प्रकृति के भी अधिक हुर्यों का समावेश मंक्तन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है जो अत्यंत संनोप में नीचे दी जाती है—

कनेसर नगर के राजा स्रजभान के पुत्र मनोहर नामक एक मोए हुए राजकुमार को अप्सराएँ रातो-रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रख आई। वहाँ जागने पर दोनों का साचात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा—"मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है इससे जिस दिन में इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ।" बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और अपसराएँ राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर पर रख आई। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र के मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया जिसमें इष्ट-मित्र, इघर उघर वह गए। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहाँ एक स्थान पर एक सुंदरी स्त्री पलॅंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान

पड़ा कि वह चितिवसरामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी जिसे एक राच्स उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राच्स को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता वताकर कहा कि मेरी वह सखी है, मैं उसे तुक्तरें मिला दूंगी। मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में अपहें। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता है। पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेमपात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है।

दूंसरे दिन मधुमालती ऋपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर ऋाई च्यीर प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। संबेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी मे जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने तो ऋपने को दूसरे स्थान मे पाया और रूपमंजरी ऋपनी कन्या को मला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। जब उसने न माना तब माता ने शाप दिया कि तू पत्ती हो जा। जब वह पत्ती होकर उड़ गई तब माता बहुत पछताने ग्रौर विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कही पता न लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उस पद्मी की सुंदरता देख उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया इससे वह कुछ रुक गई श्रीर पकड़ ली गई। ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे मे रखा। एक दिन पत्ती मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मै तुमे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊँगा। ग्रंत मे वह उस पिंजरे को लेकर महारस नगर मे पहुँचा । मधुमालती की माता . अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। वह फिर पची से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का व्याह करने का विचार प्रकट किया। पर ताराचेंद ने कहा कि ''मधुमालती मेरी बहिन है श्रीर मैने उससे प्रतिज्ञा की है कि मै जैसे होगा वैसे मनोहर से मिलाऊँगा।" मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा

लिखती है। वह दोनो पत्रों को लिए हुए दुःख कर रही थी कि इतने में उसकी एक सखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में आ पहुँचा है। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दल बल के साथ राजा चित्रसेन (प्रेमा के पिता) के नगर में जाता है और वहाँ मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और तारींचंद तीनो बहुत दिनो तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रहते है। एक दिन आखेट से लौटने पर ताराचंद, प्रेमा और मधुमालती को एक साथ कूला कूलते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाता है। मधुमालती और उसकी सखियाँ उपचार में लग जाती हैं।

इसके त्रागे प्रति खंडित है। पर कथा के भुकाव से त्रानुमान होता है कि

कि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को तो विस्तृत किया ही है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चित्र द्वारा सची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निःस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है। जन्म-जन्मांतर और योन्यंतर के बीचं प्रेम की अखंडता दिखाकर मंक्तन ने प्रेमतत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया है। सूक्तियों के अनुसार यह सारा जगत् एक ऐसे रहस्यमय प्रेम-सूत्र मे बॅधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुँचने का मार्ग पा सकता है। सूकी सब रूपों मे उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं, जैसा कि मंक्तन कहते हैं—

देखत ही पहिचानेड तोहीं। एही रूप जेहि छँदर्यो मोही ॥
एही रूप ब्रुत श्रहै छुपाना। एही रूप रब सृष्टि समाना॥
एही रूप सकती श्रौ सीऊ। एही रूप त्रिसुवन कर जीऊ॥
एही रूप प्रगटे बहु भेसा। एही रूप जग रंक नरेसा॥

ईश्वर का विरह स्फियो के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की ऑखे नहीं खुल सकतीं—

> बिरह-श्रवधि श्रवगाह श्रपारा । कोटि माहिं एक परे त पारा ॥ बिरह कि जगत श्रॅंविरथा जाही ? बिरह रूप यह सृष्टि सवाही ॥

नैन बिरह-श्रंजन जिन सारा । विरह रूप दरपन संसारा ॥ कोटि माहिं बिरला जग कोई । जाहि सरीर विरह-दुख होई ॥

रतन कि सागर सागरहि ? गजंमोती गज कोइ। चँदन कि वन वन उपजै, बिरह कि तन तन होइ ?

जिसके हृदय मे यह विरह होता है उसके लिये यह संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है और इसमे परमात्मा के आभास अनेक रूपो मे पड़ते हैं। तब वह देखता है कि इस सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे है। ये भाव प्रेममार्गी संप्रदाय के सब किवयों में पाए जाते हैं। मंमन की रचना का यद्यपि ठीक ठीक संवत् नहीं ज्ञात हो सका है पर यह निस्संदेह है कि इसकी रचना विक्रम संवत् १५५० और १५६५ (पदमावत का रचना-काल) के बीच में और बहुत संभव है कि मृगावती के कुछ पीछे हुई। इस शैली के सब से प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ 'पदमावत' में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्यों का संचेप में उल्लेख किया है—

विक्रम धँसा प्रेम के वारा। सपनावित कहँ गयउ पतारा॥ मधूपाछ सुगधावती लागी। गगनपूर होइगा वेरागी॥ राजकुँवर कंचनपुर गयऊ। मिरगावित कहँ जोगी भयऊ॥ साधे कुँवर खँडावत जोगू। मधुमालित कर कीन्ह वियोगू॥ प्रेमावित कह सुरवर साधा। उषा लागि प्रनिरुध वर-बाँधा॥

इन पद्यों में जायसी के पहले के चार काच्यों का उल्लेख है—सुग्धावती, मृगावती, मधुमालती ग्रौर प्रेमावती। इनमें से मृगावती ग्रौर मधुमालती का पता चल गया है, शेष दो ग्रमी नहीं मिले हैं। जिस कम से ये नाम ग्राए हैं वह यदि रचना काल के कम के अनुसार माना जाय तो मधुमालती की रचना कुतवन की मृगावती के पीछे की ठहरती है।

जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमे मधुमालती के खाथ 'मनोहर' का नाम नही है, 'खंडावत' नाम है। 'पदमावत' की हस्तलिखित प्रतियाँ प्रायः फारसी श्रद्धारों में ही मिलती है। मैने चार ऐसी प्रयियाँ देखी है जिन सब मे नायक का ऐसा नाम लिखा है जिसे 'खंडावत, कुंदावत, कंडावत, गंधावत' इत्यादि ही पढ़ं सकते हैं । केवल एक हस्तिलिखित प्रति हिंदू-विश्व-विद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें साफ 'मनोहर' पाठ है । उसमान की 'चित्रा-वली' में मधुमालती का जो उहोंख है उसमें भी कुँवर का नाम 'मनोहर' ही है—

मधुमालति होइ रूप देखावा । प्रेम मनोहर होइ तहें श्रावा ॥

यही नाम 'मधुमालती' की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया नाता है।

'पदमावत' के पहले 'मधुमालती' की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। जैन किन ननारसीदास ने अपने आत्मचरित में स्वत् १६६० के आस पास की अपनी इश्क्वाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ''उस समय मैं हाट-वाजार मे जाना छोड़, घर मे पड़े-पड़े 'मृगावती' और 'मधुमालती' नाम की पोथियाँ पढ़ा करता था—

तब घर में बैठे रहें, नाहिंन हाट-बजार । मधुमालती, सुगावती, पोथी दोय उचार ॥

इतके- उपरात दिल्या के शायर नसरती ने भी (संवत् १७००) 'मधुमालती' के आधार पर दिक्खनी उर्दू में 'गुलशने-इरुक' के नाम से एक प्रेम-कहानी लिखी।

कवित्त-सवैया वनानेवाले एक 'मक्तन' पीछे हुए हैं जिन्हे इनसे सर्वथा पृथक समक्तना चाहिए।

मिलिक मुहम्मद जाथसी—ये प्रिव्ह स्ती फकीर शेख मोहिदी (मुही-उद्दीन) के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनकी एक छोटो सी पुस्तक 'आखिरी कलाम' के नाम से पारसी अन्तरों में छपी मिली है। यह सन् ६३६ हिजरी में (सन् १५२८ ईसवी के लगमग) बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशासा है। इस पुस्तक में मिलिक मुहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है—

### भा श्रवतार मोर नौ सदी । तीस वरस ऊपर कंबि बदी ॥

इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता । जन्मकाल ६०० हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का श्रर्थ यही निकलेगा कि जन्म से ३० वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे श्रीर इस पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने बनाए। जायसी का सबसे प्रसिद्ध यथ है 'पदमावत', जिसका निर्माण-काल किन ने इस प्रकार दिया है—

सन नव से सत्ताइस ग्रहा । कथा-ग्ररंभ-बेन कबि कहा ॥

इसका अर्थ होता है कि पदमावत की कथा के प्रारंभिक वचन ( अरंभ-वैन ) किव ने ६२७ हिजरी ( सन् १५२० ई० के लगभग ) मे कहे थे। पर अंथारंभ मे किव ने मसनवी की रूढ़ि के अनुसार 'शाहेवक्त' शेरशाह की प्रशंसा की है—

> शोरशाह दिल्ली सुलतान् । चारहु खंड तपै जस भान् ॥ श्रोही छ्राज राज श्री पाटू । सब राजै भुईँ धरा ललाटू ॥

शेरशाह के शासन का आरंभ ६४७ हिजरी आर्थात् सन् १५४० ई० से हुआ था। इस दशा मे यही संभव जान पड़ता है कि किव ने कुछ थोड़े से पद्य तो सन् १५२० ई० मे ही बनाए थे, पर ग्रंथ को १६ या २० वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया। 'पदमावत' का एक बँगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन् १६५० ई० के आसपास आलो-उजालो नामक एक किव से कराया था। उसमे भी 'नव से सत्ताइस' ही पाठ माना गया है—

शेख महम्मद जित जखन रचिल अंथ संख्या सप्तविंश नवशत

पदमावत की हस्तिलिखित प्रतियाँ अधिकतर फारिं अच्हों में मिली है। जिनमें 'सत्ताइस' और 'सैंतालिस' प्रायः एक ही तरह लिखे जायँगे। इससे कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि 'सैंतालिस' को लोगों ने भूल से सत्ताइस पढ़ लिया।

जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघरांने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से दो मील दूर एक जंगल में रहा करते थे। वहीं इनकी मृत्यु हुई। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्युकाल ४ रजन्न ६४६ हिजरी लिखा है। यह काल कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता। ये काने श्रीर देखंने मे कुरूप थे। कहते हैं शेरशाह इनके रूप की देखकर हंगा था। इसपर ये बोले "मोहिका हॅसेसि कि कोहरिह ?" इनके समय में ही इनके शिष्य फर्कीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने तीन पुस्तकें लिखी—एक तो प्रसिद्ध 'पदमावत', दूसरी 'श्रखरावट', तीसरी 'श्राखरी कलाम'। 'श्रखरावट' मे वर्णमाला के एक एक श्रचर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्त्वो से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक मे ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वरप्रेम श्रादि विषयोपर विचार प्रकट किए गए हैं। 'श्राखरी कलाम' मे कथामत का वर्णन है। जायसी की श्रच्य कीर्ति का श्राधार है 'पदमावत', जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल श्रीर "प्रेम की पीर" से भरा हुश्रा था। क्या लोकपच्च मे, क्या श्रध्यात्मपच्च मे, दोनो श्रोर उसकी गृह्ता, गंमोरता श्रीर सरसता विलच्चण दिखाई देती है।

कबीर ने अपनी काइ-फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानो का कहर-पन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढानेवाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करनेवाला नहीं । मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक सबध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ । अपने नित्य के जीवन मे जिस हृदय-साम्य का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई । कुतवन, जायसी आदि इन प्रेम-कहानी के किवयों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन-दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है । हिंदू-हृदय और मुसलमान-हृदय आमने सामने करके अजनवीपन मिटानेवालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा । इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं ही की बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शिनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखां दिया । कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोच्न सत्ता की एकता का आमास दिया था । प्रत्यन्त जीवन की एकता का हुएय सामने रखने की आवश्यकता बनी थी । यह जायसी द्वारा पूरी हुई ।

'पदमावत' मे प्रेमगाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानी मे भी विशेषता है। इसमे इतिहास श्रीर कल्पना का योग है। चित्तीर की महारानी पित्तनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू-हृद्य के मर्म को स्पर्श करनेवाला है। जायसी ने यद्मिप इतिहासप्रसिद्ध नायक श्रीर नायिका ली है पर उन्होंने श्रपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृद्य मे प्रतिष्ठित था। इस रूप मे इस कहानी का पूर्वार्द्ध तो बिल्कुल कल्पित है श्रीर उत्तरार्द्ध ऐतिहासिक श्राधार पर है। पद्मावती की कथा संदोप मे इस प्रकार है —

सिंहलद्वीप के राजा गंधवंसेन की कन्या पद्मावती रूप श्रीर गुण मे जगत् में श्रद्वितीय थी। उसके योग्य वर कही न मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक स्त्रा था जिसका वर्ण सोने के समान था श्रीर जो पूरा वाचाल श्रीर पंडित था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय मे कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया श्रीर बहुत कोप किया। स्त्रा राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया।

स्त्रा वन मे उड़ता उड़ता एक बहेलिए के हाथ में पड़ गया जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौर के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को एक लाख देकर चित्तौर के राजा रतनसेन ने उसे लिया। धीरे धीरे रतनसेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन राजा जब शिकार को गया था तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्च था, ब्राकर सूए से पूछा कि "संसार में मेरे समान सुदरी भी कही है?" इस पर सूत्रा हंसा और उसने सिहल की पित्ती का वर्णन करके कहा कि उसमे-तुममे दिन और अँधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सूत्रा राजा से भी न पित्तनी के रूप की प्रशंसा करे, उसे मारने की आजा दे दी। पर चेरी ने राजा के भय से उसे मारा नहीं; अपने घर छिपा रखा। लौटने पर जब सूए के बिना राजा रतनसेन बहुत व्याकुल और कुद्ध हुआ तब सूत्रा लाया गया और उसने सारी व्यवस्था कह सुनाई। पित्तानी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्च्छित हो गया और अंत में व्याकुल होकर उसकी खोज मे घर से जोगी होकर निकल पड़ा। उसके आगे आगे राइ दिखानेवाला वही हीरामन सूआ था और साथ में सोलह हजार क्रंवर जोगियों के वेश में थे।

किलंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाजों में सवार होकर सिंहल की श्रीर चला श्रीरे श्रनेक कष्ट मेलने के उपरांत सिंहल पहुँचा। वहाँ पहुँचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर मे जोगियों के साथ वैठकर पद्मावती का 'ध्यान श्रीर जप करने लगा श्रीर हीरामन सूए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम मे विकल हुई। श्रीपंचमी के दिन पद्मावती शिवपूजन के लिए उस मदिर में गई; पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्विछत हो गया, उसकां दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इसपर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए; अब तो इस दुर्गम सिंहलगढ़ पर चढ़ो तभी सुक्ते देख सकते हो । शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियो सिहत गढ़ मे धुसने लगा, पर सबेरा हो गया श्रीर पकडा गया। राजा गंधर्वसेन की स्राज्ञा से रतनसेन को सूली देने ले जा रहे थे कि इतने मे सोलह हजार जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान् त्रादि सारे देवता जोगियो की सहायता के लिए त्रा गए। गंधर्वंसेन की सारी सेना हार गई। द्यांत मे जोगियों के वीच शिव को पहचानकर गंधर्वसेन उनके पैरों पर गिर पड़ा ऋौर बोला कि ''पद्मावती ऋ।पकी है, जिसको चाहे दीजिए।" इस प्रकार रतनसेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया ख्रौर कुछ दिनो के उपरांत दोनो चित्तौरगढ़ ग्रा गए।

रतनसेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पिडत था जिसे यिन्तणी सिद्ध थी। श्रीर पंडितों को नीचा दिखाने के लिये उसने एक दिन प्रतिपदा को दितीया कहकर यिन्णी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कर्रवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। शघव राजा से बदला लेने श्रीर मारी पुरस्कार की श्राशा से दिल्ली के बादशाह श्रलाउद्दीन के दरबार में पहुँचा श्रीर उसने दान मे णए हुए पद्मावती के एक कंगन को दिखाकर उसके रूप को ससार के ऊपर बताया। श्रलाउद्दीन ने पिन्नानी को भेज देने के लिये राजा रतनसेन को पत्र मेजा, जिसे पढ़कर राजा श्रत्यंत कृद्ध हुश्रा श्रीर लडाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक श्रला उद्दीन चित्तीरगढ़ घेरे रहा पर उसे तोड़ न सका। श्रंत में उसने छलपूर्वक संधि का प्रस्ताय भेजा। राजा ने स्वीकार करके बादशाह की दावत की। राजा

के साथ शतरंज खेलते समय ऋलाउद्दीन ने पिद्यानी के रूप की एक फलक सामने रखे हुए एक दर्पण मे देख पाई, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा । प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुँचाने गया तत्र ऋलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुँचाया गया ।

पिद्यानी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत, व्याकुल हुई; पर तुरंत एक वीर च्रत्राणी के समान अपने पित के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक दो वीर च्रित्रय सरदार ७०० प्रालिक्यों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली में पहुँचे और बादशाह के यहाँ संवाद मेजा कि पिद्यानी अपने पित से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जायगी। आज्ञा मिलते ही एक दकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी गयी और उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियाँ काट दीं। रतनसेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देख वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतनसेन को लेकर चिचौर पहुँच गंया। चिचौर आने पर पिद्यानी ने रतनसेन से कुंमलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती मेजनें की बात कही जिसे सुनते ही राजा रतनसेन ने कुंमलनेर की जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतनसेन दोनो मारे गए।

रतनसेन का शव चित्तौर लाया गया। उसकी दोनो रानियाँ नागमती श्रौर पद्मावती हॅसते हॅसते पित के शव के साथ चिता मे बैठ गईं। पीछे जब सेना सिहत श्रलाउद्दीन चित्तौर मे पहुँचा तब वहाँ राख के ढेर के सिवा श्रौर कुछ न मिला। •

जैसा कि कहा जा चुका है, प्रेमगाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ श्रौर सरस है। प्रेममार्गी सूफी कवियों की श्रौर कथाश्रों से इस कथा में यह विशेपता है कि इसके ब्योरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों श्रौरय सिद्धि के स्वरूप श्रादि की जगह-जगह व्यंजना होती है, जैसा कि किव ने स्वं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है। तन चितडर, मन राजा कीन्हा । हिय सिंघल, ब्रिध पदिमिनि चीन्हा ॥
गुरू सुत्रा जेइ पंथ देखावा । बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा ?
नागमती यह दुनिया धंधा । बाँचा सोइ न एहि चित बंधा ॥
राघव दूत सोई सैतानू । माया श्रलाडदीं सुलतानू ॥

यद्यपि पदमावत की रचना संस्कृत प्रबंध-कान्यों की सर्गबद्ध पद्धित पर नहीं है, फारसी की मसनवी-शैली पर है, पर श्रुगार, वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय कान्य-परंपरा के अनुसार ही हैं। इसका पूर्वार्द्ध तो एकांत प्रेममार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्द्ध में लोकपक्ष का भी विधान हैं। पिद्मनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौदर्ध्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करनेवाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमे पाई जाती है। कुछ पद्य देखिए—

सरवर तीर पदिमनी श्राई। खोंपा छोरि केस मुकलाई॥ सिस मुख, अंग मलयिगिरि बासा। नागिन भाँपि लीन्ह चहुंपासा॥ श्रोनई घटा परी जग छाँहा। सिस के सरन लीन्ह जनु राहा॥ भूलि चकोर दीठि मुख लावा। मेघ घटा महॅ चंद देखावा॥

पिद्मनी के रूप-वर्णन में जायसी ने कहीं कही उस ग्रमंत सौदर्य्य की ग्रोर, जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े ही सुंदर सकेत किए है—

बरुनि का वरनों इमि बनी। साधे बान जानु हुइ अनी।। उन वानन्ह श्रस को जो न मारा। बेधि रहा सगरौ संसारा॥ ग्गन नखत जो जाहि न गने। वे सब बान श्रोहि के हने॥ धरती बान बेधि सब राखी। साखी ठाढ देहिं सब साखी।। रोवँ रोवँ मानुस तन ठाढे। सूतिहं सूत बेध श्रस गाढे॥ बरुनि-बान श्रस श्रोपहँ बेधे रन वनढाख। सौनहिं तन सब रोवाँ, पंखिहि तन सब पॉख॥

इसी प्रकार योगी रतनसेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विज्ञों (काम, क्रोध ग्रादि विकारों) की व्यजना की है—

श्रोहि मिलान जो पहुँचे कोई । तव हम कहब पुरुष भल सोई ।

े हैं 'त्रागे 'परवत के बाटा । विपम पहार त्रगम सुठि घाटा ।। • विच विच नदी खोह श्रौ नारा । ठावँहिं ठावँ वैठ वटपारा ।।

उसमान—ये नहाँगीर के समय मे वर्तमान थे श्रौर गाजीपुर के रहनेवाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था श्रौर ये पाँच माई थे। श्रौर चार माइयों के नाम थे—शेख श्रजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन। इन्होंने श्रपना उपनाम "मान" लिखा है। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्यपरंपरा मे हाजी बान्ना के शिष्य थे। उसमान ने सन् १०२२ हिजरी श्रर्थात् सन् १६१३ ईसवी मे 'चिन्नावली' नामकी पुस्तक लिखी। पुस्तक के श्रारंभ में किव ने स्तुति के उपरात पैगनर श्रौर चार खलीफों की, बादशाह (जहाँगीर) की तथा शाह निजामुद्दीन श्रौर हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। उसके श्रागे गाजीपुर नगर का वर्णन करके किव ने श्रपना परिचय देते हुए लिखा है कि—

श्रादि हुता विधि माथे लिखा। श्रन्छर चारि पढे हम सिखा।। देखत जगत चला सब जाई। एक बचन पे श्रमर रहाई।। वचन समान सुधा जग नाहीं। जेहि पाए कवि श्रमर रहाहीं।। मोहूँ चाउ उठा पुनि हीए। होउँ श्रमर यह श्रमरित पीए।।

कि ने "जोगी दूँढ़न खंड" मे काबुल, बदख्शॉ, खुरासान, रूम, साम, मिस्र, इस्तंबोल, गुजरात, सिंहलद्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलद्धाण बात है जोगियों का ऑगरेजों के द्वीप में पहुँचना—

वलंदीप देखा श्रॅगरेजा। तहाँ जाइ जेहि कठिन करेजा। अँच-नीच धन-संपति हेरा। मद वराह भोजन जिन्ह केरा।।

किया ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उसमान ने भी कुछ कहा है। कही कही तो शब्द और वाक्यविक्यास भी वही है। पर विशेषता यह है कि कहानी बिलकुल किव की किल्पत है, जैसा कि किव ने स्वयं कहा है।

कंथा एक मैं हिए उपाई। कहत सीठ श्री सुनत सोहाई।। कथा का सारांश यह है—

नैपाल के राजा धरनीधर पॅवार ने पुत्र के लिये कठिन व्रत-पालन करके शिव-पार्वती के प्रसाद से 'सुजान' नामक एक पुत्र प्राप्त किया। सुजान कुमार एक दिन शिकार मे मार्ग भूल देव (प्रेत) की एक मढ़ी मे जा सोया। देव ने ग्राकर उसकी रत्ता स्वीकार की। एक दिन वह देव ग्रपने एक साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगाँठ का उत्सव देखने के लिये गया श्रीर श्रपने साथ सुजान कुमार को भी लेता गया। श्रीर कोई उपयुक्त स्थान न देख देवों ने कुमार को राजकुमारी की चित्रसारी में ले जाकर रखा श्रौर श्राप उत्सव देखने लगे। कुमार राजकुमारी का चित्र टॅगा देख उस पर श्रांसक्तं हो गया श्रौर श्रपना भी एक चित्र बनाकर उसी की बगल मे टॉगकर सो रहा। देव लोग उसे उठाकर फिर उसी मही मे रख आए। जागने पर कुमार को चित्रवाली घटना स्वप्न सी मालूम हुई, पर हाथ मे रंग लगा देख उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हुन्ना न्त्रीर वह चित्रावली के प्रेम मे विकल हो गया । इसी वीच मे उसके पिता के ग्रादमी ग्राकर उसको राज-धानी में ले गए। पर वहाँ वह अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहता। अत मे च्यपने सहपाठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण् के साथ वह फिर उसी मदी मे गया ग्रौर वहाँ वड़ा भारी ग्रन्नसत्र खोल दिया।

राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम मे विह्नल हुई श्रीर उसने श्रुपने नपुंसक भृत्यों को, जोगियों के वेश मे, राजकुमार का पता लगाने के लिये भेजा। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की माँ हीरा से चुगली की श्रीर कुमारी का वह चित्र घो डाला गया। कुमारी ने जब यह सुना तब उसने उस कुटीचर का सिर मुँडाकर उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार के उस श्रुप्तसत्र तक पहुँचा श्रीर राजकुमार को श्रुपने साथ रूपनगर ले श्राया। वहाँ एक शिवमंदिर में उसका कुमारी के साथ साचात्कार हुआ। पर ठीक इसी श्रुवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को श्रुपा कर दिया श्रीर एक गुफा में डाल दिया जहाँ उसे एक श्रुजगर निगल गया। पर उसके विरह की ज्वाला से धवराकर उसने उसे चट उगल दिया। वहीं पर एक बनमानुस ने उसे एक अंजन दिया जिससे उसकी दृष्टि किर ज्यों की त्यों हो गई। वह जंगल में भूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा। पर

उस हाथी को भी एक पित्तराज ले उड़ा श्रीर उसने घनराकर कुमार को समुद्रतर पर गिरा दिया। वहाँ से घूमता-फिरता कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुँचा श्रीर राजकुमारी कॅनलावती को फुलवारी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी जब सिखयों के साथ वहाँ श्राई तब उसे देख मोहित हो गई श्रीर उसने उसे श्रपने यहाँ भोजन के बहाने बुलवाया। मोजन में श्रपना हार रखवाकर कुमारी ने चोरी के श्रपराध में उसे कैद कर लिया। इसी बीच में सोहिल नाम का कोई राजा कॅवलावती के रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिये चढ़ श्राया। सुजान कुमार ने उसे मार भगाया। श्रंत में सुजान कुमार ने कॅवलावती से, चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। कॅवलावती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिये गया।

इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी-दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और चट चित्रावली को जाकर संवाद दिया। चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत फिर लौटा त्रौर सागरगढ़ मे धुई लगाकर बैठा। कुमार सुनान उस नोगी की सिद्धि सुन उसके पास त्राया त्रौर उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। इसी बीच वहाँ पर सागरगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा मे जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए, जिन्हे सुन राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। राजा ने चार चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों के राजकुमारों के चित्र लाने को भेजा। इघर चित्रावली का भेजा हुआ वह जोगी-दूत सुजान कुमार को एक जगह बैठाकर उसके आने का समाचार कुमारी को देने आ रहा था। एक दासी ने यह समाचार द्वेषवश रानी से कह दिया और वह दूत मार्ग ही में कैद कर लिया गया। दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुत्रा श्रीर चित्रावली का नाम ले लेकर पुकारने लगा। राजा ने उसे मारने के लिये मतवाला हाथी छोड़ा, पर उसने उसे मार डाला। इसपर राजा उसपर चढ़ाई करने जा रहा था कि 'इतने मे भेजे हुए चार चित्रकारो मे, से एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारनेवाले सुजान कुमार का चित्र लेकर आ पहुँचा। राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है तव उसने ग्रपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया।

कुछ दिनों मे सागरगढ़ की कॅवलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुजान

कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बनाकर मेजा जिसने भ्रमर की श्रन्योक्ति द्वारा कुमार को कॅवलावती के प्रेम का स्मरण कराया। इसपर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की श्रोर प्रस्थान किया श्रीर मार्ग में कॅवलावती को भी साथ ले लिया। मार्ग में कवि ने समुद्र के त्कान का वर्णन किया है। श्रंत में राजकुंमार श्रपंने घर नैपाल पहुँचा श्रीर उसने वहाँ दोनो रानियो सहित बहुत दिनो तक राज्य किया।

जैसा कि कहा जा चुका है, उसमान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जायसी के पहले के कवियों ने पॉच पॉच चौपाइयों (अर्द्धालियों) के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने सात सात चौपाइयों का क्रम रखा और यही क्रम उसमान ने भी रखा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस कहानी की रचना भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। किन ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया है बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के श्रंश से उत्पन्न तक कहा है। महादेवनी राजा धरनीधर पर प्रसन्न होकर वर देते हैं कि—

#### देखु देत हो श्रापन श्रंसा । श्रव तोरे होइहों निज बंसा।।

कॅवलावती और चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में किल्पत जान पड़ती है! सुजान का अर्थ ज्ञानवान है। साधनाकाल में अविद्या को बिना दूर रखे विद्या (सत्यज्ञान) की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी से सुजान ने चित्रावली के प्राप्त न होने तक कॅवलावंती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा की थी। जायसी की ही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, टान-मिहमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी है। सरोवर-कीड़ा के वर्णन में एक दूसरे ढंग से किव ने ''ईश्वर की प्राप्ति'' की साधना की ओर संकेत किया है। चित्रावली सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुक्ते जो ढूँढ़ ले उसकी जीत समक्ती जायगी। सखियाँ ढूँढ़ती है और नहीं पाती हैं—

सरवर हूँ हि सबै पचि रहीं। चिन्निन खोज न पावा कहीं।। निकसीं तीर भई वैरागी। घरे ध्यान सुख बिनवे लागीं।। गुपुत तोहि पाबहि का जानी। परगट महँ जो रहै छपानीं।। चतुरानन पिंढ चारौ बेदू। रहा खोजि पै पाव न सेदू॥ हम अंधी जेहि ग्राप न सूक्षां। सेद तुम्हार कहाँ लौं बूक्षा।। कौन सो ठाउँ जहाँ तुम नाहीं। हम चल जोति न, देखिह काहीं॥ खोज तुम्हार सो, जेहि दिखरावहु पंथ। कहा होइ जोगी भए, ग्रीर बहु पढे ग्रंथ॥

विरह-वर्णन के श्रंतर्गत षट्ऋतु का वर्णन सरस श्रीर मनोहर है—
ऋतु बसंत नौतन वन फूला। जहँ तहँ भीर कुसुम-रँग भूला॥
श्राहि कहाँ सो भवर हमारा। जेहि बिनु वसत बसंत उजारा॥
रात बरन पुनि देखि न जाई। मानहुँ दवा दहूँ दिसि लाई॥
रितिपति-दुरद ऋतुपती बली। कानन-देह श्राइ दलमली॥

शेख नबी—ये जौनपुर जिले में दोषपुर के पास मक नामक स्थान के रहनेवाले थे और संवत् १६७६ में जहाँगीर के समय में वर्तमान थे। इन्होंने "ज्ञानदीप" नामक एक आख्यान-काव्य लिखा जिसमें राजा ज्ञानदीप श्रीर रानी देवजानी की कथा है।

यहीं प्रेममार्गी स्पी किवयों की प्रचुरता की समाप्ति समक्तनी चाहिए। पर जैसा कहा जा चुका है, काव्यक्तेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है तब उसके प्राचुर्य-काल के पीछे, भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएँ थोड़ी बहुत होती रहती है; पर उनके बीच कालातर भी श्रिधिक रहता है श्रीर जनता पर उनका प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता। श्रतः शेख नबी से प्रेमगाथा-परंपरा समाप्त समक्तनी चाहिए। 'ज्ञानदीप' के उपरांत स्पियों की पद्धित पर जो कहानियाँ लिखी गईं उनका संक्तिस उद्घेख नीचे किया जाता है।

कास्तिमशाह—ये दिरयाबाद (वाराबंकी) के रहनेवाले थे, श्रीर संवत् १७८८ के लगभग वर्त्तमान थे। इन्होंने "हंस जवाहिर" नाम की कहानी लिखी जिसमे राजा हस श्रीर रानी जवाहिर की कथा है।

कारसी अन्तरों में छपी (नामी प्रेस, लखनऊ) इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है। उसमें किन ने शाहेनक का इस प्रकार उल्लेख करके—

> मुहमदसाह दिल्ली सुलतान् । का मन गुन श्रोहि केर बखान् ।। छाजै पाट छत्र सिर ताज् । नावहिं सीस जगत के राज् ।।

रूपवंत दरसन मुँह राता । भागवंत श्रोहि कीन्ह विधाता ॥ दरववंत धरम महँ पूरा । ज्ञानवंत खंडुग महँ सूरा ॥ श्रपना परिचय इन शब्दो में दिया है—

द्रियाबाद माँक मम ठाउँ। श्रमानुक्ला पिता कर नाउँ।। तहवाँ मोहिं जनम विधि दीन्हा। कासिम नावँ जाति कर हीना।। तेहूँ बीच विधि कीन्ह कमीना। ऊँच सभा बैठे चित दीना।। ऊँच संग ऊँच मन भावा। तब भा ऊँच ज्ञान-ब्रेधि पावा।। ऊँचा पंथ प्रेम का होई। तेहि महँ ऊँच भए सब कोई।।

### कथा का सार किव ने यह दिया है—

कथा जो एक गुपुत महँ रहा । सो परगट उघारि मैं कहा ।।

- ि हंस जवाहिर बिधि औतारा। निरमल रूप सो दई सँवारा।। वलख नगर बुरहान सुलतान्। तेहि घर हस भए जस भान्।। श्रालमशार्ह चीनपति भारी। तेहि घर जनमी जवाहिर वारी।।
- तेहि कारन वह भएउ वियोगी । गएउ सो छुँ हि देस होइ जोगी ॥
   श्रंत जवाहिर हंस घर श्रानी । सो जग महँ यह गयउ बखानी ।।
   सो सुनि ज्ञान-कथा मैं कीन्हा । लिखेउँ सो प्रेम, रहै जग चीन्हा ।।

इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होर्ने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं है।

नूर मुहम्मद—ये दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह के समय मे थे और 'सबरहद' नामक स्थान के रहनेवाले थे जो जौनपुर जिले मे जौनपुर-त्राजमगढ़ को सरहद पर है। पील्ले सबरहद से ये अपनी सुसराल भादो (जिला आजमगढ़) चले गए। इनके श्वशुर शामसुद्दीन को और कोई वारिस न था इससे ये ससुराल ही मे रहने लगे। नूरमुहम्मद के भाई मुहम्मद शाह सबरहद हो मे रहे। नूरमुहम्मद के दो पुत्र हुए—गुलाम हसनैन और नसीस्द्दीन। नसीस्द्दीन की वंश परंपरा मे शेखे। फिदाहुसैन, अभी वर्तमान हैं जो सबरहद और कभी कभी भादो मे भी रहा करते हैं। अवस्था इनकी ८० वर्ष की है।

न्रमुहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्यभाषा का भी ज्ञान और सब स्फी किथों से अधिक था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त 'रौज़तुल हकायक' इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थीं जो असावधानी के कारण नष्ट हो गईं। इन्होंने ११५७ हिजरी (संवत् १८०१) में 'इंद्रावती' नामक एक सुंदर आख्यान-काव्य लिखा जिसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुँवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती को प्रेम-कहानी है। किन ने प्रथानुसार उस समय के शासक मुहंम्मदशाह की प्रशंसा इस प्रकार की है—

करों मुहम्मद्साह बखान्। है सूरज देहली सुलतान्।। धरमपंथ जग बीच चलावा। निवर न सबरे सों दुख पावा।। , बहुते सलातीन जग केरे। श्राह सहास बने हैं चेरे।। सब काहू पर दाया धरई। धरम सहित सुलतानी करई।।

कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बाँघी है-

मन-हग सों इक राति मकारा । सूकि परा मोहिं सब संसारा ।। देखेडँ एक नीक फुलवारी । देखेडँ तहाँ पुरुष श्रो नारी ॥ दोउ मुख सोभा बरिन न जाई । चंद सुरुज उतरे भुहँ श्राई ॥ तपी एक देखेडँ तेहि ठाऊँ । पूछेडँ तासों तिन्हकर नाउँ ॥ कहा श्रहै राजा श्रो रानी । इंद्रावित श्रो कुँवर गियानी ॥

श्रागमपुर इंद्रावती क्रवर कलिंजर राय। प्रेम हुँते दोउ्न्ह कह दीन्हा श्रलख मिलाय॥

कि ते जायसी के पहले के कियों के अनुसार पाँच पाँच चौपाइयों के उपरात दोहे का कम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी-पद्धति, का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए।

इनका एक और ग्रंथे फारसी अक्षरों में लिखा मिला है जिसका नाम है 'अनुराग-बॉसुरी'। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा है जो और सब स्फी-रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत-गर्भित है। दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। 'इंद्रावती' की रचना करने पर शायद नूरमुहम्मद को समय समय पर यह उपालंभ सुनने को मिलता था कि ''तुम मुसलमान होकर हिदी-भाषा में रचना करने क्यों गए"। इसी से 'अनुराग-बॉसुरी' के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी—

٩

जानत है वह सिरजनहारा। जो किछु है मन मरम हमारा।।
हिंदू-मग पर पाँव न राखेडँ। का जो बहुतै हिंदी भाखेडँ।।
मन इसलाम मिरिकलें माँजेडँ। दीन जेंबरी करकस भाँजेडँ।।
जहाँ रस्ल श्रवलाह पियारा। उम्मत को मुक्तावनहारा।।
तहाँ दूसरो कैसे भावै। जच्छ श्रसुर सुर काज न श्रावै।।

इसका तात्पर्य यह है कि संवत् १८०० तकं आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिये छोड़कर अपने लिखने-पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात् फारसी ही रखना चाहते थे। जिसे 'उर्दू' कहते हैं उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था, इसका स्पष्ट आभास नूर-महम्मद के इस कथन से मिलता है—

कामयाव कह कौन जगावा। फिर हिंदी भाखे पर आवा।। छाँ दि पारसी कंद नवातें। अरुक्ताना हिंदी रस-बातें।।

"अनुराग-बॉसुरी" का रचना-काल ११७८ हिजरी अर्थात् संवत् १८२१ है। किन ने इसकी रचना अधिक पाडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और निषय भी इसका तत्त्वज्ञान-संबंधी है। शरीर, जीवातमा और मनोवृत्तियो आदि की लेकर पूरा अध्यवसित रूपक (Allegory) खड़ा करके कहानी बॉधी है। और सक सूफी किनयों की कहानियों के बीच में दूसरा पत्त व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। एक निशेषता और है। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहें न रखकर बरवें रखे है। प्रयोग भी ऐसे ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफी किनयों में नहीं आए है। काव्यभाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कही जनभाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते है। रचना का थोड़ा-सा नमूना नीचे दिया जाता है—

नगर एक मूरतिपुर नाऊँ। राजा जीव रहे तेहि ठाऊँ॥ का बरनों वह नगर सुहावन। नगर सुहावन सब मन भावन॥

> इहै सरीर सुहावन मूरतिपूर। इहै जीव राजा, जिव जाहु न दूर॥

तनुज एक राजा के रहा। श्रंतःकरन नाम सब कहा।। सौम्यसील सुकुमार सयाना। सो सावित्री स्वांत समाना।। सरल सरिन जौ सो पग धरै। नगर लोग सूधै पग परै।। बक्र पंथ जो राखै पाऊँ। वहै श्रध्व सब होइ बटाऊ।।

रहे संघाती ताके पत्तन ठावँ। एक संकल्प, विकल्प सो दूसर नावँ॥

बुद्धि चित्त दुइ सखा सरेखे। जगत बीच गुन श्रवगुन देखे। अंतःकरन पास नित श्रावें। दरसन देखि महासुख पावेंंं।। श्रहंकार तेहि तीसर सखा निरंत्र। रहेउ चारि के श्रंतर नैसुक अंत्र।।

श्रंतःकरन सदन एक रानो। महामोहनी नाम् सयानी।। बरिन न पारों सुंदरताई। सकलं सुंदरी देखि जजाई।। सर्वमंगला देखि श्रसीसे। चाहै लोचन मध्य बईसे॥ कुंतल कारत फाँदा डारे। चल चितवन सों चपला मारे॥ श्रपने मंजु रूप वह दारा। रूप गर्विता जगत मँकारा॥ श्रीतम-प्रेम पाइ वह नारी। प्रेमगर्विता भई पियारी॥

सदा न रूप रहत है श्रंत नसाइ। प्रेम, रूप के नासहि तें घटि जाइ॥

जैसा कि कहा जा चुका है नूरमुहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण, जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इसलाम के पक्के अनुयायी थे। अतः वे अपने इस अंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते है—

यह बाँसुरी सुनै सो कोई। हिरदय-कोत खुला जेहि होई।। निसरत नाद बारुनी साथा। सुनि सुधि-चेत रहे केहि हाथा॥ सुनते जो यह सबद मनोहर। होत अचेत कृष्ण मुरलीधर॥ यह मुहस्मदी जन की वोली। जामें कंद नवातें घोली॥ बहुत देवता को चित हरे। बहु सुरति श्रोंधी होइ परे॥ बहुत देवहरा ढाहि गिरावे। संखनाद की रीतिं मिटावे॥

## जह इसर्लामी मुख सों निसरी बात । नहाँ संकल सुख मंगल, कष्ट नसात ।।

सूफी श्रख्यान-काव्यो की श्रखंडित परंग्रा की यहीं समाप्ति मानी जा सकती है। इस परंपरा में मुसलमान किंव ही हुए हैं। केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी स्रदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहाँ के समय में 'नल-दमयंती कथा' नाम की एक कहानी लिखी थी पर इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है।

साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक उस परंपरा की कुछ रचनाएँ इघर उघर होती रहती हैं। इस ढग की पिछली रच-नाओ में 'चतुर्भुंकुट की कथा' और 'यूसुफ-जुलेखा' उल्लेख योग्य है।

## प्रकरण ४

#### सगुण धारा

#### रामभक्ति-शाखा

जगत्प्रसिद्ध स्वामी शकराचार्यंजी ने जिस अहैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सिन्नवेश के उपयुक्त न था। यद्यपि उसमे ब्रह्म की व्यावहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक् प्रसार के लिये जैसे हद त्राधार की त्रावश्यकता थी वैसा हद त्राधार स्वामी रामानुजाचार्यंजी (सं० १००३) ने खड़ा किया। उनके विशिष्टाहैतवाद के त्रानुसार चिदचिहिशिष्ट ब्रह्म के ही छंश जगत् के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं त्रार उसी मे लीन होते हैं। त्रातः इन जीवों के लिये उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस छंशी का सामीप्य-लाभ करने का यत्न करे। रामानुजजी की शिष्य-परंपरा देश मे वरावर फैलती गई त्रार जनता भक्ति-मार्ग की छोर त्राधिक त्राक्तित होती रही। रामानुजजी के श्री संप्रदाय मे विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय मे त्रानेक त्राच्छे साधु महात्मा वरावर होते गए।

विक्रम की १४वी शताब्दी के ग्रांत में वैष्ण्व श्री संप्रदाय के प्रधान ग्राचार्य्य श्री राघंवानंदनी काशी में रहते थे। ग्रापनी ग्राधिक ग्रावस्था होते देख वे वरावर इस चिंता में रहा करते कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धातों की रत्ता किस प्रकार हो सकेगी। ग्रांत में राघवानंदनी रामानंदनी को दीन्ता प्रदान कर निश्चित हुए ग्रार थोड़े दिनों में परलोकवासी हुए। कहते हैं कि रामानंदनी ने भारतवर्ष का पर्य्यटन करके ग्रापने संप्रदाय का प्रचार किया।

स्वामी रामानंदजी के समय के संबंध में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उसके निश्चय के लिये कुछ ग्रानुषंगिक वातों का सहारा लेना पड़ता है।

बैरागियों की परंपरा मे रामानंदजी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद-विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ, लोगों का मत है कि वे सिकन्दर लोदी के पीर (गुरु) थे और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर से बॉधकर गंगा मे डुबाया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है।—

साह सिकंदर जल में बोरे, बहुरि ग्रग्नि परजारे। मैमत हाथी ग्रानि झुकाए, सिहरूप दिखराए॥ निरगुन कथें, ग्रभयपद गावें, जीवन को समसाए। काजी पंडित सबै हराए, पार कोड नहिं पाए॥

शेख तकी ग्रौर कबीर का सवाद प्रसिद्ध ही है। इससे सिद्ध होता है कि रामानंदजी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय मे वर्त्तमान थे। सिकंदर लोदी संवत् १५४६ से सवत् १५७४ तक गद्दी पर रहा। ग्रातः इन २८ वर्षों के काल-विस्तार के भीतर—वाहे ग्रारम की ग्रोर चाहे ग्रांत की ग्रोर—रामानंदजी का वर्त्तमान रहन ठहरता है।

कन्नीर के समान सेन भगत भी रामानदजी के शिष्यों में प्रसिद्ध हैं। ये सेन भगत बॉघवगढ़-नरेश के नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन बॉघवगढ़-नरेश थे, इसका पता 'भक्तमाल-रामरिसकावली' में रीवॉ नरेश महाराज रघुराजिंह ने दिया है—

> बाँधवगढ पूरव जो गायो। सेन नाम नापित तह जायो॥ ताकी रहे सदा यह रीती। करत रहे साधुन सों प्रीती॥ तह को राजा राम वधेला। वरन्यो जेहि कबीर को चेला॥ , करें सदा तिनकी सेवकाई। मुकर दिखावे तेल लगाई॥

रीवॉ राज्यके इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय संवत् १६११ से १६४८ तक माना जाता है। रामानदजी से दीन्ना लेने के उपरांत ही सेन पक्के भगत हुए होंगे। पक्के भक्त हो जाने पर ही उनके लिये भगवान् के नाई का रूप धरनेवाली बात प्रसिद्ध हुई होगी। उक्त चमत्कार के समय वे राज-सेवा में थे। इतः राजा रामचंद्र से ऋषिक से ऋषिक ३० वर्ष पहले यदि उन्होंने दीन्ना ली हो तो संवत् १५७५ या १५८० तक रामानंदजी का वर्त्तमान रहना ठहरता है। इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की १५वीं शती के चतुर्थ श्रीर १६वीं शती के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है।

'श्रीरामार्चन पद्धति मे रामानंदनो ने अपनी पूरी गुरु-परंपरा दी है। उसके अनुसार रामानुनाचार्य्यनी रामानंदनी से १४ पीढ़ी ऊपर थे। रामानुनाचार्यंनी का परलोकवास सवत् ११६४ मे हुआ। अब १४ पीढ़ियों के लिये यदि हम ३०० वर्ष रखे तो रामानंदनी का समय प्रायः वही आता है जो ऊपर दिया गया है। रामानंदनी का और कोई वृत्त ज्ञात नहीं।

तत्त्वतः रामानुजाचार्य्यजी के मतावलंत्रो होने पर भी श्रपनी उपासना पद्धति का इन्होंने विशेष रूप रखा। इन्होने उपायना के लिये वैकुंठ-निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला-विस्तार करनेवाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। इनके इष्टदेव राम हुए श्रीर मूलमंत्र हुन्ना राम नाम। पर इससे यह न सममाना चाहिए कि इसके पूर्व देश मे रामोपासक मक्त होते ही न थे। रामानुजाचार्यजी ने जिस भिद्धांन का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्त्तक शठकोपाचार्य्य उनसे पॉच पीढ़ी पहले हुए हैं। उन्होने ऋपनी 'सहस्रगीति' मे कहा है- "दशरथस्य सुतं तं विना ग्रन्यशरणवान्नास्म"। श्री रामानुज के पीछे उनके शिष्य कुरेशस्वामी हुए जिनकी "पंचस्तवी" मे राम की विशेष भक्ति स्पष्ट फलकती है। रामानंदजी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में 'रामरूप' को ही लोक के लिये अधिक कल्याग्यकारी समक्त छॉट लिया और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारता-पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलम सगुण मक्ति का अधिकारी माना और देशमेद, वर्णभेद, जातिभेद स्रादि का विचार भक्तिमार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथ-पथियों की देखादेखी नहीं की, विल्क भगवद्भक्ति के संबंध मे महाभारत, पुराण त्रादि में कथित सिद्धांत के त्रानुसार की। रामानु संप्रदाय मे दीचा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति का द्वार सब जातियों के लिये खोल दिया ग्रौर एक उत्साही विरक्त दल का संघटन किया जो आज भी 'वैरागी' के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकृट ग्रादि ग्राज भी वैरागियों के मुख्य स्थान हैं।

भक्ति मार्ग मे इनकीं इस उदारता का श्रिमिप्राय यह कदोपि नहीं है—जैसा कि कुछ लोग समझा श्रोर कहा करते हैं—कि रामानंदनी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समान के लिये वर्ण श्रोर श्राश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्त्तव्यों की थोनना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के चेत्र में उन्होंने सब का समान श्रिकार स्वीकार किया। भगवन्द्रिक्त में वे किसी भेदभाव को श्राश्रय नहीं देते थे। कर्म के चेत्र मे शास्त्र मर्थ्यादा इन्हें मान्य थी; पर उपासना के चेत्र में किसी प्रकार का लोकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। सब नाति के लोगों को एकत्र कर राम-भक्ति का उपदेश ये करने लगे श्रोर राम-नाम की महिमा सुनाने लगे।

रामानंदजी के ये शिष्य प्रसिद्ध हैं—कजीरदास, रैदास, सेन नाई श्रीर गॉगरौनगढ़ के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्ते भक्त हुए।

रामानद्जी के रन्वे हुए केवल दो संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं — वैष्णवमताञ्ज-भास्कर श्रीर श्रीरामार्चन-पद्धाति । श्रीर कोई ग्रंथ इनका श्राज तकं नहीं मिला है ।

इघर सांप्रदायिक मगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानदनी के नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं—जैसे, ब्रह्मसूत्रों पर ग्रानंद भाप्य ग्रौर भगवद्गीता-भाष्य—जिनके संबंध में सावधान रहने की ग्रावश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज-परंपरा से रामानंदनी की परंपरा को विल्कुल स्वतंत्र ग्रौर ग्रालग सिद्ध करना चाहते है। इसी से रामानंदनी को एक स्वतंत्र ग्राचार्य प्रमाणित करने के लिये उन्होंने उनके नांम पर एक वेदांत-भाष्य प्रसिद्ध किया है। रामानंदनी समय समय पर विनय ग्रौर स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल दो-तीन पदों का पता ग्राव तक लगा है। एक पद तो यह है जो हर्नुमान्जी की स्तुति मे है—

श्रारित कीजै हनुमान लला की । दुष्टदलन रघुनाथ कला की ॥ जाके वल-भर ते मिह काँ पै । रोग सोग जाकी सिमा न चाँ पै ॥ अंजनी-सुत महाबल-दायक । साधु संत पर सटा सहायक ॥ बाएँ भुजा सब श्रसुर संहारी । टहिन भुजा सब संत उवारी ॥ लिक्षमन धरित में मृद्धिं परथो । पैठि पताल जमकातर तोरथो ॥ श्रानि सजीवन प्रान उबारथो । मही सबन के सुजा उपारथो ॥ गाढ परे किप सुमिरों तोही । होहु दयाल देहु जस मोहीं ॥ लंकाकोट समुंदर खाई । जात पवनसुत बार न लाई ॥ लंक प्रजारि श्रसुर सब मारथो । राजा राम के काज सँवारथो ॥ घंटा ताल मालरी बाजै । जगमग जोति श्रवधपुर छाजै ॥ जो हनुमानजी की, श्रारित गावै । बिस बैकुंठ परमपद पावै ॥ लंक विधंस कियो रघुराई । रामानंद श्रारती , गाई । सुर नर मुनि सब केरिहं श्रारती । जै जै जै हनुमान लाल की ॥

स्वामी रामानंद का कोई प्रामाणिक वृत्त न मिलने से उसके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंदजी अद्वैतियों के ज्योतिर्मंठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया हो, पीछे रामानुजाचार्य्य के सिद्धांत की ओर आकर्षित हुऐ हो।

दूतरी बात जो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं वह यह है कि उन्होंने बारह वर्ष तक गिरनार या छाजू पर्वत पर योग-साधना करके सिद्धि प्राप्त की थीं। रामानंदजी के दो ग्रंथ प्राप्त है तथा उनके संप्रदाय में जिस दग की उपासना चली छा रही है उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना 'करनेवाले विशुद्ध वैष्ण्व भक्तिमार्ग के छानुयायी थे, घट के भीतर हूँ दुनेवाले योगमार्ग नहीं। इसलिये योग साधना-वाली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना छावश्यक है।

भक्तमाल मे रामानंदजी के बारह शिष्य कहे गए हैं — अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहर्यानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी।

श्रनंतानंदनी के शिष्य कृष्णदास पयहारी हुए निन्होने गलता ( श्रनमेर राज्य; राजपूताना ) में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। यही पहली श्रीर सबसे प्रधान गद्दी हुई। रामानुन संप्रदाय के लिये दिन्ए में जो महत्त्व तोताद्रि का था वही महत्त्व रामानंदी संप्रदाय के लिये उत्तर-भारत में गलता को प्राप्त हुआ। वह 'उत्तर तोताद्रि' कहलाया। कृष्णदास प्यहारी राजपूताने की श्रोर के दाहिमा (दाधीच्य) ब्राह्मण् थे। जैसा कि श्रादिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है, भक्ति-त्रादोलन के पूर्व, देश में-विशेषतः राजपूराने मे--नाथपंथी कनफटे योगियों का बहुत प्रभाव था जो श्रपनी सिद्धि की घाक जनता पर जमाए रहते थे । जब सीधे-सादे वैष्ण्व भक्तिमार्ग का स्रांद्रोलन देश में चला तत्र उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिये स्वाभाविक था । कृष्णदास पयहारी जन पहले-पहल गलता पहुँचे तन वहाँ की गद्दी नाथपथी योगियों के त्र्यधिकार मे थी। वे रात भर टिकने के विचार से वहीं धूनी लगाकर बैठ गए। पर कनफटो ने उन्हे उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर पयहारीजी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई और वे धूनी की आग एक कपड़े मे उठाकर दूसरी जगह जा बैठे। यह देख योगियों का महंत बाघ बनकर उनकी स्रोर भपया। इस पर पयहारीजी के भुँह से निकला कि "तू कैसा गदहा है ?"। वह महंत तुरंत गदहा हो गया ' श्रौर कनफटो की मुद्राऍ उनके कानों से निकल निकलकर पयहारी जी के सामने इकडी हो गई'। स्रामेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर त्र्यादमी बनाया गया। उसी समय राजा पयहारीनी के शिष्य हो गए श्रौर गलता की गहो पर रामानंदी वैष्णवो का अधिकार हुआ।

नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृद्य मे योग-साधना और सिद्धि के प्रित ग्रास्था जमी हुई थी। इससे पयहारीजी की शिष्य-परपरा में योग-साधना का भी कुछ समावेश हुग्रा। पयहारीजी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए—ग्रग्रदास ग्रीर कील्हदास । इन्हीं कील्हदास की प्रवृत्ति राममिक्त के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई जिससे रामानदजी की वैरागी-परंपरा की एक शाखा मे योग-साधना का भी समावेश हुग्रा। यह शाखा वैरागियों मे 'तपसी शाखा' के नाम से प्रसिद्ध हुई। कील्हदास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को ग्रीर पह्नवित किया। उनके संबंध मे मक्तमाल में ये वाक्य हैं—

१-देखो ए० १५--१६।

'श्रष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास, जानै दुनी'।

जब कोई शाखा, चल पड़ती है तंत्र आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिये वह बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है। स्वामी रामानंदजी के चारह वर्ष तक योग-साधना करने की कथा इसी प्रकार की है जो वैरागियों की 'तपसी शाखा' मे चली। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत कथाओं की उद्धावना तक ही नहीं रह जाता। कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्त्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामानंदजी के नाम से चलाए हुए ऐसे दो रही ग्रंथ हमारे पास है—एक का नाम है योग-चिंतामिण; दूसरे का रामरचा-स्तोत्र। दोनो के कुछ नमूने देखिए—

( 9 )

विकट कटक रे भाई। काया चढा न जाई। जहाँ नाद बिंदु का हाथी। सतगुर ले चले साथी। जहाँ है ग्रष्टदल कमल फूला। हंसा सरोवर में भूला। शब्द तो हिरदय बसे, शब्द नयनों बसे,

शन्द की महिमा चार बेद गाई। कहै गुरु रामानंद जी, सतगुर दया करि मिलिया,

सत्य का शब्द सुनु रे भाई। सुरत-नगर कर सयल। जिसमें है त्रातमा का महल॥

( —योगचिंतामणि से )

( २ )

संध्या तारिगी सर्वेदुःख-विदारिगी।

संध्या उच्चरे विघ्न टरें। पिंड प्राण के रत्ता श्रीनाथ निरंजन करें। नादं नादं सुपुम्ना के साजे साज्या। चाचरी, भूचरी, खेचरी, श्रगोचरी, उनमनी पाँच सुद्रा सधत साधुराजा।

डरे हुंगरे जले श्रीर थले बाटे घाटे श्रीघट निरंजन निराकार रचा करे। बाघ वाघिनी का करो मुख काला। चौंसठ जोगिनी मारि कुटका किया, श्रिखल ब्रह्मांड तिहुँलोक में दुहाई फिरिबा करें। दास रामानंद ब्रह्म चीन्हा, सोह निज तत्त्व ब्रह्मज्ञानी।

( -रामरचा-स्तोत्र से )

माइ फूँक के काम के ऐसे ऐसे स्तोत्र भी रामानद की के गले महे गए हैं। स्तोत्र के ग्रारंभ में जो 'संध्या' शब्द है, नाथपंथ में उसका पारिभाषिक ग्रर्थ है—'सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना।' इसी. प्रकार 'निरंजन' भी गोरखपंथ में उस ब्रह्म के लिये एक रूढ़ शब्द है जिसकी स्थिति वहाँ मानी गई है जहाँ नाद ग्रीर बिंदु दोनों का लय हो जाता है—

नादकोटि सहस्राणि बिन्दुकोटि शतानि च। सर्वे तत्र लयं यान्ति यत्र देवो निरंजनः॥

'नाद' त्रौर 'बिंदु' क्या हैं, यह नाथपंथ के प्रसंग मे दिखाया जा चुका

सिखों के ग्रथ साहब में भी निर्गुण उपासना के दो पद रामानद के नाम के मिलते हैं। एक बृह है—

कहाँ जाइए हो घरि लागो रंग। मेरो चित चंचल मन भयो श्रपंग। जहाँ जाइए तहँ जल पषान। पूरि रहे हरि सब समान। वेद स्पृति सब मेल्हे जोइ। उहाँ जाइए हरि इहाँ न होइ। एक बार मन भयो उमंग। घिस चोवा चंदन चारि अंग। पूजत चाली ठाइँ ठाइँ। सो ब्रह्म बतायो गुरु श्राप माइँ। सतगुर में बंलिहारी, तोर। सकल विकल अम जारे मोर। रामानंद रमें एक ब्रह्म। गुरु कै एक सबद काटे कोटि कम्म।

्र इस उद्धरण से स्पष्ट है कि श्रथ-साहब में उद्धृत दोनो पद भी वैष्णव भक्त रामानंदजी के नहीं हैं; श्रीर किसी रामानंद के हो तो हो सकते हैं।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव मे रामानंदजी के केवल दो संस्कृत ग्रंथ ही ग्राज तक मिले हैं। 'वैष्णव मताब्जभास्कर' मे रामानंदजी के शिष्य सुरसुरानंद ने नौ प्रश्न किए हैं जिनके उत्तर मे रामतारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्त्वोपदेश, ग्राहिंसा का महत्त्व, प्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय है।

अर्चावतारों के चार मेद—स्वयं व्यक्त, दैव, सैद्ध और मानुष—करके कहा गया है कि वे प्रशस्त देशो ( अयोध्या, मधुरा आदि ) मे श्री सहित सदा

१-देखो पृ० १६--१७।

निवास करते हैं। जातिभेद, किया-कलाप ग्रादि की ग्रपेद्धा न करनेवाले भगवान् की शरण में सक्को जाना चाहिए—

प्राप्तुं परां सिद्धिमिकंचनो जनो द्विजादिंरिच्छंछुरणं हिरें व्रजेत् । परं दयाछं स्वगुणानपेचितिकयाकलापादिकजातिभेदम् ॥

गोस्वामी तुलसीदासजी—यद्यपि स्वामी रामानंदनी की शिष्य परपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में रामभिक्त की पुष्टि निरतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की मिहमा गाते आ रहे थे पर हिंदी-साहित्य के चेत्र में इस भिक्त का परमोन्न्वल प्रकाश विक्रम की १७वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में गोस्वामी तुलसीदास जीं की वाणी द्वारा स्फ्रित हुआ। उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा-काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के वीच अपना चमलार दिखाया। साराश यह कि रामभिक्त का वह परम विशद साहित्यिक सदर्भ इन्हीं भक्त-शिरोमिण द्वारा संघटित हुआ जिससे हिंदी-काव्य की प्रौद्ता के युग का आरंभ हुआ।

'शिवसिंह-सरोज' में गोस्वामीजी के एक शिष्य वेनीमाधवदास कृत 'गोसाई-चारित्र' का उल्लेख है। इस ग्रंथ का कहीं पता न था। पर कुछ दिन हुए सहसा यह त्र्ययोध्या से निकल पड़ा। त्र्ययोध्या मे एक त्रत्यत निपुण दल है जो लुंत पुस्तको त्र्यौर रचनात्रों को समय समय पर प्रकट करता रहता है। कभी नंददास कृत तुलसी की वंदना का पद प्रकट होता है जिसमे नंददास कहते है—

श्रीमंत्तुलसीदास स्वगुरु-भ्राता-पद वंदे।

a.k

नंददास के हृदय-नयन को खोलेउ सोई ॥ कभो स्रदास जी द्वारा तुलसीदास जी की स्तुति का यह पद प्रकाशित हाता ह—

धन्य भाग्य सम संत सिरोमनि चरन-कमल तिक श्रायउँ।

扩

24

दया-दृष्टि तें मम दिसि हेरेड, तत्त्व-स्वरूप लखायो । कर्म-उपासन-ज्ञान-जनित अम-संसय-सूल नसायो॥ १

इस पद के अनुसार स्रदास का 'कम-उपासन-ज्ञान-जित भ्रम' वल्लभा-चार्यजी ने नहीं, तुलसीदासजी ने दूर किया था! स्रदासजी तुलसीदांसजी से अवस्था में बहुत बड़े थे और उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, यह सब लोग जानते हैं।

ये दोनो पद 'गोसाई-चरित्र' के मेल मे है, ग्रतः में इन सर्व का उद्गम एक ही समक्तता हूं। 'गोसाई-चरित्र' मे वर्णित बहुत सी बातें इतिहास के सर्वथा विरुद्ध पड़ती हैं, यह बा० माताप्रसाद ग्रुप्त ग्रुपने कई लेखों मे दिखा चुके हैं। रामानंदनी की शिष्य-परंपरा के अनुसार देखे तो भी तुलसीदास के ग्रुप्त का नाम नरहर्थानद श्रोर नरहर्यानद के ग्रुप्त का नाम त्र्रमंतानंद (प्रिय शिष्य अनंतानंद हते। नरहर्यानंद सुनाम छते) असंगत ठहरता है। अनंतानंद ग्रीर नरहर्यानद दोनों रामानंदनी के बारह शिष्यों में थे। नरहरिदास को अलबत कुछ लोग अनंतानद का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार वे अनंतानंद के शिष्य श्रीरंग के शिष्य थे। गिरनार मे योगाम्यासी सिद्ध रहा करते हैं, 'तपसी शाखा' की यह बात भी गोसाई-चरित्र मे आ गई है।

्र इसमें कोई सदेह नहीं कि, तिथि, वार आदि ज्योतिष की गणना से कुछ ठीक मिलाकर तथा तुलसी के सबंध में चली आती हुई सारी जन-श्रुतियों का समन्वय करके सावधानी के साथ इसकी रचना हुई है, पर एक ऐसी पदावली इसके भीतर चमक रही है जो इसे बिलकुल आजकल की रचना घोषित कर रही है। यह है 'सत्यं, शिवं, सुंदरम्'। देखिए—

> देखिन तिरिषत दृष्टि तें सब जने, कीन्ही सही संकरम् । दिव्यापर सो लिख्यो, पढें धुनि सुने, सत्यं, शिवं, सुंदरम् ॥

१—ये दोनों पंक्तियाँ रारदासजी के इस पद से खींच ली गई हैं— कर्म जोग पुनि ज्ञान-उपासन सव ही भूम भरमायो। श्री वल्लम गुरु तत्त्व सुनायो लीला-मेद वतायो॥ (स्रसागर-सारावली)

यह पदावली ग्रॅगरेजी-समीक्ता-क्रेत्रमे प्रचलित The True, the Good and the Beautiful का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहले पहल ब्रह्मोसमाज मे, फिर बंगला ग्रौर हिंदी की ग्राधुनिक समीक्षाग्रो में हुग्रा, यह हम ग्रपने 'काव्य में रहस्यवाद' के भीतर दिखा चुके है।

यह बात अवश्य है कि 'गों धाई-चरित्र' में जो वृत्त दिए गए हैं, वे अधिकतर वे ही है जो पर परा से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं।

गोस्वामीजी का एक श्रौर जीवन-चिरत, जिसकी सूचना मर्य्यादा पित्रका की ज्येष्ठ १६६६ की संख्या मे श्रीयुत इंद्रदेव नारायण्जी ने दी थी, उनके एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुवरदासजी का लिखा 'तुलसी-चिरत' कहा जाता है। यह कहाँ तक प्रामाणिक है, नहीं कहा जा सकता। दोनों चिरतों के वृत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा बेनीमाधवदास के श्रनुसार गोस्वामीजी के पिता जमुना के किनारे दुवे पुरवा नामक गाँव के दूवे श्रौर मुखिया थे श्रौर इनके पूर्वज पत्यौजा ग्राम से यहाँ श्राए थे। पर बाबा रघुवरदास के 'तुलसी-चिरत' में लिखा है कि सरवार में मक्तौली से तेईस कोस पर कसया ग्राम में गोस्वामीजी के प्रितामह परशुराम मिश्र—जो गाना के मिश्र थे—रहते थे। वे तीर्थाटन करते करते चित्रकूट पहुँचे श्रौर उसी श्रोर राजापुर में बस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। शंकर मिश्र के उद्रनाथ मिश्र श्रौर रहनाथ मिश्र के मुरारि मिश्र हुए जिनके पुत्र तुलाराम ही श्रागे चलकर भक्तचूडामिण गोस्वामी तुलसीदासजी हुए।

दोना चिरतों में गोस्वामीजी का जन्म संवत् १५५४ दिया हुआ है। वाबा वेनीमाधवदास की पुस्तक में तो आवण शुक्रा सप्तमी तिथि भी दी हुई है। पर इस सवत् को ग्रहण करने से तुलसीदासजी की आयु १२६-१२७ वर्ष आती है जो पुनीत ग्राचरण के महात्माओं के लिये ग्रसंभव तो नहीं कही जा सकती। शिवसिहसरोज में लिखा है कि गोस्वामीजी संवत् १५८३ के लगभग उत्पन्न हुए थे। मिरजापुर के प्रसिद्ध राममक्त और रामायणी पं० रामगुलाम द्विवेदी मक्तो को जनश्रति के ग्रनुसार इनका जन्म संवत् १५८६ मानते थे। इसी सबसे पिछले संवत् को हो डा० ग्रियर्सन ने स्वोकार किया है। इनका सरगूपारी

ब्राह्मण होना तो दोनो चिरतो मे पाया जाता है, श्रीर धर्वमान्य है। ''तुलको परासर गोत दूवे पितश्रीजा के'' यह वाक्य भी प्रसिद्ध चला श्राता है श्रीर पंडित रामगुलाम ने भी इसका समर्थन किया है। उक्त प्रसिद्धि के श्रनुसार गोस्वामीजीके पिता का नाम श्रात्माराम दूवे श्रीर माता का नाम हुलको था। माता के नाम के प्रमाण मे रहीम का यह दोहा कहा जाता है—

सुरतिय, निरतिय, नागतिय, सब चाहति ग्रस होय। गोद लिए हुलसी फिरें, तुलसी सो सुत होय॥

तुलसीदासजी ने कवितावली में कहा है कि "मातु पिता जग जाइ तज्यो विधिहू न लिख्यो कछु भाल भलाई ।" इसी प्रकार विनयपत्रिका मे भी ये वाक्य है ''जनक जननी तज्यो जनिम, करम बितु विधिहु सुज्यो अवडेरे'' तथा ''तनु-जन्यों कुटिल कीट ज्यों, तज्यों मातु पिता हूं"। इन वचनों के त्रानुसार यह जनश्रुति चल पड़ी कि गोखामीबी अभुक्तमूल मे उत्पन्न हुए थे, इससे उनके माता पिता ने उन्हे त्याग दिया था। उक्त जनश्रुति के त्र्यतसार गोसाई-चरित्र में लिखा है कि गोस्वामीजी जब उत्पन्न हुए तब पाँच वर्ष के बालक के समान थे श्रीर उन्हे पूरे दॉत भी थे। वे रोए नहीं, केवल 'राम' शब्द उनके मुँह से सुनाई पड़ा। बालक को राच्चस समक्त पिता ने उसकी उपेचा की। पर माता ने उसकी रचा के लिये उद्दिश होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोसने को दिया और वह उसे लेकर अपनी सुसराल चली गई। पाँच वर्ष पीछे • जब मुनिया भी मर गई तब राजापुर मे वालक के पिता के पास संवाद भेजा गया पर उन्होंने वालक लेना स्वीकार न किया। किसी प्रकार वालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। ग्रांत मे बाबा नरहरिटास ने उसे ग्रापने पास रख लिया ग्रीर शिचा दीचा दी । इन्ही गुरु से गोस्वामीजी रामकथा सुना करते थे । इन्हीं ग्रपने गुरु बाबा नरहरिदास के साथ गोस्वामीजी काशी मे त्राकर पचगंगा घाट पर स्वामी रामानंदजी के स्थान पर रहने लंगे। वहाँ पर एक परम विद्वान् महात्मा शेषसनातनजी रहते थे जिन्होने तुलसीदासजी को वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास-पुराण त्र्रादि मे प्रवीण कर दिया। १५ वर्ष तक ग्रध्ययन करके गोस्वामीजो फिर त्रापनी जन्मभूमि राजापुर को लौटे; पर वहाँ इनके परिवार में कोई नहीं रह गया था ऋौर घर भी गिर गया था।

यमुना पार के एक प्राम के रहनेवाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यम-द्वितीया को राजापुर मे स्नान करने ग्राए । उन्होंने तुलसीदासजी की विद्या, विनय ग्रौर शील पर मुग्ध होकर ग्रपनी कन्या इन्हें व्याह दी। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामीजी का विरक्त होना ग्रौर भिक्त की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदासजी ग्रपनी इस पत्नी पर इतने ग्रानुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वे बढ़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले। स्त्री ने उस समय ये दोहे कहे—

लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहाँ में नाथ॥ अस्थि-चर्म-मय देह मम तामें जैसी प्रीति। तैसी जौ श्रीराम महँ होति न तौ भवभीति॥

यह बात तुलसीदासनी को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए । इस बृत्तांत को प्रियादासनी ने भक्तमाल की अपनी टीका मे दिया है और 'तुलसी-चरित्र', और 'गोसाई-चरित्र' मे भी इसका उल्लेख है।

त्रार तुल्ला-चार्त्र, अर गालाइ-चार्त्र में मा इतमा उल्लाख है।

गोस्वामीनी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर काशी से अयोध्या नाकर रहे। उसके पीछे तीर्थयात्रा करने निकले और नगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए बदिकाश्रम गए। वहाँ से ये कैलास और मानसरोवर तक निकल गए। अंत में चित्रकृट आकर ये बहुत दिनो तक रहे नहाँ अनेक संतों से इनको मेंट हुई। इसके अनंतर संवत् १६३१ में अयोध्या नाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे २ वर्ष ७ महीने में समाप्त किया। रामायण का कुछ अंश, विशेषतः किन्किंघाकाड, काशी में रचा गया। रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में ही रहा करते थे। वहाँ अनेक शास्त्रज्ञ विद्वान् इनसे आकर मिला करते थे क्योंकि, इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने नाते थे। कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान् मधुसद्दन सरस्वती से इनसे वाद हुआ था निससे प्रसन्न होकर इनकी स्तृति में यह श्लोक कहा था—

श्रानंदकानने कश्चिजङ्गमस्तुलसीतरः। कवितामंजरी यस्य रामभ्रमरभूपिता॥

गोखामीजी के मित्रो श्रौर खेहियों में नवाब श्रव्दुर्रहीम खानखाना, महाराज मानसिंह, नामाजी श्रौर मधुसद्दन सरस्वती श्रादि कहे जाते हैं। 'रहीम' से इनसे समय समय पर दोहों में लिखा-पढ़ी हुआ , करती थी । काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और मक्त मदैनी के एक भूमिहार जमींदार टोडर थे जिनकी मृत्यु पर इन्होंने कई दोहे कहे हैं—

चार गाँव को ठाकुरो मन को महामहीप। तुलसी या कलिकाल में श्रथपु टोडर दीप॥ तुलसी 'रामसनेह को सिर' पर भारी भार। टोडर काँघा नहिं दियो, सब कहि रहे 'उतारु'॥ रामधाम टोडर गए, तुलसी। भए श्रसोच। जियबो मीत पुनीत बिनु, यहै जानि संकोच॥

गोरवामी की मृत्यु के संबंध मे लोग यह दोहा कहा करते है-

श्रावण शुक्का सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर॥

पर बाबा बेनीमाधवदास की पुस्तक मे दूषरी पक्ति इस प्रकार है या कर दी गई है—

श्रावर्ण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर ।

यह ठीक तिथि है क्योंकि टोडर के वशज ग्रज तक इंसी तिथि को गोस्वामी-जी के नान सीघा दिया करते हैं।

'मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो स्कर खेत' की लेकर कुछ लोग गोस्वामी-जी का जन्मस्थान ढूँढ़ने एटा जिले के सोरो नामक स्थान तंक सीधे पिन्छम दौड़े हैं। पहले पहल उस स्रोर इशारा स्व॰ लाला सीताराम ने (राजापुर कें) स्रायोध्याकांड के स्व-संपादित संस्करण की भूमिका मे दिया था। उसके बहुत दिन पीछे उसी इशारे पर दौड लगी स्रोर स्रानेक प्रकार के कल्पित प्रमाण सोरो को जन्मस्थान सिद्ध करने के लिये तैयार किए गए। सारे उपद्रव की जड़ है 'स्कर खेत,' जो स्रम से सोरों समक्क लिया गया। 'स्कर छेत्र' गोड़े के जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ स्रासपास के कई जिलों के

लोग स्नान करने जाते हैं श्रीर मेला लगता है।
जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर न लगेगी कि तुलसीदासजी की भाषा में ऐसे शब्द, जो स्थान-विशेष के बाहर नहीं बोले जाते है, केवल दो स्थानों के हैं—चित्रकूट के श्रासपास के श्रीर श्रयोध्या के श्रासपास के। किसी किन की रचना मे यदि किसी स्थान-विशेष के भीतर ही बोले जानेवाले श्रनेक

शब्द मिले तो उस स्थान-विशेष से किंव का निवास संबंध मानना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन मे बैठ जाती है कि तुलसीदासजी का जनम राजापुर में हुन्ना जहाँ उनकी कुमार श्रवस्था बीती। सरविरया होने के कारण उनके कुल के तथा संबंधी श्रयोध्या, गोड़ा, बस्ती के श्रासपास थे, जहाँ उनका श्राना-जाना बराबर रहा करता था। विरक्त होने पर वे श्रयोध्या में ही रहने लगे थे। 'रामचरित मानस' में श्राये हुए कुछ शब्द श्रीर प्रयोग नीचे दिए जाते हैं जो श्रयोध्या के श्रासपास ही (बस्ती, गोंडे श्रादि के कुछ भागों में) बोले जाते हैं—

माहुर = विष । सरीं = कसरत । फहराना या फरहराना = प्रफुल्लचित्त होना (सरी करिह पायक फहराई)। फुर = सच । श्रान्मेल ताकना = बुरा मनाना (बेहि राउर श्रांति श्रान्मेल ताका)। राउर, रउरेहि = श्रापको (मलड कहत दुख रउरेहि लागा)। रमा लहीं = रमा ने पाया (प्रथम पुरुष स्त्री० बहुवचन उ०—भिर जनम ने पाए न ते परितोष उमा रमा लहीं)। स्तिट = दिल्लगी, उपहास ।

इसो प्रकार ये शब्द चित्रकूट के आसपास तथा बघेलखंड मे ही ( जहाँ की भाषा पूरवी हिंदी या अवधी ही है ) बोले जाते हैं—

कुराय = वे गड्ढे जो करेल पोली जमीन में बरसात के कारण जगह जगह पड़ जाते हैं (कॉट कुराय लपेटन लोटन ठाविह ठॉव बमाऊ रे । —विनय॰)।

सुश्रार = सूपकार, रसोइया।

ये शब्द श्रीर प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन स्थानों की बोली गोस्वामीजी की ग्रपनी थो। श्राघुनिक काल के पहले साहित्य या काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा वज ही रही है, यह तो निश्चित है। भाषा काव्य के परिचय के लिये प्रायः सारे उत्तर भारत के लोग बरावर इसका ग्रभ्यास करते ये ग्रीर ग्रभ्यास द्वारा सुंदर रचना भी करते थे। व्रजभाषा मे रीतिग्रंथ लिखनेवाले चिंतामिण, भूषण, मितराम, दास इत्यादि श्रिषकतर कि श्रवध के थे ग्रीर व्रजभाषा के सर्वमान्य कि माने जाते है। दासजी ने तो स्थष्ट व्यवस्था ही दी है कि व्रजमाषा हेत्र व्रजवास ही न श्रनुमानों। पर पूरवी

हिंदी या ग्रवधी के संबंध में यह बात नहीं है। ग्रवधी भाषा मे रचना करनेवाले जितने कि हुए हैं सब ग्रवध या पूरव के थे। किसी पछाहीं किव ने कभी पूरबी हिंदी या ग्रवधी पर ऐसा ग्रधिकार प्राप्त नहीं किया कि उसमे रचना कर सके। जो बराबर सोरों की पछाहीं बोली (वन) बोलता ग्राया होगा वह 'जानकी मंगल' ग्रौर 'पार्वती मंगल' की सी ठेठ ग्रवधी लिखेगा, 'मानस' ऐसे महाकाव्य की रचना ग्रवधी में करेगा ग्रौर व्याकरण के ऐसे देशबद्ध प्रयोग करेगा जैसे ऊपर दिखाए गए हैं शाषा के विचार में व्याकरण के स्पे करेगो का मुंख्यतः विचार होता है।

मक्त लोग अपने को जन्म जन्मांतर से अपने आराध्य इष्टदेव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सूर दोनों ने कथा-प्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुँचाया है। जिस खल पर ऐसा हुआ है वहीं किव के निवासखान का पूरा संकेत भी है। रामचिरत-मानस के अयोध्याकांड में वह खल देखिए जहाँ प्रयाग से चित्रकृष्ट जाते हुए राम जमुना पार करते है और भरद्वाज के द्वारा साथ लगाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं। राम-सीता तट पर के लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं कि—

तेहि श्रवंसर एक तापस श्रावा । तेजपुंज लघु वयस सुहावा ॥ कवि श्रलियत-गति वेष विरागी । मन क्रम वचन राम-श्रनुरागी ॥

> सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देउ पहिचानि । परेउ दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि ॥

यह तापस एकाएक त्राता है। कब जाता है, कौन है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बात यह है कि इस ढंग से किन ने अपने को ही तापस रूप मे राम के पास पहुँचाया है और ठीक उसी प्रदेश में जहाँ के ने निनासी थे अर्थात् राजापुर के पास।

स्रदास ने भी भक्तो की इस पद्धित का अवलंबन किया है। यह तो निर्विवाद है कि वहाभाचार्थ्यं से दीचा लेने के उपरांत स्रदासजी गोवर्द्धन पर श्रीनाथजी के मंदिर में कीर्त्तन किया करते थे। अपने स्रसागर के दशम स्कंध के श्रारंभ में स्रदास ने श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए श्रपने का डाढ़ द

, नंद जू! मेरे मन श्रानंद भयो, हो गोवर्द्धन तें श्रायो। तुम्हरे पुत्र भयो मैं सुनि के श्रति श्रातुर उठि धायो॥

\* \*

जब तुम मदनमोहन किर टेरी, यह सुनि के घर जाउँ। हों तो तेरे घर को ढाढी, सूरदास मेरो नाउँ॥

सब का सारांश यह कि तुलसीदास का जन्मस्थान जो राजापुर प्रासद

एक बात की श्रोर श्रोर ध्यान जाता है। तुलक्षीदासजी रामानंद-संप्रदाय की बैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के श्रांतर्गत जितनी शिष्य परंपराएँ मानी जाती हैं उनमे तुलसीदासजी का नाम कहीं नहीं है। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिये उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है, वह किल्पत प्रतीत होती है। वे रामोपासक वैष्णव श्रावश्य थे, पर स्मार्त वैष्णव थे।

गोखामीजी के प्रादुर्भाय को हिंदी-काव्य के च्रेत्र में एक चमत्कार सममना चाहिए। हिंदी-काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। वीरगाथा-काल के किव अपने संकुचित च्रेत्र में काव्य-भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे थे। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई। भिक्तकाल में ग्राकर भाषा के चलने रूप को समाश्रय मिलने लगा। कत्रीरदास ने चलती वोली में अपनी वाणी कही। पर वह बोली बेठिकाने की थी। उसका कोई नियत रूप न था। शौरसेनी अपभंश या नागर अपभंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिये स्वीकृत था उससे कबीर का लगाव न था। उन्होंने नाथपंथियों की 'सञ्चक्कड़ी' भाषा' का व्यवहार किया जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। इसका कारण यह है कि मुसलमानो की बोली पंजावी या खड़ी बोली हो गई थी और

निर्गुणपंथी साधुत्रों का लच्य मुसलमानों पर भी प्रमाव डालने का था। त्रातः उनकी मिला में क्रांची फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है। उनका कोई साहित्यक लच्य न था और वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर ग्रापना उपदेश सुनाया करते थे।

ं साहित्य की भाषा में, जो वीरगाथा-काल के किवियों के हाथ में बहुत कुछ श्रंपने पुराने रूप में ही रही, प्रचलित भाषा के सयोग से नया जीवन सगुणो-पासक कवियों द्वारा प्राप्त हुन्ना। भक्तवर स्रदास की वज की चलती भाषा को परंपरा से चली ग्राती हुई काव्यभाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके संहित्यिक भाषा को लोकव्यवहार के मेल मे लाए। उन्होंने परंपरा से चली त्राती हुई काव्य-भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया। स्रसागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें कियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम ( जैसे, जासु-तासु, जेहि-तेहि ) तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जायॅगे । साराश यह कि वे परंपरागत कान्य भाषा को बिलकुल ग्रलग करके एकबारगी नई चलती बोली लेकर नहीं चले । भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा जिसका व्यवहार त्रागे चलकर वरावर कविता में होता त्राया। यह ती हुई वजभाषा की बात । इसके साथ ही पूरबी बोली या अवधी भी साहित्य-निर्माण की ग्रोर ग्राग्रसर हो चुकी थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ग्रावधी की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की 'सत्यवती कथा' है । श्रागे चलकर 'प्रेममार्गी शाखा' के मुसलमान कवियों ने भी अपनी कहानियों के लिये अवधी भाषा ही चुनी । इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपने समय मे काव्यभाषा के दो रूप प्रचलित पाए-एक वन ग्रौर दूसरी ग्रवधी। दोनों में उन्होने समान ग्रिधिकार के साथ रचनाएँ की ।

भाषा पद्म के स्वरूप को लेते है तो गोस्वामोजी के सामने कई शैलियाँ प्रच लित थी जिनमें से मुख्य ये है—(क) वीरंगाथा-काल की छुप्पय पद्धति, (ख) विद्यापित छौर स्रदास की गीत-पद्धति, (ग) गग छाटि भाटो की कवित्त-सवैया-पद्धति, (घ) कबीरदास की नीति-संबंधी बानी की दोहा-पद्धति जो

<sup>,</sup> १-देखो ए० ७२।

अपभंश काल से चली त्राती थी, श्रौर ( ड ) ईश्वरदास की दोहे-चौपाई वाली

प्रबंध-पद्धति । इस प्रकार काव्यभाषा के दो रूप और रचना की पाँच मुख्य शैलियाँ साहित्यचेत्र मे गोस्वामीजी को मिलीं । तुलसीदासजी के रचना-विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वतोमुखी प्रतिमा के बला से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी मे दिखाकर साहित्यचेत्र मे प्रथम पद के अधिकारी हुए । हिंदी-किवता के प्रेमी मात्र जानते है कि उनका त्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था । त्रजभाषा का जो माधुर्य्य हम सूरसागर मे पाते हैं वही माधुर्य्य और भी संस्कृत रूप मे हम गीतावली और कृष्णगीतावली मे पाते हैं । ठेठ अवधी की जो मिठास हमे जायशी की पदमावत मे मिलती है वही जानकीमंगल, पार्वतीमंगल, वरवारामायण और रामललानहळू मे हम पाते है । यह सूचित करने की आवस्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधी पर अधिकार था और न जायसी का त्रजभाषा पर । प्रचित-रचना-शैल्यों पर उनका इसी प्रकार का पूर्ण अधिकार इम पाते है । (क) वीर-गाथा-काल की छप्पय-पद्धति पर इनकी रचना थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप स्वर्धित करती है ; जैसे—

कतहुँ विटप भूधर उपारि परसेन वरक्खत।
कतहुँ बाजि सों वाजि मिर्दि गजराज करक्खत।।
चरन-चोट चटकन चकोट श्रिर उर सिर वजत।
बिकट कटक विहरत चीर वारिद जिमि गजत॥
छंगूर लपेटत पटकि भट, 'जयित राम जय' उचरत।
तुलसीस पवननंदन श्रटल जुद्ध कुद्ध कौतुक करत॥
हिगति उविं श्रित गुविं, सर्व पव्वे समुद्ध सर।
व्याल विधर तेहि काल, विकल दिगपाल चराचर।।
दिगगयंद लरखरात, परत दसकंठ मुक्ल भर।
सुरविमान हिमभानु संघटित होत परस्पर॥
चौके विरंचि संकर सहित, कोल कमठ श्रिह कलमल्यो।
ब्रह्मांड खंड कियो चंड श्रुनि जविहं राम सिवधनु दल्यो॥

(ख) विद्यापित ग्रौर सूरदास की गीत-पद्धित पर इन्होंने बहुत वित्तृत ग्रौर बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदासजी की रचना में संस्कृत की 'कोमल कांत पदावली' ग्रौर ग्रानुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामीजी की रचना में है। देनों भक्त-शिरोमिण्यों की रचना में यह मेद ध्यान देने योग्य है जीर इसपर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामीजी की रचना अधिक संस्कृत-गिर्मित है। पर इसका यह ज्यामिप्राय नहीं है। कि इनके पदों में शुद्ध देशभाषा का माधुर्य्य नहीं है। इन्होंने दोनो प्रकार की मधुरता का बहुत ही अन्ठा भिश्रण किया है। विनयपत्रिका के प्रारंभिक स्तोत्रों में जो संस्कृत पद्विन्यास है उसमें गीतगोविद के पद्विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और रस के अनुकृत कहीं कोमल और कही कर्कश देखने में जाता है। इदय के विविध भावों की व्यजना गीतावली के मधुर पदो में देखने योग्य है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लान की व्यंजना किन शब्दों में करते हैं देखिए—

जौ हों मातुमते महँ ह्वेहों।

, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वेहों ? क्यों हों त्राज़ होत सुचि सपथिन, कौन मानिहे साँची ? महिमा-मृगी कौन सुकृती की खल-बच-विसिषन्ह बाँची ?

इसी प्रकार चित्रकूट मैं राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशी का भी सुंदर चित्रण है.—

विलोके दूरि तें दोड वीर।

मन श्रगहुँड, तन पुलक सिथिल भयो, नयन-निलन भरे नीर। गड़त गोड़ मनो सकुच पंक महँ, कढ़त प्रेमबल धीर॥

'गीतावली' की रचना गोस्वामीजी ने स्रदासजी के अनुकरण पर की है ? वाललीला के कई एक पर्द ज्यों के त्यों स्रसागर में भी मिलते हैं, केवल 'राम,' 'र्याम' का अंतर है। लंकाकांड तक तो कथा की अनेकरूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनान हुआ है वह बुलसी के सर्वथा अनुरूप है। पर उत्तरकांड में जाकर स्र-पद्धित के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है, उसका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया है। 'स्रसागर' में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्रीकृष्ण हिंडोला क्लते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता की सिखयों और प्रनारियों का राम की ओर पूज्य-

न्भाव ही प्रगट होता है। रांम की नख-शिखं शोभां का अलंकृत वर्णन-भी सूर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया है। सरयूतट के इस आनंदोत्सव को आगे चलकर रिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामीजी को न रहा।

(ग) गंग त्रादि भाटों की किवत्त-सवैया-पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा रामचिरत गोस्वामी के कह गए हैं जिसमें नाना रसों का सिन्नवेश त्रास्यंत विशद रूप में त्रीर त्रात्यंत पुष्ट क्रीर स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी रामकथा तुलसीदास ने श्रमेक प्रकार की रचना क्री में कही है। किवतावली में रसानुकूल शब्द-योजना बड़ी सुंदर है। जो तुलसीदास ने ऐसी कोमल भाषा का स्ववहार करते हैं—

राम को रूप निहारत जानिक, कंकन के नग की परिछाहीं। याते सबै सुधि भूलि गई, कर टेकि रही, पल डारति नाहिं॥

गोरो गरूर गुमान भरो यह, कौसिक, छोटो सो ढोटो है काको ?

जल को गए लक्खन, हैं लरिका, परिखो, पिय, छाँह घरीक हैं ठाड़े । पोछि पसेड वयारि करो, ऋह पायँ पखारिहों भू सुरि डाड़े ॥ वे ही वीर ऋौर भयानक के प्रशंग में ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं—

प्रवल प्रचंड वरिवंड वाहुदंड वीर,
धाए जातुधान, हनुमान लियो घेरिकै।
महावल-धुंज कुंजरारि ज्यों गरिज भट,
जहाँ तहाँ पटके लेंगूर फेरि फेरिकै॥
मारे लात, तोरे गात, भागे जात, हाहा खात,
कहें तुलसीस "राखि राम की सौ" टेरिकै।
ठहर ठहर परे, कहरि कहरि उठे,
हहरि हहरि हर सिद्ध हसे हेरिकै॥

बालधी बिसाल विकराल ज्वाल जाल मानौ, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। कैधों ब्योम-वीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, 🕆 बीररस बीर तरवारि सी उघारी हैं॥

(घ) नीति के उपदेश की स्किपद्धित पर बहुत से दोहे रामचरितमानस श्रौर दोहावली मे मिलेंगे. जिनमें बड़ी मार्मिकता से श्रौर कहीं कहीं बड़े रचना-कौशल से न्यवहारं, की बाते कही गई है और मिक प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है।

रीिक श्रापनी वृक्ति पर, खीिक विचार-विहीन। ते उपदेस न सानहीं, मोह-महोद्धि मीन॥ लोगन भंतो मनाव जो, भलो होन की श्रास। करत गगन को गेंडुआ, सो सठ तुलसीदास॥ की तोहि लागहि राम त्रिय, की तु राम-त्रिय होइ। दुइं महँ रुचै जो सुगम सोई, कीबे तुलसी तोहि ॥

(डं) जिस प्रकार चौपाई-दोहे के क्रम से जायसी ने त्रापना पदमावत नाम का प्रबंधकाव्य लिखा उसी क्रम पर गोस्वामीबी ने ऋपना 'परम प्रिषद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगो के हृदय का हार बनता चला आता है, रचा । भाषा वहीं त्र्यवधी है, केवल पद-विन्यास का भेद है। गोस्वामीजी शास्त्र-पारंगत विद्वान् थे त्रातः उनकी शब्द-योजना साहित्यिक त्रीर संस्कृत-गर्मित है। जायसी में केवल ठेठ त्र्यवधी का माधुर्य्य है, पर गोस्वामी जी त्वना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। नीचे दी हुई कुछ चौपाइयो में दोनो की भाषा का भेद स्पष्ट देखा जा सकता है-

> जब हुँत कहिगा पंखिं सँदेसी । सुनिउँ कि श्रावा है परदेसी ॥ तव हुँत तुम्ह बिनु रहै न जीऊ। चातक भइउँ कहत पिउ पीऊ॥ भइउँ बिरह जिर कोइलि कारी। डार डार जो कृकि पुकारी॥

–जायक्षी

श्रमियमूरिमय चूर्न चारू। समन सकल भवरुज परिवारू॥ सुकृतसंभु तनु विमल विभूती। मंजुल मंगल मोद प्रस्ती॥ जन-मन-मंजु-मुकुर-मल-हरनी। किए तिलक गुन-गन-बस करनी॥

साराश यह कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचनाशैली के ऊपर

गोस्वामीजी ने ग्रपना ऊँचा ग्रासन प्रतिष्ठित किया है। यह उचता ग्रीर किसी को प्राप्त नहीं।

श्रव हम गोस्वामीजी के विश्वात विषय के विस्तार का विचार करेंगे। यह विचार करेंगे कि मानव जीवन की कितनी श्रिष्ठिक दशाश्रों का सिलवेश उनकी किता के भीतर है। इस संबंध में हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि श्रयने दृष्टिविस्तार के कारण ही जुलसीदासजी उत्तरीं भारत की समय जनता के हृदय-मंदिर में पूर्ण प्रेम-प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि किव यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। श्रीर किव जीवन का कोई एक पन्न लेकर चले है—जैसे, वीरकाल के किव उत्साह को; भित्तकाल के दूसरे किव प्रेम श्रीर ज्ञान को; श्रलंकार-काल के किव दापत्य-प्रण्य या श्रुंगार को। पर इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों श्रीर ज्यवहारों तक है। एक श्रीर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवद्धिक का उपदेश करती है, दूसरी श्रीर लोकपन्न में श्राकर पारिवारिक श्रीर सामाजिक कर्त्तव्यों का सौदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के सार है।

पहले कहा जा जुका है कि निर्गुण-धारा के संतों की वानी मे किस प्रकार लोकधर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण-धारा को भारतीय पद्धित के भक्तो मे कबीर, दादू आदि के लोकधर्म-विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्त्रामीजी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनो से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विश्वंखल हो जायगा, उसकी मर्थ्यादा नष्ट ही जायगी। जिस समाज से ज्ञानसंपन्न शास्त्रज्ञ विद्वानों, अन्याय और अत्याचार के दमन मे तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्त्तव्यों का पालन करनेवाले उचाण्य व्यक्तियों, पति-परायणा सितयों, पितृमिक्ति के कारण अपना सुख-सर्वस्व त्यागनेवाले सत्पुरुषों, स्वामी की सेवा में मर मिटनेवाले सच्चे सेवकों, प्रजा का पुत्रवत् पालन करनेवाले शासकों आदि के प्रति अद्धा और प्रेम का भाव उठ जायगा उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। गोस्त्रामीजी को निर्गुण-पंथियों की वानी मे लोकधर्म की उपेत्ता का माव स्पष्ट दिखाई पड़ा। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि बहुत से अन्धिकारी और अशिव्हित वेदांत

के कुछ चलते. शब्दों को लेकर; बिना उनका तालर्य समके; यों ही 'शनी' बने हुए, मूर्ख जनता को लौकिक कर्तब्यों से विचलित करना चाहते हैं ग्रौर मूर्खता-मिश्रित ग्रहंकार की वृद्धि कर रहे हैं। इसी दशा को लच्य करके उन्होंने इस प्रकार के वचन कहे हैं

श्रुति सम्मत् हरिभक्तिपथ संज्ञुत विरात विवेक ।
तेहि प्रिहरिह विमोहबस, कल्पिह पंथ श्रनेक ॥
साखी सबदी दोहरा किह कहनी उपलान ।
भगति निरूपिह भगत किल निद्दि वेद पुरान ॥
वादिह श्रुद्ध द्विजन सन हम तुमते कछ घाट ।
जानिह बहा सो विश्वर, श्रील देखावह डाट ॥

इसी प्रकार योगमार्ग से भक्तिमार्ग का पार्थक्य गोस्वामीकी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। योगमार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की जांतस्थाधनाओं में प्रवृत्त करता है। सगुण भक्तिमार्गी ईश्वर को भीतर और चाहर सर्वत्र मानकर उसकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के ज्ञुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता। इसी से गोस्वामीकी कहते हैं—

े श्रॅंतर्जामिहु तें बिंद बाहिरजामी हैं राम, जो नाम लिये तें । पैंज परे प्रहलादहु को प्रगटे प्रभु पाहन तें, न हिये तें ॥

'घट के भीतर' कहने से गुह्य या रहस्य की धारणा फैलती है जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में वाधा डालती है। घट के भीतर साक्तात्कार करने की जात कहनेवाले प्रायः ग्रापने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिये सीधी सादी बात को भी रूपक बॉधकर श्रीर टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते है। पर इस प्रकार के दुराव-छिपाव की प्रचृत्ति को गोस्वामीजी भिक्त का विरोधी मानते हैं। सरलता या सीधेपन को वे भिक्त का नित्य लक्षण कहते हैं—मन की सरलता, वचन की सरलता श्रीर कर्म की सरलता तीनों को—

े सूधे मन, सूधे वचन, सूधी सब करतृति। तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर-प्रेम-प्रसूति।। वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे 'लखै कोइ विरलै'। वे उसे ऐसा सीधासादा स्वामाविक मार्ग वनाते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। वह संसार में सबके लिये ऐसा हो सुलभ है जैसे अन और जल—

निगम श्रगम, साहब सुगम, राम साँचिली चाह। श्रंतु श्रसन श्रवलोकियत सुलभ सवहि जग माँह॥

द्यमिप्राय यह कि जिस हृद्य से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृद्य की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता-पिता की भक्ति, पुत्र-कलत्र का प्रेम किया जाता है। इसीसे गोस्वामीजी चाहते है कि—

यहि जग महँ जहँ लगि या तन की प्रीति-प्रतीति स्गाई। सो सब तुलसिदास प्रमु ही सों होहु सिमिटि इक ठाईँ॥

नाथपंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता ग्रंधी भेड़ बनी हुई तरह तरह की करामतों को साधुता का चिह्न मानने लगी थी ग्रोर ईश्वरोन्मुख साधना को कुछ विरले रहस्यदर्शी लोगों का हो काम समफने लगी, थी। जो हृदय सबके पास होता है , वही ग्रंपनी स्वामाविक वृत्तियों द्वाप भगवान् की ग्रोर लगाया जा सकता है, इस बात पर परदा सा डाल दिया गया था। इससे हृदय रहते भी भिक्त का सबा स्वामाविक मार्ग लोग नहीं देख पाते थे। यह पहले कहा जा चुका है कि नाथपंथ का हठयोग-मार्ग हृदयपच् शूत्य है । रागात्मिका वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं। ग्रतः रमते जोगियों की रहस्यभरी बानियाँ सुनते सुनते जनता के हृदय से भिक्त की सबी भावना दव गई थी, उठने ही नहीं पाती थो। लोक की इसी दशा को लच्च करके गोस्वामीजी को कहना पड़ा था कि—

## गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग।

गोस्वामीजी की भिक्त-पद्धित की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वाग-पूर्णता। जीवन के किसी पक्त को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है। सब पक्तों के साथ उसका सामंजस्थ है। न उसका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्त्रण है। तुलसी की भिक्त को धर्म ग्रीर ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते है। योग का भी उसमें समन्वय है

१-देखो पृ० ६१।

पर उतने ही का जितना ध्यान के लिये, चित्त को एकाग्र करने के लिये, ज्यावश्यक है।

प्राचीन भारतीय भक्ति-मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयो को रोकने का प्रयत्न किया। शैवो ख्रीर वैष्णवों के वीच वढ़ते हुए विद्वेष को उन्होने अपनी सामंजस्य-व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका जिसके कारण उत्तरीय भारत मे वह वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दिव्यण मे किया। यहीं तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोकधर्म और मिक्साधना को एक मे सम्मिलित करके दिखाया उसी प्रकार कर्म, ज्ञान श्रीर उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया,। 'मानस' के बालकाड में संत-समाज का जो लंबा रूपक है, वह इस बात को स्पष्ट रूप में सामने लाता है। भांक्त की चरम सीमा पर पहुँचकर भी लोकपच उन्होंने नहीं छोड़ा। लोकसंग्रह का भाव उनकी मिक्त का एक अंग था। कृष्णीपासक भक्तों मे इस अंग की कमी थी। उनके बीच उपार्स्य त्रीर उपासक के संबंध की ही गूढ़ांतिगूढ़ व्यंजना हुई; दूसरे प्रकार के लोक-व्यापक नाना संबंधों के कल्या एकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। यहीं कारण है कि इनकी भक्ति-रस भरी वाणी जैसी मंगलकारिणी मानी गई वैसी श्रीर किसी की नहीं । श्राज राजा से रंक तक के घर मे गोस्वामीजी का रामचिरत-मानस विराज रहा है श्रोर प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयाँ कही जाती हैं।

श्रपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामीजी ने कई ढंग से किया है। रामचिरत-मानस मे नाम श्रौर रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें उसकी श्रीभव्यक्ति मानते हैं—

नाम रूप दुइ ईस उपाधी। श्रकथ श्रनादि सुसामुिक साधी॥ नाम रूप गति श्रकथ कहानी। समुक्तत सुखद न परित बखानी॥, श्रगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। उमय प्रबोधक चतुर दुभाखी॥ दोहावली में भिक्त की सुगमता बड़े ही मार्मिक दंग से गोस्वामीजी ने इस दोहे के द्वारा सूचित की है—

> की तोहि लागहि राम प्रिय, की तु राम-प्रिय होहि। दुइ में ह रुचै जो सुगम सोइ, कीबे तुलसी तोहि॥

ः इसी प्रकार रामचरित-मानस के उत्तरकांड मेः उन्होंने ज्ञान की श्रपेद्धा भक्ति को कहीं श्रिधिक सुसाध्य श्रीर श्राशुफलदायिनी कहा है।

रंचना-कौशल, प्रबंध-पदुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणो का समाहार हमें रामचरित मानस में मिलता है। पहली बात जिसपर ध्यान जाता है, वह है कथा-काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। कथा-काव्य या प्रबंध-काव्य के मीतर इतिवृत्त, वस्तु-व्यापार-वर्णन, मावव्यंजना और संवाद, ये अवयव होते हैं। न तो अयोध्यापुरी की शोमा, बाललीला, नखिशाख, जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं, न पात्रों के संवाद, न प्रेम, शोक आदि भावों की व्यंजना। इतिवृत्त की शृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है।

दूसरी बात है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान । श्रिधक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को रपर्श करनेवाले हैं— जैसे, जनक की वाटिका में राम-सीता का परस्पर दर्शन, रामवन-गमन, दशरथ-मरण, भरत की झात्मग्लानि, वन के मार्ग में झी-पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध, लद्मण को शक्ति लगना इत्यादि।

तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा। रसों के अनुकूल कोमल-कठोर पदो की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ि ही है। उसके अतिरिक्त गोस्वामीजी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्तितों की संस्कृत-मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेंठ बोली। घरेलू प्रसंग समस्कर कैकेयो और मंथरा के संवाद मे उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया है। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति तो सब रचनाओं में स्पष्ट लिच्तत होती है।

चौथी बात है श्रृंगार रस का शिष्ट-मर्थाद्। के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन।

जिस धूमधाम से 'मानस' की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्त्व का ग्रामास मिल् जाता है। उससे साफे मलकता है कि तुलसीदासजी ग्रापने ही तक दृष्टि रेखनेवाले मर्कों न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर

देखनेवाले भक्त थे। जिस व्यक्त जगत् के बीच उन्हें भगवान् के राम-रूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ग्रोर दृष्टि दौड़ाकर उसके ग्रानेक-रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है। फिर उसके भले-बुरे पत्तों की विषमता देख-दिखाकर ग्रापने मन का यह कहकर समाधान किया है—

' सुधा' सुरा सम साधु श्रसाधू । जनक एक जग-जलधि श्रगाधू ।

इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वेत-सिद्धात का भी आभास यह कहकर दिया है—

सिया-राम-मय सब जग जानी । करों प्रनाम जोरि जुग पानी ।

जगत् को केवल राममय न कहकर उन्होंने 'सिया-रांम-मय' कहा है। सीता प्रकृतिस्वरूपा है श्रीर राम ब्रह्म हैं; प्रकृति श्रचित् पत्त है श्रीर ब्रह्म चित् पत्त । श्रवः पारमार्थिक सत्ता चिदचिद्विशिष्ट है, यह स्पष्ट फलकता है। चित् श्रीर श्रचित् वस्तुतः एक ही हैं, इसका निर्देश उन्होंने

गिरा श्रर्थ, जल बीचि सम कहियत भिन्न, न भिन्न । नंदौं सीता राम-पद जिन्नहिं परम श्रिय खिन्न ॥ कह कर किया है ।

'रामचिरत-मानस' के भीतर कहीं कहीं घटनाञ्चों के थोड़े ही हेर-फेर तथा स्वकिल्पत संवादों के समावेश के ञ्रातिरिक्त ञ्रपनी ञ्रोर से छोटी-मोटी घटनाञ्चों या प्रसगों की नई कल्पना तुलसीदासजी ने नहीं को है। 'मानस' में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश के ञ्रनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक चिरत द्वारा वे जीवन भर बना रहनेवाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे; ज्रौर काव्यों के समान केवल श्रल्पस्थायी रसानुभृति मात्र नहीं। 'ये प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा किल्पत हैं,' यह धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव श्रोताञ्चों या पाठकों पर न जमने देती। पर गीतावली तो प्रबंध-काव्य न थी। उसमें तो सूर, के श्रनुकरण पर वस्तु-व्यापार-वर्णन का बहुत विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्धावना का पूरा श्रवकाश था, फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिमा श्रिधकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलनेवाली थी; नए नए

प्रसंगों की उद्भावना करनेवाली नहीं। उनकी कल्पना वस्तुस्थित को ज्यों की त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों के उद्धादन में प्रवृत्त होती थी, नई वस्तुस्थित खड़ी करने नहीं जाती थी। गोपियों को छकानेवाली कृष्णलीला के ग्रंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूप में कुछ दूर तक मनोरंजक ग्रौर कुत्हलपद ढंग से चलनेवाले नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्धावना स्रसागर में पाई जाती है, वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती।

'रामचरित-मानस' में तुलसी केवल किन के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं, इससे कान्यदृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधनरूप है। पर बात यह नहीं है। वे उपदेश उपदेश के लिये ही है।

गोस्वामीजी के रचे बारह ग्रंथ प्रसिद्ध हैं जिनमे ५ वडे श्रीर ७ छोटे हैं। दोहावली, कवित्तरामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनयपंत्रिका, बडे ग्रंथ है तथा रामललां-नहर्छू, पार्वतीमंगल, जानकीमंगल, बरवै रामायण, वैराग्य-संदीपिनी, कृष्णगीतावली, श्रीर रामाज्ञा प्रश्नावली छोटे। पंडित रामगुलाम दिवेदी ने, जो एक प्रसिद्ध मक्त और रामायणी हो गए हैं; इन्हीं वारह ग्रंथो को गोस्वामीजी कृत माना है। पर शिवसिंहसरोज मे दस ऋौर ग्रंथो के नाम गिनाए गए है, यथा-रामसतसई, संकटमोचन, हनुमद्बाहुक, रामसलाका, छंदावली, छप्पय रामायण, कङ्खा रामायण, रोलागमायण, भूलना रामायण श्रौर कुंड-लिया रामायण । इनमे से कई एक तो मिलते ही नही। हनुमद्बाहुक को पंडित रामगुलामजी ने दोहावली के ही श्रांतर्गत लिया है। रामसतसई में सात सो से कुछ अधिक दोहे हैं जिनमे से डेढ़ सौ के लगभग दोहावली के ही हैं। ग्राधिकांश दोहे उसमे कुन्हलवर्द्धक श्रौर चातुर्य्य लिए हुए और क्लिष्ट हैं। यद्यपि दोहा-वली मे भी कुछ दोहे इस ढंग के हैं, पर गोस्वामीजी ऐसे गंभीर, सहृदय श्रीर कुलामर्भज्ञ महापुरुष का ऐसे पद्यो का इतना बड़ा ढेर लगाना संमक्त में नहीं श्राता । 'जो हो, बाबा बेनीमाधवदास के नाम पर प्रशीत चरित में भी राम-सतसई,का उल्लेख हुन्रा है।

कुछ ग्रंथो के निर्माण के संबंध मे जो जनश्रुतिय़ाँ प्रसिद्ध हैं, उनका उल्लेख भी यहाँ त्रावश्यक है। कहते हैं कि वरवा रामायण गोस्तामीजी ने त्रपने स्तेही मित्र त्रुव्हुर्रहीम खानखाना के कहने पर उनके वरवा (बरवे नायिका-भेद) को देखकर बनाया था। कृष्णगीतावली वृंदावन की यात्रा के त्र्रावसर पर वनी कही जाती है। पर बाबा वेनीमाधवदास के 'गोसाई-चरित' के त्र्रावसर रामगीतावली त्रोर कृष्णगीतावली दोनो ग्रंथ चित्रकृट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए जब स्रदासबी उनसे मिलने वहाँ गए थे। गोस्तामीजी के एक मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी काशी मे प्रहादघाट पर रहते थे। रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के त्रानुरोध से बना माना जाता है। इनुमानबाहुक से तो प्रत्यत्त है कि वह बाहुत्रों मे त्रसहा पीड़ा उठने के समय रचा गया था। विनयपत्रिका के वनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्तामीजी ने काशी मे राममिक्त की गहरी धूम मचाई तब एक दिन कलिकाल तुलसीडासजी को प्रत्यत्त त्राकर धमकाने लगा त्रीर उन्होंने राम के दरवार मे रखने के लिये यह पत्रिका या त्राजी लिखी।

गोस्वामीनी की सर्वागपूर्ण काज्यकुशलता का परिचय ग्रारंभ मे ही दिया ना चुका है। उनकी साहित्य-मर्मज्ञता, भावुकता ग्रीर गंभीरता के संबंध में इतना नान लेना ग्रीर भी ग्रावश्यक है कि उन्होंने रचना-नैपुर्य का भहा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है ग्रीर न शब्द-चमत्कार ग्रादि के खेलवाड़ों मे वे फेंसे है। ग्रांकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंना को प्रस्कृटित करते हुए पाए नाते हैं, ग्रपनी ग्रांका चमक-दमक दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे लंबे साग रूपक बॉधने में ग्रांवश्य उन्होंने एक मद्दी परंपरा का ग्रानुसरण किया है। दोहावली के कुछ दोहों के ग्रांतिरक्त ग्रीर सर्वत्र माणा का प्रयोग उन्होंने मानों ग्रीर विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिये किया है, कारीगरी दिखाने के लिये नहीं। उनकी सी माणा की सफाई ग्रीर किसी किव मे नहीं। स्रदास में ऐसे वाक्य के वाक्य मिलते हैं नो विचार-धारा ग्रागे बढ़ाने में कुछ भी योग देते नहीं पाए जाते, केवल पादपूर्त्यर्थ ही लाए हुए नान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकात के लिये शब्द

तोड़े मरोड़े गए हैं। पर गोस्वामीजी की वाक्य-रचना ग्रंत्यंत प्रौढ़ ग्रौर सुक्यवस्थित है; एक भी शब्द फालतू नहीं। खेद हैं कि भाषा की यह सफाई पीछे होनेवाले बहुत कम कवियों में रह गई। सब रखे की सम्यक व्यंजना इन्होंने की है। एक प्रार्थित का उन्होंने की है। एक प्रार्थित का उन्होंने की

है; पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम श्रीर श्रंगार का ऐसा वर्णन जो विना किसी लजा श्रीर संकोच के सब के सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी का ही है। इम निस्संकोच कइ सकते हैं कि यह एक किव ही हिंदी को एक प्रीढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिये काफी है।

(२) स्वामी अग्रदास—गर्मानंदजी के शिष्य ग्रमंतानंद श्रीर ग्रमंतानंद के शिष्य क्रण्यास पयहारी थे। कृष्णदास पयहारी के शिष्य ग्रग्रदासजी थे। इन्हीं ग्रग्रदासजी के शिष्य भक्तमाल के रचियता प्रसिद्ध नामादासजी थे। गलता (राजपूताना) की प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है । वहीं ये भी रहा करते थे श्रीर संवत् १६३२ के लगभग वर्त्तमान थे। इनकी बनाई चार पुस्तकों का पता है —

१—हितोपदेश उपखाणाँ बावनी ।

२—ध्यानमंजरी।

३---रामध्यान-मंजरी।

४—कुंडलिया।

इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददासकी की । उदाहरण के लिये यह यद्य देखिए—

.ख काराय वह पंच क्रिक्ट कुंडल ललित कपोल जुगलं श्रस परम सुदेसा । तिनकों निरखि प्रकास लजत राकेस दिनेसा ॥

मेचक कुटिल विसाल सरोरुह नैन सुहाए। मुख-पंकज के निकट मनो श्रलि-छोना श्राए॥

इनका एक पद भी देखिए —

पहरे राम तुम्हारे सोवत । मैं मितमंद श्रंघ निहं जोवत ।। श्रामारग मारग मिह जान्यो । इंद्री पोषि पुरुपारथ मान्यो ॥

श्रीरिन के बल श्रनत प्रकार । श्रंगरदासं के राम श्रधार ॥

(३) नाभादांसंजी—ये उपर्युक्त श्रेंग्रदांसंजी के शिष्य बड़े भक्त श्रीर साधुसेनी थे। ये संनंत् १६५७ के लगभग वर्तमान थे श्रीर गोस्नामी तुलसी-दासजी की मृत्यु के बहुत पीछें तक जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत् १६४२ के पीछे बना श्रीर सं० १७६६ मे प्रियादासंजी ने उसकी टीका लिखी। इस ग्रंथ मे २०० भक्तों के चमत्कार-पूर्ण चरित्र ३१६ छप्पयों में लिखे गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवनवृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा-सूचक वातें दी गई है। इसका उद्देश्य मक्तों के प्रति जनता में पूज्य-बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। यह उद्देश्य बहुत श्रंशों में सिद्ध भी हुश्रा। श्राज उत्तरीय भारत के गाँव गाँव में साधुवेशधारी पुरुषों को शास्त्रज्ञ विद्वानों श्रीर पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान श्रीर पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों श्रीर चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक् प्रचार से।

ा नामाजों को कुछ लोग डोम बताते है, कुछ च्रिय । ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गो॰ तुलसीदासनी से मिलने काशी गए । पर उसः समय गोंस्वामीनी ध्यान मे थे, इससे नं मिल सके । नामाजी उसी दिने बृंदावन चले गए । ध्यान-भंग होने पर गोस्वामीनी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभांनी से मिलने वृंदावन चल दिए। नाभोजी के यहाँ वैष्णवो का भडारा था जिसमें गोखामीजी बिना बुलाएं जो पहुँचे। गोंखामीजी यह समक्तर कि नामाजी ने मुक्ते श्रिमिमानी ने समें में। हों, संबसे दूर एक किनारे बुरी जगह बैठ गए । नामाजी ने जान बूंसकेरें टर्निकी ग्रोर ध्यान न दिया । परसने के समय कोई पात्र न मिलता था जिसमें गोर्स्वामीजी की खीर दी जाती। यह देखे कर गोस्वामीजी एक साधु का जूर्ती उठा लाएँ श्रीर बोले, "इससे सुदंर पान मेरे लिये श्रीर क्या होगा ?" ईस् पर नामाजी ने उठकर उन्हें गेंलें लगा लिया और गद्गद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि वुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पय के अंत में पहेंलें नाभाजी में कुछ चिंदकर येंह चरेण रखा था — "केलि कुटिल जीव तुंलिं भए वालिंमीकि अवितार घरि।" यह वृत्तांत कहाँ तक ठीक है, नहीं कहा जा सकता, क्योंकिं गोर्स्वामीजी खान-पान का विचार रखनेवाले स्मार्त्त वैद्यांव थे । तुलसोदासजी के संबंध मे नाभाजी का प्रसिद्ध छुप्पय यह है--

त्रेता काञ्य-निबंध करी सत कोटि रमायन । इक अत्तरं उचरे ब्रह्महत्यादि-परायन ॥ श्रव भक्तन सुखदैन बहुरि लीला विस्तारी । रामचरनरसमत्त रहत श्रहनिसि ब्रतधारी ॥ संसार श्रपार के पार को सुगम रूप नौका लियो । कलि कुटिल जीव निस्तार-हित वालमीकि तुलसी भयो ॥

ं अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने भी रामभक्ति-संबंधिनी कविता की है। व्रजमाषा पर इनका अञ्छा अधिकार था और पद्यरचना मे अञ्छी निपुणता थी। रामचिरत-संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा सग्रह अभी थोड़े दिन हुए प्राप्त हुआ है।

इन पुस्तकों के त्रातिरिक्त इन्होंने दो 'त्राष्ट्याम' भी चनाए—एक व्रजभाषा गद्य मे, दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा-चौपाइयों में । दोनों के उदाहरण नीचे दिए जाते है—

- ' ( गद्य )—तव श्री महाराजकुमार प्रथम श्री विसष्ठ महाराज के चरन छुद्द प्रनाम करत भए। फिरि श्रपर वृद्ध समाज तिनको प्रनाम करत भए। फिरि श्री राजाधिराज जू को जोहार करिकै श्री महेंद्रनाथ दशरथ जू के निकट बैठत भए।

( पद्य )---

श्रवधपुरी की सोभा जैसी। किह निहं सकिहं शेष श्रुति तैसी॥ रिचत कोट कलधौत सुहावन। विविध रंग मित श्रित मन भावन॥ चहुँ दिसि विपिन प्रमोद श्रन्पा। चतुरबीस जोजन रस रूपा॥ सुदिसि नगर सरजू सिर पावनि। मिनसय तीरथ परम सुहाविन॥ विगसे जलज, भूंग रसमूले। गुंजत जल समूह दोड कूले॥ परिखा प्रति चहुँ दिसि लसित, कंचन कोट प्रकास। विविध भाँति नग जगमगत, प्रति गोपुर पुर पास॥

(४) प्राराचंद् चौहान—संस्कृत मे रामचरित-संबंधी कई नाटक हैं जिनमे कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार है श्रौर कुछ केवल संवाद-रूप मे होने के कार्या नाटक कहे गए हैं। इसी पिछली पद्धति पर संवत् १६६७ मे इन्होंने रामायण महानाटक लिखा। रचना का ढंग नीचे उद्भृत श्रंश से ज्ञात हो सकता है—

कातिक मास पच्छ उजियारा। तीरथ पुन्य सोम कर वारा॥ ता दिन कथा कीन्ह श्रंनुमानां। शाह सक्तेम दिलीपित थाना॥ संवत सोरह से सत साठा। पुन्य अगास पाय भय नाठा॥ जो सारद माता कर दाया। बरनों श्रादि पुरुष की माया॥ जेहि माया कह मुनि जगमूला। ब्रह्मा रहे कमल के फूला॥ निकसि न सक माया कर वॉधा। देवहु कमलनाल के रॉधा॥ श्रादि पुरुष बरनों केहि भाँती। चाँद सुरज तह दिवस न राती॥ निरगुन रूप करे सिव ध्याना। चार वेद गुन जोरि बपाना॥ तीनों गुन जाने संसारा। सिरजै पालै भंजनहारा॥ श्रवन बिना सो श्रस बहुगुना। मन में होइ सु पहले सुना॥ देपै सब पे श्राहि न श्रॉपी। श्रंधकार चोरी के सावी॥ तेहि कर दहुँ को करे बपाना। जिहि कर ममं वेद नहिं जाना॥ माया सींव भो कोड न पारा। शंकर पँवरि बीच होइ हारा॥

(४) हृद्यराम—ये पंजाब के रहनेवाले ग्रौर कृष्णदास के पुत्र थे। इन्होंने सवत् १६८० में संस्कृत के हनुमन्नाटक के ग्राधार पर भाषा हनुमन्नाटक लिखा निस्की कविता बड़ी सुंदर ग्रौर परिमार्जित है। इसमें ग्रधिकतर कवित्त ग्रौर सवैयों में बड़े ग्रच्छे सवाद है। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदासजी ने ग्रपने समय की सारी प्रचलित कान्य पद्धितयों पर रामचरित का गान किया। केवल रूपक या नाटक के ढग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की। गोस्तामोजी के समय में ही उनकी ख्याति के साथ साथ रामभिक्त की तरंगें भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थीं। ग्रातः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएँ हुई जिनमें सबसे ग्रधिक प्रसिद्ध हृद्यराम का हनुमन्नाटक हुआ।

नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं—
देखन जौ पाऊँ तौ पठाऊँ जमलोक हाथ
दूजो न लगाऊँ, वार करों एक कर को।
मीजि मारों उर ते उखारि भुजदड, हाड़
तोरि डारों वर श्रविलोकि रघुवर को॥

, कासों राग द्विज को, रिसात भृहरात राम, श्रुति श्रहरात गात लागत है धरको, सीता को सँताप मेटि प्रगृट प्रताप कीनो, को है वह श्राप चाप तोच्यो जिन हार को ॥

जानकी को मुखं न बिलोक्यो ताते कुंडल
न जानत हों, बीर पायँ छुवै रघुराइ के।
हाथ जो निहारे नैन फूटियो हमारे,
ताते कंकन न देखे, बोल कह्यो सतमाइ के।।
पार्यन के परिबे की जाते दास लछमन
यातें पहिचानत है भूपन जे पायँ के।
बिछुत्रा हैं एई, त्रक माँभ हैं एई जुग,
नूपर हैं तेई राम जानत जराइ के।।

सातों सिंधु, सातों लोक, सातों रिपि हैं ससीक,
सातों रिव-घोरे थोरे देखे न डरात मैं।
सातों दीप, सातों ईित कॉंप्योई करत छौर
सातों मत रात दिन प्रान है न गात मैं॥
सातों चिर्जीव बरराइ उठे बार बार,
सातों सुर हाय हाय होत दिन रात मैं।
सातहूँ पताल काल सबद कराल, राम
भेदे सात ताल, जाल परी सात सात में।

एहो हन् ! कहाँ श्री रघुबीर कछु सुधि है सिय की छिति माँही ? है प्रभु लंक कलंक बिना सुबसै तहँ रावन बाग की छाँही।। जीवति है ? कहिबेई को नाथ, सुक्यों न मरी हमतें विछुराही ? प्रान बसै पद्पंकज में जम श्रावत है पर पावत नाहीं।।

रामभक्ति का एक स्त्रंग स्रादि रामभक्त इनुमानजी की उपासना भी हुई। स्वामी रामानंदजी कृत इनुमानजी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी

जुलसीदासनी ने इनुमाननी की वंदना बहुत खालों पर की है। 'हनुमानवाहुक' तो केवल हनुमाननी को ही संबोधन करके लिखा गया है। भिक्त के लिये किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रमाद भी भिक्तमार्ग में अपेन्तित होता है। संवत् १६६६ में रायमहा पाँड़े ने 'हनुमझरित' लिखा। गोस्वामीनी के पीछे भी कई लोगों ने रामायणे लिखीं पर वे गोस्वामीनी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकीं। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामीनी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश सो डेढ़ सो वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि रामभिक्त की और रचनाएँ उसके समने उहर न सकीं। विक्रम की १६वीं और २०वीं शताब्दों में अयोध्या के महंत वाबा रामचरणदास, बाबा रघनायदास, रीवां के महाराज रघुरानसिंह आदि ने रामचिति संबंधी विस्तृत रचनाएँ कीं जो सर्वप्रिय हुई। इस काल में रामभिक्त विषयक किवता बहुत कुछ हुई।

राममिक्त की काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमे सब प्रकार की रचनाएँ हुई, उसके द्वारा कई प्रकार की रचना-पद्धतियों को उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष द्यंग गीताकाब्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर स्त्रच्छे द्राच्छे प्रबंध काव्य रचे गए।

तुलसीदासनी के प्रसंग में यह दिखाया जा जुका है कि रामभिक में भिक्त का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और अद्धा अर्थात् पूज्यबुद्धि दोनों के मेल से भिक्त की निष्पित्त होती है। अद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं अद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्म के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है; उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिन्यक्ति है, जिसका आभास अखिल विश्व की खिति में मिलता है। पूर्ण मक्त व्यक्त जगत् के बीच सत् की इस सर्वशक्तिमयी प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरण का, साज्ञात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत् के अनंत रूप सौंदर्य की भी मनोहर भाँकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है तब मानो भगवान् उसकी दृष्टि से—उसकी खुली हुई ऑखों के सामने से—ग्रोक्तल हो जाते है और वह वियोग की आकुलता का अभुमव करता है। फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़कर धर्म-ज्योति अमोध शक्ति के साथ फूट पड़ती है तब मानो

उसके प्रिय भगवान् का मनोहर रूप सामने ह्या जाता है ह्योर वह पुलकित हो उठता है। भीतर का 'चित्' जब बाहर 'सत्' का साँचात्कार कर पाता है तब 'ह्यानंद' का ह्याविभीव होता है ह्योर 'सदानंद' की ह्यानुभूति होती है।

यह है उस सगुण भिक्तमार्भ का प्रकृत पक् जो भगवान् के अवतार को लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की रामभिक्त में पाया जाता है। 'विनयपत्रिका' में गोस्वामीजी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान् से अपना सत्त्वरूप, धर्मसंस्थापक स्वरूप, व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म-स्वरूप भगवान् की कला का कभी न कभी दर्शन होगा। अतः वे यह भावना करके पुलक्तित हो जाते हैं कि सत्स्वरूप का लोकव्यक्त प्रकाश हो गया, रामराज्य प्रतिष्ठित हो गया और चारो ओर फिर मंगल छा गया।

रामराज भयो काज सगुन सुभ, राजा राम जगत-विजई है। समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत-सेन हारत जितई है।।

जो भिक्त-मार्ग श्रद्धा के श्रवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जायंगा। वह एक प्रकार से श्रधूरा रहेगा। शृंगारोपासना, माधुर्य्यभाव श्रादि की श्रोर उसका मुकाव होता जायगा श्रीर धीरे उसमें 'गुह्म, रहस्य' श्रादि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भिक्त के बहाने विलासिता श्रीर इंद्रियासिक्त की स्थापना होगी। कृष्ण्यभिक्त-शाखा कृष्ण्य भगवान् के धर्मस्वरूप को—लोकरच्क श्रीर लोकरंजक स्वरूप को—छोड़कर केवल मधुर स्वरूप श्रीर प्रेमलच्ग्णा भिक्त की सामग्री लेकर चली। इससे धर्म-सौंदर्य के श्राकर्षण्य से वह दूर पड़ गई। तुलसीदासजी ने भिक्त को श्रपने पूर्ण्य रूप में, श्रद्धा-प्रेम समन्वित रूप में, सबके सामने रखा श्रीर धर्म या सदाचार को उसका नित्य-लच्ग्ण निर्धारित किथा।

ग्रत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस रामभिक्त को भी शृंगारी भावनात्रों में लपेटकर विकृत करने में जुट गया है। तुलसीदासजी के प्रसंग में हम दिखा ग्राए हैं कि कृष्णभक्त सूरदासजी की शृंगारी रचना का कुछ ग्रनुकरण गोस्वामीजी की 'गीतावली' के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है, पर वह केवल ग्रानंदोत्सव तक रह गया है। इधर ग्राकर कृष्णभिक्ति शाखा का प्रभाव बहुत बढ़ा । 'विषय-वासना की छोर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों से रामभिक्त-मार्ग के भीतर भी शृंगारी भावना का छनगंल प्रवेश हो रहा है। इस शृंगारी भावना के प्रवर्त्तक थे रामचिरतमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट ( ख्रयोध्या ) के रामचरणदासजी, जिन्होने पित-पत्नी-भाव की उपासना चलाई। इन्होने छपनी शाखा का नाम 'स्वसुखी' शाखा रखा। स्त्री-वेष धारण करके पित 'लाल साहब' ( यह खिताब राम को दिया गया है ) से मिलने के लिये सोलह शृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप मे करना छादि इस शाखा के लच्चण हुए। रामचरणदासजी ने छपने मत की पृष्टि के लिये छनक नवीन कल्नित ग्रंथ प्राचीन बताकर छपनी शाखा मे फैलाए, जैसे—लोमश सहिता, हनुमत्सिहता, छमर रामायण, महारामायण ( ५ छथ्या ), कोशलखंड, रामनवरत्न, महारासोत्सव सटीक ( सं० १६०४ प्रिटिंग प्रेस, लखनऊ मे छपा )।

'कोशल खंड' में राम की रासलीला, विहार ग्रादि के ग्रानेक ग्राहलील द्वत्त किए गए हैं ग्रार कहा गया है कि रासलीला तो वास्तव मे राम ने की थी। रामावतार में ६६ रास वे कर चुके थे। एक ही शेष था जिसके लिये उन्हें फिर कृष्ण रूप में ग्रावतार लेना पड़ा। इस प्रकार विलास कीड़ा में कृष्ण से कहीं ग्राधिक राम को बढ़ाने की होड़ लगाई गई। गोलोक मे जो नित्य रासलीला होती रहती है उससे कहीं बढ़कर साकेत मे हुग्रा करती है। वहाँ की नर्तिकयों की नामावली में रंभा, उर्वशी ग्रादि के साथ साथ राधा ग्रीर चंद्रावली भी गिना दी गई हैं।

रामचरणदास की इस शृंगारी उपासना में चिरान-छपरा के जीवारामजी ने थोड़ा हेरफेर किया। उन्होंने पति-पत्नी-माव के स्थान पर 'सखीमाव' रखा और अपनी शाखा का नाम 'तत्सुखी शाखा' रखा। इस 'सखीमाव' की उपासना का खूब प्रचार लच्मण किला (अयोध्या) वाले युगलानन्य-शरण ने किया। रीवॉ के महाराज रघुराजिसह इन्हें बहुत मानते थे और इन्हीं की सम्मित से उन्होंने चित्रकृट मे 'प्रमोदवन' आदि कई स्थान बनवाए। चित्रकृट की भावना चृंदावन के रूप में की गई और वहाँ के कुंज भी वज के से की इाकुंज माने गए। इस रिक्तपंथ का आजकल अयोध्या में बहुत जोर है त्रीर वहाँ के बहुत से मंदिरों में ग्रव राम की 'तिरछी चितवन' ग्रीर 'बॉकी ग्रदा' के गीत गाए जाने लगे हैं। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रति वर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को वहाँ होता है। ये लोग सीता-राम को 'युगल सरकार' कहा करते है ग्रीर ग्रमना ग्राचार्य्य 'कृपानिवास' नामक एक किल्पत व्यक्ति को बतलाते हैं जिसके नाम पर एक 'कृपानिवास-पदावली' सं० १६०१ में छुपी (प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ)। इसमें ग्रानेक ग्रात्यंत ग्रश्लील पद हैं, जैसे—

(१) नीवी करषत बरजित प्यारी । रसलंपट संपुट कर जोरत, पद परसत पुनि ले बिलहारी ॥

[ पृ० १३८ ]

(२) पिय हँसि रस रस कंचुकि खोलैं। चमकि निवारति पानि लाड़िली, मुरक मुरक मुख बोलैं।

ऐसी ही एक त्रोर पुस्तक 'श्रीरामावतार-भजन-तरंगिणी' इन लोगों की न्त्रोर से निकली है जिसका एक भजन देखिए—

हमारे पिय ठाढे सरजू तीर । छोड़ि लांज में जाय मिली जहूँ खड़े लखन के बीर ॥ मृदु मुसकाय पकरि कर मेरो खेँचि लियो तब चीर । भाऊ वृत्त की झाड़ी भीतर करन लगे रति धीर ॥

भगवान् राम के दिव्य पुनीत चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई है, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। लोकपावन ग्रादर्श का ऐसा बीमत्स विपर्थ्य देखकर चित्त जुन्ध हो जाता है। रामभिक्त-शाखा के साहित्य का ग्रानुसंधान करनेवालों को सावधान करने के लिये ही इस 'रिसक शाखा' का यह थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। 'गुहा' 'रहस्य', 'माधुर्य्य भाव' इत्यादि के समावेश से किसी भिक्तमार्ग की यही दशा होती है। गोस्वामीजी ने शुद्ध, सान्विक ग्रीर खुले रूप मे जिस रामभिक्त का प्रकाश फैलाया था, वह इस प्रकार विकृत की जा रही है।

## प्रकरण ५

## कृष्णभिक्त-शाखा

श्रीवस्नभाचार्यज्ञी—पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की १५वीं श्रीर १६वी शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो श्रांदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा उसके श्री वलभाचार्यजी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। श्राचार्यजी का जन्म धंवत् १५३५ वैशाख कृष्ण ११ को श्रीर गोलोकवास संवत् १५८७ श्राष्ट्राह शुक्क ३ को हुशा। ये वेदशास्त्र में पारंगत धुरंघर विद्यान् थे।

रामानुज से लेकर वहामाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या ग्राचार्य हुए हैं सब का लच्छ शंकराचार्य के मायावाद ग्रीर विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था जिनके ग्रानुसार भिक्त ग्राविद्या या भ्राति ही ठहरती थी। शकर ने केवल निरुपाघि निर्गुण बहा की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। वहाम ने बहा मे सब धर्म माने। सारी छुष्टि को उन्होंने लीला के लिये बहा की ग्रात्मकृति कहा। ग्रपने को ग्रांश रूप जीवों में बिखराना बहा की लीला मात्र है। ग्रात्मकृति कहा। ग्रपने को ग्रांश रूप जीवों में बिखराना बहा की लीला मात्र है। ग्रात्मकृति कहा। ग्रपने को ग्रांश रूप जीवों में बिखराना बहा की लीला मात्र है। ग्रात्मकृति कहा। ग्राविभाव तिरोमाव की ग्राचित्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत भी होता है ग्रीर उसके परे भी रहता है। वह ग्रपने सत्, चित् ग्रीर ग्रानद, इन तीनों स्वरूपों का ग्राविभाव ग्रीर तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत् ग्रीर चित् का ग्राविभाव रहता है, पर ग्रानद का तिरोमाव। जड़ में केवल सत् का ग्राविभाव रहता है; चित् ग्रीर ग्रानंद दोनों का तिरोभाव। माया कोई वस्तु नहीं।

श्रीकृष्ण ही परब्रहा हैं जो सब दिव्य गुणो से संपन्न होकर 'पुरुषोत्तम' कृहलाते हैं। ग्रानंद का पूर्ण त्राविर्माव इसी पुरुषोत्तम-रूप मे रहता है, त्रातः यही श्रेष्ठ रूप है। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएँ नित्य हैं। वे त्रापने मक्तों के लिए 'व्यापी वैकुंठ', में (जो विष्णु के वैकुंठ से ऊपर है) ग्रानेक

प्रकार की क्रीड़ाऍ करते रहते हैं। गोलोक इसी 'व्यापी वैकुंठ' का एक खंड है जिसमें नित्य रूप मे यमुना, बृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। भगवान् की इस 'नित्यलीला-सृष्टि' मे प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है।

रांकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का पारमार्थिक या असली रूप कहा या और सगुण को व्यावहारिक या मायिक। वल्लमाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप को ही असली पारमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। भिक्त की साधना के लिये वल्लम ने उसके 'श्रद्धा' के अवयव को छोड़कर जो महत्त्व की भावना में मग्न करता है, केवल 'प्रेम' लिया। प्रेमलक्षणा भिक्त ही उन्होंने ग्रहण की। 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को आनुषंगिक या सहायक कहा है—

"श्री त्राचार्य्य जी महाप्रभुन के मार्ग को कहा स्वरूप है ! माहात्म्य-ज्ञान-पूर्वक सुदृढ़ स्तेह की तो परम काष्ठा है । स्तेह त्रागे भगवान को रहत नाहीं ताते भगवान वेर वेर माहात्म्य जनावत है । " " " " " इन व्रजभक्तन को स्तेह परमकाष्ठापन्न है । ताहि समय तो माहात्म्य रहे, पीछे विस्मृत होय जाय ।"

प्रेम-साधना में वल्लभ ने लोक मर्थ्यादा श्रीर वेदमर्थ्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। इस प्रेमलच्न्या भिक्त की श्रीर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान् का श्रनुग्रह होता है जिसे 'पोषण' या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य्यजी ने श्रपने मार्ग का नाम 'पुष्टि मार्ग' रखा है।

उन्होंने जीव तीन प्रकार के माने हैं—(१) पुष्टि जीव, जो, भगवान के श्रनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं श्रीह 'नित्यलीला' में प्रवेश पाते हैं; (२) मर्य्यादा जीव, जो वेद की विधियों का श्रनुसरण करते हैं श्रीर स्वर्ग श्रादि लोक प्राप्त करते हैं श्रीर (३) प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं।

'कृष्णाश्रय' नामक अपने एक 'प्रकरण ग्रंथ' में वल्लभाचार्य्य ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है जिसमें उन्हें वेदमार्ग या मर्थ्यादा-मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा है। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह हत् हो चुका था। हिंदुओ का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दिल्ण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर वहमनी सुल-तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिलाई पडते थे। इसलामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। स्फी पीरों के द्वारा स्फी-पद्धित की प्रेमलक्षणा मिक्त का प्रचार-कार्य्य धूम से चल रहा था। एक ओर 'निर्गुन पंथ' के संत लोग वेद-शास्त्रं की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे हुए थे। अतः वह्मभाचार्य्य ने अपने 'पृष्टि मार्ग' का प्रवर्त्तन वहुत कुछ देश-काल देखकर किया।

वहाभाचार्यं जी के मुख्य ग्रंथ ये हैं—(१) पूर्व-मीमां मान्य (२) उत्तरमीमां या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अगुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धा हैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है (३) श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुन्नोधिनी टीका (४) तत्त्वदीपनिवंध तथा (५) सोलह छोटे छोटे प्रकरण-ग्रंथ। इनमें से पूर्व-मीमां भाष्य का बहुत थोड़ा सा श्रंश मिलता है। 'श्रग्रुभाष्य' श्राचार्यं जी पूरा न कर सके थे। श्रतः श्रंत के डेढ़ श्रध्याय उनके पुत्र गोसाई विहलनाथ ने लिखकर ग्रंथ पूरा किया। भागवत की सूच्म टीका नहीं मिलती; सुन्नोधिनी का भी कुछ ही श्रंश मिलता है। प्रकरण-ग्रंथों में 'पृष्टि-प्रवाह-मर्ग्यादा' नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित कराई है।

रामानुजाचार्यं के समान वल्लमाचार्यं ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्य्यटन ग्रौर विद्वानों से शास्त्रार्थं करके अपने मत का प्रचार किया था। ग्रांत में ग्रुपने उपास्य श्रीकृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने ग्रुपनी गद्दी स्थापित की ग्रौर ग्रुपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्द्धन पर्वत पर श्रीनाथजी का बड़ा भारी मदिर निर्माण कराया तथा सेवा का बड़ा भारी मंडान बॉधा। वल्लम-संप्रदाय में जो उपासना-पद्धति या सेवा-पद्धति ग्रह्ण की गई उसमें भोग-राग तथा विलास की प्रभूत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। मंदिरों की प्रशंसा ''केसर की चिक्कयाँ चलें हैं" कहकर होने लगी। भोग-विलास के इस ग्राकर्षण का ग्रभाव सेवक-सेविकाओं पर कहाँ तक ग्राच्छा पड़ सकता था। जनता पर

चाहे जो प्रभाव पंड़ा हो पर उक्त गद्दी के भक्त शिंब्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम-संगीत-धारा बहाई उसने सुरमाते हुए हिंदू-जीवन को सरस ग्रीर प्रफल्ल किया। इस संगीत-धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योग दिया।

सब संप्रदायों के कृष्णभक्त भागवत मे वर्णित कृष्ण की व्रज्ञाला को ही लेकर चले क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेमलच्या मिक्त के लिये कृष्ण का मंधुर रूप ही पर्याप्त समका। महत्त्व की भावना मे उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक-रच्चक और धर्मसंस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने न समकी। भगवान के धर्मस्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी और आकर्षित होने और आकर्षित क'ने की प्रवृत्ति का विकास कृष्णभक्तों में न हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्णभक्त कवि अधिकंतर फुटकल श्रुंगारी पदो की रचना मे ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गंभीर पच्चों के मार्मिक रूप स्कृरित हुए, न अनेकरूपता आई। श्रीकृष्ण का इतना चरित ही उन्होंने न लिया जो खंड-काव्य, महाकाव्य आदि के लिये पर्याप्त होता। राधाकृष्ण की प्रेमलीला ही सबने गाई।

भागवतधर्म का उदय यद्यपि महाभारत-काल में ही हो चुका था और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी पर वैष्णवधर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संघटन दिल्ला में ही हुआ। वैदिक परंपरा के अनुकरण पर अनेक संहिताएँ, उपनिषद, सूत्रग्रंथ इत्यादि तैयार हुए। श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्तिक्षेत्र में गोपियों। के ढंग के प्रेम का, माधुर्थ्य भाव का, रास्ता खुला। इसके प्रचार में दिल्ला के मंदिरों की देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक हुई। माता-पिता लड़िकयों को मंदिरों में चढ़ा आते थे जहाँ उनका विवाह भी ठाकुरजी के साथ हो जाता था। उनके लिये मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की उपस्थित परित-रूप में विशेष थी। ईन्हीं देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्तिनें भी हो गई हैं।

दिल्ला में अंदाल इंसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्तिन ही गई हैं जिनका जन्म संवत् ७७३ में हुन्ना था। त्रींदाल के पट द्रेविड़ भाषा में 'तिहिंपावह' नामक पुत्तंक में मिलते है। श्रंदाल एक खल पर कहती है—''श्रंव में पूर्ण योवन की प्राप्त हूं श्रीर स्वामी कृष्ण के श्रांतरिक्त श्रोंर किसी को श्रपना पति नहीं बना सकती।" इस भिवें की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें गुंहा श्रीर रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जायंगी। रहस्यवादी स्पियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है जिनकी उपासनों भी 'माध्य्य भाव' की थी। मुसलमानी जमाने में इन स्पियों का प्रमाव देश की भिक्त-भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ां। 'माध्य्य भाव' को प्रोत्साहन मिला। माध्य्य भाव की जो उपासना चली श्रा रही थी उसमें स्पियों के प्रमाव से 'श्राम्यंतर मिलन', 'मूच्छी', 'उन्माद' श्रादि की भी रहस्यमयी योजना हुई। मीरावाई श्रीर चैतन्य महाप्रमु दोनो पर स्पियों का प्रभाव पाया जाता है।

सूरदासजी स्रदासनी का दृत "चौरासी वैष्णवों की वार्ता" से केवल इतना जात होता है कि वे पहले गऊघाटं ( आगरे और मधुरा के वीच ) पर एक साधु या स्वामी के स्वरूप मे रहा करते थे और शिष्य किया करते थे। गोवर्द्धन पर श्रीनाथनी का मंदिर बन नाने के पीछे, एक बार वहाभाचार्थनी गऊघाट पर उतरे तब स्रदास उनके दर्शन को आए और उन्हें अपना बनाया एक पद गाकर सुनाया। आचार्यनी ने उन्हें अपना शिष्य किया और भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों मे करने का आदेश दिया। उनकी सची भिक्त और पद रचना की निपुणता देख वहाभाचार्यनी ने उन्हें अपने श्रीनाथनी के मंदिर की कीर्नन सेवा सौपी। इस मदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्द्धन पर्वत पर सवत् १५७६ मे पूरा बनवा कर खड़ा किया था। मंदिर पूरा होने के ११ वर्ष पीछे आर्थात् संवत् १५८७ मे वहाभाचार्यनी की मृत्यु हुई।

श्रीनाथजी के मंदिर निर्माण के थोड़ा ही पीछे स्र्रासजी वल्लभ-संप्रदाय में श्राए, यह 'चौरासी वैञ्णवो की वार्ता' के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है—

"श्रीरहु पद गाए तब श्रीमहाप्रभुजी श्रपने मन में त्रिचारे जो श्रीनाथजी के यहाँ श्रीर तो सब सेवा को मंडान भयो है, पर कीर्त्तन को मंडान नाहीं कियो है; तातें श्रंब सूरदास को दीजिए।"

श्रतः संवत् १५८० कें श्रास-पास स्र्दासजी वल्लभाचार्य के शिष्य हुए होगे श्रीर शिष्य होने के कुछ ही पीछे उन्हें कीर्त्तन सेवा मिली होगी 1 तंत्र से वे चरावर गोवर्द्धन पर्वत पर ही मंदिर की सेवा मे रहा करते थे, इसका स्पष्ट श्राभास 'स्रसारावली' के भीतर मौजूद है। तुलसीदास के -प्रसंग में हम कह श्राए है कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से श्रपने को श्रपने इष्टदेव की कथा के भीतर डाल कर उनके चरणों तक श्रपने पहुँचने की भावना करते हैं। तुलसी ने तो श्रपने को कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुँचाया है, पर सूर ने प्रकट रूप में। कृष्ण-जन्म के उपरांत नंद के घर बराबर श्रानंदोत्सव हो रहे हैं। उसी बीच एक दाढी श्राकर कहता है—

नंद जू मेरे मन श्रानंद भयो, हों गोबर्द्धन तें श्रायो। तुम्हरे पुत्र भयो, मैं सुनिके श्रति श्रातुर उठि धायो॥

जब तुम मदनमोहन करि टेरों, यह सुनि के घर जाउँ। हो तों तेरे घर को ढांड़ी, सूरदास मेरो नाउँ।

वल्लभाचार्यं की के पुत्र गोसाई विद्यलनाथ के सामने गोवर्द्धन की तलहरों के पारसों ली ग्राम में स्रदास की मृत्यु हुई, इसका पता भी उक्क 'वार्ता' से लगता है। गोसाई विद्यलनाथ की मृत्यु सं० १६४२ में हुई। इसके कितने पहले स्रदास का परलोकवास हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

'सूरसागर' समाप्त करने पर सूर ने जो 'सूरसागर-सारावली' लिखी है उसमें ग्रापनी ग्रावस्था ६७ वर्ष की कही है—

गुरु-परसाद होत यह दरसन सरसठ वरस प्रचीन ।

तालर्य यह कि ६७ वर्ष के कुछ पहले वे 'स्रसागर' समाप्त करं चुके थे। स्रसागर समाप्त होने के थोड़ा ही पीछे उन्होंने 'सारावली' लिखी होगी। एक ग्रीर ग्रंथ स्रदास का 'साहित्य-लहरी' है, जिसमें ग्रालंकारों ग्रीर नायिका मेदों के उदाहरण प्रस्तुत करनेवाले कूट पद हैं। इसका रचनाकाल स्र ने इस प्रकार व्यक्त किया है—

मुनि सुनि रसन के रस लेख । दसन गौरीनंद को लिखि सुवल संवत पेख ॥

१--देखो ए० १३१।

इसके अनुसार संवत् १६०७ मे 'साहित्य-लहरी' समात हुई। यह तो भानना ही पड़ेगा कि साहित्य-कीड़ा का यह प्रंथ 'सूरसागर' से छुट्टी पाकर ही सूर ने संकलित किया होगा। उसके दो वर्ष पहले यदि 'सूरसारावली' की रचना हुई, तो कह सकते हैं कि सवत् १६०५ मे सूरदासजी ६७ वर्ष के थे। अब यदि उनकी आयु ८० या ८२ वर्ष की माने तो उनका जन्मकाल सं० १५४० के आसपास तथा मृत्युकाल सं० १६२० के आसपास ही अनुमित होता है।

'साहित्य-लहरी' के ग्रांत में एक पद है जिसमे सर अपनी वंशपरंपरा देते हैं। उस पद के अनुसार सर पृथ्वीराज के किन चंदबरदाई के नशज न्रह्ममङ थे। चंदकिन के कुल में हरीचंद हुए जिनके सात पुत्रों में सबसे छोटे सरजदास या सरदास थे । शेष ६ भाई जब मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए तब ग्रंथे सरदास बहुत दिनों तक इघर-उधर भटकते रहें। एक दिन ने कुएँ में गिर पड़े और ६ दिन उसी में पड़े रहें। सातने दिन कुष्ण भगनान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। भगनान ने कहा कि दित्तण के एक प्रजल ब्राह्मण-कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सन निद्याओं में निपुण होगा। इस पर सरदास ने नर माँगा कि जिन ग्रॉखों से मैंने ग्रापका दर्शन किया उनसे ग्रज और कुछ न देखूँ ग्रीर सदा ग्रापका भजन करूँ। कुएँ से जन भगनान ने उन्हें बाहर निकाला तन ने ज्यों के त्यों ग्रंथे हो गए ग्रीर जज में ग्राकर भजन करने लगे। वहाँ गोसाईजी ने उन्हें

इमारा त्रानुमान है कि 'साहित्य-लहरी' में यह पद पीछे किसी भाट के द्वारा जोड़ा गया है। यह पंक्ति ही

'प्रवल दुच्छिन विप्रकुल तें सन्नु हैंहै नास'

इसे सूर के बहुत पीछे की रचना वंता रही है। 'प्रवल दिन्छन विप्रकुल' से साफ पेशवात्रों की त्रोर संकेत है। इसे खींचकर आध्यात्म-पक्ष की ग्रोर मोड़ने का प्रयत्न न्यर्थ है।

९—देखो ए० ४५ पर चंद का वंशवृक्षं।

सारांश यह कि हमे स्रदास का जो थोड़ा सा. वृत्त 'चौरासी वैष्ण्वो की वार्ता' में मिलता है उसी पर संतोष करना पड़ता है। यह 'वार्ता' भी यद्यपि वल्लभा-चार्थ्यजी के पौत्र गोकुलनाथजी की लिखी कही जाती है, पर उनकी लिखी नहीं जान पड़ती। इसमें कई जगह गोकुलनाथजी के श्रीमुख से कही हुई बातों का बड़े ग्रादर ग्रीर सम्मान के शब्दों में उल्लेख है ग्रीर वल्लभाचार्य्यजी की शिष्या न होने के कारण मीराबाई को बहुत बुरा भला कहा गया है ग्रीर गालियाँ तक दी गई हैं। रगढग से यह वार्ता गोकुलनाथजी के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की रचना जान पड़ती है।

'भक्तमाल' मे सूरदास के संबंध में केवल एक यही छप्पय मिलता है—

उक्ति चोज श्रनुप्रास बरन-श्रस्थिति श्रित भारी। बचन प्रीति निर्वाह श्रर्थ श्रद्भुत तुकधारी॥ प्रतिबिंवित दिवि दिष्टि, हृदय हरिलीला भासी।, जनम करम गुनरूप सबै रसना परकासी॥ विमल बुद्धि, गुन श्रोर की जो यह गुन श्रवननि धरै। सूर-क्रवित सुनि कौन कवि जो नहिं सिर चालन करै॥

इस छप्पय में सूर के अंधे होने भर का संकेत है जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है।

जीवन का कोई विशेष प्रामाणिक वृत्त न पाकर इधर कुछ लोगो ने सूर के समय के ग्रासपाम के किसी ऐतिहासिक लेख मे जहाँ कहीं स्रदास नाम मिला है वहीं का वृत्त प्रसिद्ध स्रदास पर घटाने का प्रयत्न किया है। ऐसे दो उल्लेख लोगो को मिले है—

(१) 'ग्राईन ग्रक्करी' मे ग्रक्कर के दरबार मे नौकर गवैयो, बीनकारो ग्रादि कलावंतो की जो फिहरिस्त है उसमे बाबा रामदास ग्रीर उनके वेटे स्रदास दोनो के नाम दर्ज है। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि सब कलावंतों की सात मंडलियाँ बना दी गई थीं। प्रत्येक मंडली सप्ताह मे एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। ग्रक्किर संवत् १६१३ में गद्दी पर बेठा। हमारे स्रदास संवत् १५८० के ग्रासपास ही बल्लभाचार्यंजी के शिष्य

हो गए थे और उसके पहले भी विरक्त सांधु के रूप मे गुक्कघाट पर रहा करते .थे। इस दशा में संवत् १६१३ के बहुत बाद दरवारी नौकरी करने कैसे पहुँचे श्रितः 'ग्राईन ग्रकवरी' के सूरदास और सूरसागर के सूरदास एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते।

(२) 'भुशियात अव्ज्ञुलफजल' नामक अव्ज्ञुलफजल के पत्रो का एक संग्रह है जिसमे बनारस के किसी संत स्रदास के नाम अव्ज्ञुलफजल का एक पत्र है। बनारस का करोड़ी इन स्रदास के साथ अव्ज्ञा बरताव नहीं करता था इससे उसकी शिकायत लिखकर इन्होंने शाही दरबार में मेजी थी। उसी के उत्तर में अव्ज्ञुलफजल का पत्र है। बनारस के ये स्रदास बादशाह से इलाहाबाद में मिलने के लिये इस तरह बुलाए गए हैं—

"हजरत वादशाह इलाहावाद में तशरीफ लाएँगे। उम्मीद है कि आप भी शर्फ मुलाजमात से मुशर्रफ होकर मुरीद हकीकी होगे और खुदा का शुक्र है कि हजरत भी आपको हक शिनास जानकर दोस्त रखते है।" (फारसी का अनुवाद)

इन शब्दी से ऐसी ध्विन निकलती है कि ये कोई ऐसे सत थे जिनके याकबर के 'दीन इलाही' में दीचित होने की समावना अब्बुलफजल समझता या। संमव है कि ये कबीर के अनुयायी कोई सत हों। अकबर का दो बार हलाहाबाद जाना पाया जाता है। एक तो संवत् १६४० में, फिर संवत् १६६१ में। पहली यात्रा के समय का लिखा हुआ भी यदि इस पत्र को माने तो भी उस समय हमारे सूर का गोलोकबास हो चुका था। यदि उन्हें तब तक जीवित माने तो वे १०० वर्ष के ऊपर रहे होंगे। मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन सब ममेलों में क्यों पढ़ने जायँगे, या उनके 'दीन इलाही' में दोचित होने की आशा कैसे की जायगी?

श्रीवल्लभाचार्य्यं को पीछे उनके पुत्र गोधाईं विद्वलनाथ जी गदी पर बैठे। उस समय तक पुष्टिमार्गी कई किव बहुत से सुदर सुदर पदो की रचना कर चुके. थे। इससे गोसाई विद्वलनाथ जी ने उनमें से ब्राठ सर्वोत्तम कवियों को चुनकर 'श्रष्टछाप' की प्रतिष्ठा की। 'अष्टछाप' के ब्राठ किव ये हैं—सूरदास, कुंभन-

दास, परमानंददास, कृष्णदास, छीतस्वामी, गोविंदस्वामी, चतुर्भुं बदास ग्रीर

कृष्णभिक्ति-परंपरा मे श्रीकृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेमतत्त्व की चड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है; उनके लोकप त का समावेश उसमे नहीं है। इन कृष्णभक्तों के कृष्णं प्रेमोन्मत गोपिकाश्रो से घिरे हुए गोकुल के श्रीकृष्ण है। बड़े बड़े भूंपालों के बीच लोक व्यवस्था की रत्ता करते हुए द्वारका के श्रीकृष्ण नहीं हैं। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले है वह हास-विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौमा प्रेमालंबन के सम्मुख मनुष्य का हृद्य निराले प्रेमलोक में फूला फूला फिरत है। त्रातः इन कृष्णभक्त किवयों के संबंध में यह कह देना त्रावश्यक है कि ये श्रपने रंग में मस्त रहनेवाले जीव थे; तुलसीदासजी के समान लोकसंग्रह का भाव इनमे न था। समाज किघर जा रहा है, इस बात की परवा ये नहीं रखते थे, यहाँ तक कि ग्रपने भगवत्प्रेम की पुष्टि के लिये जिस श्रंगारमयी लोकोत्तर छटा ग्रौर श्रात्मोत्सर्ग की ग्रिभव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखनेवाले विपय-वासनापूर्ण जीवो पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी ग्रोर इन्होने ध्यान न दिया। जिस राधा ग्रौर कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गृढ़ातिगूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया उसको लेकर आगे के कवियो ने शृंगार की उन्मादकारियो उक्तियो से हिंदी काव्य को भर दिया।

कृष्णचिरत के गान में गीत-काव्य की जो घारा पूरत में जयदेव और विद्यापित ने बहाई उसी का ग्रवलंबन वज के भक्त कियों ने भी किया। आगे चलकर ग्रलंकार काल के कियों ने ग्रपनी श्रंगारमयी मुक्तक कियों के लिये राधा ग्रौर कृष्ण का ही प्रेम लिया। इस प्रकार कृष्ण-संबंधिनी कियता का स्फुरण मुक्तक के च्रेत्र में ही हुग्रा, प्रबंध च्रेत्र में नहीं। बहुत पीछे संवत् १८०६ में वजवासीदास ने रामचरितमानस के ढंग पर दोहा चौपाइयों में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्णचरित वर्णन किया, पर ग्रंथ बहुत साधारण कीटि का हुग्रा ग्रौर उसका वैसा प्रसार न हो सका। कारण स्पष्ट है। कृष्णभक्त कियों ने

श्रीकृष्ण भगवान् के चिरत का जिंतना ग्रंश लिया वह एक श्रव्छे प्रबंध-काव्य के लिये पर्याप्त न था। उसमे मानव-जीवन की वह श्रनेकरूपता न थी जो एक श्रव्छे प्रबंध-काव्य के लिये श्रावश्यक है। कृष्णभक्त कियों की परंपरा श्रपने इष्टदेव की केवल बाललीला श्रीर योवनलीला लेकर ही श्रग्रसर हुई जो गीत श्रीर मुक्तक के लिये ही उपयुक्त थी। मुक्तक के चेत्र मे कृष्णभक्त कियों तथा श्रालंकारिक कियों ने श्रंगार श्रीर वात्सल्य रसो को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया इसमें कोई संदेह नहीं।

पहले कंहा गया है कि श्रीवल्लभाचार्यं जी की श्राज्ञा से स्रदास जी ने श्रीमद्भागवत की कथा को पदों में गाया। इनके स्रसागर में वास्तव में भागवत के दशम स्कंध की कथा ही ली गई है। उसी को इन्होंने विस्तार से गाया है। रेष स्कधों की कथा संचेपतः इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। स्रसागर में कृष्णजन्म से लेकर श्रीकृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा श्रात्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग लेकर इस सच्चे रसमम किन ने श्रत्यत मधुर श्रीर मनोहर पदों की माड़ी सी बाँध दी है।, इन पदों के समध में समसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई व्रजमाषा में समसे पहली साहित्यक रचना होने पर भी ये इतने सुडोल श्रीर परिमार्जित हैं। यह रचना इतनी प्रगल्भ श्रीर कान्यांगपूर्ण है कि श्रागे होनेवाली कियों की श्रंगार श्रीर वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जुठी सी जान पडती हैं! श्रतः स्रसागर किसी चली श्राती हुई गीतकाव्य परंपरा का—चाहे वह मौखिक ही रही हो—पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है।

गीतो की परपरा तो सभ्य ग्रसभ्य सब जातियों में ग्रत्यत प्राचीन काल सें चली ग्रा रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप में ग्राकर इनका रूप पंडितों की काव्य-परंपरा की रूढ़ियों के ग्रमुसार बहुत कुछ बदलं जाता है। इससे जीवन के कैसे कैसे थोग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते ग्राए हैं ग्रीर भाषा की किन किन पद्धितयों पर वे ग्रपने गहरे भावों की व्यजना करते ग्राए हैं, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले ग्राते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी

देश की काव्यधारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में शृंगार और करुण दोनों का बहुत स्त्रामाविक विकास हम पाएँगे। इसी प्रकार आल्हा, कड़खा आदि पुरुपों के गीतों में बीरता की व्यंजना की सरल स्वामाविक पद्धित मिलेगी। देश की अंतर्वित्तिनी मूल भावधारा के स्वरूप के ठीक ठीक परिचय के लिये ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है। पर इस संग्रह-कार्य्य में उन्हीं का हाथ लंगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के मार्मिक स्वरूप की परख हो और जिनमें पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो।

स्त्रियों के बीच चले त्राते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उनमें स्वकीया के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। परकीया-प्रेम के जो गीत हैं वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम-लीला को ही लेकर चले हैं, इससे उनपर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्रायः सब भागों मे गाए जाते थे। मैथिल कृषि विद्यापित (संवत् १४६०) की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है। जैसा कि हम पहले कह आए हैं, सूर के श्रंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापित की पद्धति पर हुई है। कुछ पदों के तो भाव भी बिलकुल मिलते है; जैसे—

श्रनुखन माधव साधव सुमिरइत सुंदरि भेलि मधाई। श्रो निज भाव सुभावहि विसरल श्रपने गुन लुवधाई॥

× × ×

भोरहि सहचिर कातर दिठि हेरि छुल छुल लोचन पानि । श्रमुखन राधा राधा रटइत श्राधा श्राधा बानि ॥ राधा सयँ जब पनितिह माधव, माधव सयँ जब राधा। दारुन प्रेम तबहि नहि टूटत बाढ़त विरह क बाधा॥ दुहु दिसि दारु दहन जइसे दगधइ, श्राकुल कीट-परान। ऐसन बह्नम हेरि सुधामुखि कबि विद्यापित भान॥

ं इस पद का भावार्थ यह है कि प्रतिच् ए कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण रूप हो जाती हैं ग्रीर ग्रपने को कृष्ण समक्तकर राधा के वियोग मे 'राधा राधा' रटने लगती हैं। फिर जब होशा में आती हैं तब कृष्ण के विरह से संतप्त होकर फिर 'कृष्ण कृष्ण' करने लगती हैं। इस प्रकार अपनी सुध में रहती हैं तब भी, नहीं रहती हैं तब भी, दोनो अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीडे की सी रहती है जिसके दोनों छोरो पर आग लगी हो। अब इसी भाव का सूर का यह पद देखिए—

सुनौ स्याम ! यह बात और 'कोड झ्यों समकाय कहै। दुहुँ दिसि की।रित बिरह बिरहिनी कैसे कै जो सहै॥ जब राधे, तब ही मुख 'माथों माथों' रटित रहे। जब माधों है जाति, सकल तनु राधा बिरह दहे॥ उभय अर्थ दब दारकीट ज्यों सीतलताहि चहै। सुरदास अति बिकल विरहिनी कैसेहु सुख न लहै॥

( सूरसागर, पृ० ५६४, वेंकटेश्वर )

'सूरसागर' में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापित , का श्रानुकरण है। 'सारंग' शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे है। विद्यापित की पदावली में इसी प्रकार का एक कूट देखिए—

> सारंग नयन, बयन पुनि सारंग, सारंग तसु समधाने। सारंग उपर उगल दस सारंग केलि करिथ मधु पाने॥ . •

पिन्छमी हिंदी बोलनेवाले सारे प्रदेशों मे गीतो की भाषा बन ही थी। दिल्ली के ब्रास-पास भी गीत बनमाषा में ही गाए जाते थे, यह हम खुसरों (संवत् १३४०) के गीतों में दिखा ब्राए है। कबीर (संवत् १५६०) के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी 'साखी' की भाषा तो 'सधुक्कड़ी' है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित बनमाषा है। यह एक पद तो कबीर ब्रोर सूर दोनों की रचनात्रों के भीतर ज्यों का त्यों मिलता है— '

है हरिभजन को परवाँन। नीच पावै ऊँच पदवी, वाजते नीसान।

भजन को परताप ऐसो, तिरे जल पाषान।

श्रधम भील, श्रजाति गनिका, चढे जात बिवाँन॥

नवलख तारा चले मंडल, चले ससहर भान।

दास धू कों श्रदल पदवी राम को दीवान।

निगम जाकी साखि बोलें कथें संत सुजान। जन कबीर तेरी सरिन श्रायो, राखि खेहु भगवान॥ (कबीर ग्रंथावली, पृ० १९०)

है हरि-भजन को परमान । नीच पावै ऊँच पदवी, बाजते नीसान । भजन को परताप ऐसो जल तरै पाषान । ग्रजामिंल श्ररु भील गनिका चढे जात विमान । चलत तारे सकल मंडल, चलत सिस ग्ररु भान । भक्त ध्रुव को श्रटल पदवी राम को दीवान । निगम जाको सुजस गावत, सुनत संत सुजान । सूर हरि की सरन' श्राग्री, राखि ले भगवान ॥

( सूरसागर, पृ० १९, वेंकटेशर )

कत्रीर की सबसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है, इससे नहीं कहा जा सकता कि सूर की रचनात्रों के भीतर यह कैसे पहुँच गया।

राधाइन्ए की प्रेमलीला के गीत सूर के पहले से चले त्याते थे, यह तो कहा ही जा चुका है। वैज् वावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली हुई थी। उसका एक पद देखिए—

मुरली वजाय रिमाय लई मुख मोहन तें। गोपी रोमि रही रसतानन सों सुध्रब्ध्य सब बिसराई। धुनि सुनि मन मोहे, मगन भई देखत हरि-श्रानन। जीव जंतु पसु पंछी सुर नर मुनि मोहे, हरे सब के प्रानन। वैजू वनवारी वंसी श्रधर धरि बृंदावन-चंद वस किए सुनत ही कानन॥

जिस प्रकार रामचरित गान करनेवाले मक्त किवयों मे गोस्वामी तुलधी-दासजी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार कृष्ण चरित गानेवाले मक्त किवयों में महात्मा सूरदासजी का । वास्तव में ये हिंदी काव्य-गगन के सूर्य ग्रौर चंद्र है। जो तन्मयता इन दोनों मक्तिशिरोमिण किवयों की वाणी में पाई जाती है वह ग्रन्य किवयों में कहाँ ? हिंदी-कांच्य इन्हीं के प्रभाव से ग्रमर हुग्रा; इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सूखने न प्राया। सूर की स्तुति मे, एक संस्कृत श्लोक के माव को लेकर यह दोहा कहा गया है—

उत्तम पद कवि गँग के, किविता को बिल बीर। केशव श्रर्थ गँभीर को, सूर तीन गुन धीर॥ इसी प्रकार यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है— ' किथों सूर को सर लग्यो, किथों सूर को पीर। किथों सूर को पद लग्यो, बेध्यो सकज सरीर॥

यद्यपि तुल्सी के समान सूर का काव्य-चेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशात्रों का समावेश हो पर जिस परिमित पुण्य-भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना ऋछूता न छूटा। श्रृंगार ऋौर वात्सल्य के चेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक ऋौर किसी किव की नहीं। इन दोनों चेत्रों में तो इस महाकिव ने मानो ऋौरों के लिये कुछ छोड़ा ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदासजी ने गीतावली में वाललोला को इनकी देखादेखी बहुत ऋधिक विस्तार दिया सही पर उसमें बाल-सुलम भावो ऋौर चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं ऋाई, उसमें रूपवर्णन की ही प्रचुरता रही। बालचेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा मंडार ऋौर कहीं नहीं। दो चार चित्र देखिए—

- (१) काहे को आरि करत मेरे मोहन! यों तुम आँगन लोटी ? जो माँगहु, सो देहूँ, मनोहर, यहै बात तेरी खोटी॥ सूरदास को अकुर ठाढ़ो हाथ लकुट लिए छोटी॥
- ( २ ) सोभित कर नवनीत लिए।

घुदुरुन चलत रेनु-तन-मंडित, मुख दिध लेप किए ॥

(३) सिखवत चलन जसोदा मैया।

श्ररबराय कर पानि गहावति, डगमगाय धरै पैयाँ॥

( ४ ) पाहुनि करि दै तनक मह्यो।

श्रारि करें मनमोहन मेरो, श्रंचल श्रानि गहो।। व्याकुल मथत मथनियाँ रीति, दिध भ्वें दरिक रहो।।

बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यजना के न जाने कितने सुंदर पद भरे पड़े हैं। 'स्पर्द्धा' का कैसा सुंदर भाव इस प्रसिद्ध पद में त्राया है—

मैया कबहिं बढेगी चोटी ?

कितिक बार मोहिं दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी। तू जो कहति 'बल' की बेनी ज्यों ह्वेहै लाँबी मोटी॥ इसी प्रकार बालको के चोभ के ये वचन देखिए —

" खेलत में को काको गोसैयाँ ?

जाति पाँ ति हम 'तें कछु नाहि, ने बसत तुम्हारी छैयाँ ? श्रिति श्रिधकार जनावत यातें, श्रिधिक तुम्हारे हैं कछु गैयाँ ॥

वात्सल्य के समान ही शृंगार के संयोग ग्रौर वियोग दोनो पत्तों का इतना प्रचुर विस्तार ग्रौर किसी किव मे नहीं। गोकुल मे जब तक श्रीकृष्ण रहे तब तक का उनका सारा जीवन हो संयोग-पत्त है। दानलीला, माखनलीला, चीरहरण-लीला, रासलीला ग्रादि न जाने कितनी लीलाग्रो पर सहस्रो पद्भरे पड़े है। राधाकृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव की कैसी स्वामाविक परिस्थितियों का चित्रण हुग्रा है, यही देखिए—

- (क) किर स्यौ न्यारो, हिर श्रापिन गैयाँ। निहं न बसात लाल कछु तुमसों सबै ग्वाल इक ठैयाँ
- (ख) घेनु दुहत ग्रित ही रित बाढ़ी। एक धार दोहिन पहुँचानत, एक धार जहँ प्यारी ठाढी॥ मोहन कर तें धार चलति पय मोहिन-मुख ग्रित ही छिब वाढ़ी।

शृंगार के श्रंतर्गत भावपत्त श्रीर विभावपत्त दोनों के श्रत्यंत विस्तृत श्रीर श्रन्ठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरे मार रहे हैं। राधाकृष्ण के रूप-वर्णन में ही सैकड़ो पद कहे गए हैं जिनमें उपमा, रूपक श्रीर उत्प्रेत्ता श्रादि की अनुरता है। श्राँख पर ही न जाने कितनी उक्तियाँ हैं; जैसे—

देखि री ! हिर के चंचल नैन |

खंजन मीन मृगज चपलाई, नहिं पटतर एक सैन ॥
रिजवदल इंदीवर, शतदल, कमल छुशेशय जाति ।
निसि मुद्दित प्रातिह वै बिगसत, ये बिगसे दिन राति ॥
श्ररुन श्रसित सित सलक पंलक प्रति, को बरनै उपमाय ।
मानो सरस्वित गंग जसुन मिलि श्रागम कीन्हों श्राय ॥

नेत्रा प्रति उपालंभ भी कहीं कहीं बड़े मनोंहर हैं—

मेरे नैना विरह की वेल वई । सींचत नैन-नीर के, सजनी ! मूल पतार गई। विगसति लता सुभाय श्रापने छाया सघन भई। श्रव कैसे निरुवारों, सजनी ! सब तन पसरि छई॥

श्रॉल तो श्रॉल, कृष्ण की मुरली तक में प्रेम के प्रभाव से गोपियों को ऐसी सजीवता दिखाई पडती है कि वे श्रपनी सारी प्रगल्भता उसे कोसने में खर्च कर देती हैं—

मुरली तऊ गोपालहिं भावति ।
सुन री सखी ! जदिप नँदनंदिं नाना भाँति नचावति ॥
, राखित एक पायँ ठाढ़े करि, श्रित श्रिधकार जनावित ।
श्रापुन पौढि श्रधर-सज्जा पर करपछ्ठव सों पद पछुटावित ।
श्रक्कटी कुटिल कोप नासा पुट हम पर कोपि कॅपावित ॥

कालिंदी के कूल पर शरत् की चॉदनी में होनेवाले राम की शोमा का क्या कहना है, 'जिसे देखने के लिये सारे देवता आकर इकड़े हो जाते थे। सर ने एक न्यारे प्रेमलोक की आनंद-छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरहसागर उमड़ा है उसमें मझ होने पर तो पाठकों को वार-पार नहीं मिलता। वियोग की जितने प्रकार की दशाएँ हो सकती हैं सबका समावेश उसके भीतर है। कभी तो गोपियों को सध्या होने पर यह स्मरण आता है—

> एहि वेरियाँ बन तें चिल श्रावते । दूरिहें तें वह बेनु श्रधर धरि बारंवार बजावते ॥

कभी वे त्रपने उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल मे न होने के कारण हंदावन के हरे-भरे पेड़ो को कोसती हैं—

मधुवन ! तुम कत रहत हरे ? विरह-वियोग स्थामसुंदर के ठाढ़े क्यो न जरे ? तुम हो निलज, लाज नहिं तुमको, फिर सिर पुहुप धरे । ससा स्यार श्रीर बन के पखेरू धिक धिक सबन करे ॥ कौन काज ठाढ़े रहे बन में, काहे न उकठि परे ?

परंपरा से चले त्राते हुए चंद्रोपालंभ त्रादि सन विषयो का विधान सूर के वियोग-वर्णन के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं है।

सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रवंगों की उद्भावना। प्रवंगोद्भा-वना कश्नेवाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। वाललीला श्रीर प्रेमलीला दोनों के श्रंतर्गत कुछ दूर तक चलनेवाले न जाने किनने छोटे छोटे मनोरंजक बुत्तों की कल्पना सूर ने की.है। जीवन के एक दोत्र के भीतर कथा-वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है।

राधाकुष्ण के प्रेम को लेकर कृष्णभक्ति की जो काव्यधारा चली उसमें लीलापत् अर्थात् बाह्यार्थ-विधान की प्रधानता रही है। उसमें केलि, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन की युक्तियो आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेमलीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यजना कम है। वियोग-वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत है, उनमें नूतन उद्धावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। अमरगीत के अंतर्गत अलबत सूर ने आम्यंतर पत्त का भी विस्तृत उद्धावन किया है। प्रेमदशा के भीतर की न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यजना गोपियों के बचनो द्वारा होती है।

स्रसागर का सबसे मर्मस्पर्शी श्रीर वाग्वेदग्ध्यपूर्ण श्रंश 'भ्रमरगीत' है जिसमें गोपियों की वचनवकता श्रत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंभ-काव्य श्रीर कहीं नहीं मिलता। उद्धव तो श्रपने निर्णुण ब्रह्मज्ञान श्रीर योग-कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं श्रीर गोपियों उन्हें कभी पेट भर बनाती है, कभी उनसे श्रपनी विवशता श्रीर दीनता का निवेदन करती है। उद्धव के बहुत बकने पर वे कहती है—

ऊधी ! तुम श्रपनो जत्न करों। हित की कहत कुहित की लागे, किन बेकाज ररी ? जाय करों उपचार धापनो, हम जो कहति हैं जी की। कर्छू कहत कछुवै कहि डारत, धुन दैखियत नहिं नीकी॥ इस भ्रमरगीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। मक्तिशरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से—हृदय की अनुभूति के आधार पर, तर्क पद्धति पर नहीं—किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपंनी ओर से लाए है जिससे संवाद मे बहुत रोचकता आ गई है। मावगत में यह प्रसंग नहीं है। सूर के समय मे निर्गुण संत संप्रदाय की बाते जोर शोर से चल रही थीं। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। जब उद्धव बहुत सा वाग्विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं, तब गोपियाँ बीच में रोककर इस प्रकार पूछती है—

निर्गुन कौन देस को बासी ?

मधुकर हँसि समुक्ताय; सौंह दै वूक्तित साँच, न हाँसी। ग्रौर कहती है कि चारो ग्रोर भासित इस सगुण सत्ता का मिषेध करके तू क्यो व्यर्थ उसके अव्यक्त ग्रौर ग्रानिर्दिष्ट पत्त को लेकर यो ही बक बक करता है।

सुनिहै कथा कौन निर्गुन की, रचि पचि बात बनावत।
सगुन-सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तृन की स्रोट दुरावत॥
उस निर्गुण स्रोर स्रव्यक्त का मानव हृद्य के साथ भी कोई संबंध हो सकता है,
यह तो बतास्रो—

रेख न रूप, बरन जाके निहं ताको हमें बतावत । श्रपनी कही, दरस ऐसे को तुम कबहूँ हो पावत ? मुरली श्रधर धरत है सो, पुनि गोधन वन बन चारत ? नेन विसाल, मोंह बंकट किर देख्यो कबहुँ निहारत ? तन त्रिमंग किर, नटवर वपु धिर, पीतांबर तेहि सोहत ? सूर श्याम ज्यों देत हमें सुख त्यो तुमको सोड मोहत ?

र्यंत मे वे यह कहकर बात समाप्त करती हैं कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों मे ही अधिक रस जान पड़ता है—

ऊनो कर्म कियो मातुल विध, मिद्रा मत्त प्रमाद। सूर श्याम एते श्रवगुन में निर्गुन तें श्रति स्वाद॥

(२) नंददास ये स्रदासनी के प्रायः समकालीन थे श्रौर इनकी गणना श्रष्टछाप में है। इनका कविता-काल स्रदासनी की मृत्यु के पीछे संवत् १६२५

या उसके और ग्रागे तक माना जा सकता है। इनका जीवन-वृत्त पूरा पूरा ग्रीर ठीक ठीक नहीं मिलता। नाभाजी के भक्तमाल मे इन पर जो छुप्य है उसमे जीवन के संबंध मे इतना ही है—

#### चंद्रहास-श्रयज सुहृद परंम-प्रेम-पथ में परो।

इससे इतना ही स्चित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था। इनकें गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विद्वलनाथजी के पुत्र गोकुलनाथजी के नाम से जो ''टो सौ बावन वैष्ण्वो की वार्चा'' लिखी गई उसमें इनका थोड़ा सा वृत्त दिया गया है। उक्त वार्ता में नंददासजी तुलसीदासजी के भाई कहे गए है। गोकुलनाथनी का अभिपाय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीटासनी से ही है, यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। उसमे स्पष्ट लिखा है कि नंददासजी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य मक्त उनके भाई तुलसीदासजी को अञ्छा नहीं लगा और उन्होंने उलाहना लिखकर भेजा। यह वाक्य भी उसमें ग्राया है — "सो एक दिन नंदवासजी के मन मे ऐसी ग्राई। जैसे तुलसीदासनी ने रामायण भाषा करी है सो हम हूँ श्रीमद्भागवत भाषा करे।" गोस्वामीजी का नंददास के साथ चृंदावन जाना श्रौर वहाँ "तुलसी मस्तक तव नवै धनुषवान लेव हाथ" वाली घटना भी उक्त वार्ता मे ही लिखी है। पर गोस्वामीजी का नंददासजी से कोई संबंध न था, यह बात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी है। त्रातः उक्त वार्ता की वातो को, जो वास्तव में भक्तो का गौरव प्रचलित करने श्रौर वल्लभाचार्यंजी की गद्दी की महिमा प्रकट करने के लिये पीछे से लिखी गई हैं, प्रमाण-कोटि मे नहीं ले सकते।

उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददासजी सिंधुनद ग्राम मे एक रूपवती खत्रानी पर ग्रासक्त हो गए। ये उस स्त्री के घर के चारों ग्रोर चक्कर लगाया करते थे। घरवाले हैरान होकर कुछ दिनो के लिये गोकुल चले गए। वहाँ भी ये जा पहुँचे। ग्रांत मे वहीं पर गोसाई विद्वलनाथजी के सदुपदेश से इनका मोह छूटा ग्रोर ये ग्रानन्य भक्त हो गए। इस कथा मे ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होने गोसाई विद्वलनाथजी से दीचा ली। घ्रुवदासजी ने भी ग्रापनी भक्त-नामावली में इनकी भक्ति की प्रशसा के ग्रातिरिक्त ग्रीर कुछ नहीं लिखा है। ग्रष्टछाप में स्रदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस ग्रीर मध्र हैं। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि "ग्रीर कि गिढ़िया, नंददास जिड़्या"। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'रास-पंचाध्यायी' है जो रोला छंदों में लिखी गई है। इसमे, जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कृष्ण की रासलीला का ग्रमुपासादि-मुक्त साहित्यिक माषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही ग्रिधिक ग्राश्रय लिया है, ग्रमुपास ग्रीर चुने हुए संस्कृत पदिन्यास ग्रादि की ग्रोर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, पर नददासजी में ये बाते पूर्ण रूप में पाई जाती है। "रास-पचाध्यायी" के ग्रातिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं—

भागवत दशमस्त्रध, किमणो मंगल, सिद्धात पंचाध्यायी, रूपमनरी, रस-मंनरी, मानमंनरी, विरह-मंनरी, नामचिंतामिणमाला, अनेकार्थनाममाला (कोष), ज्ञानमंनरी, दानलीला, मानलीला, अनेकार्थमंनरी, श्यामसगाई, अमंरगीत और सुदामाचरित। दो अथ इनके लिखे और कहे नाते हैं —हितोपदेश और नासिकेत-पुराण (गद्य में )। दो सी से ऊपर इनके फुटुकल पद भी मिले हैं । नहाँ तक ज्ञात है, इनकी चार पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं—रासपंचाध्यायी, अमरगीत, अनेकार्थमंनरी - और अनेकार्थनाममाला। इनमें रासपंचाध्यायी और अमरगीत ही प्रसिद्ध है, अतः उनसे कुछ अवतरण नीचे दिए नाते हैं—

( रासपंचाध्यायी से )

ताही छिन उद्धराज उदित रस-रास-सहायक । कुंकुम-मंडित-बद्न प्रिया जनु नागरि-नायक ॥ कोमल किरन श्ररून मानो बन च्यापि रही यों। मनसिज खेल्यो फागु घुमडि घुरि रह्यो गुलाल ज्यों॥ फटिक-छटा सी किरन कुंज-रंधन जब श्राई। मानहुँ वितत बितान सुदेस तनाव तनाई॥ तब लीनो कर कमल योगमाया सी सुरली। श्रघटित-घटना-चतुर बहुरि श्रधरन सुर जुरली॥

(अमरगीत से)

कहन स्याम-संदेस एकं में तुम पे श्रायो। कहन समय संकेत कहूँ श्रवृसर नहिं पायो॥ सोचत ही सन में रह्यो, कब पाऊँ इक ठाउँ। कहि सँदेस नँदलाल को, बहुरि मधुपुरी जाउँ।। सुनौ ब्रजनागरी।

जों उनके गुन होय, वेद क्यों नेति बखाने। निरगुन सगुन श्रातमा-रुचि ऊपर सुख साने।। वेद पुरानि खोजि के 'पायो कतहुँ न एक। गुन ही के गुन होहि तुम, कही श्रकासेहि टेक।। सुनौ बजनागरी।

जो उनके गुन नाहिं श्रोर गुन भए कहाँ तें ? बीज बिना तरु जमें मोहि तुम कहीं कहाँ तें ? वा गुन को परछाँह री माया-दरपन बीच। गुन तें गुन न्यारे भए, श्रमल वारि जल कीच।। सखा सुनु श्याम के।

(३) क्रष्णदास—ये भी वल्लभाचार्यं को ही शिष्य श्रीर श्रष्ट छाप में ये। यद्यपि ये शूद्र थे पर श्राचार्यं को के बड़े क्रपापात्र थे श्रीर मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। "चौरासी वैष्ण्वों की वार्ता" में इनका कुछ वृत्त दिया हुआ है। एक बार गोसाई विद्यलनाथ की से किसी बात पर श्रप्रसन्न हो कर इन्होंने उनकी ड्योदी बंद कर दी। इस पर गोसाई विद्यलनाथ को के क्रपापात्र महाराज बीर बल ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए श्रीर इनको कारागार से मुक्त कराके प्रधान के पद पर फिर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने भी श्रीर सब कृष्णभक्तों के समान राधा-कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रंगार-रस के ही पद गाए हैं। जुगलमान-चरित्र नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इसके श्रांतिरक्त इनके बनाए दो ग्रंथ श्रीर कहे जाते हैं—श्रमरगीत श्रीर प्रेमतत्त्व-निरूपण्। फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। स्रदास श्रीर नंददास के सामने इनकी किवता साधारण् कोटि की है। इनके कुछ पद नीचे दिए जाते हैं—

तरनि-तनया-तट आवत हे प्रात समय, कंदुक खेलत देख्यो आनंद को कँदवा।। नुपूर पद कुनित, पीतांबर कटि बाँधे, लाल उपरना, सिर मौरन के चँदवा॥ कंचन मंनि मरकत रस श्रोपी ।
नद्सुवन क संगम सुखकर श्रधिक विराजित गोपी ॥
मनहुँ विधाता गिरिधर पिथ हित सुरत-धुजा सुंख रोपी ॥
वदन कांति के सुनु री भामिनी ! सघन चंद-श्री लोपी ॥
प्राननाथ के चित चोरन को भौंह भुजंगम कोपी ॥
कृष्णदास स्वामी बस कीन्हें, प्रेमपुंज की चोपी ॥

मो मन गिरिधर छुबि पै श्रटक्यो । लित त्रिभंग चाल पै चिलकै, चिन्नक चारु गड़ि ठटक्यो ॥ सजल स्थाम-घन-बरन लीन हैं, फिरि चित श्रनत न भटक्यो । छुष्णदास किए प्रान निर्म्नावर, यह तन जग-सिर पटक्यो ॥

कहते हैं कि इंसी ग्रांतिमं पद को गाकर कृष्णदासजी ने शरीर छोड़ा था। इनका कविता-काल संवत् १६०० के ग्रागे पीछे माना जा सकता है।

(४) परमानंददास—ये भी वल्लभाचार्थजो के शिष्य और ग्रष्टछाप मे थे। ये संवत् १६०६ के ग्रासपास वर्तमान थे। इनका निवासस्थान कन्नौज था। इसी से ये कान्यकुञ्ज ब्राह्मण् श्रनुमान किए जाते हैं। ये ग्रत्यत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरस कविता करते थे। कहते है कि इनके किसी एक पद को सुनकर ग्राचार्यजी कई दिनो तक तन बदन की सुध भूले रहे। इनके फुटकल पद कुष्णभक्तों के मुँह से प्रायः सुनने मे ग्राते हैं। इनके ८३५ पद परमानंद सागर' मे है। दो पद देखिए—

### कहा करों वैकुंठिह जाय ?

जह निहं नंद, जहाँ न जसोदा, निहं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। जह निहं जल जमुना को निर्मल श्रीर नहीं कदमन की छायँ। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रजरज तिज सेरी जाय वलाय॥

राधे जू हारावित टूटी । उरज कमलदल माल मरगजी, बाम कपोल घ्रलक लट छूटी । १२ वर उर उरज करज बिच श्रंकित, बाहु जुगल बलयाविल फूटी।
कंचुकि चीर विविध रँग रंजित गिरधर-श्रधर-माधुरी घूँटी॥
श्रालस-विलर्त नैन श्रमियारे, श्ररुन उनींदे रंजनी खूटी।
परमानंद प्रभु सुरित समय रस मदन-नृपित की सेना लूटी॥
(५) कुंभनदास—ये भी श्रष्टछाप के एक किन थे श्रीर परमानंददासजी के ही समकालीन थे। ये पूरे विरक्त श्रीर धन, मान, मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार शाकवर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतहपुर सिकरी जाना पड़ा जहाँ इनका बड़ा सम्मान हुश्रा। पर इसका इन्हे बराबर खेद ही रहा, जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है—

संतन को कहा सीकरी सो काम ?

श्रावत जात पनिहयाँ टूटीं, बिसरि गयो हरि-नाम॥ जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करिबे परी सलाम। कुंभनदास लाल गिरिधर बिनु श्रौर सबै बेकाम॥

इनका कोई यथ न तो प्रसिद्ध है श्रीर न श्रव तक मिला है। फुटकल पद श्रवश्य मिलते है। विषय वही कृष्ण की बाललीला श्रीर प्रेमलीला—

तुम नीके दुहि जानत गैया।

चिलए कुँवर रिसक मनमोहन लगों तिहारे पैयाँ॥
तुमिह जानि करि कनक-दोहनी घर तें पठई मैया।
निकटिह है यह खरिक हमारो, नागर लेहुँ बलैया॥
देखियत परम सुदेस लिरकई चित चहुँक्यो सुँदरैया।
कुंभनदास प्रभु मानि लई रित गिरि-गोबरधन-रैया॥

(६) चतुर्भुजदास—ये कुंमनदास जी के पुत्र श्रौर गोसाईं विद्यल- नाथजी के शिष्य थे। ये भी श्रष्टछाप के कवियों मे हैं। इनकी भाषा चलती श्रौर मुव्यवस्थित है। इनके बनाए तीन ग्रंथ मिले हैं—द्वादशयश, मिक्त-प्रताप, हितजू को मंगल।

इनके त्र्यतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं। एक पदनीचे दिया जाता है—

जसोदा ! कहा कहीं हीं बात ?

तुम्हरे सुत के करतव मो पै कहत कहे नहिं जात ॥ भाजन फोरि, ढारि सव गोरस, छै मास्रन द्रिध खात । जो बरजों तो घाँखि दिखावै, रंचहु नाहिं सकात ॥ श्रीर श्रटपटी कहें लों बरनों, छुवत पानि सो गात । दास चतुर्भुज गिरिधर गुन हों कहति कहति सकुचात ॥

(७) छीतस्वामी—ये विद्वलनाथजी के शिष्य श्रीर श्रष्टछाप के श्रंतर्गत थे। पहले ये मथुरा के एक मुसंपन्न पडा थे श्रीर राजा वीरजल ऐसे लोग इनके जनमान थे। पंडा होने के कारण ये पहले बड़े श्रक्खड़ श्रीर उद्दंड थे, पीछे गोस्वामी विद्वलनाथजी से दीन्ना लेकर परम शात भक्त हो गए श्रीर श्रीकृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। इनकी रचनाश्रों का समय सवत् १६१२ के इघर मान सकते हैं। इनके फुटकल पद ही लोगों के मुंह से मुने जाते हैं या इघर उपर संग्रहीत मिलते हैं। इनके पदों में श्रुगार के श्रातिरिक्त व्रजभूमि के प्रति प्रेमव्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। 'हे विधना तो सो श्रंचरा पश्रार मांगों जनम जनम दीजो याही व्रज वसिजों पद इन्हीं का है। श्रष्टछाप के श्रीर कवियों की सी मधुरता श्रीर सरसता इनके पदों में पाई जाती है, देखिए—

भोर भए नवकुज-सद्न तें श्रावत लाल गोबद्धेनधारी।
लट पर पाग मरगजी माला, सिथिल अंग डगमग गति न्यारी॥
बिनु-गुन माल बिराजित उर पर, नखझत द्वैजचंद श्रनुहारी।
हीतस्वामि जव चितए मो तन, तब ही निरिष्ट् गई बिलहारी॥

( क् ) गोविंदस्वामी—ये ग्रांतरी के रहनेवाले सनाट्य ब्राह्मण् थे जो विरक्त की माँति श्राकर महावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी विद्वलनाथ की शिप्य हुए जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें श्रष्टछाप में लिया। ये गोवर्डन पर्वत पर रहते थे श्रीर उसके पास ही इन्होंने कदंवों का एक श्रच्छा उपवन लगाया था जो श्रब तक "गोविंदस्वामी की कदंव खंडी" कहलाता है। इनका रचना काल संवत् १६०० श्रीर १६२५ के भीतर ही माना जा सकता है। ये किव होने के श्रितिरक्त बड़े पक्के गवैए भी थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिये श्राया करते थे। इनका ईनाया एक पद दिया जाता है—

प्रात समय उठि जसुमित जननी गिरिधर सुत को उबिट न्हवाबित। किरि सिंगार बसन भूषन सिंज फूलन रिच रिच पाग बनावित॥ छुटे बंद बागे श्रित सोभित, बिंच बिच चोव श्ररगजा लावित। सूथन लाल फूँदना सोभित, श्राजु कि छुबि कछु कहित न श्रावित॥ विबिध छुसुम की माला उर धिर श्री कर मुरली बेत गहाबित। छै दरपन देखे श्रीमुखं को, गोविंद श्रमु चरनि सिर नावित॥

(९) हितहरिवंश — राधावल्लमी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हितहरिवंश का जन्म संवत् १५५६ मे मथुरा से ४ मील दिल्लाण बादगाँव मे हुआ था। राधावल्लमी संप्रदाय के पंडित गोपालप्रसाद रामी ने जन्म संवत् १५३० माना है, जो सब घटनाओ पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। ओरछा-नरेश महाराज मधुकरशाह के राजगुरु श्रीहरिराम व्यासजी संवत् १६२२ के लगभग आपके शिष्य हुए थे। हितहरिवंशजी गौड ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र और माता का नाम तारावती था।

कहते हैं हितहरिवंशजी पहले माध्वानुयायी गोपालभट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिकाजी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित सप्रदाय को माध्व संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हितहरिवशजी के चार पुत्र और एक कन्या हुई। पुत्रों के नाम बनचंद्र, कृष्ण्चंद्र, गोपीनाथ और मोहनलाल थे। गोसाईजी ने संवत् १५८२ में श्री राधा-वह्मभजी की मूर्ति बंदावन में स्थापित की और वही विरक्त माव से रहने लगे। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान् और भाषा-काव्य के अच्छे ममंत्र थे। १७० क्लोकों का "राधासुधानिधि" आप ही का रचा कहा जाता है। व्रजमाधा की रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, पर है बड़ी सरस और हृदयग्राहिणी। आपके पदी का संग्रह "हित चौराक्षी" के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें ८४ पद हैं। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका (५०० पृष्ठों की) व्रजमाधा गद्य में है।

्इनके द्वारा व्रजमाषा की काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुँची है। इनके कई शिष्य अञ्छे अञ्छे कूवि हुए हैं। हरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास पर बड़े चुमते पद कहे है। सेवकजी, ध्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए हैं। ग्रापनी रचना की मधुरता के कारण हितहरिवंश की श्रीकृष्ण की वंशी के श्रवतार कहे जाते हैं। इनका रचना-काल सवत् १६०० से संवत् १६४० तक माना जा सकता है। 'हित चौरासी' के श्रातिरिक्त इनकी फुटकल बानी भी मिलती है, जिसमें सिद्धात संबंधी पद्य है। इनके 'हित चौरासी' पर लोकनाथ किन ने एक टीका लिखी है। वृंदाबनदास ने इनकी स्तुति श्रीर वंदना मे 'हितजी की सहस्रनामावली,' श्रीर चतुर्भ जदासने 'हितजू को मगल' लिखा है। इसी प्रकार हितपरमानंदजी श्रीर वजनीवनदास ने इनकी जन्म विधाइयाँ लिखी है। हितहरिवंश जो की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते है जिनसे इनकी वर्णन प्रचुरता का परिचय मिलेगा—

( सिद्धांत-संवंधी कुछ फुटक्ल पदों से ) रहो कोउ काहू मनहिं दिए ।

मेरे प्राननाथ श्री स्यामा सपथ करो तिन छिए॥ जो श्रवतार-कदंब भजत है धिर इट झत जु-हिए। तेऊ उमिंग तजत मर्यादा बन विहार ,रस पिए॥ खोए रतन फिरत जे घर घर कौन काज इमि जिए १ हितहरिवंस श्रनत सच्च नाही बिन या रसिंह पिए॥

ं (हित-चौरासी से )

व्रज द्वाव तस्ति कद्व मुकुट-मिन स्यामा श्राज बनी।
नख सिख लों श्रॅग अंग माधुरी मोहे स्थाम धनी॥
यों राजित कवरी गूथित कच कनक-कंज-बदनी।
चिकुर चंदिकन बीच श्रधर विधु मानौ श्रसित फनी॥
सौभग रस सिर स्रवत पनारी पिय सीमंत ठनी।
श्रुकुटि काम-कोदंड, नैन शर, कज्जल-रेख श्रनी॥
भाव तिलक, ताटंक गंड पर, नासा जलज मनी।
दसन कुंद्र, सरसाधर पह्नव, पीतम-मन-समनी॥
हितहरिवंस प्रसंसित स्थामा कीरित विसद घनी।
गावन श्रवनिन सुनत सुखाकर विश्व-दुरित-दवनी॥

Ş

विपिन घन छुंज रित केलि भुज मेलि रुचि
स्थाम स्थामा मिले सरद की जामिनी।
हदय श्रिति फूल, रसमूल पिय नागरी
कर निकर मत्त मनु विविध गुन रागिनी॥

कर निकर मत्त मनु विविध गुन रागिनी ॥ सरस गति हास परिहास त्रावेस बस

द्लित दल मदन बल कोक रस जामिनी।

हितहरिबंस सुनि लाल लावन्य भिदे प्रिया श्रति सूर सुख-सुरत संग्रामिनी॥

(१०) गदाधर भट्ट—ये दिल्ए बाह्य थे। इनके जन्म-संवत् त्रादि का ठीक-ठीक पता नहीं। पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। इनका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों से भी होता है—

> भागवत सुधा वरखे बदन, काहू को नाहिन दुखद । गुण-निकर गदाधर भट्ट श्रति सबहिन को लागे सुखद ॥

श्री चैतन्य महाप्रभु का श्राविर्भाव संवत् १५४२ मे श्रीर गोलोकवास १५८४ में माना जाता है। श्रतः संवत् १५८४ के भीतर ही श्रापने श्री महाप्रभु से दीचा ली होगी। महाप्रभु के जिन छः विद्वान् शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्कृत श्रंथों की रचना की थी उनमें जीव गोस्वामी भी थे। वे वृंदाबत में रहते थें। एक दिन दो साधुश्रो ने जीव गोस्वामी के सामने गदाघर भट्टजी का यह पद सुनाया—

सखी हों स्याम रंग रँगी।

संग हुतो श्रपनो सपनो सो सोइ रही रस खोई। जागेहु श्रागे दृष्टि परे, सिख, नेकु न न्यारो होई॥ एक जु मेरी श्रॅं खियिन में निसि द्यौस रह्यों किर भौन। गाय चरावन जात सुन्यो, सिख, सो धों कन्हैया कौन? कासों कहीं कौन पितयावे, कौन करे बकवाद? कैसे कै कहि जात गदाधर गूँगे तें गुर-स्वाद?

देखि बिकाय गई वह मूरति, सूरत माहिं पगी॥

इस पद को सुन जीव गोस्वामी ने भद्दजी के पान यह क्लोक लिख भेजा— श्रनाराध्य राधा-पदाम्भोजयुग्ममनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदाङ्कम् । श्रसम्भाष्य तद्वावगम्भीरचित्तान् कुतःश्यामासन्धोः रसस्यावगाहः॥

यह श्लोक पढ़कर महजी मूर्जिछत हो गए। फिर सुध ग्राने पर सीधे बृंदा बन में जाकर चैतन्य महाप्रमु के शिष्य हुए। इस बृत्तात को यदि ठीक माने तो इनकी रचनात्रों का ग्रारंभ १५० से मानना पड़ता है ग्रीर ग्रंत संवत् १६०० के पीछे। इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव स्रदासजी के रचनाकाल के साथ साथ ग्राथवा उससे भी कुछ पहले से मानना होगा।

. संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दो पर इनका बहुत विस्तृत ग्राधिकार था। इनका पद-विन्यास बहुत ही सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदासजी के समान इन्होंने संस्कृत पदो के ग्रातिरिक्त संस्कृत-गर्मित भाषा-कविता भी की है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं—

जयति श्रीराधिके, सकल-सुख-साधिके,
तरुनि-मनि नित्य नवतन किसोरी।
कृष्ण्तन-लीन-मन, रूप की चातकी,
कृष्ण्-सुख हिम-किरन की चकोरी।।
कृष्ण्-हग्-मृंग विश्राम हित पिंचनी,
कृष्ण् - हग - मृगज - बंधन सुढोरी।
कृष्ण् - श्रुत्ता - मकरंद की मधुकरी,
कृष्ण् - गुण् - गान - रसिंधु बोरी॥
विमुख पर चित्त तें चित्त जाको सदा,
करित निज नाहू की चित्त चोरी।
प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बनै,
श्रुमित महिमा, इतै बुद्धि थोरी॥

मूलति नागरि नागर लाल । मंद मंद सब सखी झुलावति, गावति गीत रसाल ॥ फरहरात पट पीत नील के, अंचल चंचल चाल।

मनहुँ परस्पर उमिंग ध्यान छिंब प्रकट भई तिहि काल।

सिलिसिलात अति प्रिया सीस तें लटकित बेनी भाल।

जनु पिय-मुक्कट-बरहि-अम वस तहुँ व्याल बिकल विहाल।

मलीमाल प्रिया के उर की, पिय तुलसीदल माल।

जनु सुरसिर रिवितनया मिलिकै सोभित श्रेनि-मराल।

स्यामल गौर परस्पर प्रति छिंब सोभा बिसद विशाल।

निरिल गदाधर रिसककुँविर मन पर्यो सुरसं-जंजाल।

(११) मोरावाई—ये मेड़ितया के राठौर रत्निसंह की पुत्री, राव दूदां की पौत्री और जोधपुर के वसानेवाले प्रसिद्ध राव जोधां की प्रपौत्री थीं। इनका जन्म छंवत् १५७३ में चोकड़ी नाम के एक गाँव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महागणा-कुमार भोजराजजी के साथ हुआ। था ये आरंभ ही से कुष्णमिक्त में लीन रहा करती थीं। विवाह के उपरांत थोड़े दिनों में इनके पित का परलोकवास हो गया। ये प्रायः मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तो और संतों के बीच श्रीकृष्ण भगवान् की मूर्ति के सामने आनंद-मम होकर नाचती और गाती थीं। कहते हैं कि इनके इस राजकुलविकद आचरण से इनके खजन लोकनिदा के मय से रुष्ट रहा करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विवादने का प्रयत्न किया गया, परः भगवत्कुपा से विष का कोई प्रभाव इनपर न हुआ। घरवालों के व्यवहार से खिल होकर ये द्वारका और वृदावन के मिंदरों में घूम घूमकर भजन सुनाया करती थीं। जहाँ जातीं वहाँ इनका देवियों का सा सम्मान होता। ऐसा प्रसिद्ध है कि घरवालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदासजी को यह पद लिखकर भेजा था—

स्वस्ति श्री तुलसी छल्भूषन दूपन-हरन गोसाई।
बारिह बार प्रनाम करहु, श्रव हरहु सोक समुदाई।
घर के स्वजन हमारे जेते स्वन्ह उपाधि बढ़ाई।
साधु-संग श्ररु भजन करत मोहि देत कलेस महाई॥
मेरे मात-पिता के सम हो, हिरभक्तह सुखदाई।
हमको कहा उचित करिवो है, सो लिखिए समभाई॥

इसपर गोस्वामी ने विनयपत्रिका का यह पद लिखकर भेजा — , ा विकास मिय न राम बैदेही। 🚉 र

सो नर तज़िय कोटि वैरी सम जद्यपि परम सनेही॥ नाते सबै राम के मनियत सुहद सुसेन्य - जहाँ लौं। अंजन कहा श्रांखि जी फूटे, बहुतक कहीं कहाँ ली॥

पर मीराबाई की मृत्यु द्वारका में संवत् १६०३ में हो चुकी थी। स्रतः यह जनश्रुति किसी की कल्पना के आधार पर-ही चल, पड़ी । .- ः

मीराबाई, की, उपासना- 'माधुर्य' भाव की थी ऋर्थात् वे ऋपने इष्टदेव श्रीकृष्ण की भावना वियतम या पति के रूप में करती थीं। पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश ग्रानिवार्थ्य है । इसी हंग की उपासना का पंचार सूकी भी कर रहे थे ऋतः उनका संस्कार भी इंनपरं त्रवश्य कुछ पड़ा। जब लोग इन्हे खुले मैदान मदिरो मे पुरुषो के सामने जाने से मना करते 'तब ये कहती किं 'क्लंब्या के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके 'सामने 'मै लजा करूँ ?' मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्ती में है और इनका गुणगान नाभाजी, धुंवदास, व नेयासजी, मल्कदास आदि सव भक्तों ने किया है। इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में हैं ग्रीर कुछ विशुद्ध साहित्यिक व्रजभाषा में। पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनंके बनाए 'चार ग्रंथ कहे जाते हैं- नरसीजी का मायरा, गीत-गोविंद टो है। , राग गोविंद, राग सोरठ के पद। इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं—

वसो मेरे नैनन में नँदलाल ।

मोहनि मूरति, साँवरि सूरति, नैना वने रसाल॥ मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, श्ररुन तिलक दिए भाल। . श्रघर सुधारस सुरली राजति, उर 'वैजंती माल ॥ छुद्र घंटिका कटि तट सोभित, नूपुर शब्द रसालं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मक्तवछलं गोपाल॥

# मन रे परिस हिर के चरन।

सुभग सीतलं कमल-कोमल त्रिविध-ज्वाला-हरन ।।
जो चरन प्रहलाद परसे इंद्र-पदवी-हरनं ।
जिन चरन ध्रुव श्रदल कीन्हों राखि श्रपनी सरन ॥
जिन चरन श्रह्मांड भेंट्यो नखसिखों श्री भरन ।
जिन चरन प्रसु परस लीन्हें तरी गौतम-घरनि ।।
जिन चरन धारथो गोबरधन गरब-मघवा-हरन ।
दास मीरा लाल गिरधर श्रगम तारन तरन ।।

(१२) स्वामी हरिदास—ये महात्मा वृंदावन मे निंवार्कमतांतर्गत टट्टी-संप्रदाय के संस्थापक थे श्रीर श्रकबर के समय मे एक सिद्ध भक्त श्रीर -संगीत-कला-कोविद माने जाते थे। कविता-काल १६०० से १६१७ ठहरता है। प्रसिद्ध गायनाचार्य्य तानसेन इनका गुरुवत् सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध है कि त्राकनर बादशाह साधु के वेश मे तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिये गया था। कहते है कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और उन्होंने जान-शूमकर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदासजी ने उसी गान को शुद्ध करके गाया। इस युक्ति से त्र्यकवर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे श्रकवर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाही धर इन्होंने स्वीकृत न की ! इनका जन्म-संवत् आदि कुछ ज्ञात नहीं, पर इतना निश्चित है कि ये सनाट्य ब्राह्मण् थे जैसा कि सहचरिसरनदासजी ने, जो इनकी शिष्यपरंपरा मे थे, लिखा है। बुंदाबन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधुवन मे रहे थे। इनके पद कठिन राग-रागिनियों में गाने योग्य है, पढ़ने में कुछ कुछ उबड़-खाबड़ लगते हैं। पद-विन्यास भी श्रौर कवियों के समान सर्वत्र मधुर स्त्रीर कोमल - नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट हैं। इनके पदों के तोन-चार संग्रह 'हरिदास्जी के ग्रंथ,' 'स्वामी हरिदासजी के पद,' 'हरिदासजी की बानी' त्रादि नामों से मिलते हैं। एक पद देखिए--

ज्योंही ज्योंही तुमं राखत हो, त्योंही त्योंही रहि्यत हों, हे हरि ! श्रीर श्रपरचे पाय घरों सुती कहों कीन के पेंड भरि॥ जदिप हों अपनो भायो कियो चाहों, कैसे करि सकों जो तुम राखी पकरि। कहै हरिदास पिंजरा के जनावर लों तरफाय रह्यों उदिवे को कितोऊ करि॥

(१३) सूरदास मदनमोहन—ये अकबर के समय में संडीले के अमीन थे। जाति के ब्राह्मण और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। ये जो कुछ पास में ज्ञाता प्रायः सब साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे। कहते हैं कि एक बार संडीले तहसील की मालगुजारी के कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे। इन्होंने सबका सब साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए जिनके भीतर कागज के चिट यह लिखकर रख दिए— \*

तेरह लाख सँडीले श्राए, सब साधुन मिलि गटके। सूरदास मदनमोहन श्राधी रातहि सटके॥

श्रीर श्राधी रात को उठकर कहीं भाग गए। वादशाह ने इनका श्रापराध चमा करके इन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर बुंदाबन मे रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरल होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद स्रसागर में मिल गए। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं। कुछ फुटकल पद लोगों के पास मिलते हैं। इनका रचनाकाल सवत् १५६० श्रीर १६०० के बीच श्रानुमान किया जाता है। इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं—

मधु के मतवारे स्याम ! लोलो प्यारे पलकें ? सीस मुकुट लटा छुटी और छुटी अलकें ॥ सुर नर मुनि द्वार ठाढे, दरस हेतु कलकें । नासिका के मोती सोहै बीच लाल ललकें ॥ कटि पीतांबर मुरली कर अवन छुंडल मलके । सूरदास मदनमोहन दरस देहों भल के ॥

नवल किसोर नवल नागरिया।

श्रपनी भुजा स्थाम भुज ऊपर, स्थाम भुजा श्रपने उर धरिया ॥ करत विनोद तरनि-तनथा तट, स्थामा स्थाम उमि रस भरिया ॥ यौं लपटाइ रहे उर श्रंतर मरकत मिन कंचन ज्यों जरिया ॥

उपमाः को घन ःदामिनि 'नाहीं, क्रॅंदरप कोटि वारने करिया । स्र्र ; मदनमोहन विक्त कोरी नदनंदन वृषभानु-दुलरिया॥ (१८) श्री भट्ट—ये निंबार्क एप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान् केशव काश्मीरी के प्रधान शिष्य थे । इनका जन्म संवृत् ए१५६५ मे अनुमान किया जाता है त्रातः इनका किविता-काल सवत् ,१६२५ या उसके कुछ त्रागे तक माना जा सकता है। इनकी कविता सीधी-सादी ज्योर चलती. भाषा मे है। पद भी प्रायः छोटे छोटे है । इनकी कृति भी अधिक विस्तृत नहीं है पर 'युगल शतक' नाम का इनका १,००,पदो, का एक ग्रंथ कृष्णभक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। 'युगल शतक' के अतिरिक्त इनकी एक और छोटी सी पुस्तक 'ग्रादि बानी' भी मिलती है। ऐसा प्रसिद्ध है कि नवःये तन्मय होकर ग्रपने पद गाने लगते थे तब कभी कभी उसी पद के ध्यानानुरूप इन्हें भगवान् की भालक प्रत्यच्च मिल जाती थी। एक बार वे यह मलार गा रहे थे-भीजत कब देखों इन नैना।

स्यामाजू की सुर्ग चूनरी, मोहन की उपरैना ॥ कहते हैं कि राधाक्तव्या इसी रूप मे इन्हें, दिखाई पड़ गए और इन्होंने पद इस प्रकार पूरा किया-

स्यामा स्याम कुंजतर ठाढ़े, जतन कियो' कुछु मैं ना। श्रोमट उमिं घटा चहुँ दिसि से घिरि श्राई जल-सेना॥ इनके 'शुगल शतक' से दो पद उद्धृत किए जाते हैं—

मोहन कुंज, मोहन वृंदाबन, मोहन जसुना-पानी ॥ मोहन नारि सकल गोकुल की बोलंति श्रमरित बानी। श्रीभट के प्रभु मोहन नागर, मोहनि राघा रानी ॥

बसी मेरे नैनिन में दोड़ चंद्। गोर-बद्दि वृषभानु-नंदिनी, स्यामबरन नँदनंद ॥ , गोलक रहे लुभाय रूप में निरखत् श्रानँदकंद । जय श्रीमद्द प्रेमरस-बंधन, क्यों छूटै दद फंद् ॥ (१४) व्यासर्जी—इनका पूरा नाम हरीराम व्यास था श्रीर ये श्रीरछा के रहनेवाले सनाट्य शुक्त ब्राह्मण थे। श्रीरछानरेश मधुकरसाह के ये राजगुर थे। पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैज्याव थे, पीछे हितहरिवंशजी के शिष्य होकर राघावल्लमी हो गए। इनका काल सबत् १६२० के श्रासपास है। पहले ये संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे श्रीर सदा शास्त्रार्थ करने के लिये तैयार रहते थे। एक बार बंदावन मे जाकर गोस्वामी हितहरिवंशजी को शास्त्रार्थ के लिये लाकारा। गोसाईजी ने नम्र भाव से यह पद कहा—

यह जो एक मन बहुत ठौर करि कहि कौने संचु पायो। जहाँ तहाँ विपेति जार जुवती ज्यो प्रगट पिगला गायो॥

यह पद सुन व्यासनी चेत गए श्रीर हितहरिव्ंशनी के श्रनन्य भक्त हो गए। उनकी मृत्यु पर इन्होंने इस प्रकार श्रपना शो्क प्रकट किया—

हुतो रस रसिकन को ग्रांघार।
विन हरिबंसिंह सरस रीति को कापै चलिहै भार ?
को राधा दुलरावै गावै, बचन सुनावै चार ?
वृंदाबन की सहज माधुरी, किहेंहै कीन उदार ?
पद-रचना ग्रंब कापै हुँहै ? निरस मयो संसार।
बड़ो ग्रमाग ग्रनन्य समा को, उठिगो ठाट सिंगार॥
जिन बिन दिन छिन जुग सम बीतत सहज रूप-ग्रागार।
व्यास एक कुल-कुमुद-चंद बिनु उद्धगन जूठी थार॥

जब हितहरिवंशाजी से दीना लेकर व्यासनी बृंदावन में ही रह गए तब महाराज मधुकरसाह इन्हें श्रोरछा ले जाने के लिये श्राए, पर ये बृंदाबन छोड़कर न गए श्रोर श्रधीर होकर इन्होंने यह पद कहा—

चृंदावन के कि हमारे मात पिता सुत बंध।
गुरु गोविंद साधुगति मति सुख, फल फूलन की गंध॥
इनहिं पीठीं दैं अनत डीठि करें सो श्रंधन में श्रंध।
ज्यास इनहिं छोड़े श्रो छुड़ावे ताको परियो कंध॥

इनकी रचना परिमाण में भी बहुत विस्तृत है श्रीर विषय-मेद के विचार से भी श्रिषकांश कृष्ण मक्तों की अपेदाा व्यापक है। ये श्रीकृष्ण की बाललीला श्रीर श्रृंगारलीला में लीन रहने पर भी बीच-बीच में संसार पर भी दृष्टि डाला करते थे। इन्होंने तुलसीदासजी के समान खलों, पाखंडियों श्रादि का भी स्मरण किया है श्रीर रसगान के श्रितिरक्त तन्त्व-निरूपण में भी ये प्रवृत्त हुए हैं। प्रेम को इन्होंने श्रारिर-व्यवहार से श्रलग 'श्रतन', श्रृथात् मानसिक या श्राध्यात्मिक वस्तु कहा है। ज्ञान, वैराग्य श्रीर भिक्त तीनों पर बहुत रे पद श्रीर साखियाँ इनकी मिलती है। इन्होंने एक 'रास पंचाध्यायी' भी लिखी है जिसे लोगों ने भूल से सरसागर में मिलां लिया है। इनकी रचना के थोड़े से उदाहरण यहाँ दिए जाते है—

श्राज कञ्ज कुंजन में वरपा सी।

वादल-दल में देखि सखी री ! चमकित है चपला सी ॥ । नान्हीं-नान्हीं बूँदन कछ धुरवा से, पवन बहै सुखरासी । मंद-मंद गरज़िन सी सुनियत, नाचित मोर-सभा सी ॥ 'इंद्रधनुष बगपंगति डोलित, बोलित कोककला सी । इंद्रबधू छिब छाइ रही मनु, गिरि पर अरुन-घटा सी ॥ उमिंग महीरुह स्यों मिह फूली भूली सृगमाला सी । रटित प्यास चातक ज्यों रसना, रस पीवत हू प्यासी ॥

सुघर राधिका प्रवीन बीना, बर रास रच्यो, स्याम संग वर सुढंग तरिन-तनया तीरे। श्रानँदकंद वृंदावन सरद मंद्र मंद पवन,

कुसुमपुंज तापदवन, धुनित कल कुटीरे ॥ रुनित किंकनी सुचारु, नृपुर तिमि बलय हारु, श्रंग बर मृदंग ताल तरल रंग भीरे । गावत श्रति रंग रह्यो, मोपे नहिं जात कह्यो, व्यास रसप्रवाह बह्यो निरखि नैन सीरे ॥ (साखी) व्यास न कथनी काम की, करनी है इक सार।

भक्ति बिना पंडित बृथा ज्यों खर चंदन-भार।।

श्रपने श्रपने मत लगे बादि मचावत सोर।

ज्यों त्यों सबको सेइबो एकै नंदिकसोर।।

प्रेम श्रतन या जगत में जाने बिरला कोय।

व्यास सतन क्यो परिसहै पिच हाज्यो जग रोय।।

सती, स्रमा संत जन इन समान निहं श्रीर।

श्रमम पंथ पै पग धरै, डिगे न पावें ठौर।।

(१६) रसखान—ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होने 'प्रेम- वाटिका' में ऋपने को शाही खानदान का कहा है—

देखि गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान। छिनहि बादसा-बंस की ठसक छोंडि रसखान।।

संभव है पठान बादशाहों की कुलपरंपरा से इनका संबंध रहा हो। ये बड़े भारी कृष्णभक्त श्रीर गोस्वामी विद्यलनाथ को के बड़े कुपापात्र शिष्य थे। "दो सौ बावन वैष्ण्वों की वार्ता" में इनका ब्रुत्तात श्राया है। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर श्रासक्त थे। एक दिन इन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान् से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रखलान् का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से मर्माहत होकर ये श्रीनाथ को हूँ इते हूँ इते गोकुल श्राए श्रीर वहाँ गोश ई विद्यलनाथ की से दीना ली। यही श्राख्यायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं जिस स्त्री पर ये श्रासक्त थे वह बहुत मानवती थी श्रीर इनका श्रनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद्भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमे गोपियों के श्रनन्य श्रीर श्रलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हे ध्यान हुश्रा कि उसी से क्यों न मन लगाया जाय जिसपर इतनी गोपियों मरती थीं। इसी बात पर ये बृदाबन चले श्राए। 'प्रेमवाटिका' के इस दोहे का संकेत लोग इस घटना की श्रोर वताते हैं—

तोरि मानिनी तें हियो फोरि मोहिनी-मान। प्रेमदेव की छविहि लिख, भए मियाँ रसखान।

इन प्रवादों से कम से कम इतना ऋंवश्य सूचित होता है कि ऋारंभ से ही ये बड़े प्रेमी जीव थे। वही प्रेस ऋत्यंत गूढ़ भगवंद्धित में परिण्त हुआ। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सबैयों मे निकले कि जन-साधारण प्रेम या शृंगार संबंधी कवित्त-सवैयों को ही 'रसंखान' कहने लगे—जैसे 'कोई रसंखान सुनाम्रो'। इनकी भाषा बहुत चर्लती, संरंस श्रौर शब्दार्डवर-मुक्त होती थी। शुद्ध वज-भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं मे है वह ग्रन्यत्र दुर्लभ हैं। इनका रेचेंना-काल संवत् १६४० के उपरांत ही माना जा सकता है क्योंकि गोसाई विद्वलनाथजी का गोलोकवास संवत् १६४३ मे हुन्ना था। प्रेमवाटिका का रंचना काल सवत् १६७१ है। ग्रातः उनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी मधुर वाणी स्फ़रित हुई होगी। इनकी कित परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है पर जो है वह प्रेमियो के मर्म को स्पर्श करनेवाली है। इनकी दो छोटी छोटी पुस्तकें ऋव तक प्रकाशित हुई है-प्रेम-वार्टिका (दोहे) ग्रीर सुजान-रसखान (कवित्त-सवैया)। श्रीर कृष्णभक्तो के समान इन्होंने 'गीतकाव्य' का आश्रय न लेकर कवित्त सवैयों मे अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। व्रजभूमि के सच्चे-प्रेम से परिपूर्ण ये दो सवैये इनके ग्रत्यंत प्रसिद्ध हैं—

मानुष हों तो वही रसखान बसौं सँग गोकुल गाँव के ग्वारन । जो पसु हों तो कहा बसु मेरो चरों नित नंद की धेनु मँमारन ।। पाहन हों तो वही गिरि को जो कियो हिर छत्र पुरंदर-धारन । जो खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिंदि कूल कदंब की डारन ।।

या लकुटी श्रह कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तिज डारों। श्राठहु सिद्धि नवौ निधि के सुख नंद की गाय चराय विसारों।। नैनन सों रसखान जवे वज के वन वाग तड़ाग निहारों। केतक ही कलघौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों।।

श्रनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती श्रौर सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच मे भावो की बड़ी ही सुंदर व्यंजना है। लीला-पच को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारिगी रचनाएँ की हैं। भगवान् प्रेम के वशीभूत है, जहाँ प्रेम है वहीं प्रिय है, इस बातको रसखान यो कहते हैं—

ब्रह्म मैं हूँ ह्यो पुरानन-गानन, वेदिरचा सुनी चौगुने चायन।
देख्यो सुन्यो कबहूँ न कहूँ वह कैसे सरूप श्री कैसे सुभायन॥
टेरत हेरत हारि पञ्यो, रसखान बतायो न लोग लुगायन।
देख्यो दुरो वह कुंज-कुटीर में बैठो पलोटत राधिका-पायँन॥

#### कुछ श्रीर नमूने देखिए---

मोर पखा सिर ऊपर राखिहों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। श्रोढ़ि पीतांवर लै लकुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी॥ भावतो सोई मेरो रसखान सो तेरे कहे संब स्वॉग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की श्रधरान-धरी श्रधरा न धरोंगी॥ सेस महेस गनेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरंतर गावें। जाहि श्रनादि श्रनंत श्रखंड श्रक्केंद्र श्रभेद सुवेद बतावें॥ नारद से सुक व्यास रटें पचि हारे तऊ पुनि पार न पावें। ताहि श्रहोर की छोहरियाँ छिछ्या भर छाछ पै नाच नचावें॥

# ( प्रेम-वाटिकां से )

जेहि विनु जाने कछुहि नहिं जान्यो जात बिसेस। सोइ प्रेम जेहि जान के रहि न जात कछु सेसं॥ प्रेमफॉस सों फॅंसि मरे सोई जिये सदाहि। प्रेम-मरम जाने विना मरि कोउ जीवत नाहिं॥

(१७) भ्रुवदास—ये श्री हितहरिवंशजी के शिष्य स्वम में हुए थे। इसके श्रितिरिक्त इनका कुछ जीवनकृत नहीं प्राप्त हुआ है। ये श्रधिकतर चृंदावन ही मे रहा करते थे। इनकी रचना बहुत ही विस्तृत है श्रीर इन्होंने पदों के श्रितिरिक्त दोहे, चौपाई, कवित्त, सबैये श्रादि श्रनेक छंदों में भिक्त श्रीर प्रेमतत्त्व का वर्णन किया है। छोटे मोटे सब मिलाकर इनके ४० ग्रंथ के लगभग मिले है जिनके नाम ये हैं—

वृंदावन-सत, सिगार-सत, रस-रतावली, नेह मंजरी, रहस्य-मंजरी, सुख-मंजरी, रित-मंजरी, वन-विहार, रंग-विहार, रस-विहार, ग्रानंद-दसा विनोद, रंग-विनोद, नृत्य-विलास, रंग-हुलास, मान-रस-लीला, रहसलता, प्रेमलता, प्रेमावली, भजन-कुंडलिया, भक्त-नामावली, मन-सिंगार, भजन-सत, प्रीति-चौवनी, रस-मुक्तावली, वामन बृहत्-पुराण की भाषा, सभा-मंडली, रसानंदलीला, सिद्धांत-विचार, रस-हीरावली, हित-सिंगार-लीला, व्रजलीला, श्रानंद-लता, श्रानुराग-लता, जीवदशा, वैद्यलीला, दान लीला, ब्याहलो।

नाभाजी के भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने 'भक्तनामावली' लिखी है जिसमे अपने समय तक के भक्तो का उल्लेख किया है। इनकी कई पुस्तकों में संवत् दिए हैं; जैसे—सभा-मंडली १६८१, बृंदावन-सत १६८६ और रसमजरी १६९८। अतः इनका रचना-काल संवत् १६६० से १७०० तक माना जा सकता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते है—

#### ( 'सिंगार-सत' से )

रूपज़ल उठत तरंग है कटाछ़न के,
ग्रंग ग्रंग मोरन की ग्रति गहराई है।
नैननको प्रतिबिंव पऱ्यो.है कपोलन में,
तेई भए मीन तहाँ, ऐसी उर ग्राई है॥
ग्रुरुन, कमल मुसुकान मानो फिब रही,
थिरकन बेसरि के मोती की सुहाई है।
भयो है मुद्ति सखी लाल को मराल-मन,
जीवन-जुगल श्रुव एक ठाँव पाई है॥

#### ( 'नेहमंजरी' से )

प्रेम बात कछु किह निहं जाई। उत्तरी चाल तहाँ सब भाई॥ प्रेम-बात सुनि बौरो होई। तहाँ सयान रहे निहं कोई॥ तन सन प्रान तिही छिन हारै। भली छुरी कछुवै न विचारै॥ ऐसो प्रेम उपजिहै जवहीं। हित ध्रुव बात वनैगी तवहीं॥

### ( 'भजन-सत' से )

वहु बीती थोरी रही, सोऊ बीती जाय। हित ध्रुव वेगि विचारि कै विस यृंदावन भ्रांय।। यसि वृंदावन श्राय त्यागि लाजिह श्रिममानिह।. प्रेम लीन ह्वे दीन श्रापको तृन सम जानिह।। सकल सार की सार, भजन तू करि रस-रीती। रे मन सोच विचार, रही थोरी, वहु वीती।।

कृष्णोपासक मक्त किवयों की परंपरा अब यही समास की जाती है। पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि ऐसे मक्त किव आगे और नहीं हुए। कृष्णगढ़-नरेश महाराज नागरीदासजी, अलवेली अलिजी, चाचा हितवृंदावनदासजी, भगवत् रिसक आदि अनेक पहुँचे हुए मक्त बराबर होते गए हैं जिन्होंने वड़ी सुदर रचनाएँ,की है। पर पूर्वोंक्त काल के भीतर ऐसे मक्त किवयों की जितनी प्रचुरता रही है उतनी आगे चलकर नहीं। वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए है! ये कृष्ण-मक्त किव हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा-स्रोत बहा गए हैं उसके प्रभाव से हमारे काव्य-चेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। 'दु:खवाद' की छाया आ आकर भी टिकने न पाएगी। इन मक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा-भारी उपकार है।

# प्रकर्ण ६ . भिक्तकाल की फुटकल रचनाएँ

जिन राजनीतिक ग्रौर सामाजिक परिस्थितियो के बीच भक्ति का काव्य-प्रवाह उमड़ा उनका सित्ति उल्लेख आरंभ हो चुका है । वह प्रवाह राजाओ या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंत्रित न था। वह जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था निसका प्रवर्तक काल था। न तो उसको पुरस्कार या यश के लोभ ने उत्पन्न किया था श्रीर न भय रोक सकता था। उस प्रवाह-काल के वीच त्रकबर ऐसे योग्य त्रौर गुग्गग्राही शासक का भारत के त्राधीश्वर के रूप मे प्रतिष्ठित होना एक त्राकिस्मक बात थी। त्रातः सूर त्रीर विलसी ऐसे भक्त कवीश्वरों के प्रादुर्भाव के कारणों में त्राकबर द्वारा संस्थापित शांति-सुख को गिनना भारी भूल है। उस शांति-सुख का परिग्णामस्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुन्रा वह दूसरे ढंग का था। उसका कोई निश्चित स्वरूप न था; सच पूछिए तो वह उन कई प्रकार की रचना-पद्धतियों का पुनरुत्थान था जो पठानों के शासन-काल की अशांति और विष्तव के बीच दब-सी गई थी और धीरे-धीरे लुप्त होने जा रही थीं।

पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कदृरपन के कारण दूर ही दूर रहे। श्रकबर की चाहे नीति-कुशलता कहिए, चाहे उदारता; उसने देश की परंपरागत संस्कृति मे पूरा योग दिया जिससे कला के चेत्र मे फिर से उत्साह का संचार हुआ। जो भारतीय कलावंत छोटे-मोटे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए 'संगीत को सहारा दिए हुए थे वे अब शाही दरबार मे पहुँचकर 'वाह वाह' की ध्वनि के बीच अपना करतब दिखाने लगे। जहाँ वचे हुए हिंदू राजाश्रो की सभाश्रो मे ही कविजन थोड़ा बहुत उत्साहित या पुरस्कृत किए जाते थे वहाँ अब बादशाह के दरबार में भी

१ देखो प्० ६०-६२।

उनका सम्मान होने लगा। किवयों के सम्मान के साथ साथ किवता का सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा कि अञ्दुर्रहीम खानखाना ऐसे उच्चपदस्थ सरदार क्या वादशाह तक व्रजभाषा की ऐसी किवता करने लगे—

> . जाको जस है जगत में, जगत सराहै जाहि । ताको जीवन सफत है, कहत श्रकव्यर साहि ।।

साहि श्रकब्बर एक समै चले कान्ह विनोद विलोकन वालहि । श्राहट तें श्रवला निरख्यो, चिक चौंकि चलो किर श्रातुर चालिहे ॥ त्यों बिल वेनी सुधारि धरी सु भई छिब यों ललना श्रक लालिह । चंपक चारु कमान चढावत काम ज्यों हाथ लिए श्रहि-बालिह ॥ नरहरि श्रोर गंग ऐसे सुक्षि श्रोर तानसेन ऐसे गायक श्रकवरी दरवार की शोभा बढ़ाते हैं।

यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी-काव्य को अग्रसर करने मे अवश्य सहायक '
हुई । वीर, श्रंगार और नीति की कविताओं के आविर्माव के लिये विस्तृत चेत्र
फिर खुल गए । जैसा आरंभकाल मे दिखाया जा चुका है, फुटकल कविताएँ
अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छप्य, किवत्त-सवैयो और दोहों में हुआ करती
थीं । मुक्तक रचनाओं के आतिरिक्त प्रवध-काव्य-परंपरा ने भी जोर पकड़ा और
अनेक अच्छे आख्यान-काव्य भी इस काल में लिखे गए । खेद है कि नाटकों
की रचना की ओर ध्यान नहीं गया । हृद्यराम के भाषा हनुमन्नाटक को नाटक
नहीं कह सकते । इसी प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्णभक्त कित्र व्यासजी (संवत् १६२०
के आसपास) के देव नामक एक शिष्य का रचा "देवमायाप्रपंचनाटक" भी
नाटक नहीं, ज्ञानवात्ती है ।

इसमें संदेह नहीं कि ग्रकनर के राजत्वकाल में एक ग्रोर तो साहित्य की चली ग्राती हुई परंपर को प्रोत्साहन मिला; दूसरी ग्रोर मक्क कियों की दिव्यवाणी का स्रोत उमड़ ज़ला। इन दोनों की सम्मिलित विभूति से ग्रकनर का राजत्वकाल जगमगा उटा ग्रौर साहित्य के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान हुग्रा। जिस काल में सूर ग्रौर तुलसी ऐसे मिक्त के ग्रवतार तथा नरहरि, गंग ग्रौर रहीम ऐसे निपुण मानुक कि दिखाई पड़ें उसके साहित्यक गौरव की ग्रोर ध्यान जाना स्वामाविक ही है।

(१) छोहल—ये राजपुताने की ग्रोर के थे। संवत् १५७५ में इन्होंने पंच-सहेली नाम की एक छोटी सी पुस्तक दोही में राजस्थानी-मिली भाषा में बनाई जो कविता की दृष्टि से ग्रन्छी नहीं कही जा सकती। इसमें पाँच सिलयों की विरह-वेदना का वर्णन है। दोहे इस दंग के हैं—

देख्या नगर सुहावना श्रधिक सुचंगा थानु । नाउँ चँदेरी परगटा जनु सुरलोक समान ।। ठाई ठाई सरवर पेखिय सूभर भरे निवाण । ठाई ठाई स्रवर पेखिय सूभर भरे निवाण । ठाई ठाई कुँवा बावरी सोहइ फटिक सवाँण ॥ पंद्रह सै पचहत्तरै पूनिम फागुण मास । पंच सहेली वर्णई कवि छीहल परगास ॥

इनकी लिखी एक 'वावनी' भी है जिसमे ५२ दोहे है। (२) लालचदांस-ये रायवरेली के एक हलवाई थे। इन्होंने सवत्

१५८५ में 'हिर-चरित्र'' श्रौर संवत् १५८७ में 'भागवत दशम स्कंघ भाषा'' नाम की पुस्तक श्रवधी-मिली भाषा में बनाई। ये दोनों पुस्तके काव्य की दृष्टि से सामान्य श्रेणी की हैं श्रौर दोहे चौपाइयों में लिखी गई हैं। दशम स्कंध भाषा का उल्लेख हिंदुस्तानी के फरासीसी विद्वान् गार्सा द तासी ने किया है श्रौर लिखा है कि उसका श्रनुवाद फरासीसी भाषा में हुश्रा है। 'भागवत भापा'' इस प्रकार की चौपाइयों में लिखी गई है—

पंद्रह सौ सत्तासी जहिया। समय विलंबित बरनों तहिया॥ मास ग्रसाढ़ कथा श्रनुसारी। हरिवासर रजनी उजियारी॥ सकल संत कहँ नावों भाथा। बलि बलि जैहों जादवनाथा॥ राय बरेली बरनि श्रवासा। लालच रामनाम के ग्रासा॥

(३) कुपाराम़—इनका कुछ बत्तात ज्ञात नहीं। इन्होने संवत् १५६८ में रस-रीति पर 'हिततरंगिणी' नामक ग्रंथ दोहों में बनाया। रीति या लच्ण- ग्रंथों में यह बहुत पुराना है। किब ने कहा है कि ग्रीर किवयों ने बड़े छंदों के विस्तार में श्रंगार-रस का वर्णन किया है पर मैंने 'सुघरता' के विचार से दोहों में वर्णन किया है। इससे जान पड़ता है कि इनके पहले ग्रीर लोगों ने भी रीति-

प्रथ लिखे थे जो त्राब नहीं मिलते है। 'हिततरंगिणी' के कई होहे विद्वारी के

दोहों से मिलते जुलते हैं। पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि यह ग्रंथ बिहारी के पीछे का है क्योंकि ग्रंथ में निर्माण-काल बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुन्ना है।—

सिधि निधि सिव सुख चंद्र लेखि माघ सुहि तृतियासु । हिततरंगिनी हो रची कवि हिंत परमं प्रकासु ॥

दो में से एक बात हो सकती है—या तो बिहारी ने उन टोहों को जान जूसकर लिया ग्रथवा वे दोहें पीछे से मिल गए। हिततरंगिणी के दोहें बहुत ही सरस, भावपूर्ण तथा परिमार्जित भाषा में हैं। कुछ नमूने देखिए—

लोचन चपल कटाच्छ सर श्रनियारे विपपूरि।
मन-मृग बेधें मुनिन के जगजन सहत विसूरि॥
श्राज्ञ सबारे हों गई नंदलाल हित ताल।
कुमुद कुमुदिनों के भट्ट निरखें श्रीरे हाल॥
पति श्रायो परदेस तें ऋतु वसंत को मानि।
ममिक ममिक निज महल में टहलें करे सुरानि॥

(४) महापात्र नरहिर वंदीजन—इनका जन्म संवत् १५६२ श्रीर मृत्यु संवत् १६६७ में कही जाती है। महापात्र की उपाधि इन्हें श्रकवर के दरवार से मिली थी। ये श्रक्नी-फतेहपुर के रहनेवाले थे श्रीर श्रकवर के दरवार में इनका बहुत मान था। इन्होंने छप्पय श्रीर किवत्त कहे है। इनके बनाए दो ग्रंथ परंपरा से प्रसिद्ध हैं—'रुक्मिणीमगल' श्रीर 'छप्पय नीति'। एक तीसरा श्रंथ 'किवत्त-सग्रह' भी खोज में मिला है। इनका वह प्रसिद्ध छप्पय नीचे दिया जाता है जिसपर, कहते हैं कि, श्रकवर ने गोवध बंद कराया था—

श्रिरहु दंत' तिनु धरै ताहि नहिं मार 'सकत कोइ। हम संतत तिनु चरहिं, वचन उच्चरहिं दौंन होइ॥ श्रमृत पय नित स्ववहिं, वच्छ महि थंमन जावहिं। हिंदुहि मधुर न देहिं, कटुक तुरकृहि न पियावहिं॥ कह किन नरहरि श्रकवर सुनौ विनवति गउ जोरे करन। श्रपराध कौन मोहि मारियत, मुप्हु चाम सेवइ चरन॥ (४) नरोत्तमदास—ये सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कसवे के रहने-वाले थे। शिवसिंह-सरोज में इनका संवत् १६०२ में वर्त्तमान रहना लिखा है। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इनका 'सुदामा-चरित्र' ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह छोटा है पर इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदयग्राहिणी है और किव की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे किवयों के समान भरती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक और खंड-काव्य 'ध्रुवचरित्र' भी लिखा है। पर वह कहीं देखने में नहीं आया। 'सुदामा-चरित्र' का यह सबैया बहुत लोगों के मुंह से सुनाई पड़ता है—

सीस पगा न भगा तन पै, प्रभु ! जानै को ग्राहि, बसै केहि ग्रामा । धोती फटी सी, लटी दुपटी श्ररु पायँ उपानह को नहिं सामा ।। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चिक सो बसुधा श्रभिरामा । पूछत दीनदयाल को धाम, बतावत श्रापनो नाम सुदामा ॥

कुष्णं की दीनवत्सलता श्रीर करुणा का एक यह श्रीर सवैया देखिए—

कैसे बिहाल बिवाइन सों भए, कंटक-जाल गड़ें पग जोए। हाय महादुख पाए सखा! तुम श्राए इतै न, कितै दिन खोए।। देखि सुदामा की दीन दसा करुना करिकै करुनानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो निहं, नैनन के जल सों पग धोए।।

(६) आलम—ये ग्रकत्रर के समय के एक मुसलमान किव थे जिन्होंने सन् ६६१ हिजरी ग्रर्थात् संवत् १६३६-४० मे "माधवानल कामकंदला" नाम की प्रेमकहानी दोहा-चौपाई मे लिखी। पाँच पाँच चौपाइयों (ग्रर्खालियों) पर एक एक दोहा या सोरठा है। यह श्रृंगाररस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती-है, ग्राध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमे जो कुछ रुचिरता है वह कहानी की है, वस्तु-वर्णन, भाव-व्यंजना ग्रादि की नहीं। कहानी भी प्राकृत या ग्रपभ्रंश-काल से चली ग्राती हुई कहानी है।

कवि ने रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है—

दिल्लीपति श्रकबर सुरताना । सप्तदीप में जाकी श्राना ।। धरमराज सब देस चलावा । हिंदू तुरुक पंथ सब लावा ।।

सन नौ से इकानवें ग्राही। करों कथा श्री बोलो ताही।।

(७) महाराज टोडरमळ—ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊँचे पद पर थे, पीछे अकबर के समय मे भूमिकर-विभाग के मंत्री हुए। इनका जन्म संवत् १८५० मे और मृत्यु संवत् १६४६ में हुई। ये कुछ दिनो तक बंगाल के स्वेदार भी थे। ये जाति के खत्री थे। इंन्होंने शाही दफ्तरों मे हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया जिससे हिंदु ओं का सुकाव फारसी की शिचा की ओर हुआ। ये प्रायः नीतिसंबंधी पद्म कहते थे। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, फुटकल कवित्त इधर-उधर मिलते हैं। एक कवित्त नीचे दिया जाता है—

जार को विचार कहा, गनिका को लाज कहा,
गदहा को पान कहा, श्राँधरे को श्रारसी।
निगुनी को गुन कहा दान कहा दारिद को,
सेवा कहा सूम की श्ररंडन की डार सी।
मदपी को सुचि कहाँ, साँच कहाँ छंपट को,
नीच को बचन कहा स्यार की पुकार सी।
टोडर सुकवि ऐसे हठी तो न टारे टरें,
भाव कहाँ सूधी बात भाव कहाँ फारसी।

(८) महाराज बोरवल — इनकी जन्मभूमि कुछ लोग नारनौल बतलाते हैं और इनका नाम महेशदास। प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक-स्तम है उस पर यह खुदा है— "संवत् १६३२ शाके १४६३ मार्ग वदी ५ सोमवार गंगादास-सुत महाराज वीरवल श्रीतीरथराज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखितं।" यह लेख महाराज बीरवल के संबंध में ही जान पड़ता है क्योंकि गंगादास श्रीर महेशदास नाम मिलते जुलते हैं जैसे कि पिता पुत्र के हुआ करते हैं। बीरवल का जो उल्लेख भूषण ने किया है उससे इनके निवासस्थान का पता चलता है—

हिज कनौज कुल कस्यपी रतनाकर-सुत धीर। वसत विविक्रम पुर सदा तरनि-तन्जा तीर॥ वीर बीरवल से जहाँ उपने कवि श्रक भूप। देव विहारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्ग्प॥

इनका जन्मस्थान तिकवॉपुर 'ही ठहरता है, पर कुल का निश्चय नहीं होता। यह तो प्रसिद्ध ही है कि ये ग्रक्बर के 'मंत्रियों में थे ग्रीर बड़े ही वाक्चतुर ग्रीर प्रत्युत्पन्नमित थे। इनके ग्रीर ग्रक्बर के बीच होनेवाले विनोद ग्रीर चुटकुले उत्तर भारत के गाँव गाँव मे प्रसिद्ध है। महाराज वीरवल व्रजमाण के ग्रच्छे किव थे ग्रीर किवयों का बड़ी उदारता से सम्मान करते थे। कहते है, केशवदासजी को इन्होंने एक बार छः लाख रुपए दिए थे ग्रीर केशवदासजी की पैरवी से ग्रोरछा-नरेश पर एक करोड़ का जुरमाना मुग्राफ करा दिया था। इनके मरने पर ग्रक्बर ने यह सोरठा कहा था—

दीन देखि सब दीन, एक न दीन्हो दुसह दुख। सो श्रव हम कहँ दीन, कछु नहि राख्यो वीरवल॥

इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती है, पर कई सौ कवित्तों का एक संग्रह भरतपुर में है। इनकी रचना ग्रालंकार ग्रादि काव्यांगों से पूर्ण ग्रौर सरस होती थी। कविता में ये ग्रापना नाम ब्रह्म रखते थे। दो उदाहरण नीचे ईद्ये जाते है—

उछिर उछिर केकी भाषे उरग पर,

उरग हू केकिन पे लपटें लहिक हैं।
केकिन के सुरित हिए की ना कछू है, भए

एकी किर केहिर, न बोलत वहिक है।।
कहे किव ब्रह्म वारि हेरत हिरन फिरें,
वैहर बहुत बढ़े जोर सों जहिक है।

तरिन के तावन तवा सी भई भूमि रही,
, दसहू दिसान में दवारि सी दहिक है।।

पूत कपूत, कुलच्छनि नारि, लराक परोसि, लजायन सारो । चंधु कुबुद्धि, पुरोहित लंपट, चाकर चोर, ध्रतीथ धुतारो ॥ साहव सूम, श्रड़ाक तुरंग, किसान कठोर, दिवान नकारो। ब्रह्म भने सुनु साह श्रकव्यर वारही वाँधि ससुद्र में डारो।।

(९) गंग — ये ग्रक्त्रर के दरवारी किव थे ग्रौर रहीम खानलाना इन्हें बहुत मानते थे। इनके जन्म-काल तथा कुल ग्रादि का ठीक वृत्त ज्ञात नहीं। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते है पर ग्राधिकतर ये ब्रह्मभट्ट ही प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा की ग्राज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले गए थे ग्रौर उसी समय मरने से पहले इन्होंने यह दोहा कहा था—

कवहुँ न भेंडुवा रन चढे, कबहुँ न वाजी वंव। सकल सभाहि प्रनाम करि विदा होत कवि गंग।।

इसके त्रातिरिक्त कई त्रौर कियों ने भी इस बात का उल्लेख वा संकेत किया है। देव किव ने कहा है—

"एक भए मेत, एक मीजि मारे हाथी"।

ये पद्य भी इस संबंध में ध्यान देने योग्य हैं-

सब देवन को दरवार जुऱ्यो तहूँ पिंगल छंद बनाय के गायो। जब काहू तें अर्थ कहो। न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो।। मृतलोक में है नर एक गुनी, कवि गंग को नाम सभा में बतायो। सुनि चाह भई परमेसर को तव गंग को लेन गनेस पठायो।

'गंग ऐसे गुनी को गयंद सो चिराइए।'

इन प्रमाणों से यह घटना ठीक ठहरती है। गंग किन बहुत निर्मीक होकर बात कहते थे। ये ग्रापने समय के नर-काव्य करनेवाले किनयों में श्रेष्ठ माने बाते थे। टासबी ने कहा है—

तुलसी गंग दुवौ भए सुकविन के सरदार।

कहते है कि रहीम खानखाना ने इन्हे एक छप्पय पर छत्तीस लाख रुपए दे डाले थे। वह छप्पय यह है—

> चिकत भँवर रहि गयो, गमन नहिं करत कमलबन। श्रहि फन मिन नहिं लेत, तेज नहिं वहत पवन वन।।

हंस मानसंर तज्यो चक्क चक्की न मिले श्रित । बहु सुंदरि पश्चिमी पुरुष न चहै, न करै रित ॥ खलभित सेस कवि गंग भन, श्रिमत तेज रिवरथ खस्यो। खानान खान बैरम-सुवन जबहिं क्रोध करि तंग कस्यो॥

सारांश यह कि गंग अपने समय के प्रधान किन माने जाते थे। इनकी कोई पुस्तक अभी नहीं मिली है। पुराने संग्रह ग्रंथों मे इनके बहुत से किन मिलते हैं। सरस हृदय के अतिरिक्त वाग्वैदग्ध्य भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। वीर और श्रंगार रस के बहुत ही रमणीक किन इन्होंने कहे हैं। कुछ अन्योक्तियाँ भी नड़ी मार्मिक है। हास्यरस का पुट भी नड़ी निपुणता से ये अपनी रचना में देते थे। घोर अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु-व्यंग्य-पद्धति पर विरहताप का वर्णन भी इन्होंने किया है। उस समय की रुचि को रिजत करनेवाले सब गुण इनमें वर्त्तमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इनका किनता-काल विक्रम की सत्रहनीं शताब्दी का अंत मानना चाहिए। रचना के कुछ नमूने देखिए—

बैठी थी सखिन संग, पिय को गवन सुन्यो,

सुख के समूह में बियोग-श्रागि भरकी।
गंग कहे त्रिविध सुगंध ले पवन वहाो,

लागत ही ताके तन भई बिथा जर की।।
प्यारी को परिस पौन गयो मानसर कहँ,

लागत ही श्रौरे गित भई मानसर की।
जलचर जरे श्रौ सेवार जरि छार भयो,

जल जरि गयो, पंक सूख्यो, भूमि दरकी।।

सुकत कृपान मयदान ज्यों दोत भान,
एकन तें एक मानो सुपमा जरद की।
कहै किव गंग तेरे बल को बयारि लगे,
फूटी गजघटा घनघटा ज्यों सरद की।।
एते मान सोनित की विद्याँ उमिं चलीं,

रही न निसानी कहूँ महि में गरद की। गौरी गद्यो गिरिपति, गनपति गद्यो गौरी, गौरीपति गही पूँछ 'लपकि बरद की।।

देखत के वृच्छन में दीरघ सुभायमान, कीर चल्यो चाखिबे को, प्रेम जिय जग्यो है। जाल फल देखि के जटान मँडरान लागे, देखत बटोही बहुतेरे डगमग्यो है। गंग किव फल फूटे सुम्रा उधिराने लिख, सबही निरास है के निज गृह भग्यो है। ऐसो फलहीन वृच्छ बसुधा में भयो, यारो, सेमर विसासी बहुतेरन को ठग्यो है।।

(१०) मनोहर कवि—ये एक कछवाहे सरदार थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। शिवसिंह-सरोज में लिखा है कि ये फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे और फारसी कविता में अपना उपनाम 'तौसनी' रखते थे। इन्होंने 'शत प्रश्नोत्तरी' नाम की पुस्तक बनाई है तथा नीति और शृंगाररस के बहुत से फुटकल दोहे कहे हैं। इनका कविता-काल सवत् १६२० के आगे माना जा सकता है। इनके शृंगारिक दोहे मार्मिक और मधुर हैं 'पूर उनमें कुछ फारसी-पन के छींट मौजूद हैं। दो चार नमूने देखिए—

इंदु वदन नरगिस नयन, संबुलवारे बार । उर कुंकुम, कोकिल बयन, जेहि लखि लाजत मार ।। बिथुरे सुथुरे चीकने घने घने घुघुवार । रसिकन को जंजीर से बाला तेरे बार ।। श्रचरज मोहिं हिंदू तुरुक बादि करत संश्राम । इक दीपति सों दीपियत काबा काशीधाम ।।

(११) बलमद्र मिश्र—ये श्रोरछा के यनाट्य ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र श्रोर प्रसिद्ध किन केशनदास के बड़े भाई थे। इनका जन्म-काल संनत् १६०० के लगमग माना जा सकता है। इनका 'नखशिख' शृंगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमे इन्होंने नायिका के श्रंगो का वर्णन उपमा, उत्प्रेचा, सदेह श्रादि श्रलंकारों के प्रचुर विधान द्वारा किया है। ये केशनदासजी के समकालीन या पहले के उन किनयों मे थे जिनके चित्त मे रीति के श्रनुसार काव्य-रचना की

प्रवृत्ति हो रही थी। कृपाराम ने जिस प्रकार रसरीति का ग्रवलंबन कर नायिकाग्रों का वर्णन किया उसी प्रकार वलेंमद्र नायिका के ग्रंगों को एक स्वतंत्र विपय बनाकर चले थे। इनका रचनाकाल सवत् १६४० के पहले माना जा सकता है। रचना इनकी बहुत प्रौढ़ ग्रौर परिमार्जित है, इससे ग्रनुमान होता है कि नखशिख के ग्रातिरिक्त इन्होंने ग्रौर पुस्तके मी लिखी होंगी। संवत् १८६१ मे गोपाल किन ने बलभद्रकृत नखशिख की एक टीका लिखी जिसमे उन्होंने बलभद्रकृत तीन ग्रौर ग्रंथों का उल्लेख किया है—बलभद्री व्याकरण, हनुमन्नाटक ग्रौर गोवर्डनसतसई टीका। पुस्तकों की खोज मे इनका 'दूषण-विचार' नाम का एक ग्रौर ग्रंथ मिला है जिसमें काव्य के दोषों का निरूपण है। नखशिख के दो किनत्त उद्धृत किए.जाते हैं—

पाटल नयन कोकनद के से दल दोऊ,

बलभद्र बासर उनीदी लखो वाल मैं।
सोभा के सरोवर में बाड़व की श्राभा कैथीं,
देवधुनी भारतो मिली है पुन्यकाल मैं।।
काम-कैवरत कैथीं नासिका-उद्धप बैठो,
खेलत सिकार तरुनी के मुख-ताल मैं।
लोचन सिंतासित में लोहित लकीर मानो,

बाँधे जुग मीन लाल रेशम को डोर मैं।।

मरकत के सूत, कैथों पन्नग के पूत, श्रित
राजत श्रमूत तमराज कैसे तार हैं।
मखतूल-गुनश्राम सोभित सरस स्थाम,
कास-स्था-कानन के छुहू के छुमार हैं।।
कोप की किरन, के जलज-नाल नोल तंतु,
उपमा श्रनन्त चारु चँवर सिंगार है।
कारे सरकारे भींजे सोंधे सों सुगंध बास,
ऐसे वलभद्द नववाला तेरे वार हैं॥

(१२) जमाल — ये भारतीय काव्य-परंपरा से पूर्ण परिचित कोई सहृदय मुसलमान कि थे जिनका रचना-काल संवत् १६२७ अनुमान किया गया है। इनके नीति ग्रीर श्रंगार के दोहे राजपूताने की ग्रोर बहुत जनप्रिय है। भावो की व्यंजना बहुत ही मार्मिक पर सीधे-साधे ढंग पर की गई है। इनका कोई ग्रथ तो नहीं मिलता, पर कुछ संग्रहीत दोहे मिलते हैं। सहृद्युता के ग्रुतिरिक्त इनमें शब्दकीड़ा को निपुणता भी थी, इससे इन्होने कुछ पहेलिय, भी ग्रपने दोहों में रखी हैं। कुछ नमूने दिए जाते हैं—

पूनम चाँद, कुसूँभ रँग नदी-तीर द्रुम-डाल। रेत भीत, भुस लीपणो, ए थिर नहीं जमाल।। रंग ज चोल मजीठ का, संत वचन प्रतिपाल। पाहण-रेख र करम गत, ए किमि मिटें जमाल।। जमला ऐसी प्रीत कर जैसी केस कराय। के काला, के ऊजला, जब तब सिर स्यूँ जाय।। मनसा तो गाहक भए, नेना भए दलाल। धनी बसत बेचे नहीं, किस बिध बने जमाल।। वालपणे धौला भया, तरुणपणे भया लाल। वृद्धपणे काला भया, कारण कोण जमाल।। कामिण जावक-रंग रच्यो, दमकत मुकता-कोर। इम हंसा मोती तजे, इम चुग लिए चकोर॥

इम हंसा मोती तजे, इम चुग लिए चकोर।।
(१३) केशवदास—ये सनाव्य ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। इनका जन्म संवत् १६१२ मे और मृत्यु १६७४ के ग्रासपास
हुई। ओरछानरेश महाराज रामसिह के माई इद्रजीतसिह की समा में ये रहते
थे, जहाँ इनका बहुत मान था। इनके घराने मे बरावर सस्कृत के ग्रच्छे, पिडत
होते ग्राए थे। इनके बड़े माई बलमद्र मिश्र मावा के ग्रच्छे, किव थे।
इस प्रकार की परिस्थिति मे रहकर ये ग्रपने समय के प्रधान साहित्य-शास्त्रज्ञ किव
माने गए। इनके ग्राविमान-काल से कुछ पहले ही रस, ग्रालंकार ग्रादि
काव्यागों के निरूपण की ग्रोर कुछ किवयों का ध्यान जा चुका था। यह
स्वामाविक भी था, क्योंकि हिंदी-काव्य-रचना प्रचुर-मात्रा में हो चुकी थी। लच्य
ग्रंथों के उपरात ही लच्चण-ग्रंथों का निर्माण होता है। केशवदासजी संस्कृत के
पिडत थे ग्रातः शास्त्रीय पद्धित से साहित्य-चर्चा का प्रचार मावा में पूर्ण रूप से
करने की इच्छा इनके लिए स्वामाविक थी।

केशवदास के पहले सं० १५६८ में कृपाराम थोड़ा रस-निरूपण कर चुके थे। इसी समय में चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने 'श्रंगार-सागर' नामक एक ग्रंथ श्रंगाररस-संबंधी लिखा। नरहिर कि के साथ ग्रक्चरी दरबार में जानेवाले करनेस कि ने 'कर्णाभभूरण', 'श्रुतिभूषण' ग्रौर 'भूप-भूषण' नामक तीन ग्रंथ ग्रालंकार-संबन्धी लिखे थे पर ग्रब तक किसी कि ने संस्कृत साहित्य-शास्त्र में निरूपित काव्यांगी का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशवदासजी ने किया।

ये कांव्य में त्रालंकार का स्थान प्रधान समक्तनेवाले चमत्कारवादी कवि

जदिप सुजाति सुलच्छनी सुवरन सरस सुवृत्त। भूषंन बिनु न, बिराजई कविता वनिता मित्त॥

त्राचीन द्याचार्यों का अनुसरण किया जो रस रीति आदि सब कुछ अलंकार के ही अंतर्गत लेते थे; साहित्य-शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुद्धत रूप में लानेवाले मम्मट, आनंदवर्द्धनाचार्य्य और विश्वनाथ का नहीं। अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके इन्होंने उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी ले लिए हैं। 'अलंकार' शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया है। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही हैं। अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के 'काव्यादर्श' से तथा और बहुत सी बातें अमर-रिवत 'काव्यकल्पलतावृत्ति' और केशव मिश्र कृत 'अलंकार शेखर' से ली हैं।

पर केशव के ५० या ६० वर्ष पीछे हिंदी मे लत्त्रण-ग्रंथो की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता माननेवाले काव्यप्रकाश ग्रौर साहित्यदर्पण के पत्त पर रही ग्रौर ग्रलंकारों के निरूपण में उसने ग्राधिकतर चंद्रालों ग्रौर कुवलयानंद का ग्रानुसरण किया। इसी से केशव के ग्रालंकार-लत्त्रण हिंदी मे प्रचलित ग्रलंकार-लत्त्रणों से नहीं मिलते। केशव ने ग्रालंकारों पर 'कवि-प्रिया' ग्रौर रस पर 'रिसक्रिया' लिखी।

इन ग्रंथो में केशव का ऋपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कई संकृत-ग्रंथों से ली हुई मिलती है। नामों में ऋवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेरफेर मिलता है जिससे गड़बड़ी के सिवा ग्रौर कुछ, नहीं हुग्रा है। 'उपमा' के जो २२ मेद केशव ने रखे हैं उनमें से १५ तो ज्यो के त्यो दंडी के हैं, ५ के केवल नाम भर बदल दिए गए है। शेष रहे दो मेद—संकीणोंपमा ग्रौर विपरीतोपमा। इनमे विपरीतोपमा को तो उपमा कहना ही व्यर्थ है। इसी प्रकार 'ग्राच्तेप' के जो ६ मेद केशव ने रखे है उनमें ४ तो ज्यो के त्यो दड़ी के हैं। पॉचवॉ 'मरणाच्तेप' दंडी का 'मूर्ज्याच्तेप' ही है। कविप्रिया का 'प्रेमालंकार' दंडी के (विश्वनाथ के नहीं) 'प्रेयस' का ही नामांतर है। 'उत्तर' ग्रालंकार के चारों मेद वास्तव में पहेलियाँ हैं। कुछ मेदो को दंडी से लेकर भी केशव ने उनका ग्रौर का न्नोर ही ग्रार्थ समक्ता है।

केशन के रचे सात ग्रंथ मिलते हैं—कविशिया, रिसकिशिया, रामचिन्द्रका, वीरसिंहदेव-चरित, विज्ञानगीता, रतनगवनी श्रीर जहाँगीर-जस-चिन्द्रका।

केशव को कवि-हृदय नहीं मिला था। उनमे वह सहृदयता श्रीर भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए । वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य श्रौर रचना-कौशल की धाक जमाना चाहते थे। पर इस कार्य मे सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा ऋधिकार चाहिए वैसा उन्हे प्राप्त न था। ऋपनी रचनात्रों में उन्होंने ऋनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियाँ लेकर भरी हैं। पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदो श्रीर वाक्यो की न्यूनता, श्रशक्त फालत् शब्दों के प्रयोग ग्रौर संबंध के ग्रमाव ग्रादि के कारण माषा भी ग्रमाजल ग्रौर ऊबड़ खाबड़ हो गई है श्रोर तालर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है, उसका प्रधान कारण उनकी यही त्रुटि है—उनकी मौलिक भावनात्रों की गंभीरता या जिंटलता नहीं। 'रामचिन्द्रका' मे 'प्रवन्नराघव', 'हनुमन्नाटक', 'ग्रनर्घराघव', 'कादंबरी' श्रौर नैषघ' की बहुत सी उक्तियो का अनुवाद करके रख दिया गया है। कही कहीं अनुवाद अञ्छा न होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है, जैसे—-प्रसन्नराघव के "प्रियतमपदै-रिक्कतान्भूमिभागान्" का अनुवाद, "प्यौ-पद-पंकज ऊपर" करके केशव ने उक्ति को एकदम बिगाड़ डाला है। हॉ, जिन उक्तियों मे जटिलता नही है—समास-

शैली का श्राश्रय नहीं लिया गया है—उनके श्रनुवाद में कहीं कहीं बहुत श्रन्छी सफलता प्राप्त हुई है, जैसे, भरत के प्रश्न श्रीर कैकेयी के उत्तर में—

मातु, कहाँ नृप तात ? गए सुरलोकिहिं; क्यो ? सुत-शोक लए। जो कि हनुमन्नाटक के एक श्लोक का अनुवाद है।

केशव ने दो प्रबन्ध-काव्य लिखे—एक 'वीरिसहदेव चिरत' दूसरा 'राम-चंद्रिका'। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता। इसमे वीरिसंहदेव का चिरत तो थोड़ा है, दान, लोभ ग्रादि के संवाद भरे हैं। 'रामचिन्द्रका' ग्रवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। पर यह समक्त रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति-वैचित्र्य ग्रीर शब्द-क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर ग्रीर मार्मिक पत्तों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। ग्रतः वे मुक्तक-रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबन्ध-रचना के नहीं। प्रबन्ध-पटुता उनमे कुछ भी न थी। प्रबन्ध-काब्य के लिये तीन वातें ग्रानिवार्य्य हैं—१ सम्बन्ध-निर्वाह, २ कथा के गंभीर ग्रीर मार्मिक स्थलों की पहचान ग्रीर ३ दृश्यों की स्थानगत विशेषता।

सम्बन्ध-निर्वाह की च्रमता केशव मे न'थी। उनकी 'रामचंद्रिका' ग्रलग ग्रलग लिखे हुए वर्णनो का संग्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलनेवाले पात्रों के नाम नाटकों के ग्रानुकरण पर पद्यों से ग्रलग स्वित करने पड़े है। दूसरी बात भी केशव में कम पाई जाती है। रामायण की कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, यह बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रवन्ध-काव्य भी लिखने की इच्छा हुई ग्रौर उन्होंने उसके लिये राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल हैं उनकी ग्रोर केशव का ध्यान बहुत कम गया है। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए है या थों ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया है। राम ग्रादि को वन की ग्रोर जाते देख मार्ग में पड़नेवाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो यह कि ''किथों मुनिशाप-हत, किथों बहादोप-रत, किथों कोऊ ठग हो।'' ऐसा ग्रलोंकिक सौंदर्य ग्रौर सौम्य ग्राकृति सामने पाकर सहातुस्तिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदंय होता है, इसका ग्रनुभन शायद एक दूसरे को सन्देह की दृष्टि से देखनेवाले नीतिकुशल दंरवारियों के बीज़ रहकर 'केशव के लिये कठिन था।

हर्यों की स्थानगत विशेषता (Local colour) केशव की रचनाओं में हूँ दूना तो व्यर्थ हो है। पहली बात तो यह है कि केशव के लिये प्राकृतिक हर्यों में कोई ग्राकृषण नहीं था। वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्ण करने क्यों जाते ? दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत पहले से ही इसकी परंपर एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के हर्य-वर्णनों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है वह भवभृति तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं। फिर तो वर्णन कुद्ध हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना 'रूपों के साथ केशव के हुँदय का सामंजस्य कुछ भी न था। ग्रपनी इस मनोवृत्ति का ग्राभास उन्होंने यह कहकर कि—

"देखे मुख भावे, श्रनदेखेई कमल चंद, ताते मुख मुखे, सखी, कमली न चंद री ॥"

साफ दे दिया है। ऐसे व्यक्ति से प्राकृतिक दृश्यों के सच्चे वर्णन की मला क्या ग्राशा की जा सकती है? पचवटी और प्रवर्षण गिरि ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द-साम्य के ग्राघार पर श्लेष के एक मद्दे खेलवाड़ के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा। केवल शब्द-साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए है वे किसी रमणीय दृश्य से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति के सर्वथा विरुद्ध या बेमेल हैं— जैसे प्रलयकाल, पांडव, सुग्रीव, शेषनाग। सादृश्य या साधम्य की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएँ उत्प्रेवाएँ ग्रादि लाई गई हैं वे भी सौदर्य की भावना में चृद्धि करने के स्थान पर कुत्हल मात्र उत्पन्न करती हैं। जैसे श्वेत कमल के छत्ते पर वैठे हुए भौंरे पर यह उक्ति—

केशव केशवराय मनौ कमलासन के सिर ऊपरे सोहै।
पर कहीं कहीं रमणीय श्रौर उपयुक्त उपमान भी मिलते है; जैसे, जनकपुर के
सूर्योदयवर्णन मे, जिसमे "कापालिक-काल" को छोड़कर श्रौर सब उपमान
रमणीय है।

सारांश यह कि प्रबंधकाव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी, न शक्ति । परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों के ( जैसे, युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राजदरवार के ठाटबाट तथा शृंगार और वीर रस ) फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना जानते थे इसीसे बहुत से वर्णन यो ही, बिना अवसर का विचार किए, वे भरते गए हैं। वे वर्णन वर्णन के लिये करते थे, न कि प्रसंग या अवसर की अपेद्मा से। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित-अर्नुचित को भी परवा नहीं की है, जैसे—भरत की चित्रक्ट-यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क-भड़क का वर्णन। अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच मे रखना वे नहीं भूलते थे। दान-मिहमा, लोभ-निंदा के लिये तो वे प्रायः जगह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश दो एक जगह तो पात्र का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और महे रूप में किया गया है, जैसे—बन जाते समय राम का अपनी माता कौशल्या को पातिव्रत का उपदेश।

रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लिखत होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर श्रौर मार्मिक पक्त पर न थी। उनका मन राजसी ठाटबाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल-पहल श्रादि के वर्णन में ही विशेषतः लगता है।

केशव की रचना को सब से अधिक विकृत और अक्चिकर करनेवाली वस्तु है.आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति निसके कारण न तो भावो की प्रकृत व्यंजना के लिये जगह बचती है, न सचे हृद्यग्राही वस्तु-वर्णन के लिये। पददोष, वाक्यदोष आदि तो बिना प्रयास जगह-जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल हैं; जैसे, राम की वियोग-दशा के वर्णन मे यह वाक्य—

#### "बासर की संपति उत्तूक ज्यों न चितवत ।"

रामचंद्रिका में केशव को सबसे ऋधिक सफलता हुई है संवादों में। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल कोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है (जैसे, लच्मण, राम, परशुराम-संवाद तथा लवकुश के प्रसंग के संवाद) तथा वाक-पटुता और राजनीति के दाँव-पेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण-अंगद-संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुदर है। 'राम-चंद्रिका' और 'कविप्रिया' दोनों का रचनाकाल कि ने १६५८ दिया है; केवल मास में अंतर है।

रिषकिपिया ( सं० १६४८) की रचना प्रौढ़ है। उदाहरणों में चतुराई श्रीर कल्पना से काम लियां गया है श्रीर पद-विन्यास भी श्रन्छे हैं। इन उदा- हरणों में वाग्वैदग्ध्य के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। 'विज्ञानगीता' सस्कृत के 'प्रचोधचंद्रोदय नाटक' के ढंग की पुस्तक है। 'रतन- बावनी' में इंद्रजीत के बड़े भाई रलसिंह की वीरता का छप्पयों में श्रन्छा वर्णन है। यह वीररस का श्रन्छा काव्य है।

केशव की रचना में सूर, तुलसी ब्रादि को सी सरसता ब्रौर तन्मयता चाहे न हो पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने ब्रागे के लिये मार्ग खोला। कहते हैं, वे रसिक जीव थे। एक दिन बुढ्ढे होने पर किसी कूएँ पर बैठे थे। वहाँ स्त्रियो ने 'बाबा' कहकर संबोधन किया। इसपर इनके मुँह से यह दोहा निकला—

केसव केसनि अस करी वैरिहु ज़स न कराहिं। चंद्रबद्नि मृगलोचनी 'बाबा' क्रहि-कहि जाहिं॥ केशवदास की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए काते हैं— जो हों कहों रहिए तो प्रभुता प्रगट होति, चलन कहों तो हितहानि नाहिं सहनो। 'भावे सो करहु' तो उदासभाव प्राननाथ! 'साथ के चलहु' कैसे लोकलाज बहनो।। केसवदास की सौं तुम सुनहु, छ्वीले लाल, चलेही बनत जी पै, नाही भ्राज रहनो॥ जैसिये सिखाय्रो सीख तुमहीं सुजान प्रिय, ' तुमिंहं चलत मोहि जैसो कछु कहनो॥ X चंचल न हुजे नाथ, श्रंचल न खेँची हाथ, सोवै नेक सारिकाऊ, सुक तौ सोवायो जू। मंद करों दीप-दुति चद्मुख देखियत, दारिकै दुराय आऊँ द्वार तौ दिखायो जू॥ मृगज मराल बाल वाहिरै बिडारि देउँ,

भायो तुम्हें केशव सो मोहूँ मन भायो जू॥ छुल के निवास ऐसे वचन-विलास सुनि, सौगुनो सुरत हू तें स्याम सुख पायो जू॥

कैटम सो, नरकाहुर सो, पल में मधु सो, मुर सो निज मारबो। लोक चतुर्दश रचक वेशव, पूरन वेद पुरान विचारबो॥ श्री कमला - कुच - कुकुम - मडन - पंडित देव श्रदेव निहारबो। सो कर माँगन को बलि पै करतारहु ने करतार पसारबो॥

#### ( रामचंद्रिका से )

श्रहण गात श्रित प्रांत पश्चिनी-प्राननाथ भय।

मानहु केशवदास कोकनद कोक प्रेममय॥

परिपूरन सिंदूर पूर कैथीं मंगल घट।

किथीं शक को छत्र मढ्यो मानिक-मयूख पट॥

कै सोनित-कलित कपाल यह किल' कापालिक काल को।

यह लिलत लाल कैथीं लुसत दिग-भामिनि के भाल को॥

मूलन' ही की जहाँ श्रधोगित केसव गाइय। होम-हुतासन-धूम नगर एके मिलनाइय॥ दुर्गति दुर्गन हीं, जो कुटिलगित सरितन ही में। श्रीफल को श्रभिलाप प्रगट कविकुल के जी में।

क्कंतल ललित नील, श्रुक्कटी धनुष, नैन ु कुमुद कटाच्छ वान सबल सदाई है। सुग्रीव सहित तार श्रंगदादि भूपनन, मध्यदेश केशरी सु जग गति भाई है।। विग्रहानुकूल सब लच्छ लच्छ ऋच्छ बल, ऋच्छराज-मुखी मुख केसौदास, गाई है।। रामचंद्र जू की चमू, राजश्री विभीषन की, रावन की मीचु दर कूच चित ग्राई है।।

पढ़ी विरंचि मौन वेंद्र, जीव सोर' छंडि रे। 'ं कुवेर वेर<sup>'</sup> के कही, न जच्छ भीर मंडि रे॥ दिनेस जाइ दूरि' बैठु नारदादि संगही। न' बोलु 'चंद मंदबुद्धि, इंद्र की सभा नहीं॥ '

. ( १४ ) होलराय-ये ब्रह्मम्ह अकबर के समय मे हरिवंश राय के आश्रित थे श्रीर कमी कमी शाही दरबार में भी जाया करते थे। इन्होंने श्रकबर से कुछ जमीन पाई थी जिसमे होलपुर गॉव वसाया था। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसी-दासनी ने इन्हे अपना लोटा दिया था निस पर इन्होंने कहा था —

लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। गोस्वामीजी ने चट उत्तर दिया— मोल तोल कुछु है नहीं, लेहु राय कवि होल ॥

रचना इनकी पुष्ट होती थी, पर जान पड़ता है कि यें केवल राजास्रो स्त्रीर रईसों की विरुदावली वर्णन कियां करते थे जिसमे जनता के लिये ऐसा कोई विशेप ग्राकर्षण नहीं था कि इनकी रचना सुरिक्त रहती। ग्राक्वर बादशाह की प्रशंसा में इन्होंने यह कवित्त लिखा है—

> दिल्ली तें न तस्त होहै, बस्त ना मुगल कैसो, हैं है ना नगर बढ़ि श्रागरा नगर तें। गंग तें न गुनी, तानसेन तें न तानवाज़, मान तें न राजा श्री न दाता वीरवर तें।

खान खानखाना तें न, नर नरहिर तें न, ह्रैहैं ना दीवान कोऊ वेंडर दुंडर तें। नवीं खंड सात दीप; सात हू समुद्र पार, ह्रैहैं ना जलाळुदीन साह श्रकवर तें॥

(१४) रहीम ( श्रव्हुर्रहीम खानखाना )—ये श्रक र बादशाह के श्रिमावक प्रसिद्ध मोगल सरदार बैरमलॉ खोनखाना के पुत्र थे। इनका जन्म संवत् १६१० में हुशा। ये संस्कृत, श्ररबी श्रीर फारसी के पूर्ण विद्वान् श्रीर हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ किव थे। ये दानी श्रीर परोपकारी ऐसे थे कि श्रपने समय के कर्ण माने जाते थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क न था। इनकी सभा विद्वानों श्रीर किवयों से सदा भरी रहती थी। गंग किव को इन्होंने एक बार छत्तीस लाख रुपए दे डाले थे। श्रक के समय में ये प्रधान सेना-नायक श्रीर मंत्री थे श्रीर श्रीक बड़े बड़े युद्धों में भेंने गए थे।

ये नहाँगीर के समय तक वर्तमान रहे। लड़ाई मे घोखा देने के अपराध में एक बार नहाँगीर के समय में इनकी सारी नागीर नब्त हों। गई और ये कैंद्र कर लिए गए। कैंद्र से छूटने पर इनकी आर्थिक अवस्था कुंछ दिनों तक बड़ी हीन रही। पर निस मनुष्य ने करोड़ों रुपए दान कर दिए, जिसके यहाँ से कोई विमुख न लौटा उसका पीछा याचकों से कैसे छूट सकता था १ अपनी दरिद्रता का दुःख वास्तव में इन्हें उसी समय होता था निस समय इनके पास कोई याचक ना पहुँचता और ये उसकी यथेए सहायता नहीं कर सकते थे। अपनी अवस्था के अनुभव की व्यंनना इन्होंने इस दोहे में की है—

तवहीं लों जीवो भलो देंबों होय न धीम। जगमें रहिवो कुँचित गति उचित न होय रहीम।।

संपत्ति के समय में जो लोग सदा घेरे रहते हैं विपद के आने पर उनमें से अधिकांश किनारा खींचते है, इस बात का द्योतक यह दोहा है—

ये रहीम दर दर फिरें, माँगि मधुक्तरी खाहिं। यारो यारी छाँड़िए, अब रहीम वे नाहिं॥ कहते हैं कि इसी दीन दशा में इन्हे एक याचक ने आ घेरा। इन्होने यह दोहा लिखकर उसे रीवॉ नरेश के पास भेजा—

चित्रकृट में रिम रहे रहिमन श्रवध-नरेस। जापर विपदा परित है सो श्रावत यहि देस॥

-रीवाँ-नरेश ने उस याचक को एक लाख रुपए दिए।

गो॰ तुलसीदासजी से भी इनका बड़ा स्नेह था। ऐसी जनश्रुति है कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिये घन न होने से घनराया हुआ गोस्वामीजी के पास आया। गोस्वामीजी ने उसे रहीम के पास भेजा और दोहे की एक यह पंक्ति लिखकर दे दी—

#### सुरतिय नरतिय नागतिय यह चाहत सब कोय।

रहीम ने उस ब्राह्मण् को बहुत सा द्रव्य देकर चिदा किया श्रौर दोहे की दूसरी पक्ति इस प्रकार पूरी करके दे दी-

#### गोद लिए हुलसी फिरै, तुलसी सो सुत होय ॥

रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ की थी श्रीर मोगल-साम्राज्य के लिये न जाने कितने प्रदेश जीते थे। इन्हें जागीर मे बहुत बड़े बड़े सूबे श्रीर गढ़ मिले थे। संसार का इन्हें बड़ा गहरा श्रनुभव था। ऐसे श्रनुभवों के मार्मिक पच्च को प्रहण करने की भावुकता इनमें श्रद्धितीय थी। श्रपने उदार श्रीर ऊँचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की है उसी की व्यंजना श्रपने दोहे में की है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी-भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के सुँह पर रहते है। इसका कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक श्रनुभव। रहीम के दोहे बंद श्रीर गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं हैं। उनमें मार्मिकता है, उनके भीतर से एक सच्चा हृदय कॉक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की च्चमता जिस कि में होगी वही जनता का प्यारा कि होगा। रहीम का हृदय, द्रवीभूत होने के लिये, कल्पना की उड़ान की श्रपेचा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे श्रीर प्रत्यच्च व्यवहारों में ही श्रपेचा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे श्रीर प्रत्यच्च व्यवहारों में ही श्रपने द्रवीभूत होने के लिये पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। 'वरवै नायिका-मेद'

में भो जो मनोहर श्रीर छलकाते हुए चित्र है वे भी सच्चे हैं — कल्पना के झुठे खेल नहीं हैं। उनमे भारतीय प्रेम जीवन की सची मलक है।

भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये व्रज्ञ और अवधी—पिन्छमी और पूरवी—दोनो कान्य-भाषाओं में समान कुशल थे। 'बरवै नायिका-भेद' बड़ी सुदर अवधी भाषा में हैं। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती किंव भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिये ही प्रसिद्ध है पर इन्होंने बरवै, किंवत्त, सवैया, सोरठा, पद—सब में थोड़ी-बहुत रचना की है।

रहीम का देहावसान संवत् १६८३ में हु आ। अब तक इनके निम्नलिखित अंथ ही सुने जाते थे—रहीम दोहावली या सतसई, वरवे नायिका-भेद, शृंगार-सोरठ, मदनाष्टक, रासपंचाध्यायी। पर भरतपुर के श्रीयुत पडित मयाशंकरजी याज्ञिक ने इनकी और भी रचनाओं का पता लगाया है—जैसे नगर-शोभा, फुटकल बरवे, फुटकल कवित्त सवैये—और रहीम का एक पूरा संग्रह 'रहीम-रत्नावली' के नाम से निकाला है।

कहा जा चुका है कि ये कई माषाओं और विद्याओं मे पारंगत थे। इन्होंने फारसी का एक दीवान भो बनाया था और 'वाकयात-बाबरी' का तुर्की से फारसी मे अनुवाद किया था। कुछ मिश्रित रचना भी इन्होंने की है—'रहीम काव्य' हिदी-संस्कृत की खिचड़ी है। और 'खेट कौतुम्' नामक ज्योतिष का ग्रंथ संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। कुछ संस्कृत रलोकों की रचना भी ये कर गए हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं—

## ' (सतसई या दोहावली सः)

दुरिदन परे रहींमं कह, भूलत सब पिहचानि। सोच नहीं वित-हानि को, जौ न होय हित-हानि॥ कोड रहीम जिन काहु के द्वार गए पिछताय। संपति के सब जात हैं, बिपति सबै छै जाय॥ ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत गित सीय।
वारे उिजयारों लगे, बढ़े अँधेरों होय॥
सर सूखे पंछी उदें, श्रीरे सरन समाहिं।
दीन मीन बिन पंख के कहु रहीम कह जाहिं॥
माँगत मुकरिन को गयो केहि न त्यागियो साथ?
माँगत श्रागे सुख लह्यों ते रहीम रघुनाथ॥
रहिमन वे नर मर चुके जे कहुँ माँगन जाहिं।
उनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत "नाहिं"॥
रहिमन रहिला की भली, जौ परसै चितलाय।
परसत मन मैलो करे, सो मैदा जिर जाय॥

( बरवे नायिका-भेद से )

भोरहि बोलि कोइलिया बढवित ताप।

घरी एक भरि श्रिलिया ! रहु चुपचाप॥
बाहर छैकै दियवा बारन जाइ।
सासु ननद घर पहुँचत देति बुभाइ॥
पिय श्रावत श्रॅगनैया उठिकै लीन।
विहँसत चतुर तिरियवा बैठक दीन॥
छै कै सुघर खुरपिया पिय के साथ।
छड़बे एक छत्तरिया बरसत पाथ॥
पीतम इक सुमरिनियाँ मोहि देइ जाहु।
जेहि जिप तोर बिरहवा करव निवाहु॥

#### ( मदनाष्टक से )

कित लित माला वा जवाहिर जड़ा था। चपल-चलन-वाला चाँदनी में खडा था॥ कटितट बिच मेला पीत सेला नवेला। ग्राल, बन ग्रलवेला थार मेरा श्रकेला॥

#### ( नगर शोभां से )

उत्तम जाति है बाम्हनी, देखत चित्त छुभाय। परम पाप पल में हरत, परसत् वाके पाय॥ रूपरंग रितराज में, छतरानी इतरान। मानौ रची बिरंचि पचि, कुसुम-कनक में सान॥ बिनयाइनि बनि छाइकै, बैठि रूप की हाट। पेम पेक तन हेरिकै गरुवे टारित बाट॥ गरब तराजू करित चख, भौंह मोरि मुसकाति। डाँड़ी मारित बिरह की, चित चिंता घटि जाति ॥

(फुटकल किनत आदि से)
बड़न सो जान पहचान के रहीम कहा,
जो पे करतार ही न सुख, देनहार है।
सीतहर सूरज सों नेह कियो याहि हेत,
ताहू पे कमल जारि डारत तुपार है॥
छीरनिधि माहिं धँस्यो संकर के सीस बस्यो,
तऊ ना कलंक नस्यो, सिस में सदा रहै।
बड़ो रिभवार या चकोर-दरबार है, पे
कलानिधि-यार तऊ चालत श्रागार है॥

जाति हुती सिख गोहन में मनमोहन को लिख ही लिखनानो । नागरि नारि नई ब्रज की उनहूँ नंदलाल को रीक्तिबो जानो ।। जाति भई फिरि के चितई, तब भाव रहीम यह उर श्रानो । ज्यों कमनैत दमानक में फिरि तीर सों मारि छै जात निसानो ।।

कमलदल नैनन की उनमानि ।
बिसरित नाहिं, सखी ! मो मन तें मंद मंद मुसकानि ।
बसुधा की बस करी मधुरता सुधापगी बतरानि ।।
मड़ी रहै चित उर बिसाल की मुकुतामल थहरानि ।
नृत्य समय पीतांबर हू की फहर फहर फहरानि ।।
श्रनुदिन श्रीनृंदावन ब्रज तें श्रावन श्रावन जानि ।
श्रव रहीम चित ते न टरित है सकल स्थाम की बानि ।।

(१६) कादिर—कादिख्छा पिहानी जिला हरदोई के रहनेवाले श्रीर सैयद इब्राहीम के शिष्य थे। इनका जन्म सं० १६३५ में माना जाता है श्रतः इनका किवता-काल सं० १६६० के श्रासपास समका जा सकता है। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती पर फुटकल किवत पाए जाते हैं। किवता ये चलती माणा में श्रद्धी करते थे। इनका यह किवत लोगों के मुँह से बहुत सुनने में श्राता है—

गुन को न पुछे कोऊ, श्रोगुन की बात पूछे,
कहा भयो दई! किलकाल यों खरानो है।
पोथी श्रोर पुरान-ज्ञान ठट्टन में डारि देत,
जुगुल चबाइन को मान ठहरानो है।।
कादिर कहत यासों कछु किहबे को नाहिं,
जगत की रीत देखि जुप मन मानो है॥
खोलि देखी हियौ सब श्रोरन सों भाँ ति भाँ ति,
गुन ना हिरानो, गुनगाहक हिरानो है॥

(१७) मुबारक—सैयद मुबारक अर्ली विलयामी का जन्म सं० १६४० मे हुआ था, अतः इनका कविताकाल सं० १६७० के पीछे मानना चाहिए।

ये संस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे पंडित और हिंदी के सहृदय किय ये। जान पड़ता है, ये केवल शृंगार की ही किवता करते थे। इन्होंने नायिका के श्रंगो का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। कहा जाता है कि दस श्रंगों की लेकर इन्होंने एक एक श्रंग पर सी सी दोहे बनाए थे। इनका प्राप्त ग्रंथ ''अलक-शतक और तिल-शतक'' उन्हीं के अन्तर्गत है। इन दोहों के अतिरिक्त इनके बहुत से किवत सबैये संग्रह-ग्रंथों में पाए जाते और लोगों के मुँह से सुने जाते हैं। इनकी उत्प्रेत्ता बहुत बढ़ी चढ़ी होती थी और वर्णन के उत्कर्ष के लिये कभी कभी ये बहुत दूर तक बढ़ जाते थे। कुछ नमूने देखिए—

( श्रतक-शतक श्रीर तिल-शतक से ) परी सुवारक तिय-बद्न श्रतक श्रोप श्रति होय । मनो चंद की गोद में रही निसा सी सोय ॥ चिबुक-कूप में मन परयो छिबजल-तृषा विचारि। कढ़ित मुबारक ताहि तिय अलक-डोरि सी डारि॥ चिबुक कूप रसरी-अलक, तिल सु चरस, दग बैल॥ बारी बैस सिंगार को, सींचत मनमथ-छैल॥

#### ( फुटकल से )

कनक-वरन वाल, नगन-लसत भाल, मोतिन के माल उर सोहैं भली भाँ ति है। चंदन 'चढ़ाय चारु चंद्रमुखी मोहनी सी, प्रात ही अन्हाय पग धारे मुसकाति है॥ चूनरी विचित्र स्थाम सजि के मुवारकजू, डाँकि नखसिख तें निपट सकुचाति है। चंद्रमें लपेटि के, समेटि के नखत मानो, दिन को प्रनाम किए राति चली जाति है॥

(१८) बनारसीदास—ये जीनपुर के रहनेवाले एक जैन जीहरी थे जो आमेर में भी रहा करते थे। इनके पिता का नाम खड़गरेन था। ये संवत् १६४३ में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने संवत् १६६८ तक का अपना जीवनवृत्त अर्द्धकथानक नामक ग्रंथ में दिया है। पुराने हिंदी-साहित्य में यही एक आत्मचरित मिलता है, इससे इसका महत्त्व बहुत अधिक है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि अवावस्था में इनका आचरण अच्छा न था और इन्हें कुछ रोग भी हो गया था। पर पीछे ये संभल गए। ये पहले श्रंगारस की कविता किया करते थे, पर पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होंने वे सब किताएँ गोमती नदी में के दीं और ज्ञानोपदेशपूर्ण किताएँ करने लगे। कुछ उपदेश इनके ब्रजमाधा-गद्य में भी है। इन्होंने जैनधर्म-संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे हैं। अब तक इनकी बनाई इतनी पुस्तकों का पता चला है—

बनारसी-बिलास (फुटकल कवित्तो का संग्रह ), नाटक-समयसार (कुंद-कुंदाचार्यकृत ग्रंथ का सार ), नाममाला (कोश ), श्रद्धकथानक, बनारसी पद्धति, मोत्तपदी, ध्रुववंदना, कल्याग्णमंदिर भाषा, वेदनिर्णय पंचाशिका, मारान विद्या।

इनकी रचना-शैली पुष्ट है श्रीर इनकी कविता दादूपंथीं सुंदरदासजी की कविता से मिलती जुलती है। कुछ उदाहरण लीजिए—

भोदू ! ते हिरदय की आँखें। जे सरवे अपनी सुख-संपति अम की संपति भाखें॥ जिन आँखिन सों निरखि भेद गुन ज्ञानी ज्ञान विचारें। जिन आँखिन सों लखि सरूप मुनि ध्यान धारना धारें॥

काया सों विचार प्रीति, माया ही में हार जीति,

लिए हठ रीति जैसे हारिल की लकरी।

चंगुल के जोर जैसे गोह गहि रहै भूमि,

त्योंही पायँ गाड़े पै न छाँड़े टेक पकरी॥

मोह की मरोर सों मरम को न ठौर पानें,

धानें चहुं श्रोर ज्यों बढानें जाल मकरी।

ऐसी दुरबुद्धि भूलि, सूठ के मरोखे भूलि,

फूली फिरै ममता जँजीरन सों जकरा॥

(१६) सेनापित — ये अनूपशहर के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गंगाधर, पितामह का परशुराम और गुरु का नाम हीरामणि दीन्तित था। इनका जन्मकृत्ल संवत् १६४६ के आस-पास माना जाता है। ये बड़े ही सहदय किव थे। ऋतुवर्णन तो इनके ऐसा और किसी शृंगारी किव ने नहीं किया है। इनके ऋतुवर्णन मे प्रकृति-निरीन्त्रण पाया जाता है। पदिवन्यास भी इनका लित है। कहीं कहीं विरामो पर अनुपास का निर्वाह और यमक का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश यह कि अपने समय के ये बड़े भावुक और निपुण किव थे। अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया है—

दीचित परशुराम दादा हैं विदित नाम, जिन कीन्हें जज्ञ, जाकी विपुल बड़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके, गंगातीर बसति 'श्रन्प' जिन पाई है ॥ महा जानमनि, विद्यादान हू में चिंतामनि, हीरामनि दीचित तें पाई पंडिताई है । सेनापित सोई, सीतापित के प्रसाद जाकी सब कवि कॉन दै सुनत कविताई है ॥

इनकी गर्वोक्तियाँ खटकती नहीं, उचित जान पड़ती हैं। श्रपने जीवन के पिछले काल में ये संसार से कुछ विरक्त हो चले थे। जान पड़ता है कि मुसलमानी दरवारों में भी इनका अच्छा मान,रहा, क्योंकि अपनी विरक्ति की भोक में इन्होंने कहा है—

केतो करी कोइ, पैए करम लिखोइ, तातें

दूसरी न होइ, उर सोइ ठहराइए।

प्राधी तें सरस बीति गई है बरस, श्रब

दुर्जन-दरस बीच रस न बढ़ाइए॥

चिंता श्रनुचित, धरु धीरज उचित,

सेनापित ह्वे सुचित रघुपित गुन गाइए।

चारि-बर-दानि तिज पायँ कमलेच्छन के,

पायक मलेच्छन के काहे को कहाइए॥

शिवसिंह-सरोज में लिखा है कि पीछें इन्होंने चेत्र-संन्यास ले लिया था। इनके भक्तिभाव से पूर्ण अनेक कवित्त 'कवित्तरताकर' में मिलते हैं। जैसे—

महा मोह-कंदनि में जगत-जकंदनि में,

दिन दुख-दंदनि में जात है बिहाय कै।

सुख को न लेस है कलेस सब भाँतिन को,

सेनापित याहीं ते कहत श्रकुलाय कै॥

श्रावै मन ऐसी घरबार परिवार तजीं,

डारों लोकलाज के समाज विसराय कै।

हरिजन पुंजनि में वृंदावन-कुंजनि में,

रहों बैठि कहूँ तरवर-तर जाय के॥

यद्यपि इस कवित्त में चृंदावन का नाम ग्राया है पर इनके उपास्य राम ही जान पड़ते हैं; क्योंकि स्थान स्थान पर इन्होंने 'सियापति', 'सीतापति', 'राम' ग्रादि नामों का ही स्मरण किया है। कवित्त रत्नाकर इनका सबसे पिछला ग्रंथ जान पड़ता है, क्योंकि उसकी रचना संवत् १७०६ में हुई है, यथा—

> संवत् सत्रह सै छ में सेह सियापति पाय । सेनापति कविता सजी सज्जन सजी सहाय ॥

इनका एक ग्रंथ 'काव्य-कल्पड्डम' भी प्रसिद्ध है।

जैसा कि पहले कहा ज़ा चुका है, इनकी किवता बहुत ही मर्मस्पर्शिनी श्रीर रचना बहुत ही प्रौढ, श्रीर प्रांजल है। जैसे एक श्रोर इनमे पूरी भावुकता थी वैसे ही दूसरी श्रोर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी। श्लेष का ऐसा साफ उदाहरण शायद ही श्रीर कहीं मिले—

नाहीं नाहीं करें, थोरो माँगे सब दैन कहें,

मंगन को देखि पट देत बार बार है।
जिनके मिलतं भली प्रापित की घटी होति,

सदा सुभ जनमन भावे निरंधार है॥
भोगी है रहत बिलसत प्रवनी के मध्य,
कन कन जोरें, दानपाठ परवार है।
सेनापित वचन की रचना निहारि देखों,
दाता श्रीर सूम दोऊ कीन्हें इकसार है॥

भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम किवियों का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य जनभाषा का ही है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं। अनुपास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इनके ऋतुवर्णन के अनेक किवत्त बहुत से लोगों को कंठ हैं। रामचिरत-संबंधी किवत्त भी बहुत ही ओजपूर्ण हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं—

वानि सों सहित सुबरन सुँह रहै जहाँ, धरत बहुत भाँति श्ररथ-समाज को ।

संख्या करि लीजे श्रलंकार हैं श्रधिक यामें,
राखों भित ऊपर सरस ऐसे साज को ॥
सुनौ महाजन ! चोरी होति चार चरन की,
तातें सेनापित कहै तिज डर लाज को।
लीजियो बचाय ज्यों चुरावै नाहिं कोड, सौंपी
बित्त की सीथाती में कवित्तन के ब्याज को ॥

'वृष को तरिन, तेज सहसो करिन तपे,
ज्वालिन के जाल बिकराल वरंसत है।
तजित धरिन, जग झुरत झुरिन, सीरी
छाँह को पकिर पंथी पंछी बिरमत है।
सेनापित नेक दुपहरी दरकत होत
ध्यमका विषम जो न पात खरकत है।
मेरे जान पोन सीरे ठौर को पकिर कहूँ घामै बितवत है।

सेनापति अनए नए जलद सावन के
चारिहू दिसान घुमरत अरे तोय के।
सोभा सरसाने न बखाने जात केहूँ भाँ ति
ग्राने हैं पहार मानों काजर के ढोय के।
वन सों गगन छुप्यो, तिमिर सघन भयो,
देखि न परत मानों रिव गयो खोय के।
चारि मास भरि स्थाम निसा को भरम मानि,
, मेरे जान याही तें रहत हरि, सोय के॥

दूरि जदुराई सेनापति सुखदाई देखों, श्राई ऋतु पावस न पाई प्रेम-पतियाँ।

धीर जलधर की सुनत धुनि घरकी श्रो
दरकी सुहागिन की छोह-मरी छितयाँ॥
श्राई सुधि बर की, हिय में श्रानि खरकी,
सुमिरि प्रानण्यारी वह प्रीतम की बितयाँ।
बीती श्रीधि श्रावन की लाल मनभावन की,
हग भई बावन की सावन की रितयाँ॥

बालि को सपूत कपिकुल-पुरहूत,
रघुबीर जू को दूत धरि रूप निकराल को।
युद्धमद गाढ़ो पाँच रोपि भयो ठाढो, सेनापति बल बाढो रामचंद्र भुवपाल को॥
कच्छप कहलि रह्यो, इडली टहलि रह्यो,
दिगाज दहलि त्रास परो चकचाल को॥
पाँव के धरत स्रति भार के परत भयो-पक ही परत मिलि सपत-पताल को॥

रावन को बीर, सेनापित रघुबीर जू की
श्रायों है सरन, छाँडि ताहि मद-श्रंध को ।

मिलत ही ताको राम कोप के करी है श्रोप
नाम जोय दुर्जनदलन दीनबंध को ॥

देखों दानवीरता-निदान एक दान ही में,
दीन्हें दोऊ दान, को बखानै सत्यसंध को ।

लंका दसकंधर को दीनी है विभीपन को,
संका विभीपन की सो दीनी दसकंध को ॥

सेनापतिजी के भक्तिपेरित उद्गार भी बहुत अनूठे श्रीर चमत्कारपूर्ण हैं। "श्रापने करम करि हो ही निबहोगो तो तो हो ही करतार, करतार तुम काहे के ?" वाला प्रसिद्ध कवित्त इन्हीं का हैं।

(२०) पुहकर कवि - ये परतापपुर ( जिला मैनपुरी ) के रहनेवाले थे,

पर गुजरात में सोमनाथजी के पास भूमि-गाँव में रहते थे। ये जाति के कायस्य में श्रीर जहाँगीर के समय में वर्तमान थे। कहते हैं कि जहाँगीर ने किसी वात पर इन्हें श्रागरे में कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने 'रसरतन' नामक ग्रंथ संवत् १६७३ में लिखा जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। इस ग्रंथ में रंभावती श्रीर सूरसेन की प्रेम-कथा कई छंदों में, जिनमें मुख्य दोहा श्रीर चौपाई हैं, प्रबंध-काव्य की साहित्यक पद्धति पर लिखी गई हैं। किल्पत कथा लेकर प्रवाध-काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी-किवयों में बहुत कम पाई जाती है। जायसी श्रादि सूफी शाखा के किवयों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, पर उनकी परिपारी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से 'रसरतन' को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए।

इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के हैं जिस ढंग के शृंगार के मुक्तक-कवियों ने किए हैं। पूर्वराग, सखी, मंडन, नखशिख, ऋतु-वर्णन आदि शृंगार की सब सामग्री एकत्र की गई है। कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है। इस कि के और ग्रंथ नहीं मिले है पर प्राप्त ग्रंथ को देखने से ये एक अच्छे कि जान पड़ते हैं। इनकी रचना की शैली दिखाने के लिये ये उद्धृत पद्य प्रर्थाप्त होगे—

चले मैमता हस्ति भूमंत मत्ता। मनो वह्ला स्थाम साथै चलंता॥
 बनी बागरी रूप राजंत दंता। मनो वग्ग श्राषाढ पाँते उदंता॥
 लसें पीत लालें, सुढालें ढलकें। मनों चंचला चौंघि छाया छलकें॥
 चंद की उजारी प्यारी नैनन तिहारे, परे

चंद की कला में दुति दूनी दरसाति है। लिखत लतानि में लता सी गहि सुकुमारि

मालती सी फूले जब मृदु सुसुकाति है। पुहकर कहे जित देखिए विराजे तित परम विचित्र चारु चित्र मिलि जाति है। श्रावे मंन माहि तब रहे मन ही में गड़ि, नैननि बिलोके बाल नैननि समाति है। (२१) सुंदर—ये वालियर के ब्राह्मण थे श्रीर शाहजहाँ के दरबार में किवता सुनाया करते थे। इन्हें बादशाह ने पहिले किवराय की श्रीर फिर महा किवराय की पदवी दी थी। इन्होंने सवत् १६८८ में 'सुंदर-श्रंगार' नामक नायिकामेद का एक ग्रंथ लिखा। किव ने रचना की तिथि इस प्रकार दी है—

संवत सोरह सै वरस वीते अठतर सीति। कातिक सुदि सतमी गुरौ रचे ग्रंथ करि शीति॥

इसके अतिरिक्त 'सिंहासन-बत्तीसी' और 'बारहमासा' नाम की इनकी दो पुस्तकें और कही जाती हैं। यमक और अनुपास की ओर इनकी कुछ विशेष प्रमृत्ति जान पड़ती है। इनकी रचना शब्द-चमत्कारपूर्ण है। एक उदाहरण दिया जाता है—

काके गएँ वसन ? पलिट श्राए वसन, सु मेरो कञ्ज बस न रसन उर लागे हो । भीहें तिरछों हैं कि सुंदर सुजान सोहें, कञ्ज श्रलसों हैं गों है जाके रस पागे हो ॥ परसों में पाय हुते परसों में पाय गहि परसो वे पाय निसि जाके श्रनुरागे हो । कौन बनिता के हो जू कौन बनिता के हो सु, कौन बनिता के बनि, ताके संग जागे हो ?

(२२) लालचंद या ललोदय—ये मेवाड़ के महाराणा जगतिंह (सं० १६८५-१७०६) की माता जांबवर्तीजी के प्रधान श्रावक हंसराज के भाई हूँगरसी के पुत्र थे। इन्होंने संवत् १७०० मे 'पिद्मिनी-चरित्र' नामक एक प्रवंध-काव्य की रचना की जिसमे राजा रत्नसेन ग्रौर पिद्मिनी की कथा का राजस्थानी मिली भाषा मे वर्णन है। जायसी ने कथा का जो रूप रखा है उससे इसकी कथा में बहुत जगह मेद है—जैसे, जायसी ने हीरामन तोते के द्वारा पिद्मिनी का वर्णन सुनकर रत्नसेन का मोहित होना लिखा है, पर इसमें भाटो द्वारा एकबारगी घर से निकल पड़ने का कारण इसमे यह बताया गया है कि पटरानी प्रभावती ने राजा के सामने जो मोजन रखा वह उसे पसंद न ग्राया। इस पर रानी ने चिढ़कर कहा कि यदि मेरा भोजन ग्राच्छा नहीं लगता तो कोई पिद्मिनी व्याह लाग्रो।

तव तड़की बोली तिसे जो, राखी मन धरि रोस।
नारी श्राणों काँ न बीजी द्यो मत सूठो दोस॥
हम्मे कलेबी जीणा नहीं जी, किसूँ करीजे बाद।
पदमिण का परणो न बीजी, जिमि भोजन होय स्वाद॥
इस पर रत्नसेन यह कहकर उठ खड़ा हुश्रा—

राणो तो हूँ रनतंसी परणूँ पदमनि नारि।

राजा समुद्र-तट पर जा पहुँचा जहाँ से ऋौघड़नाथ सिद्ध ने ऋपने योग-बल से उसे सिंहलद्वीप पहुँचा दिया। वहाँ राजा की बहिन पिद्यानी के स्वयंवर की मुनादी हो रही थी—

> सिंहत्तदीप नो राजियो रे सिंगत सिंह समान रे। तसु बहण छै पदिमिण रे, रूपे रंभ समान रे। जोबन लहन्याँ जायछै रे, ते परणूँ भरतार रे। परतज्ञा जे पूरवै रे तासु बरें बरमाल रे।

राजा ग्रपना पराक्रम दिखाकर पिद्यनी को प्राप्त करता है।

इसी प्रकार जायसी के वृत्त से श्रीर भी कई बातो मे भेद है। इस चरित्र की रचना गीत-काव्य के रूप मे समर्भनी चाहिए।

### सूफी-रचनाओं के श्रतिरिक्त भक्तिकाल के श्रन्य श्राख्यान-काव्य

श्राश्यान राजाश्रो के चिरित्र-कान्य तथा ऐतिहासिक या पौराणिक श्राख्यान-कान्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुश्रों में बहुत प्राचीन काल से चली श्राती थी वैसी पद्यबद्ध किल्पत कहानियाँ लिखने की नहीं थी। ऐसी कहानियाँ मिलती हैं, पर बहुत कम। इसका श्रार्थ यह नहीं कि प्रसंगों या चृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। पर ऐसी कल्पना किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ —कभी कभी श्रत्यंत श्रल्प—सहारा लेकर खड़ी की जाती थी। कही कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराणिक रहते थे, वृत्त सारा किल्पत रहता था, जैसे, ईश्वरदास कुत 'सत्यवती-कथा'।

श्रात्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता। केवल जैन किव वसारसीदास का 'श्रर्धकथानक' मिलता है। नीचे मुख्य त्र्राख्यान काव्यो का उल्लेख किया जाता है-ऐतिहासिक-पौराणिक कल्पित

१ रामचरित-मानस (तुलसी)
२ हरिचरित्र (लालचदास)
३ रुक्मिणी मंगल (नरहरि)
४ , (नंददास)
५ सुदामाचरित्र (नरोतमदास)
६ रामचंद्रिका (केशवदास)
७ वीरसिंहदेव-चरित (केशव)
८ वेलि क्रिसन रुकमणी री
(जोधपुर के राठौड राजा

ं प्रिथीराज)

१ ढोला मारू रा दूहा

२ लच्मण्सेन पद्मावती-कथा (दामोक्ति)

३ सत्यवती-कथा (ईश्वरदास)

४ माघवानल-कामकंदला ( ग्रालम )

५ रसरतन

( पुहकर कवि )

६ पद्मिनी-चरित्र

् ( लालचंद् )

७ कनकमंजरी

(काशीराम)

ग्रात्म-कथा १ त्र्रार्घकथानक (वनारसीदास)

कपर दी हुई सूची में 'ढोला मारू रा दूहा' श्रीर 'बेलि किसन रूकमणी री' राजस्थानी भाषा में हैं। ढोला मारू की प्रेमकथा राजपुताने में बहुत प्रचलित है। दोहे बहुत पुराने है, यह बात उनकी भाषा से पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखाग्र ही रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए थे, जिससे कथा की शृंखला बीच बीच में खंडित हो गई थी। इसी से संवत् १६१८ के लगभग जैनकि कुशल लाभ ने बीच बीच में चौपाइयाँ रचकर जोड़ दी। दोहो की प्राचीनता का श्रनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की साखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे ज्यों के त्यों मिलते हैं।

"बेलि क्रिसन रकमणी री" जोघपुर के राठौड राजवंशीय खदेशामिमानी पृथ्वीराज की रचना है जिनका महाराणा प्रताप को चोभ से भरा पत्र लिखना इतिहास-प्रसिद्ध है। रचना प्रौढ़ भी है ग्रौर मार्मिक भी। इसमे श्रीकृष्ण ग्रौर रुक्मिणी के विवाह की कथा है।

पदिमनी-चरित्र की भाषा भी राजस्थानी-मिली है।

## उत्तर-मध्यकाल

# ( रीतिकारू १७००-१९०० )

## प्रकर्णं १

#### सामान्य परिचयं

हिंदी-कान्य श्रब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुँच गया था। संवत् १५६८ मे कृपाराम थोड़ा बहुत रस-निरूपण भी कर चुके थे। उसी समय के लगभग चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने 'श्रुंगार-सागर' नामक एक प्रंथ श्रुंगार संबंधी लिखा। नरहरि किव के साथी करनेस किव ने 'कर्णभरण', 'श्रुति-भूषण' श्रोर 'भूप-भूषण' नामक तीन ग्रंथ श्रलंकार-संबंधी लिखे। रस-निरूपण का इस प्रकार स्त्रपात हो जाने पर केशवदासजी ने कान्य के सब श्रंगो का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमे संदेह नहीं कि कान्य-रीति का सम्यक् समावेश पहले पहल श्राचार्य केशव ने ही किया। पर हिंदी मे रीतिग्रंथो की श्रविरल श्रीर श्रखिद परंपरा का प्रवाह केशव की 'किव-प्रिया' के प्रायः पचास वर्ष पीछे चला श्रीर वह भी एक भिन्न श्रादर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं।

केशव के प्रसंग में यह पहले कहां जा चुका है कि वे कान्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समक्तनेवाले चमत्कारवादी कवि थे। उनकी इस मनोवृत्ति के कारण हिंदी-साहित्य के इतिहास में एक विचिन्न संयोग घटित हुआ। संस्कृत साहित्य-शास्त्र के विकास कम की एक संचित्त उद्धरणी हो गई। साहित्य की मीमांसा क्रमशः बढ़ते-बढ़ते जिस स्थिति पर पहुँच गई थी उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थित से सामग्री ली। उन्होंने हिंदी-पाठकों को कान्यांग-निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो मामह

ग्रीर उद्घट के समय में थी; उस उत्तर दशा का नहीं को ग्रानंदवर्धनाचार्य, मम्मर ग्रीर विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई। मामह ग्रीर उद्घट के समय में ग्रालंकार ग्रीर ग्रालंकार्य का स्पष्ट मेद नहीं हुग्रा था; रस, रीति, ग्रालंकार ग्रादि सब के लिये 'ग्रालंकार' शब्द का व्यवहार होता था। यही बात हम केशव की 'किविप्रिया' में भी पाते हैं। उसमें 'ग्रालंकार' के 'सामान्य' ग्रीर 'विशेष' दो भेद करके, 'सामान्य' के ग्रांतर्गत वर्ण्य विषय ग्रीर 'विशेष' के ग्रांतर्गत वास्तविक ग्रालंकार रखे गए हैं। (विशेष दें केशवदास)

पर केशवदास के उपरात तत्काल रीतिग्रंथों की परंपरा चली नहीं। किविप्रिया के ५० वर्ष पीछे उसकी अखंड परंपरा का आरंभ हुआ। यह परंपरा
केशव के दिखाए हुए पुराने आचायों (भामह, उद्घट आदि) के मार्ग पर
न चलकर परवर्ती आचायों के परिष्कृत मार्ग पर चली जिसमे अलंकारअलंकार्य का भेद हो गया था। हिंदी के अलंकार-ग्रंथ अधिकतर 'चंद्रालोक'
और 'कुंवलयानंद' के अनुसार निर्मित हुए। कुछ ग्रंथों मे 'काव्यप्रकाश' और
'साहित्यदर्पण' का भी आधार पाया जाता है। काव्य के स्वरूप 'और अंगों के
संबंध में हिंदी के रीतिकार कियों ने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रंथों का मत ग्रहण
किया। इस प्रकार देव योग ये संस्कृत साहित्य शास्त्र के 'इतिहास की एक
'संचिंत उद्धरणी हिंदी में हो गई।

हिंदी रीतिग्रंथों की अखंड पूरंपरा चितामिण त्रिपाठी से चली, अतः रीति-कॉल का आरंभ उन्हों से मानना चाहिए। उन्होंने संवत् १७०० के कुछ आगे पीछे 'कांव्यविवेक,' 'किंवकुल-कल्पतर' और 'काव्य प्रकाश' ये तीन ग्रंथ लिख-कर काव्य के सब आगों का पूरा निरूपण किया और पिगल या छुंदःशास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। उसके उपरांत तो लच्चणग्रंथों की भरमार सी होने लगी। किंवयों ने किंवता लिखने की यह एक प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लच्चण लिखना किर उसके उदाहरण के रूप में किंवत्त या सबैया लिखना। हिंदी-साहित्य में यह एक अन्ठा दृश्य खड़ा हुआ। संस्कृत साहित्य में किंव और आचार्य्य दो भिन्न भिन्न ओणियों के व्यक्ति रहे। हिंदी-काव्यदोत्र में यह भेद जुत सा हो गया। इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्य्यत्व के लिये जिस सूद्दम विवेचन और पर्यालोचन-शक्ति की अपेचा होती है उसका विकास नहीं हुआ। किव लोग एक दोहे में अपर्याप्त लच्या देकर अपने किवकर्म प्रवृत्त हो जाते थे। कान्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन, नए नए सिद्धांतो का प्रतिपादन आदि कुछ भी न हुआ। इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वह पद्य मे ही लिखा जाता था। पद्य मे किसी जात की सम्यक् मीमासा या उस पर तर्क वितर्क हो नहीं सकता। इस अवस्था मे 'चंद्रालोक' की यह पद्धित ही सुगम दिखाई पड़ी कि एक क्ष्रोक या एक चरण मे ही लच्चण कहकर छुटो ली।

उप्पर्युक्त बातो पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्ष्ण-प्रथं की परिपाटी पर रचना करनेवाले जो सैकड़ो कि हुए वे त्राचार्य्य-कोटि मे नहीं त्र्या सकते। वे वास्तव में कि ही थे। उनमें त्राचार्यत्व के गुण नहीं थे। उनके त्रापर्याप्त लक्षण साहित्यशास्त्र का सम्यक् बोध कराने में त्रासमर्थ हैं। बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा त्रालंकार त्रादि के स्वरूप का भी ठीक ठीक बोध नहीं हो सकता। कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं हैं। 'शब्द-शिक्त' का विषय तो दो ही चार कि बयो ने नाममात्र के लिये लिया है जिससे उस विषय का स्पष्ट बोध होना तो दूर रहा, कहीं कहीं भ्रात धारणा त्रावश्य उत्पन्न हो सकती है। काव्य के साधारणतः दो मेद किए जाते है—श्रव्य त्रीर हश्य। इनमें से हश्य काव्य का निरूपण तो छोड़ ही दिया गया। सारांश यह कि इन रीतिग्रंथों पर ही निर्भर रहनेवाले व्यक्ति का साहित्यशान कच्चा ही समकना चाहिए। यह सब लिखने का त्राभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि यह न समक्ता जाय कि रीतिकाल के मीतर साहित्यशास्त्र एर गंभीर त्रीर विस्तृत विवेचन तथा नई नई बातों की उद्धावना होती रही।

केशवदास के वर्णन मे यह दिखाया जा चुका है कि उन्होंने सारी सामग्री कहाँ कहाँ से ली। ग्रागे होनेवाले लच्च्एग्रंथकार कवियों ने भी सारे लच्च्ए ग्रार भेद संस्कृत की पुस्तकों से लेकर लिखे है जो कहीं कहीं ग्रापर्यात हैं। ग्रापनी ग्रोर से उन्होंने न तो ग्रालंकार-चेत्र मे कुछ मौलिक विवेचन किया, न रस-चेत्र मे। कान्यांगों का विस्तृत समावेश दासजी ने ग्रापने 'कान्य-निर्णय' में किया है। ग्रालंकारों को जिस प्रकार उन्होंने बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों मे

चॉट कर रखा है उससे भ्रम हो सकता है कि शायद किसो ग्राधार पर उन्होंने श्रावारों का वर्गीकरण किया है। पर, वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गीकरण का प्रयत्न नहीं किया है। दासजी की एक नई योजना श्रवश्य ध्यान देने योग्य है। संस्कृत-कान्य मे श्रांत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था, इससे संस्कृत के साहित्यप्रथों, मे उसका विचार नहीं हुआ है। पर हिंदी-कान्य मे वह वरावर श्रारंभ से ही मिलता है। श्रतः दासजी ने श्रपनी पुस्तक मे उसका विचार करके वड़ा ही श्रावश्यक कार्य किया।

भूषण का 'भाविक छवि' एक नया त्र्रालंकार सा दिखाई पड़ता है, पर है वास्तव में सस्क्रतग्रंथों के , 'भाविक' का ही एक दूसरा या प्रवर्द्धित रूप। 'भाविक' का संबंध कालगत दूरी से है, इसका देशगत से। बस इतना ही ग्रांतर है।

दासजी के 'श्रितशयोक्ति' के पॉच नए दिखाई पड़नेवाले भेदो में से चार तो भेदो के भिन्न भिन्न योग हैं। पॉचवॉ 'संभावनातिशयोक्ति' तो संबंधातिशयोक्ति ही है।

देव किव का संचारियों के बीच 'छल' बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूक्त समक्त पड़ा है। उन्हें समक्तना चाहिए कि देव ने जैसे और सब बाते संस्कृत की 'रस-तरंगिणी' से ली हैं, बैसे ही यह 'छल' भी। सच पूछिए तो छल का 'अंतर्भाव अविहत्था में हो जाता है।

इस बात का संकेत पहले किया जा चुका है कि हिंदी के पद्मबद्ध लच्च्या-प्रंथों में दिए हुए लच्च्यों और उदाहरणों में बहुत जगह गड़बड़ी पाई जाती है। अब इस गड़बड़ी के सबंध में दो बाते कही जा सकती हैं। या तो यह कहें कि कि वियों ने अपना मतमेद प्रकट करने के लिये जानबूसकर मिन्नता कर दी है अथवा प्रमादवश और का और समस्त कर। मतमेद तो तब कहा जाता जब कहीं कोई नूतन विचार-पद्धित मिलती। अतः दूसरा ही कारण ठहरता है। कुछ उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा—

- (१) केशवदास ने रूपक के तीन मेद दंडी से लिए—ग्रङ्कृत रूपक, विरुद्ध रूपक श्रीर रूपक-रूपक। इनमें से प्रथम का लक्ष्ण भी स्वरूप व्यक्त

नहीं करता श्रीर उदाहरण भी श्रिधकताद्रूप्य रूपक का हो गया है। विरुद्ध-रूपक भी दंडी से नहीं मिलता श्रीर रूपकातिशयोक्ति हो गया है। रूपक रूपक दंडी के श्रनुसार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत पर एक श्रप्रस्तुत का श्रारोप करके फिर दूसरे प्रस्तुत का भी श्रारोप कर दिया जाता है। केशव के न तो लच्चण से यह बात प्रकट होती है, न उदाहरण से। उदाहरण में दंडी के उदाहरण का ऊपरी ढाँचा भर कुछ कलकता है, पर श्रमल बात का पता नहीं है। इससे स्पष्ट है कि बिना ठीक तात्पर्य समक्ते ही लच्चण श्रीर उदाहरण हिंदी में दे दिए गए है।

- (२) भूषण क्या प्रायः सन हिंदी किवयों ने 'भ्रम', 'संदेह' ग्रौर 'स्मरण' अलंकारों के लक्ष्णों में साहश्य की बात छोड़ दी है। इससे बहुत जगह उदाहरण अलंकार के न होकर भाव के हो गए हैं। भूषण का उदाहरण सनसे गड़बड़ है।
- '(३) शब्द-शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा लिया है, पर उससे उसका कुछ भी बोध नहीं हो सकता । 'उपादान लक्षणा' का लक्षण भी विलक्षण है और उदाहरण भी असंगत । उदाहरण से साफ कलकता है कि इस लक्षणा का स्वरूप ही समक्तने मे भ्रम हुआ है।
- जब कि कान्यांगों की 'स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ तब तरह तरह के 'वाद' कैसे प्रतिष्ठित होते ? संस्कृत-साहित्य मे जैसे, अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, ध्विनवाद, वक्रोक्तिवाद, इत्यादि अनेक वाद पाए जाते हैं, वैसे वादों के लिये हिंदी के रीतिचेत्र मे रास्ता ही नहीं निकला । केशव को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं । केशव के उपरात रीतिकाल मे होनेवाले किवयों ने किसी वाद का निर्देश नहीं किया । वे रस को ही काव्य की आतमा या प्रधान वस्तु मान कर चले । महाराज जसवंतसिंह ने अपने 'भाषा-भूषण' की रचना 'चंद्रालोक' के आधार पर की, पर उसके अलंकार की अनिवार्यतावाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया ।

इन रीति-ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृद्य श्रीर निपुण किव थे। उनका देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर्र निरूपण

करना । श्रातः उनके द्वारा बड़ा मारी कार्यः यह हुश्रा कि रसों ( विशेषतः श्रंगार रस ) श्रीर श्रलंकारों के बहुत ही सरस श्रीर हृद्वयग्राही उदाहरण श्रत्यंत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए । ऐसे सरस श्रीर मनोहर उदाहरण संस्कृत के सार छच्चण-ग्रंथों से चुनकर इक्छे करें तो भी उनकी इतनी श्रिधिक संख्या न होगी। श्रालंकारों की श्रपेचा नायिकाभेद की श्रोर कुछ श्रिधिक मुकाव रहा। इससे श्रंगाररस के श्रंतर्गत बहुत सुदर मुक्तकरचना हिंदी में हुईं। इस रस का इतना श्रिधिक विस्तार हिंदी-साहित्य में हुश्रा कि इसके एक एक श्रंग को लेकर स्वतत्र ग्रंथ रचे गए। इस रस का सारा वैभव किवयों ने नायिका-भेद के भीतर दिखाया। रसग्रंथ वास्तव में नायिका भेद के ही ग्रंथ हैं जिनमें श्रीर दूसरे रस पीछे से सच्चेप में चलते कर दिए गए हैं। नायिका श्रंगार रस का श्रालंबन है। इस श्रालंबन के श्रंगों का वर्णन एक स्वतत्र विषय हो गया श्रीर न जाने कितने ग्रथ केवल नखशिख-वर्णन के लिखे गए। इसी प्रकार उद्दीपन के रूप षट्शानु वर्णन पर भी कई श्रलग पुस्तके लिखी गई। विप्रलंभ-संबंधी 'बारहमासे' भी कुछ कवियोंने लिखे।

रीति-ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के निस्तृत निकास मे कुछ वाधा मी पड़ी। प्रकृति की अनेकरूपता, जीवन की मिन्न मिन्न चित्य वातो तथा जगत् के नाना रहस्यों की ओर किवयों की दृष्टि नहीं जाने पाई। वह एक प्रकार से वद्ध और परिमित सी हो गई। उसका चेत्र सकुचित हो गया। नाग्धारा वधी हुई नालियों मे प्रवाहित होने लगी जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रस-सिक्त होकर सामने आने से रह गए। दूसरी बात यह हुई कि किवयों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिन्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया। कुछ किवयों के बीच भाषा-शैली, पद-विन्यास, अलंकार-विधान आदि बाहरी वातों का मेद हम थोडा बहुत दिखा सके तो दिखा सकें, पर उनकी अभ्यंतर प्रकृति के अन्वीच्ण मे समर्थ उच्च कोटि की आलोचना की सामग्री बहुत कम पा सकते हैं।

रीति-काल मे एक बड़े भारी ग्रामान की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों किनयों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुँची उसी समय न्याकरण द्वारा उसकी न्यवस्था होनी चाहिए थी कि जिससे उस च्युत-संस्कृति दोष का निराकरण होता जो वज-भाषाकाव्य मे थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता है। त्रौर नहीं तो वाक्य-दोषों का ही पूर्ण रूप से निरूपण होता जिससे भाषा में कुछ त्रौर स्माई त्राती। बहुत थोड़े किन ऐसे मिलते हैं जिनको वाक्य-रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। भूषण त्राच्छे किन थे। जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा त्रावेश उनमें था, पर भाषा उनकी ग्रानेक स्थलों पर सदोष हैं । यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते त्रौर शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता तो शब्दों को तोड़-मरोड़कर विकृत करने का साइस किनयों को न होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में वहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही।

भाषा की गड़बड़ी का एक कारण वज और अवधी इन दोनो काव्य-भाषाओं का किन के इच्छानुसार सम्मिश्रण भी था। यद्यिप एक सामान्य साहित्यिक भाषा किसी प्रदेश निशेष के प्रयोगों तक ही परिमित नहीं रह सकती पर वह अपना टॉचा नराबर नाए रहती है। काव्य की वजभाषा के संबंध में भी अधिकतर यही नात रही। स्रदास की भाषा में यत्र तत्र प्रवी प्रयोग—जैसे, मोर, हमार, कीन, अस, जस इत्यादि—वराबर मिलते है। निहारी की भाषा भी 'कीन' 'दीन' आदि से खाली नहीं। रीति-अंथों का निकास अधिकतर अवध में हुआ। अतः इस काल में काव्य की वजभाषा में अवधी के प्रयोग और अधिक मिले। इस बात को किसी किसी किन ने लच्य भी किया। दासजी ने अपने 'काव्यनिर्णय' में कुाव्यभाषा पर भी कुछ दृष्टिपात किया। मिश्रित भाषा के समर्थन में ने कहते हैं—

व्रजभाषा भाषा रुचिर कहै सुमित सब कोई। मिलै संस्कृत पारस्यो, पे श्रित प्रगट ज होई॥ व्रज, मागधी मिलै श्रगर नाग यवन भाखानि। सहज पारसी हू मिलै, पट विधि कहत वखानि॥

उक्त दोहों में 'मागघी' शब्द से पूरवी माषा का अभिप्राय है। अवधी अर्द्ध-मागधी से निकली मानी जाती है और पूरवी हिंदी के अंतर्गत है। जवाँदानी के लिये बज का निवास आवश्यक नहीं है, आप्त किवयो की वाणी भी प्रमाण है, इस बात को दासजी ने स्पष्ट कहा—

१--देखो अगले प्रकरण में भूपण का परिचय ।

सूर, केसव, मंडन, विहारी, कालिदास, ब्रह्म, चिंतामणि, मितराम, भूपन सु जानिए। चिंतामणि, मितराम, भूपन सु जानिए। चिंतामणि, नेवाज, निधि, नीलकंठ, मिश्र सुखदेव, देव मानिए॥ श्रालम, रहीम, रसखान, सुंदरादिक, श्रानेकन सुमित भए कहाँ लों वखानिए। व्रजमापा हेत ब्रजवास ही न श्रनुमानी, ऐसे 'ऐसे कविन की बानी हू सों जानिए॥

मिली-जुली भाषा के प्रमाण् मे दासकी कहते हैं कि तुलसी श्रीर गंग तक ने, जो किवरों के शिरोमिण हुए हैं, ऐसी भाषा का व्यवहार किया है—

तुलसी गंग , दुचौ भए सुकविन के सरदार ।
 इनके काव्यन में, मिली भाषा विविध प्रकार ॥

इस सीधे सादे दोहे का जो यह ग्रार्थ ले कि तुलसी ग्रौर गंग इसीलिये कवियों के सरदार हुए कि उनके कान्यों में विविध प्रकार की भाषा मिली है, उसकी समभ को क्या कहा जाय ?

दासजी ने काव्यभाषा के स्वरूप का जो निर्णय किया वह कोई सौ वधों की काव्य-परंपरा के पर्यालोचन के उपरात । अतः उनका स्वरूप निरूपण तो बहुत ही ठीक है। उन्होंने काव्यभाषा ज्ञजमाषा ही कही है जिसमें और भाषाओं के शब्दों का भी मेल हो सकता है। पर माषा-सबधी और अधिक मीमासा नं होने के कारण कियों ने अपने को अन्य बोलियों के शब्दों तक ही परिमित नहीं रखा; उनके कारकिचहों और क्रिया के रूपों का भी वे मनमाना व्यवहार बराबर करते रहें। ऐसा वे केवल सौकर्य्य की दृष्टि से करते थे, किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं। 'करना' के भूतकाल के लिये वे छंद की आवश्यकता के अनुसार 'कियो', 'कीनों', 'करों', 'करियों' 'कीन', यहाँ तक कि 'किय' तक रखने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह स्थिरता न प्राप्त हो सकी जो किसी साहित्यक भाषा के लिये आवश्यक है। रूपों के स्थिर न होने से यदि कोई

विदेशी कान्य की वजभाषा का अध्ययन करना चाहे तो उसे कितनी कठिनता होगी!

भक्तिकाल की प्रारंभिक अवस्था मे ही किस प्रकार मुसलमानों के संसर्ग से कुछ फारसी के शब्द और चलते मान मिलने लगे थे इसका उल्लेख हो चुका है। नामदेन और कनीर आदि की तो नात ही क्या, तुलसीदासजी ने भी गनी, गरीन, साहन इताति, उमरदराज आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया। सूर में ऐसे शब्द अवश्य कम मिलते हैं। फिर मुसलमानी राज्य की दृढ़ता के साथसाथ इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार ज्यों-ज्यों बढ़ता गया त्यो-त्यों किन लोग उन्हे अधिकाधिक स्थान देने लगे। राजा महाराजाओं के दरनार में निदेशी शिष्टता और सम्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द नहीं चारों और सुनाई देने लगे। अतः भाट या किन लोग आयुष्मान अतेर जियजयकार ही तक अपने को कैसे रख सकते थे १ ने भी दरनार में खड़े होकर "उमरदराज महाराज तेरी चाहिए" पुकारने लगे। 'वखतनलंद' आदि शब्द उनकी जन्नान पर भी नाचने लगे।

यह तो हुई व्यावहारिक भाषा की बात । फारसी-काव्य के शब्दों को भी थोड़ा बहुत किवयों ने अपनाना आरंभ किया । रीति-काल मे ऐसे शब्दों की संख्या कुछ और बढ़ी । पर यह देखकर हर्ष होता है कि अपनी भाषा की स्वाभाविक सरसता का ध्यान रखनेवाले उत्कृष्ट किवयों ने ऐसे शब्दों को बहुत ही कम स्थान दिया । परंपरागत साहित्य का कम अम्यास रखनेवाले साधारण किवयों ने कहीं-कहीं बड़े बेढंगे तौर पर ऐसे विदेशी शब्द रखे है । कहीं-कहीं खुसबोयन' आदि उनके विकृत शब्दों को देखकर शिक्तितों को एक प्रकार की विरक्ति सी होती है और उनकी किवता गवारों की रचना सी लगती है । शब्दों के साथ साथ कुछ थोड़े से किवयों ने इश्क की शायरी की पूरी अलंकार-सामग्रीतक उठाकर रख ली है और उनके भाव भी बॉध गए हैं । रस-निधि-कृत 'रतनहजार' मे यह बात अविवकर मात्रा मे पाई जाती है । विहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कि भी यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बचे है पर उन्होंने उन भावों को अपने देशी साँचे में ढाँल लिया है जिससे वे खटकते क्या सहसा लक्ष्य भी नहीं होते ।

उनकी विरह-ताप की ऋत्युक्तियों में दूर की सूक्त श्रीर नाजुकखयाली बहुत कुछ फारसी की शैली की है, पर विहारी रसमंग करनेवाले बीमत्स रूप कहीं नहीं लाए हैं।

यहाँ पर यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि रीतिकाल के किवरों के प्रिय छंद किवत्त और सवैया ही रहे। किवत्त तो श्रंगार और वीर दोनों रसो के लिये समान रूप से उपयुक्त माना गया था। वास्तव मे पढ़ने के ढंग मे थोड़ा विभेद कर देने से उसमे दोनों के अनुकूल नादसौदर्थ पाया जाता है। सवैया, श्रंगार और करुण इन दो कोमल रसो के बहुत उपयुक्त होता है, यद्यपि वीररस की किवता मे भी इसका व्यवहार किवयों ने जहाँ तहाँ किया है। वास्तव मे श्रंगार और वीर इन्हीं दो रसो की किवता इस काल मे हुई। प्रधानता श्रंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रंगारकाल कहे तो कह सकता है। श्रंगार के वर्णन को बहुतेरे किवयों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुँचा दिया था। इसका कारण जनता की सचि नहीं, आश्रयदाता राजा-महाराजाओं की सचि थी जिनके लिये कर्मएयता और वीरता कर जीवन बहुत कम रह गया था।

#### प्रकरण २

#### रीति-ग्रंथंकार कवि

हिदी स्मृहित्य की गित का ऊपर जो संचित्र उल्लेख हुआ उससे रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता है। अब इस काल के मुख्य-मुख्य, किवयों का विवरण दिया जाता है।

(१) चिंतामिं त्रिपाठी —यै तिकवॉपुर ( जि॰ कानपुर ) के रहनेवाले श्रौर चार भाई थे—चितामिण, भूषण, मितराम श्रौर जटाशंकर। चारो कवि थे, जिनमे प्रथम तीन तो हिंदी साहित्य मे बहुत यशस्त्री हुए। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया है कि भूषण न तो चिंतामिण और मितराम के भाई थे, न शिवाजी के दरबार में थे। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण न मिले तब तक वह त्र्यस्वीकार नहीं को जा सकती । चिंतामिण्जी का जन्मकाल संवत् १६६६ के लगभग और कविता-काल संवत् १७०० के आसपास उहरता है। इनका 'कविकुलकल्पतर' नामक ग्रंथ सं० १७०७ का लिखा है। इनके संबंध मे शिवसिहसरोज मे लिखा है कि ये "बहुत दिन तक नागपुर मे सूर्यवंशी भोसला मकरन्द शाह के यहाँ रहे श्रौर उन्हीं के नाम पर 'छंदिवचार' नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया त्रौर 'काव्य-विवेक', 'कविकुल-कल्पतरु', 'काव्यप्रकाश', 'रामायण', ये पाँच ग्रंथ इनके बनाए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। इनकी वनाई रामायण कवित्त त्रौर नाना ऋन्य छंदों मे बहुत ऋपूर्व है। - बाबू रुद्रसाहि सोलंकी, शाहजहाँ बादशाह शौर जैनदीं श्रहमद ने इनको बहुत दान दिए हैं। इन्होने अपने ग्रंथ मे कहीं-कहीं अपना नाम मिणमाल भी कहा है।"

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चिंतामिण ने कान्य के सब ग्रंगों पर ग्रंथ लिखे। इनकी भाषा लिलत ग्रीर सानुपास होती थी। ग्रवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी व्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रगाली भी मनोहर है। ये वास्तव मे एक उत्कृष्ट किव थे। रचना के कुछ नमूने लीजिए—

येई उधारत हैं तिन्हें जे परे मोह-महोद्धि के जल-फेरे। जे इनको पल ध्यान धरें मन, ते न परें कवहूँ जम-घेरे॥ राजे रमा-रमनी-उपधान अभै वरदान रहे जन नेरे। है वलभार उदंह भरे हिर के भुजदंह सहायक मेरे॥

इक आज मैं कुंदन-वेलि लखी मनिमंदिर की रुचिवृंद भरें कुरविंद के पल्लव इंदु तहीं अरविंदन तें मकरंद मरें। उत बुंदन के मुकुतागन हैं फल सुंदर भ्वे पर अनि परें लिख यो दुति कंद अनंद केला नदनंद सिलादव रूप धरें।

श्राँखिन मूँ दिवे के मिस श्रानि श्रचानक पीठि उरोज लगावै। कैहूँ कहूँ मुसकाय चिते श्रॅगराय श्रनूपम अंग दिखावै॥ नाह छुई छल सो छतियाँ, हँसि भौंह चढ़ाय श्रनंद बढ़ावै। जोवन के मद मत्त तिया हित सों पित को नित चित्त चुरावै॥

(२) बेनी — ये ग्रसनी के बंदीजन थे ग्रौर सवत् १७०० के ग्रासप विद्यमान थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता पर फुटकल कवित्त बहुत से सुने जाते हैं जिनसे यह ग्रनुमान होता है कि इन्होंने नखशिख ग्रौर षट्ऋतु पर पुस्तके लिखी होगी। कविता इनकी साधारणतः ग्रन्छी होती थी, भाषा चलती होने पर भी ग्रनुप्रासयुक्त होती थी। दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

छहरै सिर पै छिब मोरपखा उनकी नथ के मुकुता थहरें। फहरै पियरो पट बेनी इते, उनकी चुनरी के सवा सहरें॥ रसरंग भिरे श्रिभरे हैं तमाल दोऊ रसख्याल चहै लहरें। नित ऐसे सनेह सों राधिका स्याम हमारे हिये में सदा बिहरें॥

किब बेनी नई उनई है घटा, मोरवा वन बोतल कूकन री। छहरे बिजुरी छिति-मंडल छुवै लहरे मन मैन-भभूकन री। पिहरो चुनरी चुनिकै दुलही, सँग लाल के मूलहु मूकन री। ऋतु पावस यों ही बितावित हो, मिरहो, फिर बाविर ! हूकन री।

(३) महाराज जसवंतिसह—ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे बो स्रापने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे श्रीर जिनका मय श्रीरंगजेव को बराबर बना रहता था। इनका जन्म संवत् १६८३ मे हुआ। ये शाहजहाँ के समय मे ही कई लड़ाइयो पर जा चुके थे। ये महाराज गजसिह के दूसरे पुत्र थे श्रीर उनकी मृत्यु के उपरांत संवत् १६६५ मे गही पर वैठे। इनके वहे भाई श्रमरसिंह श्रपने उद्धत स्वभाव के कारण पिता द्वारा श्रिधकारच्युत कर दिए गए थे। महाराज जसवंतिसह बड़े श्रच्छे साहित्यममंत्र श्रीर तत्त्वज्ञान संपन्न पुरुष थे। उनके समय मे राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही श्रीर श्रच्छे-श्रच्छे कवियों श्रीर विद्वानों का बरावर समागम होता रहा। महाराज ने स्वयं तो श्रंथ लिखे ही; श्रनेक विद्वानों को बरावर समागम होता रहा। महाराज ने स्वयं तो श्रंथ लिखे ही; श्रनेक विद्वानों के लिये गुजरात का स्वेदार बनाया था। वहाँ से शाहस्ताखाँ के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दिन्ण भेने गए थे। कहते हैं कि चढ़ाई मे शाहस्ताखाँ की जो दुर्गति हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से। श्रंत मे ये श्रफगानों को सर करने के लिये काबुल भेने गए जहाँ संवत् १७३५ में इनका परलोकवास हुआ।

ये हिंदी-साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका 'भाषा-भूषण' ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचित्त पाठ्य ग्रंथ रहा है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य्य के रूप में लिखा है, किब के रूप में नहीं। प्राक्कथन में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीतिकाल के भीतर जितने लच्चण-ग्रंथ लिखनेवाले हुए वे वास्तव में किव थे और उन्होंने किवता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, न कि विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज जसवंतसिहजी इस नियम के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से ही हिंदी-साहित्य-चेत्र में आए, किव की हैसियत से नहीं। उन्होंने अपना 'भाषा भूषण' बिलकुल 'चंद्रालोक' की छाया पर बनाया श्रीर उसी की संचित प्रणाली का श्रनुसरण किया। जिस प्रकार 'चंद्रालोक' मे प्रायः एक ही रलोक के भीतर लच्चण श्रीर उदाहरण दोनों का सिन्नवेश है उसी प्रकार भाषा भूषण में भी प्रायः एक ही दोहे में लच्चण श्रीर उदाहरण दोनों रखे गए है। इससे विद्यार्थियों को श्रलंकार कंठ करने मे बड़ा सुबीता हो गया श्रीर 'भाषा-भूषण' हिंदी काव्य रीति के श्रभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुश्रा जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक। भाषा-भूषण बहुत छोटा सा प्रथ है।

माषा-भूषण के ग्रतिरिक्त को ग्रीर ग्रंथ इन्होंने लिखे है वे तत्त्वज्ञान-संबंधी हैं। जैसे—ग्रपरोक्त-सिद्धांत, ग्रनुभव-प्रकाश, ग्रानंद-विलास, सिद्धात-बोध, सिद्धांतसार, प्रबोधचंद्रोदय नाटक। ये सब ग्रथ भी पद्म मे ही है, जिनसे पद्म-रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है। पर साहित्य से जहाँ तक संबंध है, ये ग्राचार्य या शिक्तक के रूप मे ही हमारे सामने ग्राते हैं। ग्रलकार-निरूपण की इनकी पद्धति का परिचय कराने के लिये 'भाषा-भूषण' के दोहे नीचे दिए जाते हैं—

> श्रत्युक्ति—श्रलंकार श्रत्युक्ति यह बरनत श्रतिसय रूप। जाचक तेरे दान तें भए कल्पतरु भूप॥

पर्यंस्तापह्नुति—पर्यस्त ज गुन एक को श्रीर विषय श्रारोप।
होइ सुधाधर नाहिं यह, वदन सुधाधर श्रोप।
ये दोहे चंद्रालोक के इन श्लोकों की स्पष्ट छाया हैं—
श्रत्युक्तिरद्भुतातथ्यशौर्योदार्यादिवर्णनम् ।
त्विय दातिर राजेंद्र याचका कल्पशाखिनः॥
पर्य्यस्तापह्नुतिर्यत्र धर्ममात्रं निषध्यते।
नायं सुधांशुः किं तहिं सुधांशुः प्रेयसीमुखम्॥

भाषा-भूषण पर पीछे तीन टीकाऍ रची गई—'ग्रलंकार-रलाकर' नाम की टीका, जिसे बंसीघर ने संवत् १७६२-मे बनाया, दूसरी टीका प्रतापसाहि की ग्रीर तीसरी गुलाब कवि की 'भूषण-चंद्रिका'।

'(४) बिहारीलाल—ये माथुर चौवे कहे जाते हैं श्रौर इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुवा गोविदपुर गाँव में संवत् १६६० के लगमग माना जाता है। एक दोहे के श्रनुसार इनकी बाल्यावस्था बुदेलखंड में बीती श्रौर तरुणावस्था में ये श्रपनी ससुराल मथुग में श्रा रहे। श्रनुमानतः ये संवत् १७२० तक वर्तमान रहे। ये जयपुर के मिर्जा राजा जयसाह (महाराज जयसिंह) के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि जिस समय ये कवीश्वर जयपुर पहुँचे उस समय महाराज श्रपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिये महलों के बाहर निकलते ही न थे। इसपर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया—
नहिँ पराग नहिँ मधुर सधु, नहिँ विकास यहि काल।

श्रली कली ही सों बँध्यो, श्रागे कौन हवाल ॥ . कहते है कि इसपर महागज बाहर निकले श्रोर तभी से बिहारी का मान

कहत है कि इस्पर महाराज बाहर निकल श्रार तमा से बिहारों की मान बहुत श्रिधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस टोहें बनाने की श्राज्ञा दी। बिहारी दोहें बना बनाकर सुनाने लगे श्रीर उन्हें प्रति दोहें पर एक एक श्रशरफी मिलने लगी। इस प्रकार सात सौ दोहें बने जो संगृहीत होकर 'बिहारी-सतसई' के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रंगाररस के ग्रंथों में जितनी ख्यांति श्रीर जितना मान 'बिहारी सतसई' का

हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य मे एक एक रत माना जाता है। इसकी पचासो टीकाऍ रची गईं। इन टीकाओं मे ४-५ टीकाऍ तो नहुत प्रसिद्ध हैं—कृष्ण किव की टीका जो किवतों में है, हरिप्रकाश टीका, लल्लूजी लाल की लालचिद्रका, सरदार किव की टीका और स्रित मिश्र की टीका। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों के माव पल्लवित करनेवाले छप्पय, कुंडलिया, सबैया आदि कुई किवयों ने रचे। पठान सुलतान की कुंडलिया इन दोहों पर बहुत अच्छी है, पर अधूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलिया रचकर पूर्ति करनी चाही थी। पं० अंबिकादत्त व्यास ने अपने 'विहारी-विहार' में सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद

लगाए है। पं॰ परमानंद ने 'श्रृंगारस्तशती' नाम से दोहीं संस्कृत का

अनुवाद किया है। यहाँ तक कि उर्दू शेरो में भी एक अनुवाद थोड़े दिन हुए बुदेलखंड के मुंशी देवीप्रसाद (प्रीतम) ने लिखा। इस प्रकार विहारी संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया है। इतने से ही इस ग्रंथ की सर्विपयता का अनुमान हो सकता है। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य-मर्मेश और विज्ञाण के प्रधान आधुनिक किब बाबू जगन्नाथदास रलाकर ने निकाला। जितने अम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रथ नहीं हुआ।

विहारी ने सतसई के अतिरिक्त और कोई अथ नहीं लिखा। यही एक ग्रथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का त्राधार है। यह त्रात साहित्य चेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनार्थ्यों के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता मे जो गुरण होना चाहिए वह विहारी के दोहों मे अपने चरम उत्कर्ष को पहुँचा है, इसमें कोई सदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की घारा नहीं रहती जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ। पाठक मझ हो जाता है ग्रौर हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है.। इसमे तो रस के ऐसे र्छींटे पड़ते हैं जिनसे हृद्य-कलिका थोड़ी देर के लिये खिल उठती है। यदि प्रबंधकाव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुन्ना गुलदस्ता है। इसी से वह सभा समाजों के लिये ग्राधिक उपयुक्त होता है। उसमे उत्तरोत्तर ग्रानेक दश्यों द्वारा संघटित' पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण ग्रांग का प्रदर्शन नहीं होता, विल्क कोई एक रमणीय खंडहेश्य इस प्रकार सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ चर्णों के लिये मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसके लिये किव की मनोरम वस्तुओं श्रीर व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक किल्पत करके उन्हें ऋत्यंत सिन्ति श्रीर सशक्त मांषा मे प्रदर्शित करना पड़ता है। ग्रतः जिस किन में कल्पना की समाहार-शक्ति के साथ , भाषा की समास-शिक्त जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह चमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्चमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद मे इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं रस के छोटे-छोटे छीटे है। इसी से किसी ने कहा है-

सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर । देखत में छोटे लगें बेघें सकल सरीर ॥ विहारी की रसव्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है । अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्तिकौशल के दर्शन होते है, पर इस विधान में इनकी कल्पना की मधुरता मलकती है । अनुभावों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई शृंगारी किन नहीं कर सका है । नीचे की हावभरी सजीव मूर्तियाँ देखिए—

वतरस-लालच लाल की मुरली धरी छुकाइ। सौंह करे, भौंहनि हँसै, देन कहे, निट जाइ॥ नासा मोरि, नचाइ हग, करी कका की सौंह। काँटे सी कसके हिए, गड़ी कँटीली भौंह॥ ललन-चलन सुनि पलन में अँसुवा मलके श्राइ। भई लखाइ न सिखन्ह हू सूठे ही जमुहाइ॥

भाव-व्यंजना या रस-व्यंजना के श्रितिरिक्त बिहारी ने वस्तु-व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है—विशेषतः शोभा या कांति, सुकुमारता, विरहताप, विरह की चीणता श्रादि के वर्णन मे । कहीं-कहीं इनकी वस्तु-व्यंजना श्रोचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खेलवाड़ के रूप मे हो गई है, जैसे—इन दोहो मे—

पत्रा ही तिधि पाइए वा घर के चहुँ पास। नित प्रति पून्योई रहे प्रानन-श्रोप-उजास॥ छाले परिवे के उरन सके न हाथ छुवाइ। क्षिमकृति हियें गुलाब के मवा मवावित पाइ॥ इत श्रावति, चिल जात उत चली छ सातक हाथ। चढी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ॥ सीरे जतनि सिसिर ऋतु सिह बिरहिनि तन ताप। बिसवे कों ग्रीषम दिनन परवो परोसिनि पाप॥ श्राड़े दे श्राले बसन जाड़े हूँ की राति। साहस के के नेहबस सखी सबै दिग जाति॥

• त्र्रानेक स्थानो पर इनके व्यंग्यार्थ को स्फुट करने के लिये बड़ी क्लिप्ट कल्पना त्र्रापेचित होती है। ऐसे स्थलो पर केवल रीति या रुद्धि ही पाठक की सहायता करती है त्र्रीर उसे एक पूरे प्रसंग का त्र्राचिप करना पड़ता है। ऐसे दोहे बिहारी में बहुत से है। पर यहाँ दो एक उदाहरण ही पर्थाप्त होगे— ढीठि परोसिनि ईठ हैं कहे जु गहे संयान। सबै सँदेसे कहि कहाो मुसकाहट में मान॥ नए बिरह बढती विथा खरी विकल जिय वाल। विजली देखि परोसिन्यों हरपि हॅसी तिहि काल॥

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि बिहारी का 'गागर में सागर' भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से हो संभव हुन्ना है। यदि नायिकाभेद की प्रथा इतने जोर शोर से न चल गई होती तो बिहारी को इस प्रकार की पहेली बुभाने का साहस न होता।

त्रलंकारों की योजना भी इस किन ने बढ़ी निपुणता से की है। किसी दोहें में कई त्रलंकार उलके पड़े है, पर उनके कारण कहीं भद्दापन नहीं त्राया है। 'त्रसंगति' श्रौर 'निरोधाभास' की ये मार्मिक श्रौर प्रसिद्ध उक्तियाँ कितनी श्रनुठी हैं!

हग श्ररुक्तत, टूटत कुटुम, जुरत चतुर-चित प्रीति। परित गांठि दुरजन-हिए, दई नई यह रीति।। तंत्रीनाद कवित्त रस, सरस राग रति रंग। श्रनबूढ़े बूढे, तिरे जे बूढे सव श्रंग।।

दो एक जगह व्यंग्य त्रालंकार भी बड़े त्राच्छे ढंग से त्राए हैं। इस दोहें में रूपक व्यंग्य है—

करें चाह सों चुटिक के खरे उड़ीहैं मैन। लाज नवाए तरफरत करत खूँद सी नैन।।

शृंगार की संचारी भावो की व्यंजना भी ऐसी मर्मस्पर्शिनी है कि कुछ दोहे सहदयों के मुँह से बार बार सुने जाते हैं। इस स्मरण में कैसी गंभीर तन्मयता है—

सघन कुंज, छाया सुखद, सीतल मंद समीर। मन है जात अजों वहै, वा जमुना के तीर।।

विशुद्ध काव्य के त्रातिरिक्त बिहारी ने सूक्तियाँ भी बहुत सी कही है जिनमें बहुत सी नीति-संबंधिनी हैं। सूक्तियों में वर्णन वैचित्र्य या शब्द-वैचित्र्य ही प्रधान रहता है त्रातः उनमें से कुछ एक की ही गणना त्रासल काव्य में हो सकती है। केवल शब्द-वैचित्र्य के लिये बिहारी ने बहुत कम दोहे रचे है। कुछ दोहे यहाँ दिए जाते हैं—

यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनौ दीपक-देह।
तऊ प्रकास करें तितो भरिए जितो सनेह।।
कनक कनक तें सौगुनी मादकता श्रिधकाय।
वह खाए बौराय नर, यह पाए बौराय॥
तोपर वारों उरवसी सुनि राधिके सुजान।.
तू मोहन के उर बसी हैं उरवसी समान॥

बिहारी के बहुत से दोहे "श्रार्थ्यासप्तराती" श्रोर "गाथासप्तराती" की छाया लेकर बने है, इस बात को पंडित पद्मसिह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है। पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने ग्रंहीत भावों को श्रपनी प्रतिभा के बल से किस प्रकार एक स्वतन्त्र श्रोर कहीं कहीं श्रिधिक सुंदर रूप दे दिया है।

बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यक है। वाक्यरचना व्यव-स्थित है श्रीर शब्दो के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों मे पाई जाती हैं। व्रजभाषा के कवियों मे शब्दों को तोड़ मरोड़कर विकृत करने की ऋादत बहुतों में पाई जाती है। 'भूषरा' ऋौर 'देव' ने शब्दों का बहुत श्रंग-भंग किया है श्रौर कहीं कहीं गढंत शब्दो का न्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। दो एक स्थल पर ही 'स्मर' के लिये 'समर', 'ककै' ऐसे कुछ विक्वत रूप मिलेंगे।' जो यह भी नहीं . जानते कि क्रांति को . 'संक्रमण्' ( अप॰ संक्रोन ) भी कहते हैं, 'ग्रन्छ' साफ के ग्रर्थ मे संस्कृत शब्द है, 'रोज' रुलाई के ग्रर्थ मे ग्रागरे के आस पास बोला जाता है और कबीर, जायसी आदि द्वारा वरावर व्यवहृत हुग्रा है, 'सोनजाइ' शब्द 'स्वर्णजाति' से निकला है-ज़ही से कोई मतलव नहीं, सस्कृत में 'वारि' ग्रौर 'वार्' दोनो शब्द है ग्रौर 'वार्द' का ग्रार्थ भी चादल है, 'मिलान' पड़ाव या मुकांम के ऋर्थ मे पुरानी कविता मे भरा पड़ा है, चलती व्रजमाषा में 'पिछानना' रूप ही त्राता है, 'खटकति' का रूप बहु-वचन में भी यही रहेगा, 'यदि पचासों शब्द उनकी समक में न त्राएँ तो चेचारे विहारी का क्या दोष ?

विहारी ने यद्यपि लंच्या-ग्रंथ के रूप में ग्रपनी 'सतसई' नहीं लिखी है, पर 'नख-शिख', 'नायिकामेद', 'षट्ऋतु' के ग्रांतर्गत उनके सब श्रंगारी दोहे

त्रा जाते हैं ग्रीर कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी है। जैसा कि कहा जा चुका है, दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लच्चणों पर ग्रवश्य था। इसीलिये हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल किवयों में न रख उक्त काल के प्रतिनिधि किवयों में ही रखा है।

विहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक ग्रांका गया है उसे ग्रांधिकतर रचना की बारीकी या काव्यागों के सूच्म विन्यास की निपुणता की ग्रोर ही मुख्यतः दृष्टि रखनेवाले पारिखयों के पक्ष से समक्तना चाहिए—उनके पक्ष समक्तना चाहिए जो किसी हाथी दाँत के दुकड़े पर महीन वेल-बूटे देख घटो 'वाह वाह' किया करते हैं। पर जो हृद्य के ग्रंतस्तल पर मार्निक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर ग्रंपना मन मम रखना चाहते हैं, उनका संतोष विहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृद्य में किसी ऐसी लय या स्मीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वरधारा कुछ काल तक गूंजती रहे। यदि घुले हुए भावों का ग्राभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता तो वे एक एक दोहे पर ही संतोष न करते। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव ग्रोर पद्माकर के कवित्त-सवैयों का सा गूंजनेवाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं पड़ता।

दूसरी बात यह कि भावों का बहुत उत्कृष्ट ग्रीर उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है।

(४) मंडन ये जैतपुर (बुंदेलखंड) के रहनेवाले थें ग्रीर संवत् १७१६ में राजा मंगदसिंह के दरबार में वर्तमान थे। इनके फुटकल कवित्त-सवैये बहुत सुने जाते हैं, पर कोई ग्रंथ ग्रंब तक प्रकाशित नहीं हुन्ना है। पुस्तकों की खोज में इनके पाँच ग्रंथों का पता लगा है—रस-रतावली, रस-विलास, जनक-पचीसी, जानकी जू को व्याह, नैन-पचासा।

प्रथम दो प्रथ रसनिरूपण पर हैं, यह उनके नामों से ही प्रकट होता है। स्प्रह-प्रथों में इनके किवत्त-सबैये बराबर मिलते हैं। ''जेइ जेइ सुखद दुखद अब तेइ तेइ किव मंडन बिछुरत बदुपंत्ती'' यह पद भी इनका मिलता है। इससे जान पड़ता है कि कुछ पद भी इन्होंने रचे थे। जो पद इनके मिलते

हैं उनसे ये बड़ी सरस कल्पना के भावुक किय जान पड़ते हैं। भाषा इनकी बड़ी ही स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। उसमे और कियो का सा शब्दाइंबर नहीं दिखाई पड़ता। यह सबैया देखिए—

श्रिल हों तो गई जसुना जल को सो कहा कहों वीर ! विपत्ति परी । घहराय के कारी घटा उनई, इतनेई में गागरि सीस धरी ॥ रपट्यो पग, घाट चढ्यो न गयो, कवि मंडन ह्वे के विहाल गिरी । चिर जीवहु नंद को बारो, श्ररी, गहि बाहॅ गरीब ने ठाढ़ी करी ॥

(६) मितराम—ये रीतिकाल के मुख्य किवयों में है श्रीर चिंतामिण तथा भूषण के भाई परंपरा से प्रसिद्ध है। ये तिकवाँपुर (जिला कानपुर) में संवत् १६७४ के लगभग उत्पन्न हुए थे श्रीर बहुत दिनो तक जीवित रहे। यें बूँदी के महाराव भावसिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे श्रीर उन्हीं के श्राश्रय में श्रपना 'लिलतललाम' नामक श्रलंकार का ग्रंथ संवत् १७१६ श्रीर १७४५ के बीच किसी समय बनाया। इनका 'छुंदसार' नामक पिंगल का ग्रंथ महाराज शंसुनाथ सीलंकी को समर्पित है। इनका परम मनोहर ग्रंथ 'रसराज' किसी को समर्पित नहीं है। इनके श्रातिरिक्त इनके दो ग्रंथ श्रीर हैं—'साहित्यसार' श्रीर 'लच्चण-श्रंगार'। विहारी सतसई के ढंग पर इन्होंने एक 'मितराम-सतसई' भी बनाई जो हिंदी-पुस्तको की खोज में मिली है। इसके दोहे सरसता में बिहारी के दोहों के समान ही हैं।

मितराम की ,रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरसता ग्रात्यंत स्वाभाविक है, न तो उसमे भावों की कृत्रिमता है, न भाषा की। भाषा शब्दाडंबर से सर्वथा मुक्त है—केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिये अशक्त शब्दों की भरती कहीं नहीं है। जितने शब्द ग्रौर वाक्य हैं वे सब भावव्यंजना से ही प्रयुक्त है। रीति ग्रंथवाले किवयों में इस प्रकार की स्वच्छ, चलती ग्रौर स्वाभाविक भाषा कम किवयों में मिलती है, पर कहीं कहीं वह अनुप्रास के जाल में बेतरह जकड़ी पाई जाती है। सारांश यह कि मितराम की सी रसिसम्ध ग्रौर प्रसादपूर्ण भाषा रीति का ग्रनुसरण करनेवालों में बहुत ही कम मिलती है।

भाषां के ही समान मितराम के न तो भाव कृत्रिम है और न उनके व्यंजक ५ र और चेष्टाएँ। भावों को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कौड़ी ने के फेर में ये नहीं पड़े है। नायिका के विरहताप को लेकर विहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया है। इनके माव-व्यंजक व्यापारों की शृखला सीधी श्रीर सरल है, विहारी के समान चक्करदार नहीं। वचन-वक्कता भी इन्हें बहुत पसद न थी। जिस प्रकार शव्द-वैचित्र्य को ये वास्तविक काव्य से पृथक् वस्तु मानते थे, उसी प्रकार खयाल की झूठी वारीकी को भी। इनका सचा किव हृदय था। ये यदि समय की प्रथा के श्रनुसार रीति की बंधी लीको पर चलने के लिये विवश न होते, श्रपनी स्वामाविक प्रेरणा के श्रनुसार चलने पाते, तो श्रीर भी स्वामाविक श्रीर सची भाव विभूति दिखाते, इसमें कोई सदेह नहीं। भारतीय जीवन से छॉटकर लिए हुए इनके मर्मस्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे हैं, वे समान रूप से सबकी श्रनुभृति के श्रंग हैं।

'रसराज' श्रोर 'लिलतललाम', मितराम के ये दो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं, क्यों कि रस श्रोर श्रलंकार की शिचा में इनका उपयोग बरावर होता चला श्राया है। वास्तव में श्रपने विषय के ये श्रनुपम ग्रंथ हैं। उदाहरणों की रमणीयता से श्रनायास रसों श्रोर श्रलंकारों का श्रभ्यास होता चलता है। 'रसराज' का तो कहना ही क्या है। 'लिलतललाम' में भी श्रलंकारों के उदाहरण बहुत सरस श्रोर स्पष्ट हैं। इसी सरसता श्रोर स्पष्टता के कारण ये दोनों ग्रंथ इंतने सर्वप्रिय रहे हैं। रीति-काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ श्रोर किसी किव में मितराम की सी चलती माषा श्रोर सरल व्यंजना नहीं मिलती। विहारी की प्रसिद्ध का कारण बहुत कुछ उनका वान्वेदन्थ्य है। दूसरी वात यह है कि उन्होंने केवल दोहे कहे हैं, इससे उनमें वह नादसौदर्थ नहीं श्रा सका है जो किवत्त सवैये की लय के द्वारा संघटित होता है।

मितराम की कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं— कुंदन को रॅग फीको लगे, भलके ग्रित अंगनि चारु गोराई। श्राँखिन में श्रलसानि, चितौन में मंजु विलासन की सरसाई॥ को विनु मोल विकात नहीं मितराम लहे मुसकानि-मिठाई।

ज्यों ज्यों निहारिए नेरे ह्वे नैननि त्यौ त्यौं खरी निकरे सी निकाई॥

क्यो इन ग्राँखिन सों निहसंक हैं मोहन को तन पानिप पीजे ? नेकु निहारे कलंक लगे यहि गाँव वसे कहु कैसे के जीजे ?

होत रहे मन यों मतिराम, कहूँ बन जाय बड़ो तप कीजे। ह्वे बनमाल हिए लगिए श्ररु ह्वे मुरली श्रधरा-रस पीजे।

केलि के राति श्रवाने नहीं दिन ही में लला पुनि वात लगाई। 'प्यास लगी, कोउ पानी दे जाइयो', भीतर बैठि के बात सुनाई ॥ जेठी पठाई गई दुलही, हँसि हेरि हरें मतिराम वुलाई। कान्ह के बोल पे कान न दीन्ही, सुगेह की देहिर पे धिर श्राई॥

ं दोऊ अनंद सों आँगन माँस विराजे असाद की साँस सुहाई। प्यारी के वूसत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई॥ आई उनै मुँह में हँसी, कोहि तिया पुनि चाप सी भौंह चढाई। आँखिन तें गिरे आँसू के बूँद, सुहास गयो उड़ि हंस की नाई॥

सूबन को मेटि दिल्ली देस दलिबे को चम्,
सुभट समूह निसि वाकी उमहित है।
कहै मितराम ताहि रोकिबे को संगर में,
काहू के न हिम्मित हिए में उलहित है।
सनुसाल नंद के प्रताप की लपट सब,
गरव गनीम-बरगीन को दहित है।

पति पातसाह की इजति उमरावन की, राखीं रैया राव भावसिंह की रहति है ॥

(७) भूषण वीरस के ये प्रसिद्ध कि चिंतामिण और मितराम के भाई थे। इनका जनमकाल संवत् १६७० है। चित्रकृट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कि मूषण की उपाधि दी थी। तभी से ये भूषण के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। इनका ग्रसल नाम क्या था, इसका पता नहीं। ये कई राजाओं के यहाँ रहे। ग्रंत में इनके मन के ग्रनुकूल ग्राश्रयदाता, जो इनके वीर-काव्य के नायक हुए, छत्रपित महाराज शिवाजी मिले। पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी इनका बड़ा मान हुग्रा। कहते है कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में ग्रपना कंघा लगाया था जिसपर इन्होंने कहा था—"सिवा को

वलानों कि वलानों छत्रसाल को ।" ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हें एक एक छंट पर शिवां की से लाखों रुपए मिले । इनका परलोकवास सं० १७७२ में माना जाता है।

रीति-काल के भीतर श्रृंगार रस की ही प्रधानता रही। कुछ कवियो ने श्रपने श्राश्रयदातात्रों की स्तुति मे उनके प्रताप श्रादि के प्रसग मे उनकी वीरता का भी थोड़ा बहुत वर्णन अवश्य किया है पर वह शुक्क प्रथा-पालन के रूप मे ही होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं है। ऐसे वर्णनों के साथ जनता की हार्दिक सहानुभृति कभी हो नहीं सकती थी। पर भूषण ने जिन दो नायको की कृति को ग्रपने वीरकाव्य का विषय बनाया वे ग्रन्याय-दमन मे तत्पर, हिंदू-धर्म के संरत्त्क, दो इतिहास-प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति श्रौर सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू-जनता के हृद्य में उस समय भी थी श्रौर श्रागे भी वरावर वनी रही या बढ़ती गई। इसी से भूषण के वीररस के उद्गार सारी जनता के हृदय की सपत्ति हुए । भूषण की कविता कवि-कीर्ति-संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीति तव तक बरावर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। क्या संस्कृत-साहित्य मे, वया हिंदी-साहित्य मे, सहस्रो कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा मे ग्रंथ रचे निनका त्राज पता तक नहीं है। पुरानी वस्तु खोजनेवालों को ही कभी कभी किसी राजा के पुस्तकालय मे, कहीं किसी घर के कोने में, उनमे से दों चार इधर उधर मिल जाते हैं। जिस भोज ने दान दे देकर ग्रापनी इतनी तारीफ कराई उसके चरित-काव्य भी कवियो ने लिखे होंगे। पर उन्हें आज कौन जानता है ?

शिवाजी श्रौर छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई किवयों की मूठी खुराामद नहीं कह सकता । वे श्राश्रयदाताश्रो-की प्रशंसा की प्रथा के श्रनुसरण मात्र नहीं हैं। इन दो वीरो का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू-जनता स्मरण करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू-जाित के प्रतिनिधि कि हैं। जैसा कि श्रारंभ में कहा गया है, शिवाजी के दरवार में पहुँचने के पहले वे श्रौर राजाश्रों के पास भी रहें। उनके प्रताप श्रादि की प्रशंसा भी उन्हें

अवश्य ही करनी पड़ी होगी। पर वह मूठी थी, इसी से टिक न सकी। पीछे से भूषण को भी अपनी उन रचनाओं से विरक्ति ही हुई होगी। इनके 'शिवराज-भूषण', 'शिवाबावनी' और 'छत्रसाल दसक' ये ग्रंथ ही मिलते हैं। इनके अतिरिक्त ३ ग्रंथ और कहे जाते हैं—'भूषण उल्लास', 'दूषण उल्लास' और 'भूषण हजारा'।

जो किताएँ इतनी प्रिस् हैं उनके संबंध में यहाँ यह कहना कि वे कितनी श्रोजिस्त्वनी श्रोर वीरदर्पपूर्ण हैं, पिष्टपेषण मात्र होगा। यहाँ इतना ही कहना श्रावर्यक है कि भूषण वीर रस के ही कि थे। इधर इनके दो चार कित श्रेगार के भी मिले हैं, पर वे गिनती के योग्य नहीं हैं। रीति काल के किन होने के कारण भूषण ने श्रपना प्रधान ग्रंथ 'शिवराज भूषण' श्रलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया। पर रीति-ग्रंथ की दृष्टि से श्रलंकार-निरूपण के विचार से, यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। लच्चणों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है श्रीर उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं हैं। भूषण की भाषा में श्रोज की मात्रा तो पूरी है पर वह श्रिष्ठकतर श्रव्यवस्थित है। व्याकरण का उत्तंचन प्रायः है श्रीर वाक्य-रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। इसके श्रितिरक्त शब्दों के रूप भी बहुत बिगाड़े गए हैं श्रीर कही कहीं बिल्कुल गढ़त के शब्द रखे गए हैं। पर जो कित्त इन दोषों से मुक्त हैं वे बड़े ही सशक्त श्रीर प्रमावशाली है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

इंद्र जिमि जृंभ पर, वाड़व सु अंभ पर,

रावन सदंभ पर रघुकुलराज हैं।

पौन वारिवाह पर, संभु रितनाह पर,

ज्यों सहस्रवाहु पर राम द्विजराज हैं॥

दावा दुमदंड पर, चीता मृगझंड पर,

भूषण वितंड पर जैसे मृगराज हैं।

तेज तम-अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर,

त्यों मलेच्छ-वंस पर सेर सिवराज हैं॥

#### रीति-ग्रंथकार कवि

डाढी के रखेयन की डाढी सी रहित छाती,

' वाढी मरजाद जस - हद हिंदुवाने की।
किं गई रैयत के मन की कसक सब,

मिटि गई ठसक तमाम तुरकाने की॥
भूपन भनत दिल्लीपित दिल धक धक,

सुनि सुनि धाक सिवराज मरदाने की।
मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाय सीस,

खोटी भई संपति चकत्ता के घराने की।।

सबन के ऊपर ही ठाढो रहिबे के जोग,

ताहि खरो कियो जाय जारन के नियरे।
जानि गैर-मिसिल गुसीले गुसा धारि उर,
कोन्हों ना सलाम, न बचन वोले सियरे।।
भूषन भनत महाबीर बलकन लाग्यो,
सारी पातसाही के उढाय गए जियरे।
तमक तें लाल मुख सिवा को निरिल भयो
स्याह मुख नौरंग, सिपाह-मुख पियरे।।

दारा की न दौर यह, रार नहीं खजुवे की,
वॉधिबो नहीं है कैथों मीर सहवाल को।

मठ विश्वनाथ को, न वास ग्राम गोकुल को,
देवी को न देहरा, न मंदिर गोपाल को।।
गाढ़े गढ लीन्हें ग्रह वैरी कतलाम कीन्हें,
ठौर ठौर हासिल उगाहत है साल को।
वृड़ित है दिल्ली सो सँभारे क्यों न दिल्लीयित,
धक्का ग्रानि लाग्यो सिवराज महाकाल को।।

चिकत चकत्ता चौंकि चौकि उठै बार बार,

दिल्ली दहसति चितै चाहि करपति है।
विलिख बदन बिलखत विजैपुर - पति,

फिरत फिरंगिन की नारि फरकित है।।
थर थर काँपत कुतुब साहि गोलकुंडा,

हहिर हबस भूप - भीर भरकित है।
राजा सिवराज के नगारन की धाक सुनि,

केते बादसाहन की छाती धरकित है।

जिहि फन फूतकार उड़त पहार भार,

कूरम कठिन जनु कमल बिद्रिलगो।
बिपजाल ज्वालामुखी लवलीन होत जिन,

भारन चिकारि मद दिग्गज ठगलिगो॥
कीन्हों जिहि पान पत्रपान सो जहान कुल,

कोलहू उछुलि जलसिंधु खलभिलगो।
खग्ग-खगराज महाराज सिवराजजू को,

श्रिलल भुजंग सुगलहल निगलिगो॥

(८) कुलपित मिश्र —ये त्रागरे के रहनेवाले माथुर चौवे थे ग्रौर महा-किव विहारी के भानने प्रसिद्ध है। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। कुलपितनी नयपुर के महारान नयसिंह (विहारी के ग्राश्रयदाता) के पुत्र महारान रामसिंह के दरनार में रहते थे। इनके 'रसरहस्य' का रचनाकाल कार्तिक कृष्ण ११ संवत् १७२७ है। ग्राव तक इनका यही ग्रंथ प्रसिद्ध ग्रौर प्रकाशित है। पर खोन मे इनके निम्नलिखित ग्रंथ ग्रौर मिले हैं—

द्रोग्पपर्व ( स० १७३७ ), युक्ति-तरंगिग्गी ( १७४३ ), नखशिख, संग्रामसार, रसरहस्य ( १७२४ )।

ग्रतः इनका कविता-काल सं० १७२४ ग्रीर सं० १७४३ के बीच ठहरता है। रीति-काल के कवियों में ये संस्कृत के ग्राच्छे विद्वान् थे। इनका 'रस-रहस्य' मम्मट के काव्यप्रकाश का छायानुवाद है। साहित्य-शास्त्र का श्रच्छा ज्ञान रखने के कारण इनके लिये यह स्वामाविक था कि ये प्रचलित लच्चण-ग्रंथों की श्रपेक्षा श्रधिक प्रौढ़ निरूपण का प्रयत्न करें। इसी उद्देश्य से इन्होंने श्रपना 'रस-रहस्य' लिखा। शास्त्रीय निरूपण के लिये पद्य उपयुक्त नहीं होता, इसका श्रनुभव इन्होंने किया, इससे कही कहीं कुछ गद्य वार्तिक भी रखा। पर गद्य परिमार्जित न होने के कारण जिस उद्देश्य से इन्होंने श्रपना यह ग्रंथ लिखा वह पूरा न हुआ। इस ग्रंथ का जैसा प्रचार चाहिए था, न हो सका। जिस स्पष्टता से 'काव्यप्रकाश' मे विषय प्रतिपादित हुए हैं वह स्पष्टता इनके ब्रजन्माणा-गद्यपद्य में न आ सकी। कहीं कहीं तो भाषा और वाक्य-रचना दुरूह हो गई है।

यद्यि इन्होंने शब्दशक्ति और भावादि-निरूपण में 'लंक्ण उदाहरण दोनों बंहुत कुछ काव्यप्रकाश के ही दिए हैं पर अलंकार प्रकरण में इन्होंने प्रायः अपने आश्रयदाता महाराज रामसिंह की प्रशास के स्वरचित उदाहरण दिए हैं। ये ब्रजमडल के निवासी थे अतः इनको ब्रज की चलती भाषा पर अञ्छा अधिकार होना ही चाहिए। हमारा अनुमान है, जहाँ इनको अधिक स्वच्छंदता रही होगी वहाँ इनको रचना और सरस होगी। इनकी रचना का एक नमूना दिया जाता है—

ऐसिय कुंज बनी छ्विपुंज रहें श्रिलिगुंजत यों सुख लीजें। नैन विसाल हिए बनमाल विलोकत रूप-सुधा भरि पीजें॥ जामिनि-जाम की कौन कहें जुग जात न जानिए ज्यों छिन छीजें। श्रानँद यों उमग्योई रहे, पिय मोहन को मुख देखिबो कीजे॥

(९) सुखदेव मिश्र—दौलतपुर (जि॰ रायबरेली) में इनके वंशज श्रव तक हैं। कुछ दिन हुए उसी ग्राम के निवासी सुप्रसिद्ध पंडित महावीर-प्रसाद द्विवेदी ने इनका एक श्रव्छा जीवनवृत्त 'सरस्वती' पित्रका में लिखा था। सुखदेव मिश्र का जन्मस्थान 'कंपिला' था जिसका वर्णन इन्होंने श्रपने ''वृत्त-विचार'' में किया है। इनका कविता-काल संवत् १७२० से १७६० तक माना जा सकता है। इनके सात ग्रंथों का पता श्रव तक है—

• वृत्तविचार (संवत् १७२८), छंदविचार, फाजिलग्रली-प्रकाश, रसार्णव, श्रंगारलता, ग्रध्यात्म-प्रकाश (सवत् १७५५), दशरथ राय।

ग्राध्यात्म-प्रकाश में किव ने ब्रह्मज्ञान-संबंधी बाते कही है जिससे यह जन-श्रुति पुष्ट होती है कि वे एक निस्पृह विरक्त साधु के रूप में रहते थे।

काशी से विद्याध्ययन करके लौटने पर ये असोथर (जि॰ फतेहपुर) के राजा भगवंतराय खीची तथा डौंड़िया खैरे के राव मर्दनसिंह के यहाँ रहे। कुछ दिनों तक ये औरंगजेय के मंत्री फाजिल अलीशाह के यहाँ भी रहे। अंत में मुरारमक के राजा देवीसिंह के यहाँ गए जिनके बहुत आग्रह पर ये सकुटुंव दौलतपुर में जा बसे। राजा राजसिंह गौंड़ ने इन्हे 'कविराज' की उपाधि दी थी। वास्तव मे ये बहुत प्रौढ़ किव थे और आचार्यत्व भी इनमें पूरा था। छंदःशास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी किव ने नहीं किया है। ये जैसे पिडित थे वैसे ही काव्यकला में भी निपुण थे। "फाजिल अली-प्रकाश" और 'रसार्णव" दोनों मे श्रंगाररस के उदाहरण बहुत ही सुंदर हैं। दो नमूने लीजिए—

ननद निनारी, सासु मायके सिधारी,

श्रिहे रैनि श्रिंधियारी भरी, सूस्रत न करु है।'
पीतम को गौन कविराज न सोहात भौन,

दारुन वहत पौन, लाग्यो मेघ करु है।।
संग ना सहेली, बैस नवल श्रकेली,

तन परी तलवेली-महा, लाग्यो सैन-सरु है।
भई श्रिधरात, मेरो जियरा डरात,

जागु जागु रे बटोही! यहाँ चोरन को डरु है॥

जोहै जहाँ मगु नंदकुमार तहाँ चली चंद्रमुखी सुकुमार है। मोतिन ही को कियो गहनो सब फूलि रही जनु कुंद की डार है॥ भीतर ही ंजो लखी सो लखी, श्रय याहिर जाहिर होति न दार है। जोन्ह सी जोन्हें गई मिलि यो मिलि जाति ज्यो दूध में दूध की धार है।। (१०) कालिदास त्रिवेदी — ये श्रातवेंद के रहनेवाले कान्यकुव्ज ब्राह्मण् थे। इनका विशेष वृत्त ज्ञात नहीं। जान पड़ता है कि सवत् १७४५ वाली गोलकुंडे की चढाई में ये श्रीरंगजेन की सेना में किसी राजा के साथ गए थे। इस लड़ाई का श्रीरगजेन की प्रशंसा से युक्त वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया है—

. गढ़न गढी से गढि, महल गढी से मढि,

वीजापुर श्रोण्यो दलमिल सुघराई में।

कालिदास कोण्यो बीर श्रोलिया श्रलमगीर,

तीर तरवारि गही पुहमी पराई में॥

बूँद तें निकसि महिमंडल घमंड मची,

लोहू की लहिर हिमगिरि की तराई में।

गाड़ि के सुभंडा श्राड़ कीनी बादसाही तातें,

डकरी चसुंडा गोलकुंडा की लराई में॥

कालिदास का जबू-नरेश जोगजीतिसंह के यहाँ भी रहना पाया जाता है जिनके लिये संवत् १७४६ में इन्होंने 'वारवधू विनोद' बनाया। यह नायिका-मेद श्रोर नखिशाख की पुस्तक है। बत्तीस किवत्तों की इनकी एक छोटी सी पुस्तक 'जंजीराबंद' भी है। 'राधा-माधव-बुधिमलन-विनोद' नाम का एक कोई श्रोर श्रंथ इनका खोज में मिला है। इन रचनाश्रों के श्रितिरिक्त इनका बड़ा सग्रह्मंथ 'कालिदा हजारा' बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला श्राता है। इस संग्रह के सबंघ में शिवसिंहसरोज में लिखा है कि इसमें संवत् १४८१ से लेकर संवत् १७७६ तक के २१२ किवयों के १००० पद्य सग्रहीत हैं। किवयों के काल श्रादि के निर्ण्य में यह ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी है। इनके पुत्र कवींद्र श्रोर पौत्र दूलह भी बड़े श्रच्छे किव हुए।

ये ग्रभ्यस्त ग्रीर निपुण किन थे। इनके फुटकल किनत इधर उधर बहुत सुने जाते हैं जिनसे इनकी सरस-हृदयता का ग्रज्छा परिचय मिलता है। दो किनत नीचे दिए जाते हैं—

चूमों करकंज मंजु ग्रमल ग्रन्ए तेरो, रूप के निधान, कान्ह! मो तन निहारि दै। कालिदास कहै मेरे पास हरे हेरि हेरि,

माथे धरि सुकुट, लकुट कर डारि दे॥
कुँवर कन्हेंचा सुखचंद की जुन्हेंचा, चारु,

लोचन-चकोरन की प्यासन निवारि दे।

मेरे कर मेहँदी लगी लग है नंदलाल प्यारे!

लट उरमी है नकवेसर सँभारि दे॥

हाथ हँसि दीन्हों भीति ग्रंतर वरसि प्यारी
देखत ही ज़की मित कान्हर प्रवन की।
निकस्यो भरोखे माँभ विगस्यो कमल सम,
लित ग्रँगूठी तामें चमक चुनीन की॥
कालिदास तैसी लाल मेहँदी के बुंदन की,
चारु नख-चंदन की लाल ग्रँगुरीन की।
कैसी छ्वि छाजित है छाप श्रो छलान की सुकंकन चुरीन की, जड़ाऊ पहुँचीन की॥

(११) राम—शिवसिहसरोज में इनका जन्म संवत् १७०३ लिखा है ग्रोर कहा गया है कि इनके किवत्त कालिटास के हजारा में हैं। इनका नायिकामेद का एक ग्रंथ श्रुंगारसौरम है जिसकी किवता बहुत ही मनोरम है। खोज मे एक ''हनुमान नाटक'' भी इनका पाया गया है। शिवसिंह के ग्रनुसार इनका किवता-काल संवत् १७३० के लगभग माना जा सकता है। एक किवत्त नीचे दिया जाता है—'

उमिं घुमिं घन छोड़त श्रखंड धार, चंचला उठित तामें तरिन तरिन कै। यरही पपीहा भेक पिक खग टेरत हैं, धुनि सुनि प्रान उठे लरिन लरिन कै॥ कहै कि राम लिख चमक खदोतन की, पीतम को रही मैं तो बरिन चरिन कै। लागे तन तावन विना री मनभावन के, सावन दुवन श्रायो गरिज गरिज कै॥

(१२) नेवाज — ये श्रंतर्वेद के रहनेवाले ब्राह्मण थे श्रोर संवत् १७३७ के लगभग वर्तमान थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना-नरेश महाराज छन्नसाल के यहाँ ये किसी भगवत् किव के स्थान पर नियुक्त हुए थे। जिसपर भगवत् किव ने यह फब्रती छोड़ी थी—

भली श्राजु किल करत हो, छत्रसाल महराज। जहाँ भगवत गीता पढी तहाँ किव पढत नेवाज॥

शिवसिंह ने नेवाज का जन्म सवत् १७३६ लिखा है जो ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि इनके 'शकुंतला नाटक' का निर्माण-काल संवत् १७३७ है। दो श्रीर नेवाज हुए हैं जिनमें एक भगवंतराय खीची के यहाँ थे। प्रस्तुत नेवाज का श्रीरंगजेब के पुत्र श्राजमशाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है। इन्होंने 'शकुंतला नाटक' का श्राख्यान दोहा, चौपाई, सवैया श्रादि छदों में लिखा। इनके फुटकल कवित्त बहुत स्थानों पर संग्रहीत मिलते हैं जिनसे इनकी काव्य-कुशलता श्रीर सहृदया टपकती है। भाषा इनकी बहुत 'पिरमार्जित, व्यवस्थित श्रीर भावोपयुक्त है। उसमे भरती के शब्द श्रीर वाक्य बहुत ही कम मिलते है। इनके श्रव्छे श्रांगरी किव होने मे सदेह नहीं। संयोग-श्रंगर के वर्णन की प्रवृत्ति इनकी विशेष जान पड़ती है जिसमे कहीं कहीं ये श्रश्लीलता की सीमा के भीतर जा पड़ते है। दो सबैये इनके उद्धत किए जाते हैं—

देखि हमें सब श्रापुस में जो कछू मन भावे सोई कहती हैं। ये घरहाई लुगाई सबै निसि धौस नेवाज हमें दहती है।। बातें चवाव भरी सुनि कै रिस श्रावित, पे चुप हैं रहती है। कान्ह पियारे तिहारे लिये सिगरे ब्रज को हॅसिबो सहती है।।

श्रागे तो कीन्हों लगालगी लोयन, कैसे छिपे श्रजहूँ जो छिपावति। तू श्रनुराग को सोध कियो, व्रज की विनता स्व यो ठहरावित।। कीन सँकोच रह्यो है नेवाज, जो तू तरसै, उनहू तरसावित। वावरी! जो पै कलंक लग्यो तो निसंक हैं क्यों निहं श्रंक लगावित।।

(१३) देव-ये इटावा के रहनेवाले सनाढ्य ब्राह्मण थे। कुछ लोगों ने इन्हें कान्यकुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया है। इनका पूरा नाम देवदत्त था। 'भावविलास' का रचनाकाल इन्होने १७४६ दिया है श्रीर उस ग्रंथ-निर्माण के समय ग्रपनी त्रवस्था सोलह ही वर्ष की कही है। इस हिसाब से इनका जन्म-सवत् १७३० निश्चित होता है। इसके ग्रितिरिक्त इनका ग्रीर कुछ वृत्तांत नही मिलता। इतना अवश्य अनुमित होता है कि इन्हें कोई अञ्छा उदार श्राश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहाँ रहकर इन्होने सुख से कालयापन किया हो । ये बरावर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे, पर कहीं जमे नहीं। इसका कारण या तो इनकी प्रकृति की विचित्रता माने या इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि का ग्रासमंजस्य । इन्होने अपने 'अष्टयाम' और 'भावविलास' को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजमशाह को सुनाया था जो हिंदी-कविता के प्रेमी थे। इसके पीछे इन्होने भवानीदत्त वैश्य के नाम पर "भवानीविलास" श्रौर कुशलिसह के नाम पर 'कुशलिवलास' की रचना की। फिर मर्दनसिंह के पुत्र राजा उद्योतसिंह बैस के लिये 'प्रेमचंद्रिका' वनाई। इसके उपरात ये बरावर ऋनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के त्रानुभव का इन्होंने त्रापने 'जाति-विलास' नामक ग्रंथ मे कुछ उपयोग किया। इस ग्रंथ मे भिन्न-भिन्न जातियों श्रौर भिन्न-भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। पर वर्णन मे उनकी विशेषताएँ अच्छी तरह व्यक्त हुई हो, यह बात नहीं है। इतने पर्यटन के उपरांत जान पड़ता है कि इन्हे एक अच्छे श्राश्रयदाता राजा मोगीलाल मिले जिनके नाम पर संवत् १७८३ मे इन्होने 'रसिवलास' नामक ग्रंथ बनाया। इन राजा भोगीलाल की इन्होंने अञ्छी तारीफ की है, जैसे, ''भोगीलालं भूप लाख पाखर लेवैया जिन्ह लाखन खरचि रचि ग्राखर खरीदे हैं।"

रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ-रचना देव ने की है। कोई इनकी रची पुस्तकों की संख्या ५२ और कोई ७२ तक बतलाते हैं। जो हो, इनके निम्नलिखित ग्रंथों का तो पता है—

(१) भाव-विलास, (२) ऋष्ट्याम, (३) भवानी-विलास, (४) सुजान-

विनोद, (५) प्रेम-तरंग, (६) राग-रत्नाकर, (७) कुशल-विलास, (८) देव-चरित्र, (६) प्रेमचद्रिका, (१०) जाति-विलास, (११) रस-विलास, (१२) काव्य-रसायन या शब्द-रसायन, (१३) सुख-सागर-तरंग, (१४) चृच्त-विलास, (१५) पावस-विलास, (१६) ब्रह्म दर्शन पचीसी, (१७) तत्त्व-दर्शन पचीसी, (१८) ज्ञात्म दर्शन पचीसी, (१८) जगहर्शन पचीसी, (२०) रसानंद लहरी, (२१) प्रेमदीपिका, (२२) सुमिल-विनोद, (२३) -राधिका-विलास, (२४) नीति शतक और (२५) नख-शिख-प्रेमदर्शन।

प्रशों की अधिक संख्या के सबध में यह जान रखना भी आवश्यक है कि देवजी अपने पुराने ग्रंथों के किवत्तों को इधर उधर दूसरे क्रम से रखकर एक नया ग्रंथ प्रायः तैयार कर दिया करते थे। इससे वे ही किवत्त वार वार इनके अने क ग्रंथों में मिलेंगे। 'सुखसागर तरंग' तो प्रायः अनेक ग्रंथों से लिए हुए किवत्तों वा संग्रह है। 'राग-रखाकर' मे राग-रागिनियों के स्वरूप का वर्णन है। 'श्रष्टयाम' तो रात-दिन के भोग-विलास की दिनचर्या है जो मानो उस काल के अकर्मएय और विलासी राजाओं के सामने कालयापन-विधि का ब्योरा पेश करने के लिये बनी थी। 'ब्रह्मदर्शन-पचीसी' और 'तत्त्व-दर्शन पचीसी' में जो विरक्ति का भाव है वह बहुत संभव है कि अपनी किवता के प्रति लोक की उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई हो।

ये आचार्य और किन दोनो रूपो में हमारे सामने आते हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि आर्चार्थित्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के किथों में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ। कुलपित और सुखदेव ऐसे साहित्य-शास्त्र के अभ्यासी पिडत भी निशद रूप में सिद्धात-निरूपण का मार्ग नहीं पा सके। बात यह थी कि एक तो व्रजभाषा का निकास कान्योपयोगी रूप में ही हुआ; निचार-पद्धित के उत्कर्ष-साधन के योग्य वह न हो पाई। दूसरे उस समय पद्म में ही लिखने की परिपाटी थी। अतः आचार्य के रूप में देव को भी कोई निशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने मिक्त- नश अवश्य और बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शास्त्रीय उद्धावना का अंथ भी देना चाहा है। वे ऐसे ही लोग है जिन्हें "तात्पर्य-वृत्ति" एक नया

नाम मालूम होता है श्रौर जो संचारियों मे एक 'छल' श्रौर बढ़ा हुश्रा देखकर चौकते हैं। नैयायिको की तात्पर्य-वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली श्रा रही है श्रौर वह संस्कृत के सब साहित्य-मीमांसकों के सामने थी। तात्पर्य-वृत्ति वास्तव मे वाक्य के भिन्न-भिन्न पदों (शब्दो) के वाच्यार्थ को एक मे समन्वित करनेवाली वृत्ति मानी गई है श्रतः वह श्रमिधा से मिन्न नहीं; वाक्यगत श्रमिधा ही है। रहा 'छलसंचारी'; वह संस्कृत की 'रसतरंगिणी' से, बहाँ से श्रौर बातें ली गयी है, लिया गया है। दूसरी बात यह कि साहित्य के सिद्धांत-ग्रंथों से परिचित मात्र जानते हैं कि गिनाएं हुए ३३ संचारी उपलच्चण मात्र है, संचारी श्रौर भी कितने हो सकते है।

त्रिमधा, लच्त्रणा श्रादि शब्दशक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति-ग्रंथों में प्रायः कुछ भी नहीं हुत्रा है। इस विषय का सम्यक् ग्रहण श्रीर परिपाक जरा है भी कठिन। इस दृष्टि से देवजी के इस कथन पर कि—

श्रिभिधा उत्तम कान्य है, मध्य लच्चणा लीन । श्रधम व्यंजना रस-विरस, उलटी कहत नवीन ॥

यहाँ ग्रिधिक कुछ कहने का ग्रावकाश नहीं। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस-किस प्रकार किया होती है, इत्यादि वातो का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देवजी का यहाँ 'व्यंजना' से तात्पर्य पहेली बुम्मौ-वलवाली ''वस्तुव्यंजना'' का ही जान पड़ता है। यह दोहा लिखते समय उसी का विकृत रूप उनके ध्यान मे था।

कित्वल-शक्ति त्रौर मौलिकता देव में खूब थी पर उनके सम्यक् स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। 'कभी कभी वे कुछ बड़े त्रौर पेचीले मजमून का हौसला बॉधते थे पर त्रानुपास के त्राडंबर की रुचि बीच ही में उसका ग्रंग-भग करके सारे पद्य को कीचड़ में फँसा छकड़ा बना देती थी। भाषा में कहीं किंग्ध प्रवाह न त्राने का एक कारण यह भी था। त्राधिक तर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है। कहीं कहीं शब्दंब्यय बहुत ग्रधिक है ग्रीर त्रार्थ ग्रहण ।

श्रव्हर-मैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं-कहीं श्रशक्त शब्द रखने पहते थे जो कभी-कभी श्रर्थ को श्राच्छन करते थे। तुकांत श्रीर श्रनुप्रास के लिये ये कहीं-कही शब्दों को ही तोड़ते मरोड़ते न थे, वाक्य को भी श्रिविन्यस्त कर देते थे। जहाँ श्रिभियेत भाव का निर्वाह पूरी तरह हो पाया है, या जहाँ उसमें कम बाधा पड़ी है, वहाँ की रचना बहुत ही सरस हुई है। ईनका सा श्रर्थ-सौष्ठव श्रीर नवोन्मेष विरत्ते ही कवियों मे मिलता है। रीतिकाल के कवियों मे ये बड़े ही प्रगलभ-श्रीर प्रतिभा-संपन्न कि थे, इसमें संदेह नहीं। इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान है। कही-कही इनकी कल्पना बहुत सूक्म श्रीर दूराकढ़ है। इनकी कविता के कुछ उत्तम उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

सूनो के परम पद, ऊनो के अनंत मद,

नूनो के नदीस नद, इंदिरा अरे परी।

महिमा मुनीसन की, संपित दिगीसन की,

ईसन की सिद्धि ब्रजनीथी विश्वरे परी॥

भादों की अँधेरी अधिराति मथुरा के पथ,

पाय के सँयोग 'देव' देवकी दुरे परी।

पारावार पूरन अपार परब्रह्म-रासि,

जसुदा के कोरे एक बारही कुरे परी॥

डार द्रुम पलना, बिछौना नवपल्लव के,
सुमन सँगूला सोहै तन छवि भारी दै।
पवन झुलावे, केकी कीर वहरावें देव,
कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दै॥
प्रित पराग सो उतारो करें राई लोन
कंजकली-नांयिका लतानि सिर सारी दै।
मदन महीप जू को बालक वसंत, ताहि
प्रातहि जगावत, गुलाव चटकारी दै॥

सखी के सकोच, गुरु-सोच मृगलोचिन,

रिसानी पिय सों जो उन नेकु हँसि छुयो गात।
देव वै सुभाय मुसकाय उठि गए, यहाँ

सिसिक सिसिक निसि खोई, रोय पायो पात।
को जाने, री बीर! बिनु बिरही बिरह-बिथा,

हाय हाय करि पछिताय न कछू सुहात।
बड़े बड़े नैनन सों प्राँसू भरि-भरि हरि
गोरो-गोरो मुख आज औरो सो बिलानो जात।

महिर महिर मीनी बूँद हैं परित मानों,

घहिर घहिर घटा घेरी है गगन में।

श्रानि कहो। स्याम मो सों 'चलो मूिलबे को श्राज'

पूली ना समानी भई ऐसी हों मगन में।

चाहत उठ्योई उठि गई सो निगोड़ी नींद,

सोय गए भाग मेरे जागि वा जगन में।

श्राल खोलि देखों तो न घन हैं, न घनस्याम,

वेई बाई बूँदें मेरे श्राँसु है हगन में।।

साँसन ही में समीर गयो अरु आँसुन ही सब नीर गयो दिर । तेज गयो गुन छै अपनो अरु भूमि गई तनु की तनुता करि॥ 'देव' जिये मिलिबेई की आस कै, आसहु पास अकास रह्यो भिर। जा दिन तें मुख फेरि हरै हँसि हेरि हियो जु लियो हिर जू हिर॥

जब तें कुँवर कान्ह रावरी, कंलानिधान !

कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी।

तव ही तें देव देखी देवता सी हँसित सी,

रीभति सी, खोमति सी, रूठित रिसानी सी॥

छोही सी, छली सी, छीन लीनी सी, छकी सी, छिन जकी सी, टकी सी, लगी थकी थहरानी सी। बीधी सी, बाँधी सी, विष वृडति विमोहित सी, वैठी वाल वकति, विलोकति विकानी सी॥

'देव' में सीस बसायो सनेह सो, भाल मृगम्मद-विंदु के भाल्यो। कंचुिक में चुपन्यो करि चोवा, लगाय लियो उर सो श्रभिलाल्यो॥ छै मखतूल गुहे गहने, रस मूरतिवंत सिंगार के चाल्यो। साँवरे लाल को साँवरो रूप में नैनन को कजरा करि राख्यो॥

धार में धाय धँसी निरधार हो, जाय फँसी, उकसीं न उधेरी। री! ध्रगराय गिरी गहिरी, गहि फेरे फिरीं न, घिरीं नहिं घेरी॥ 'देव', कछू श्रपनो बस ना, रस-लालच लाल चिते भहूँ चेरी। बेगि ही बूड़ि गईं पॅलियाँ, अँखियाँ मधु की मखियाँ भहूँ मेरी॥

- (१४) श्रीधर या मुरलोधर—ये प्रयाग के रहनेवाले ब्राह्मण थे श्रौर संवत् १७३७ के लगभग उत्पन्न हुए थे। यद्यपि श्रभी तक इनका "जंगनामा" ही प्रकाशित हुत्रा है जिसमे फर्र खिसयर श्रौर जहाँदार के युद्ध का वर्णन है, पर स्वर्गीय वान् राधाक्तव्णदास ने इनके बनाए कई रीति-ग्रंथों का उल्लेख किया है; जैसे, नायिकामेद, चित्रकाव्य श्रादि। इनका कविताकाल सवत् १७६० के श्रागे माना जा सकता है।
- (१५) स्रित मिश्र—ये त्रागरे के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण्थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं लिखा है—"स्रित मिश्र कनौजिया, नगर ग्रागरे बास"। इन्होंने 'ग्रालंकारमाला' संवत् १७६६ मे त्रीर बिहारी सतसई की 'ग्रामरचंद्रिका' टीका संवत् १७६४ मे लिखी। त्रातः इनका कविता काल विक्रम की ग्राटारहवीं शताब्दी का ग्रांतिम चरण माना जा सकता है।

ये नसरुक्षाखाँ नामक सरदार के यहाँ तथा दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह के दरवार में आया जाया करते थे। इन्होंने 'बिहारी-सतसई', 'कविप्रिया' श्रीर 'रिसकंप्रिया' पर विस्तृत टीकाएँ रची हैं जिनसे इनके साहित्य-ज्ञान श्रीर मार्मिकता का श्रच्छा परिचय मिलता है। टीकाएँ व्रजमाषा गद्य मे हैं। इन टीकाश्रो के श्रितिरिक्त इन्होंने 'वैताल-पंशिवशित' का व्रजमाषा गद्य मे श्रुनुवाद किया है श्रीर निम्निलिखित रीतिश्रथ रचे हैं—

१—- त्रलंकार-माला, २—-रसरत-माला, ३—-सरस रस, ४—-रस-ग्राहक चंद्रिका, ५—-नख-शिख, ६—-क्राव्य-सिद्धांत, ७—-रस-रत्नाकर।

त्र्रालंकार-माला की रचना इन्होने 'भाषाभूषण' के ढंग पर की हैं। इसमें भी लच्चण त्रीर उदाहरण प्रायः एक ही दोहे में मिलते हैं। जैसे—

(क) हिम सो, हर के हास सो जस मालोपम ठानि ॥

(ख) सो असँगति, कारन श्रवर, कारज, श्रौरै थान ॥ चित श्रिह श्रुति श्रानहि उसत, नसत श्रौर के प्रान ॥

इनके ग्रंथ सब मिले नहीं हैं। जितने मिले हैं उनसे ये ग्रु-छे साहित्य-मर्मेश ग्रोर किन जान पड़ते हैं। इनकी किनता मे तो कोई विशेषता नही जान पड़ती पर साहित्य का उपकार इन्होंने बहुत कुछ किया है। 'नख-शिख' से इनका एक किनत दिया जाता है—

तेरे ये कपोल बाल श्रितही रसाल,

मन जिनकी सदाई उपमा विचारियत है।
कोऊ न समान जाहि कीजै उपमान,

श्रुरु बापुरे मधूकन की देह जारियत है।
नेकु दरपन समता की चाह करी कहूँ,

भए श्रपराधी ऐसो चित्त धारियत है।
'सूरित'सो याही तें जगत बीच श्राजहूँ लौं

उनके बदन पर छार डारियत है॥

(१६) कवींद्र (उद्यनाथ)—ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे ग्रौर संवत् १७३६ के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनका "रसचंद्रोदय" नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसके ग्रातिरिक्त 'विनोदचंद्रिका' ग्रौर 'जोगलीला' नामक इनकी दो ग्रौर पुस्तकों का पता खोज मे लगा है। 'विनोदचंद्रिका' संवत्

१७७७ ग्रीर 'रसचंद्रोदय' संवत् १८०४ मे वना। ग्रतः इनका कविता काल संवत् १८०४ या उसके कुछ ग्रागे तक माना जा सकता है। ये ग्रामेठी के राजा हिम्मतसिंह ग्रीर गुरुदत्तसिंह (भूपित) के यहाँ बहुत दिन रहे।

इनका 'रसचंद्रोदय' श्टंगार का एक अच्छा ग्रंथ है। इनकी भाषा मधुर श्रौर प्रसादपूर्ण है। वर्ण्य विषय के श्रनुकूल कल्पना भी ये श्रच्छी करते थे। इनके दो कवित्त नीचे दिए जाते हैं—

शहर मँसार ही पहर एक लागि जैहै,
छोरे पै नगर के सराय है उतारे की।
कहत कविंद मग माँस ही परैगी साँस,
खबर उडानी है बटोही द्वेक मारे की।।
घर के हमारे परदेस को सिधारे,
यातें दया के बिचारी हम रीति राह बारे की।
उतरौ नदी के तीर, वर के तरे ही तुम,
चौंकी जिन चौंकी तहीं पाहरू हमारे की॥

राजे रसमे री तैसी वरपा समे री चढ़ी,
चंचला नचे री चकचौधा कौंधा वारें री।

व्रती व्रत हारें हिए परत फुहारें,
कछू छोरें कछू धारे ज़लधर जलधारें री।।

भनत कविद कुंजभौन पौन सौरभ सों
काके न कँपाय प्रान परहथ पारें री?

काम-कंदुका से फूल ढोलि ढोलि ढारें, मन,
श्रौरें किए ढारें ये कदंवन की डारें री॥

(१०) श्रीपति—ये कालपी के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण् थे। इन्होंने संवत् १७७७ मे 'काव्य-सरोज' नामक रीतिग्रंथ बनाया। इसके श्रातिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रंथ श्रीर हैं—

१—कविकल्पद्धम, २—रस-सागर, ३—ग्रनुंप्रास-विनोद, ४—विक्रम-विलास, ५—सरोज-कालिका, ६—ग्रलंकार गंगा ।

श्रीपति ने काव्य के सब श्रगो का निरूपण विशद रीति से किया है। दोषों का विचार पिछले ग्रंथों से अधिक विस्तार के साथ किया है और दोषो के उदाहरणों में केशवदास के बहुत से पद्य रखे हैं। इससे इनका साहित्यिक विषयो का सम्यक् श्रौर स्पष्ट बोध तथा विचार-स्वातंत्र्य प्रगट होता है। काच्य-सरोज' बहुत ही . प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगो का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। यदि गद्य मे व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो स्राचार्य्यल ये स्रौर भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते। दासजी तो इनके बहुत ग्रिधिक ऋगी हैं। उन्होने इनकी बहुत सी वातें ज्यो की त्यो ग्रापने "काव्य-निर्ण्य" मे चुपचाप रख ली है। ग्राचार्य्यल के ग्रातिरिक्त कविल भी इनमे ऊँची कोटि का था। रचना-विवेक इनमें बहुत ही जायत ग्रौर रुचि ग्रत्यंत परिमानित थी। सूठे शब्दाडंबर के फेर मे ये बहुत कम पड़े हैं। ग्रानुपास इनकी रचनात्रों में बराबर आए हैं पर उन्होंने अर्थ या भाव-व्यंजना में बाधा नहीं डाली है। ग्रिधिकतर ग्रानुपास रसानुकूल वर्णविन्यास के रूप मे ग्राकर भाषा में कहीं त्रोज, कहीं माधुर्य्य घटित करते पाए जाते है। पावस ऋतु का तो इन्होने बड़ा ही अञ्छा वर्णन किया है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-

जलभरे सूमें मानो भूमे परसत श्राय,

दसहू दिसान घूमें दामिनि लए लए।
धूरिधार धूमरे से, धूम से धुँधारे कारे,
धुरवान धारे धावें छिव सों छए छए।।
श्रीपति सुकवि कहे घेरि घेरि घहराहिं,
तकत श्रतन तन ताव तें तए तए।
लाल विनु कैसे लाज-चादर रहेगी श्राज,
कादर क रत मोहि बादर नए नए॥

सारस के नादन को वाद ना सुनात कहूँ, निह्न ही वकवाद दादुर महा करें। श्रीपित सुकवि जहाँ श्रोज ना सरोजन की, फूल ना फुलत जाहि चित दे चहा करें॥ वकन की बानी की विराजित है राजधानी, काई सों किलत पानी फेरत हहा करें। चोंघन के जाल, जामे नरई सेवाल न्याल, ऐसे पापी ताल को मराल छै कहा करें?

घूँघट-उद्यगिरिवर तें निकसि रूप,
सुधा सो कलित छुबि-कीरति बगारो है।
हरिन डिठीना स्याम, सुख सील बरषत,
करषत सोक, श्रति तिमिर विदारो है॥
श्रीपति विलोकि सौति-वारिज मिलन होत,
हरिप कुमुद फूलै नंद को दुलारो है।
रंजन मदन, तन गंजन विरह, विवि
खंजन सहित चंदवदन तिहारो है॥

(१८) चीर—ये दिल्ली के रहनेवाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने "कृष्णचंद्रिका" नामक रस श्रीर नायिकामेद का एक ग्रंथ संवत् १७७६ में लिखा। कविता साधारण है। वीररस का एक कवित्त देखिए—

श्ररुन वदन श्रीर फरकें बिसाल बाहु, कौन को हियो है करें सामने जो रुख को । प्रवल प्रचंड निसिचर फिरें पाए, धूरि चाहत मिलाए दसकंध-श्रंध मुख को ॥ चमकें समरभूमि बरछी, सहस फन, कहत पुकारे लंक-अंक दीह दुख को । बलिक बलिक बोलें वीर रघुवर धीर, महि पर मीड़ि मारीं श्राज दसमुख को ॥

유근

(१९) कृष्ण किय-ये माथुर चौवे थे श्रौर बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं। इन्होंने विहारी के श्राश्रयदाता महाराज जयसिंह के मंत्री, राजा श्रायामल की श्राज्ञा से बिहारी-सतसई की जो टीका की उसमे महाराज जयसिंह के लिये वर्तमानकालिक किया का प्रयोग किया है श्रौर उनकी प्रशंसा भी की है। श्रतः यह निश्चित है कि यह टीका जयसिंह के जीवनकाल मे ही बनी। महाराज जयसिंह संवत् १७६६ तक वर्तमान थे। श्रतः यह टीका संवत् १७८५ श्रौर १७६० के बीच बनी होगी। इस टीका में कृष्ण ने दोहों के भाव पल्लवित करने के लिये सबैये लगाए हैं श्रौर वार्तिक में काव्यांग स्फुट किए हैं। काव्यांग इन्होने श्रच्छी तरह दिखाए हैं श्रौर वे इस टीका के एक प्रधान श्रंग हैं, इसी से ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कियों के बीच ही रखे गए हैं।

इनकी भाषा सरल श्रीर चलती है तथा श्रनुप्रास श्रादि की श्रीर बहुत कम मुकी है। दोहो पर जो सबैये इन्होंने लगाए हैं उनसे इनकी सहृदयता, रचनाकौशल श्रीर भाषा पर श्रिषकार श्रन्छी तरह प्रमाणित होता है। इनके दो सबैये देखिए—

''सीस मुंकुट, किट काछुनी, कर मुरली उर माल। यहि बानिक मो मन सदा, बसौ बिहारी लाल॥" छुबि सो फिब सीस किरीट बन्यो, रुचिसाल हिए बनमाल लसे। कर कंजहि मंजु रली मुरली, कछुनी किट चारु प्रभा बरसे॥ किव कृष्ण कहें लिख सुंदर मूरित थीं श्रभिलाष हिए सरसे। वह नंदिकसोर बिहारी सदा यदि बानिक मों हिय माँझ बसै॥

"थोरेई गुन रीमते विसराई वह बानि । तमहू कान्ह मनौ भए आजुकालि के दानि ॥" है अति आरत में बिनती बहु बार करी करुना रस-भीनी। कृष्ण कृपानिधि दीनके बंधु सुनी अपनी तुम काहे को कीनी॥ रीझते रंचक ही गुन सो वह बानि विसारि मनो अब दीनी। जानि परी तुमहू हिर जू! किलकाल के दानिन की गित लीनी॥

(२०) रिसक सुमिति—ये ईश्वरदास के पुत्र थे ग्रौर सन् १७८४ में वर्तमान थे। इन्होंने ''त्रालंकार-चंद्रोदयं' नामक एक ग्रालंकार-ग्रंथ कुवलयानद के ग्राधार पर दोही में बनाया। पद्यरचना साधारणतः ग्रच्छी है। 'प्रत्यनीक' का लच्चण ग्रौर उदाहरण एक ही दोहे में देखिए—

प्रत्यनीक ग्रिरि सों न बस, ग्रिरि-हित्हि दुख देय। रिव सों चलै न, कंज की दीपित सिस हिर जेय॥

(२१) गंजन — ये काशी के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत् १७८६ में 'कमरुद्दीनलां हुलास'' नामक शृंगाररस का एक प्रंथ बनाया जिसमें भावमेंद, रसमेंद के साथ षट्ऋतु का विस्तृत वर्णन किया है। इस प्रंथ में इन्होंने अपना पूरा वंश-परिचय दिया है और अपने प्रपितामह मुकुटराय के कवित्व की प्रशंसा की है। कमरुद्दीनलां दिल्ली के बादशाह के वजीर थे और भाषाकाव्य के अच्छे प्रेमी थे। इनकी प्रशंसा गंजन ने खूब जी खोलकर की है जिससे जान पड़ता है इनके द्वारा किव का बड़ा अच्छा सम्मान हुआ था। उपर्युक्त अथ एक अमीर को खुश करने के लिये लिखा गया है इससे ऋतुवर्णन के अंतर्गत उसमें अमीरी शौक और आराम के बहुत से सामान गिनाए गए हैं। इस बात में थे खाल किय से मिलते जुलते हैं। इस पुस्तक में सची भावुकता और प्रकृतिरजन की शक्ति बहुत अल्प है। माषा भी शिष्ट और प्राजल नहीं। एक किव्त नीचे दिया जाता है—

मीना के महल जरवाफ दर परदा है,

हलवी फनूसन में रोशनी चिराग की।
गुलगुली गिलम गरकश्राव पग होत,

जहाँ विछी मसनद लालन के दाम की॥
केती महताबमुखी खचित जवाहिरन,
गंजन सुकवि कहें बौरी श्रनुराग की।
प्तमादुदौला कमरुहीखाँ की मजलिस,

सिसिर में ग्रीपम बनाई वड़ भाग की॥
(२२) श्रलीमुहिचस्बाँ (श्रीतम)—ये श्रागरे के रहनेवाले थे। इन्होंने

संवत् १७८७ में "खटमल-नाईसी" नाम की हास्यरस की एक पुस्तक लिखी। इस प्रकरण के ज़ारंम में कहा गया है कि रीतिकाल में प्रधानता शृंगाररस की रही। यद्यपि वीररस लेकर भी रीति-प्रंथ रचे गए, पर किसी ज़ौर रस को ज़केला लेकर मैदान में कोई नहीं उतरा था। यह हौसले का काम हजरत ज्ञलीपुहिनखों साहिन ने कर दिखाया। इस ग्रंथ का साहित्यक महत्त्व कई पत्तों में दिखाई पड़ता है। हास्य ज्ञालंबन-प्रधान रस है। ज्ञालंबन मात्र का वर्णन ही इस रस में प्रयाप्त होता है। इस बात का स्मरण रखते हुए जब हम ज्ञपने साहित्यत्तेत्र में हास के ज्ञालंबनों की परंपरा की जॉच करते हैं तब एक प्रकार की बँधी रुदि सी पाते हैं। संस्कृत के नाटकों में खाऊपन ज्ञौर पेट की दिख्नगी बहुत कुछ बँधी सी चली आई। माषा-साहित्य में कंजूसों की बारी आई। अधिकतर ये ही हास्थरस के ज्ञालंबन रहे। खाँ साह्य ने शिष्ट हास का एक बहुत अच्छा मैदान दिखाया। इन्होंने हास्यरस के लिये खटमल को पकड़ा जिसपर यह संस्कृत उक्ति प्रसिद्ध है—

कमला कमले शेते, हरश्शेते हिमालये। चीराब्धो च हरिश्शेते मन्ये मत्कुण-शंकया॥

चुद्र ग्रौर महान् के ग्रमेद की भावना उसके भीतर कहीं छिपी हुई है। इन सब बातों के विचार से हम खाँ साहब या प्रीतमजी को एक उत्तम श्रेणी का पथप्रदर्शक कि मानते हैं। इनका ग्रौर कोई ग्रंथ नहीं मिलता, न सही; इनकी ''खटमल-बाईसी" ही बहुत काल तक इनका स्मरण बनाए रखने के लिये काफी है।

''खटमलबाईसी'' के दो किवत्त देखिए— जगत के कारन करन चारों वेदन के, कमल में बसे वै सुजान ज्ञान धरिकै। पोषन अविन, दुख-सोषन तिलोकन के, सागर में जाय सोए सेस सेज करिकै॥ मदन जरायो जो, सँहारें दृष्टि ही में सृष्टि, वसे हैं पहार वेऊ भाजि हरविर कै। विधि हरि हर, श्रौर इनतें न कोऊ तेऊ, बाट पे न सोवें खटमलन कों डरिके ॥

वाघन पे गयो, देखि वनन में रहे छुपि,
साँपन पे गयो, ते पताल ठौर पाई है।
गजन पे गयो, धूल डारत हैं सीस पर,
वैदन पे गयो काहू दारू ना वताई है॥
जव हहराय हम हिर के निकट गए,
हिर मोसों कही तेरो मित भूल छाई है।
कोऊ ना उपाय, भटकत जिन डोले, सुन,
खाट के नगर खटमल की दुहाई है॥

(२३) दास (भिखारीदास)—ये प्रतापगढ़ (अवध) के पास ट्योग़ा गॉव के रहनेवाले श्रीवास्तव कृष्यस्य थे। इन्होंने ग्रपना वंरा-परिचय पूरा दिया है। इनके पिता कृपालदाम, पितामह वीरभानु, प्रपितामह राय रामदास और वृद्धप्रपितामह राय नरोत्तमदास थे। दासनी के पुत्र ग्रावधेशलाल ग्रार पौत्र गौरीशंकर थे निनके ग्रपुत्र मर नाने से वंशपरंपरा खंडित हो गई। दासनी के इतने ग्रंथो का पता लग चुका है—

रससारांश ( संवत् १७६६ ), छंदोर्णंव पिगल ( संवत् १७६६ ), काव्यनिर्ण्य ( संवत् १८०३ ), शृंगारिनर्ण्य ( संवत् १८०७ ), नामप्रकाश ( कोश, संवत् १७६५ ), विष्णुपुराण माषा ( दोहे चौपाई में ), छंदप्रकाश, शतरंज-शतिका ग्रमरप्रकाश ( संस्कृत ग्रमरकोष माषा-पद्य मे )।

'काव्यनिर्णय' मे दासजी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वीपितिसंह के माई बाजू हिंदूपितिसिंह को ग्रपना ग्राश्रयदाता लिखा है। राजा पृथ्वीपित संवत् १७६१ में गद्दी पर वैठे थे ग्रौर १७०७ मे दिल्ली के वजीर सफदरजंग द्वारा छल से मारे गए थे। ऐसा जान पड़ता है कि संवत् १८०७ के वाद इन्होंने कोइ ग्रंथ नहीं लिखा ग्रातः इनका कविता-काल संवत् १७८५ से लेकर संवत् १८०७ तक माना जा सकता है।

काव्यांगों के निरूपण मे दासजी को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों का औरों से विस्तृन प्रतिपादन किया है। जैसा पहले कहा जा जुका है, श्रीपित से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उत्तम है और आलोचन शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है। जैसे, हिन्दी काव्यचेत्र में इन्हें परकीया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी जो रस की दृष्टि से रसामास के अंतर्गत आता है। बहुत से स्थलों पर तो राधा कृष्ण का नाम आने से देवकाव्य का आरोप हो जाता है और दोष का कुछ परिहार हो जाता है। पर सर्वत्र ऐसा नहीं होता। इससे दासजी ने स्वकीया का लच्चण ही कुछ अधिक व्यापक करना चाहा और कहा—

श्रीमानन के भौन में भोग्य भामिनी श्रौर। तिनहूँ को सुकियाहि में गर्ने सुकवि-सिरमौर॥

पर यह कोई बड़े महत्व की उद्भावना नहीं की जा सकती। जो लोग दासजी के दस और हावों के नाम लेने पर चौंके हैं उन्हें जानना चाहिए कि साहित्यदर्पण मे नायिकाओं के स्वभावज अलंकार १८ कहे गए हैं—लीला, विलास, विच्छित्त, विच्वोक, किलिकिचित, मोद्यायित, कुद्दमित, विभ्रम, लिलत, विहृद, मद, तपन, मौग्ध्य, विच्तेप, कुत्रहल, हित, चिकत और केलि। इनमें से अंतिम आठ को लेकर यदि दासजीं ने भाषा मे प्रचलित दस हावों मे और जोड़ दिया तो क्या नई बात की १ यह चौंकना तब तक बना रहेगा जब तक हिंदी में संस्कृत के मुख्य सिद्धांत-अथों के सब विषयों का यथावत् समावेश न हो जायगा और साहित्य-शास्त्र का सम्यक् अध्ययन न होगा।

ग्रतः दासजी के त्र्याचार्यत्व के संबंध मे भी हमारा यही कथन है जो देव त्रादि के विषय मे। यद्यपि इस च्लेत्र में ग्रौरो को देखते दासजी ने ग्रधिक काम किया है, पर सच्चे त्र्याचार्य का पूरा रूप इन्हें भी नहीं प्राप्त हो सका है। परिस्थिति से ये भी लाचार थे। इनके लच्च् भी व्याख्या के विना ग्रपर्याप्त ग्रौर कहीं कहीं भ्रामक हैं ग्रौर उदाहरण भी कुछ स्थलों पर ग्रशुद्ध हैं। जैसे,

१-देखो पृ० २७२

उपादान-लक्ष्ण लीनिए। इसका लक्षण भी गड़बड़ है श्रीर उसी के श्रमुरूप उदाहरण भी श्रशुद्ध है। श्रतः दासनी भी श्रीरों के समान वस्तुतः किन के रूप मे ही हमारे सामने श्राते हैं।

दासजी ने साहित्यिक श्रोर परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा है। अतः इन्होंने भी उसका वर्णन विस्तार देव की तरह :बढ़ाया है। देव ने भिन्न भिन्न देशों श्रीर जातियों की स्त्रियों के वर्णन के लिये जाति-विलास लिखा जिसमे नाइन, घोविन, सब ग्रा गई, पर दासजी ने रसाभास के डर से या मर्यादा के ध्यान से इनको ग्रालंबन के रूप मे न रखकर दूती के रूप मे रखा है। इनके 'रससारांश' मे नाइन, नटिन, घोबिन, कुम्हारिन, वरइन, सब प्रकार की दूतियाँ मौजूद है। इनमें देव की त्रपेद्धा अधिक रस-विवेक था। इनका शृंगार-निर्णंय त्रपने ढंग का अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर श्रीर सरस है। भाषा मे शब्दाडंबर नहीं है। न ये शब्द-चमत्कार पर टूटे है, न दूर की सूक्त के लिये व्याकुल हुए है। इनकी रचना कलापच में संयत त्रीर भावपच में रजनकारिणी है। विशुद्ध काव्य के ग्रातिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियाँ भी बहुत सी कही है जिनमे उक्ति-वैचिन्य श्रपेचित होता है। देव की सी ऊँची श्राकांचा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है उसी प्रकार उनकी सी सफलता भी कहीं नहीं मिलती। जिस बात को ये जिस ढंग से—चाहे वह ढंग बहुत विलच् ए न हो कहना चाहते थे उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमे थो। दासजी कॅचे दरजे के किव थे। इनकी किवता के कुछ नमूने लीजिए-

वाही घरी तें न सान रहे, न गुमान रहे, न रहे सुघराई। दास न लाज को साज रहे, ंन रहे तनको घरकाज को घाई॥ ह्याँ दिखसाध निवारे रहों तब ही लों भट्ट सब भाँति भलाई। देखत कान्हे न चेत रहे, नहि चित्त रहे, न रहे चतुराई॥

नैनन को तरसैए कहाँ लों, कहाँ लों हियो विरहागि मैं तैए ? एक घरी न कहूँ कल पैए, कहाँ लगि प्रानन को कलपेए ? श्रावै यही श्रव जी में विचार सखी चिल सौतिहुँ के घर जैए। मान घटे तें कहा घटिहै जु पे प्रानिपयारे को देख न पैए।।

ऊघो ! तहाँ ई चलौ लै हमें जहँ कूबिर कान्ह बसै एक ठौरी। देखिय दास अघाय अघाय तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी। कूबरी सों कछु पाइए मंत्र, लगाइए कान्ह सों प्रीति की डोरी। कूबिर-भक्ति बढ़ाइए बंदि, चढाइए चंदन बंदन रोरी।

कि निसंक पैठि जाति झुंड झुंडन में,
लोगन को देखि दास श्रानँद पगित है।
दौरि दौरि जहीं तहीं लाल किर डारित है,
श्रंक लिंग कंठ लिंग को उमगित है।
चमक – भमक – बारी, ठमक – जमक – बारी,
रमक – तमक – बारी जाहिर जगित है।
राम! श्रसि रावरे को रन में नरन में—
निलंज विनता सी होरी खेलन लगित है।

श्रव तो बिहारी के वे बानक गए री, तेरी

तन - द्वृति - केसर को नैन कसमीर भो।

श्रीन तुव बानी - स्वाति - बूँदन के चातक मे,

साँसन को भरिबो द्वृपदजा को चीर भो।

हिय को हरष मरु घरनि को नीर भो, री!

जियरो मनोभव - सरन को तुनीर भो।

एरी! वेगि करिकै मिलापु थिर थापु, न तौ

श्रापु श्रव चहत श्रतनु को सरीर भो॥

श्रॅं हिमारी दईमारी सुधि बुधि हारीं,

मोहू तें ज न्यारी दास रहें सब काल में।
कौन गहै ज्ञाने, काहि सौंपत सयाने, कौन
लोक श्रोक जाने, ये नहीं हैं निज हाल में॥
प्रेम पिग रहीं, महामोह में उमिग रहीं,
ठीक ठिंग रहीं, लिंग रहीं बनमाल में।
लाज को श्रॅंचे के, कुलधरम पचे के, वृथा
बंधन संचे के मईं मगन गोपाल में॥

(२४) भूपति (राजा गुरुद्त्तसिंह)—ये श्रमेठी के राजा थे। इन्होंने संवत् १७६१ में श्रंगार के दोहों की एक सतसई बनाई। उदयनाथ कवींद्र इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे। ये महाशय जैसे सहृद्य श्रोर काव्य-मर्मज्ञ थे वैसे ही किवयों का श्रादर-सम्मान करनेवाले थे। चित्रयों की वीरता भी इनमें पूरी थी। एक बार श्रंवध के नवाब सञ्चादतलों से ये बिगड़ खड़े हुए। सश्चादतलों ने जब इनकी गढ़ी घेरी तब ये बाहर सश्चादतलों के सामने ही बहुतों को मारकाटकर गिराते हुए जंगल की श्रोर निकल गए। इनका उल्लेख कवींद्र ने इस प्रकार किया है—

समर श्रमेठी के सरेष गुरुदत्तसिंह,
सादत की सेना समरसेन सों भानी है।
भनत' कवींद्र काली हुलसी असीसन को,
सीसन को ईस की जमाति सरसानी है॥
तहाँ एक जोगिनी सुभट खोपरी छै उडी,
सोनित पियत ताकी उपमा बखानी है।
प्यालों छै चिनी को नीको जोबन-तरंग मानो,
रंग हेतु पीवत मजीठ सुगलानी है॥

'सतसई' के ऋतिरिक्त भूपितजी ने 'कंठाभूषण' श्रौर 'रसरत्नाकर' नाम के दो रीति-ग्रंथ भी लिखे थे जो कहीं देखे नहीं गए हैं। शायद श्रमेठी में हो। सतसई के दोहे दिए जाते हैं— घूँघट पट की. श्राड़ दे हँसित जबै वह दार। सिस-मंडल त कडित छिन जनु पियूप की धार॥ भए रसाल रसाल हैं भरे पुहुप मकरंद। मान-सान तोरत तुरत भ्रमत अमर मद-मंद॥

(२५) तोषनिधि—ये एक प्रिष्ठ किव हुए है। ये श्रंगवेरपुर (सिगरीर जिला इलाहाबाद) के रहनेवाले चतुर्भुज शुक्र के पुत्र थे। इन्होंने संवत् १७६१ में 'सुधानिधि' नामक एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रसमेद और माव-मेद का बनाया। खोज मे इनकी दो पुस्तकें और मिली हैं—विनयशतक और नखशिख। तोषजी ने काव्यांगों के बहुत अच्छे लच्चण और सरस उदाहरण दिए हैं। उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ है और माषा स्वाभाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। तोषजी एक बड़े सहृदय और निपुण किव थे। भावो का विधान सधन होने पर भी कहीं उलमा नही है। बिहारी के समान इन्होने भी कहीं कहातमक अत्युक्ति की है। कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं—

भूषन-भूषित दूषन-हीन प्रवीन महारस मैं छवि छाई। पूरी श्रनेक पदारथ तें जेहि में परमारथ स्वारथ पाई॥ श्रौं उकतें मुकतें उलही कवि तोष श्रनोष-धरी चतुराई। होत सबै सुखकी जनिता बनि श्रावित जों बनिता कविताई॥

एक कहें हँसि ऊघवजू ! वज की जुवती तजि चंद्रप्रभा सी। जाय कियो कह तोष प्रभू ! एक प्रानिष्ठया लहि कंस की दासी।। जो हूते कान्ह प्रवीन महा सो हहा ! मथुरा में कहा मित नासी। जीव नहीं उवियात जबै ढिग पौढति है कुबजा कछुवा सी॥

श्रीहरि की छ्वि देखिबे को श्राँखियाँ प्रति रोमहिं में करि देतो। बैनन के सुनिबे हित स्रोत जितै-तित सो करतौ करि हेतो॥ मो ढिग छाँडि न काम कहूँ रहे तोष कहै जिखितो बिधि एतो। तौ करतार इतो करनी करिकै किल में कल कीरित जेतो॥ तो तन में रिव को प्रतिबिंब परे किरनें सो घनी सरसाती। भीतर हू रिह जात नहीं, अँखियाँ चक्रचोंधि है जाति हैं राती॥ वैठि रही, विल, कोठरी में कह तोष करों बिनती बहु भाँती। सारसी-नैनि छै श्रारसी सो अँग काम कहा कि धाम में जाती?

(२६-२ं७) द्लपितराय और बंसीधर—दलपितराय महाजन और वंसीधर ब्राह्मण थे। दोनो ब्राह्मदाबाद (गुजरात) के रहनेवाले थे। इन लोगों ने संवत् १७६२ में उदयपुर के महाराणा जगतिसह के नाम पर "अलंकार-रत्नाकर" नामक प्रथ बनाया। इसका आधार महाराज जसवंतिसंह का 'भाषाभूषण' है। इसका 'भाषाभूषण' के साथ प्रायः वही संवध है जो 'कुवलयानंद' का 'चंद्रालोक' के साथ। इस ग्रंथ में विशेषता यह है कि इसमें अलंकारों का स्वरूप सममाने का प्रयत्न किया गया है। इस कार्य के लिये गद्य व्यवहृत हुआ है। रीतिकाल के भीतर व्याख्या के लिये कभी कभी गद्य का उपयोग कुछ ग्रंथकारों की सम्यक् निरूपण की उत्कटा स्वित करता है। इस उत्कंटा के साथ ही गद्य की उन्नित की आकाद्या का स्त्रपात समम्मना चाहिए जो सैकड़ों वर्ष बाद पूरी हुई।

'श्रलंकार-रत्नाकर' में उदाहरणो पर श्रलंकार घटाकर वताए गए हैं श्रोर उदाहरण दूसरे श्रन्छे कवियों के भी बहुत से हैं। इससे यह श्रध्ययन के लिये बहुत उपयोगी है। दंडी श्रादि कई सस्कृत श्राचार्यों के उदाहरण भी लिए गए हैं। हिंदी कवियों की लबी नामावली ऐतिहासिक खोज में बहुत उपयोगी है।

कि भी ये लोग अञ्छे थे। पद्य-रचना की निपुणता के अतिरिक्त इनमें भावुकता और बुद्धि-वैभव दोनो हैं। इनका एक किवत्त नीचे दिया जाता है—

> श्रहन हरोल नम - मंडल - मुलुक पर चढ्यो श्रक्क चक्कने कि तानि के किरिन-कोर | श्रानत ही सॉनत नछत्र जोय धाय धाय, घोर घमसान करि काम श्राए ठौर ठौर || ससहर सेत भयो, सटक्यो सहिम ससी, श्रामिल - उल्क जाय गिरे कंदरन श्रोर |

## दुंद देखि श्ररबिंद - वंदीखाने तें भगाने पायक प्रतिंद वे मिलंद मकरंद - चोर ॥

(२८) सोमनाथ—ये माथुर ब्राह्मण थे श्रीर भरतपुर के महाराज वदन-सिंह के किनष्ठ पुत्र प्रतापिष्तह के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत् १७९४ में 'रसपीयूपनिधि' नामक रीति का एक विस्तृत ग्रंथ बनाया जिसमे पिंगल, काव्य-लच्चण, प्रयोजन, भेद, शब्दशक्ति, ध्विन, भाव, रस, रीति, गुण, दोष इत्यादि सब विषयों का निरूपण है। यह दासजी के काव्य-निर्णय से बड़ा ग्रंथ है। काव्यांग-निरूपण में ये श्रीपित श्रीर दास के समान ही है। विषय को स्पष्ट करने की प्रणाली इनकी बहुत श्रव्छी है।

विषय-निरूपण के अतिरिक्त किव कर्म में भी ये सफल हुए हैं। किवता में ये अपना उपनाम 'सिंसनाथ' भी रखते थे। इनमें भावकता और सहदयता पूरी थी, इससे इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई। इनकी एक अन्योक्ति कल्पना की मार्मिकता और प्रसादपूर्ण व्यंग्य के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सघन और पेचीले मजमून गाँठने के फेर में 'न पड़ने के कारण इनकी किवता की साधारण समक्तना सहदयता के सर्वथा विरुद्ध है। 'रसपीयूषिनिध' के आतिरिक्त खोज में इनके तीन और ग्रंथ मिले हैं—

कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी (संवत् १८००) भुजान-विलास (सिंहासन बत्तीसी, पद्य में; संवत् १८०७) माधव-विनोद नाटक (संवत् १८०६)

उक्त ग्रंथों के निर्माण-काल की श्रोर ध्यान देने से इनका कविता-काल संवत् १७६० से १८० तक ठहरता है ।

रीतिग्रंथ श्रीर मुक्तक-रचना के सिवा इस सक्तिव ने प्रबंधकाव्य की ओर भी घ्यान दिया । सिंहासन-वित्तीसी के श्रनुवाद को यदि हम काव्य न मानें तो कम से कम पद्यप्रबंध श्रवश्य ही कहना पड़िगा । 'माधव-विनोद' नाटक शायद मालती माधव के श्राधार पर लिखा हुआ प्रेमप्रबंध है। पहले कहा जा चुका है कि किस्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी के किवयों मे प्रायः नहीं के बराबर रही। जहाँगीर के समय में संवत् १६७३ में -बना पुहकर किव का 'रसरल' ही श्रव तक नाम लेने योग्य किएत प्रबधकाव्य था। श्रतः सोमनाथजी का यह प्रयत्न उनके दृष्टि-विस्तार का परिचायक है। नीचे सोमनाथजी की कुछ कविताएँ दी जाती है—

दिसि विदिसन तें उमिं सिं लीनो नम,

छाँदि दीने धुरवा, जवासै-ज्थ जिर गे।

डहडहे भए द्रुस रंचक हवा के गुन,

कहूँ कहूँ मोरवा पुकारि मोद भिर गे॥

रिह गए चातक जहाँ के तहाँ देखत ही,

सोमनाथ कहै वूँदाबूँदि हू न किर गे।
सोर भयो घोर चारो श्रोर मिहमंडल में,

'श्राए घन, श्राए घन', श्रायकै उघरि गे॥

श्रीति नई नित कीजत है, सब सों छुलि की बतरानि परी है। सीखी ढिठाई कहाँ सिसनाथ, हमें दिन हैक तें जानि परी है॥ श्रीर कहा लहिए, सजनी! कठिनाई गरै श्रति श्रानि परी है। मानत है बरज्यों न कडू श्रव ऐसी सुजानहिं वानि परी है॥

> मतमकतु बदन मतंग कुंभ उत्तंग अंग वर । वंदन-वित अुसुंड कुंडितित सुंड सिद्धियर ॥ कंचन-मिनमय मुकुट जगमगे सुघर सीस पर । लोचन तीनि विसाल चार भुज ध्यावत सुर नर ॥ सिसनाथ नंद स्वच्छंद नीतिकोटि-विघन-छ्रस्छंदहर। जय बुद्धि-विरुंद श्रमंद दुति इंदुमाल श्रानंदकर ॥

(२९) रसलीन—इनका नाम सैयद गुलाम नन्नी था। ये प्रसिद्ध विलग्राम (जि॰ हरदोई) के रहनेवाले थे, जहाँ श्रच्छे श्रच्छे विद्वान् मुसलमान होते श्राए हैं। अपने नाम के श्रागे 'विलगरामी' लगाना एक बड़े सम्मान की बात यहाँ के लोग समक्तते थे। गुलाम नन्नी ने श्रपने पिता का नाम वाकर लिखा है। इन्होंने ग्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक "श्रंगदर्पण" संवत् १७६४ में लिखी जिसमें श्रंगों का, उपमा-उत्प्रेचा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है। सक्तियों के चमत्कार के लिये यह ग्रंथ काव्य-रिसकों में बराबर विख्यात चला श्राया है। यह प्रसिद्ध दोहा जिसे जनसाधारण विहारी का समक्ता करते हैं, श्रंगदर्पण का ही है—

श्रमिय, हलाहल, मद भरे, सेत, स्याम, रतनार । जियत, मरत, झिक झिक परत, जेहि चितवत इक वार ॥

'श्रंगदर्पण' के श्रितिरवत रसलीनजी ने सं० १७६८ में 'रसप्रबोध' नामक रसिनरूपण का ग्रंथ दोहों में बनाया। इसमें ११५५ दोहे हैं श्रीर रस, भाव, नायिकामेद, पट्ऋतु, बारहमासा श्रादि श्रनेक प्रसंग श्राए हैं। रस-विषय का श्रापने ढंग का यह छोटा सा श्रच्छा ग्रंथ है। रसलीन ने स्वयं कहा है कि छोटे से ग्रंथं को पढ़ लेने पर रस का विषय जानने के लिये श्रीर ग्रंथ पढ़ने की श्रावश्यकता न रहेगी। पर यह ग्रंथ श्रंगदर्पण के ऐसा प्रसिद्ध न हुआ।

रसलीन ने त्रापने को दोहो की रचना तक ही रखा जिनमे पदावली की गति द्वारा नाद-सौंदर्थ का त्रावकाश बहुत ही कम रहता है। चमत्कार ग्रीर उक्ति-वैचित्र्य की ग्रीर इन्होंने ऋधिक ध्यान रखा। नीचे इनके कुछ दोहे दिए जाते हैं—

धरित न चौकी नगजरी, यातें उर में लाय।
छाँह परे पर-पुरुष की, जिन तिय-धरम नसाय॥
चख चिल स्वन मिल्यो चहत, कच नि छुवन छवानि।
किट निज दरब धरथो चहत, वजस्थल में श्रानि॥
कुमित चंद प्रति छौस बिह, मास मास कि श्राय।
तुव मुख-मधुराई लेखे फीको परि घटि जाय॥
रमनी-मन पावत नहीं लांज प्रीति को अंत।
दुहूँ श्रोर ऐंचो रहै, जिमि बिबि तिय को कंत॥
तिय-सैसव-जोबन मिले, मेद न जान्यो जात।
प्रात समय निसि छौस के दुवौ भाव दरसात॥

(३०) रघुनाथ-ये बंदीजन एक प्रसिद्ध कवि हुए है जो काशिराज

महाराज बरिवंडसिंह की सभा को सुशोभित करते थे। काशी-नरेश ने इन्हें चौरा ग्राम दिया था। इनके पुत्र गोकुलनाथ, पौत्र गोपीनाथ ग्रौर गोकुलनाथ के शिष्य मिण्दिव ने महाभारत का भाषा-ग्रनुवाद किया जो काशिराज के पुस्तकालय में है। शिवसिहजी ने इनके चार ग्रथों के नाम लिखे हैं—

कान्य-कलाधर, रिक्तमोहन, जगतमोहन, श्रौरे इरक-महोत्सव। विहारी-सतसई की एक टीका का भी उल्लेख उन्होंने किया है। इनका कविता-काल संवत् १७६० से १८८० तक समक्तना चाहिए।

'रिसकमोइन' (सं० १७६६) ग्रालंकार का ग्रंथ है। इसमे उदाहरण केवल श्रंगार के ही नहीं हैं, बीर ग्रादि ग्रन्य रसों के भी बहुत ग्रधिक हैं। एक ग्रन्छी विशेषता तो यह है कि इसमे ग्रालंकारों के उदाहरण में जो पद्य ग्राए हैं उनके प्रायः सब चरण प्रस्तुत ग्रालंकार के सुन्दर ग्रीर स्पष्ट उदाहरण होते हैं। इस प्रकार इनके किवत या सबैये का सारा कलेवर ग्रालंकार को उदाहर करने मे प्रयुक्त हो जाता है। भूषण ग्रादि बहुत से किवयों ने ग्रालंकारों के उदाहरण में जो पद्य रखे हैं उनका श्रातिम या ग्रीर कोई चरण ही वास्तव में उदाहरण होता है। उपमा के उदाहरण में इनका यह प्रसिद्ध किवत्त लीजिए—

फूलि उठे कमल से श्रमल हित् के नैन,

कहें रघुनाथ भरे चैनरस सिय रे।
दौरि श्राए भौर से करत गुनी गुनगान,

सिद्ध से सुजान सुखसागर सों नियरे॥
सुरभी सी खुलन सुकवि की सुमित लागी,

चिरिया सी जागी चिंता जनक के जियरे।
धनुष पे ठाढ़े राम रिव से लसत श्राजु,

भोरं कैसे नखत निरंद भए पियरे॥

"काव्य-कलाधर" (सं० १८०२) रस का ग्रंथ है। इसमें प्रथानुसार भावभेद, रसभेद, थोड़ा बहुत कहकर नायिकाभेद श्रोर नायकभेद का ही विस्तृत वर्णन है। विषय-निरूपण इसका उद्देश्य नहीं जान पड़ता। 'जगत्मोहन' (सं० १८०७) वास्तव में एक अच्छे प्रतापी और ऐश्वर्यवान् राजा की दिनचर्या वताने के लिये लिखा गया है। इसमें कृष्ण भगवान् की १२ घंटे की दिनचर्या कही गई है। इसमें प्रंथकार ने अपनी बहुज्ञता अनेक विषयो—जैसे, राजनीति, सामुद्रिक, वैद्यक, ज्योतिष, शालिहोत्र, मृगया, सेना, नगर, गढ़-रज्ञा, पशुपज्ञी, शातरंज इत्यादि—के विस्तृत और अरोचक वर्णनो द्वारा प्रदर्शित की है। इस प्रकार वास्तव में पद्य में होने पर भी यह कान्यग्रंथ नहीं है। 'इरक-महोत्सव' में आपने 'खड़ी बोली' की रचना का शौक दिखाया है। उससे स्चित होता है कि खड़ी बोली की धारणा तब तक अधिकतर उर्दू के रूप में ही लोगों को थी।

किवता के कुछ नमूने उद्धत किए जाते हैं—
ग्वाल संग जैबो, ब्रज गैयन चरेबो ऐवो,
प्रब कहा दाहिने ये नैन फरकत हैं।
मोतिन की माल वारि डारों गुंजमाल पर,
कुंजन की सुधि श्राए हियो धरकत हैं॥
गोबर को गारो रघुनाथ कछू यातें भारो,
कहा भयो महलिन मिन मरकत हैं।
मंदिर हैं मंदर तें ऊँचे मेरे द्वारका के,
ब्रज के खरिक तऊ हिये खरकत हैं॥

कैधों सेस देस तें निकसि पुहुमी पै श्राय,

बदन उचाय बानी जस-श्रसपंद की ।
कैधों छिति चँवरी उसीर की दिखावति है,

ऐसी सोहै उज्ज्वल किरन जैसे चंद की ॥
जानि दिनपाल श्रीनृपाल नंदलाल जू को,

कहें रघुनाथ पाय सुघरी श्रनंद की ।

छूटत फुहारे कैधों फूल्यो है कमल, तासों

श्रमल श्रमंद कढे धार मकरंद की ॥

सुधरे सिलाह राखे, वायु वेग वाह राखे,

रसद की राह राखे, राखे रहे बैन को।
चोर को समाज राखे बजा श्री नजर राखे,

खवरि के काज बहुरूपी हर फन को॥
श्रागम-भखेया राखे, सगुन-लेवेया राखे,

कहें रघुनाथ श्री बिचार बीच मन को।
वाजी हारे कबहूं न श्रीसर के परे जीन

ताजी राखे प्रजन को, राजी सुभटन को॥

श्राप दिरयाव, पास निदयों के जाना नहीं,
दिरयाव पास नदी होयगी सो धावेगी।
दरखत बेलि-श्रासरे को कभी राखता न,
दरखत ही के श्रासरे को बेलि पावेगी॥
मेरे तो लायक जो था कहना सो कहा मैंने,
रघुनाथ मेरी मित न्याव ही को गावेगी।
वह मुद्दताज श्रापकी है, श्राप उसके न,
श्राप क्यों चलोगे? वह श्राप पास श्रावेगी॥

(३१) दूलह—ये कालिदास त्रिवेदी के पौत्र ग्रौर उदयनाथ 'कवींद्र' के पुत्र थे। ऐसा जान पड़ता है कि ये ग्रपने पिता के सामने ही ग्रच्छी किवता करने लगे थे। ये कुछ दिनो तक ग्रपने पिता के सम सामयिक रहे। कवींद्र के रचे ग्रंथ १८०४ तक के मिले हैं। ग्रतः इनका किवता-काल संवत् १८०० से लेकर संवत् १८२५ के ग्रास पास तक माना जा सकता है। इनका बनाया एक ही ग्रथ 'किविकुल-कंठाभरण' मिला है जिसमे निर्माण-काल कि दिया है। पर इनके फुटकल किवत्त ग्रौर भी सुने जाते हैं।

"किविकुल-कठाभरण्" त्रालंकार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमे यद्यपि लच्न्ए त्रोर उदाहरण एक ही पद्य मे कहे गए हैं पर किवत्त त्रोर सवैया के समान बड़े छंद लेने से त्रालंकार-स्वरूप त्रोर उदाहरण दोनो के सम्यक् कथन के लिये पूरा त्रावकाश मिला है। भाषाभूषण त्रादि दोहो, मे रचे हुए इस प्रकार के प्रंथों से इसमें यही विशेषता है। इसके द्वारा सहज में ग्रालंकारों का चलता वोध हो सकता है। इसी से दूलहजी ने इसके संबंध में ग्राप कहा है—

जो या कंठाभरण को, कंठ करें चित लाय। सभा मध्य सोमा लहें, श्रलंकृती ठहराय॥

्रहनके किवकुल-कंठामरण में केवल ८५ पद्य है। फुटकल को किवत्त मिलते हैं वे त्राधिक से त्राधिक १५ या २० होंगे। श्रतः इनकी रचना बहुत थोड़ी है, पर थोड़ी होने पर भी उसने इन्हें बड़े श्रच्छे श्रीर प्रतिभा संपन्न किवयों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया है। देव, दास, मितराम श्रादि के साथ दूलह का भी नाम लिया जाता है। इनकी इस सर्विषयता का कारण इनकी रचना की मधुर कल्पना, मार्मिकता श्रीर प्रौढ़ता है। इनके वचन श्रलंकारों के प्रमाण में भी सुनाए जाते हैं श्रीर सहृदय श्रोताश्रों के मनोरंजन के लिए भी। किसी किव ने इन पर प्रसन्न होकर यहाँ तक कहा है कि "श्रीर बराती सकल किव, दूलह दूलहराय"।

इनकी रचना कें कुछ उदाहरण लीजिए-

माने सनमाने तेइ माने सनमाने सन,

माने सनमाने सनमान पाइयत है।
कहें किन दूलह अजाने अपमाने,
अपमान सों सदन तिनहीं को छाइयत है।
जानत हैं जेऊ तेऊ जात हैं विराने द्वार,
जानि वृक्षि भूले तिनको सुनाइयत है।
कामवस परे कोऊ गहत गरूर तौ वा,
अपनी जरूर जाजरूर जाइयत है॥

धरी जत्र बाहीं तब करी तुम 'नाहीं', पायँ दियौ पलकाही 'नाहीं नाहीं'कै सुहाई हो ॥ बोलत मे नाहीं, पट खोलत में नाहीं, कवि दूलह, उछाही लाख माँतिन लहाई हो ॥ खुंबन में नाही, परिरंभन में नाही, सब श्रासन विलासन में नाही ठीक ठाई है। ॥ मेलि गलबाहीं, केलि कीन्हीं चितचाही, यह 'हॉ'ते भली 'नाही' सो कहाँ ते सीखि श्राई हो ॥

उरज उरज धँसे, वसे उर ग्राडे लसे,
विन गुन माल गरे धरे छिंब छाए हो।
नैन किव दूलह हैं राते, तुतराते बैन,
देखे सुने सुख के समूह सरसाए हो॥
जावक सों लाल भाल पलकन पीकलीकी,
प्यारे ब्रज चंद सुचि सूरज सुहाए हो।
होत ग्रन्नोद यहि कोद मित वसी ग्राजु,
कौन घरवसी घर नसी किर ग्राए हो ?

सारी की सरोंट सब सारी में मिलाय दीन्ही, भूषन की जेब जैसे जेब जहियत है। कहे किव दूलह छिपाए रदछद मुख, नेह देखे सौतिन की देह दहियत है॥ याला चित्रसाला तें निकसि गुरुजन श्रागे, कीन्हीं चतुराई सो लखाई लहियत है। सारिका पुकारे, "हम नाही, हम नाही", "एजू! राम राम कही" 'नाहीं नाही' कहियत है॥

फूल विपरीत को जतन सों 'विचित्र', हिर ऊँचे होत वामन मे विल के सदन में। श्राधार बड़े तें बड़ो श्राधेय 'श्रधिक' जानौ, चरन समानो नाहिं चौदहो सुवन में॥ श्राधेय श्रधिक तें श्राधार की श्रधिकताई, "दूसरो श्रधिक" श्रायो ऐसो गननन में। तीनों लोक तन में, श्रमान्यो ना गगन में, वसें ते संत-मन में, कितेक कही मन में॥

(३२) कुमारमणिमष्ट—इनका कुछ वृत्त ज्ञात नहीं । इन्होने संवत् १८०३ के लगभग "रिंसक रसाल" नामक एक बहुत अञ्छा रीतियंथ बनाया । प्रथ में इन्होंने अपने को हरिबल्लम का पुत्र कहा है। शिवसिंह ने इन्हें गोकुलवासी कहा है। इनका एक सबैया देखिये—

गावें बधू मधुरे सुर गीतन, शीतम संग न वाहिर ग्राई। छाई कुमार नई छिति में छवि, मानो बिछाई नई दिखाई॥ ऊँचे त्रटा चिढ़ देखि चहूँ दिसि बोली यो बाल गरो भिर ग्राई। कैसी करों हहरे हियरा, हिर श्राए नहीं उलही हिरग्राई॥

(३३) शंभुंनाथ मिश्र—इस नाम के कई किन हुए हैं जिनमें से एक संवत् १८०६ मे, दूसरे १८६७ में श्रीर तीसरे १६०१ में हुए है। यहाँ प्रथम का उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने 'रसकल्लोल', 'रसतरंगिणी' श्रीर 'श्रलंकार-दीपक' नामक तीन रीतिश्रंथ बनाए है। ये श्रसोथर (जि० फतेहपुर) के राजा भगवंतराय खीची के यहाँ रहते थे। 'श्रलंकारदीपक' में श्रीधकतर दोहें हैं, किवत्त सबैया कम। उदाहरण श्रंगार-वर्णन में श्रीधक प्रयुक्त न होकर श्राश्रयदाता के यश श्रीर प्रताप वर्णन में श्रीधक प्रयुक्त हैं। एक किवत्त दिया जाता है—

श्राजु चतुरंग महाराज सेन साजत ही,
धौंसा की धुकार धृरि परी मुँह माही के।
भय के श्रजीरन तें जीरन उजीर भए,
सूल उठी उर में श्रमीर जाही ताही के॥
वीर खेत बीच बरछी छै विरुक्तानो, इतै
धीरज न रहाो संसु कौन हू सिपाही के।

भूप भगवंत बीर ग्वाही के खलक सव, स्याही लाई बदन तमाम पातसाही के ॥

(३४) शिवसहायदास—ये जयपुर के रहनेवाले थे। इन्होने संवत् १८०६ मे 'शिवचौपाई' श्रीर 'लोकोक्तिरस-कौमुदी' दो ग्रथ वनाएँ। लोकोक्तिरस-कौमुदी मे विचित्रता यह है कि पखानो या कहावतो को लेकर नायिकामेद कहा गया है, जैसे—

> करी रुखाई नाहिंन वाम । वेगिहिं छै श्राऊँ घनस्याम ॥ कहै पखानो भरि श्रनुराग । बाजी ताँत, कि वृक्त्यौ राग ॥ वोछै निदुर पिया बिन्न दोस । श्रापुहि तिय बैठी गहि रोस ॥ कहै पखानो जेहि गहि मोन । बैल न कृद्यो, कृदी गोन ॥

(३५) रूपसाही—ये पन्ना के रहनेवाले श्रीवास्तव कायस्य थे। इन्होंने संवत् १८११ में 'रूपविलास' नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमे दोहे मे ही कुछ पिंगल, कुछ ग्रलंकार, कुछ नायिकामेद ग्रादि हैं। दो दोहे नमूने के लिये दिए जाते है—

जगमगाति सारी जरी मलमल भूपन-जोति। भरी दुपहरी तिया की भेंट पिया सों होति॥ लालन बेगि चलौ न क्यों ? बिना तिहारे बाल। मार मरोरनि सो मरति: करिए परसि निहाल॥

(३६) ऋषिनाथ —ये ग्रसनी के रहनेवाले बंदीजन, प्रिस्त कि ठाकुर के पिता ग्रीर सेवक के प्रिपतामह थे। काशिराज के दीवान सदानंद ग्रीर रघुवर कायस्य के ग्राश्रय में इन्होंने 'ग्रलंकारमिण-मंजरी' नाम की एक ग्रज्छी पुस्तक बनाई जिसमे दोहों की संख्या ग्रधिक है, यद्यपि बीच बीच में धनाच्चरी ग्रीर छप्पय भी है। इसका रचना-काल सं०१८३१ है जिससे यह इनकी वृद्धावस्था का ग्रंथ जान पड़ता है। इनका कविता-काल सं०१७६० से १८३१ तक माना जा सकता है। कविता ये ग्रज्छी करते थे। एक कवित्त दिया

## हिंदी साहित्य का इतिहास

छाया छत्र है किर करित महिपालन को,

पालन को पूरो फैलो रजत अपार है।

मुकुत उदार है लगत सुख श्रीनन में,

जगत जगत हंस, हास, हीरहार है॥

ऋषिनाथ सदानंद-सुजस विलंद,

तमत्रृंद के हरैया चंदचंदिका सुढार है।

हीतल को सीतल करत घनसार है,

महीतल को पावन करत गंगाधार है॥

(३०) चैरोसाळ—ये ग्रसनी के रहनेवाले व्रह्ममह थे। इनके वंशघर ग्रव तक ग्रसनी में हैं। इन्होने 'माषाभरण' नामक एक ग्रव्छा ग्रलंकार ग्रंथ सं० १८२५ में बनाया जिसमे प्रायः दोहे ही हैं। दोहे बहुत सरस हैं ग्रौर ग्रलंकारों के गुच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते है। दो दोहे उद्धृत किए जाते है—

> नहिं कुरंग नहिं ससक यह, नहिं कलंक, नहिं पंक । बीस बिसे बिरदा दही गडी दीठि ससि अंक ॥ करत कोकनद मदिह रद तुव पद हर सुकुमारं। भए श्ररुन श्रति दृवि मनो पायजेव के भार॥

(३८) युत्त—ये माढ़ी (जिला कानपुर) के रहनेवाले ब्राह्मण थे ग्रौर चरखारों के महाराज खुमानसिंह के द्रवार में रहते थे। इनका कविता-काल संवत् १८३० माना जा सकता है। इन्होंने 'लालित्यलता' नाम की एक ग्रालंकार की पुस्तक लिखी है जिससे ये बहुत ग्राच्छे कि जान पड़ते है। एक सबैया दिया जाता है—

' श्रीपम में तंपे भीपन भानु, गई वनकुंज सखीन की भूल सों। धाम सों वाम-लता मुरकानी, वयारि करें धनस्याम दुकूल सों॥ कंपत यों प्रकट्यो तन स्वेद उरोजन दत्त जू ठोढ़ी के मूल सों। है श्ररविंद-कलीन पे मानो गिरै मकरंद गुलाव के फूल सों॥

(३९) रतन कवि—इनका वृत्त कुछ ज्ञात नहीं। शिवसिंह ने उनका जन्मकाल सं० १७६८ लिखा है। इससे इनका कविता काल सं० १८३० के

श्रासपास माना जा सकता है। ये श्रीनगर (गढ़वाल) के राजा फतहसाही के यहाँ रहते थे। उन्हीं के नाम पर 'फतेहभूषण' नामक एक अच्छा अलंकार का ग्रंथ इन्होंने बनाया। इसमे लच्चणा, व्यंजना, काव्यमेद, ध्वनि, रस, दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। उदाहरण मे श्रंगार के ही पद्य न रखकर इन्होंने अपने राजा की प्रशास के किवत्त बहुत रखे है। संवत् १८२७ मे इन्होंने 'अलंकारदर्पण' लिखा। इनका निरूपण भी विशर्द है और उदाहरण भी बहुत ही मनोहर और सरस हैं। ये एक उत्तम श्रेणीके कुशल किव थे, इसमे संदेह नहीं। कुछ नमूने लीजिए—

वैरिन की बाहिनी को भीपन निदाघ-रिव,
कुबलय केलि को सरस सुधाकर है।
दान-झरि सिंधुर है, जग को वसुंधर है,
विद्युध कुलिन को फलित कामतर है।।
पानिप मिनन को, रतन रतनाकर को,
कुबेर पुन्य जनन को, छमा महीधर है।
ध्रंग को सनाह, वन-राह को रमा को नाह,

महावाह फतेहसाह एके नरवर है।।

काजर की कोरवारे भारे श्रानियारे नैन,
कारे सटकारे बार छहरे छुवानि छै।
रयाम सारी भीतर भभक गोरे गातन की,
. श्रोपवारी न्यारी रही वदन उजारी है।।
मृगमद बेंदी भाल में दी, याही श्राभरन,
हरन हिए को तू है, रंभा रित ही श्रवै।
नीके नश्रनी के तैसे सुंदर सुहात मोती,
चंद पर च्वै रहे सु मानो सुधाबुंद है।।

(४०) नाथ (हरिनाथ)—ये काशी के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण् थे। इन्होने संवत् १८२६ में "श्रालंकार-दर्पण्" नामक एक छोटा सा ग्रंथ बनाया जिसमें एक एक पद के भीतर कई कई उदाहरण हैं। इनका क्रम श्रीरों से विलच्चण है। ये पहले श्रमेक दोहों में बहुत से लच्चण कहते गए है फिर एक साथ सबके उदाहरण किंवत्त श्रादि में देते गए है। किंवता साधारणतः श्रम्छी है। एक दोहा देखिए—

तरुनी लसति, प्रकास तें, मालति लसत सुवास। गोरस गोरस देत नहिं, गोरस चहति हुलास॥

- (४१) मनीराम मिश्र—ये कन्नीज-निवासी इच्छाराम मिश्र के पुत्र थे। इन्होने संवर्त् १८२९ मे 'छंदछप्पनी' श्रीर 'श्रानंदमंगल' नाम की दो पुस्तकें लिखीं। 'श्रानंदमंगल' मागवत दशम स्कघ का पद्य मे श्रनुवाद है। 'छंदछप्पनी' छंदःशास्त्र का बड़ा ही श्रनूठा ग्रंथ है।
- (४२) चंदन —ये नाहिल पुवायाँ (जिला शाहजहाँपुर) के रहनेवाले वंदीजन थे श्रीर गौड़ राजा केसरीसिंह के पास रहा करते थे। इन्होंने 'श्रंगार-सागर', 'काव्याभरण', 'कल्लोलतरंगिणी'—ये तीन रीतिग्रंथ लिखे। इनके निम्निलिखित ग्रंथ श्रीर हैं—
- (१) केसरीप्रकाश, (२) चदन-सतसई, (३) पथिकबोध, (४) नख-शिख, (५) नाममाला (कोप), (६) पत्रिका-बोध, (७) तत्त्वसंग्रह, (८) सीतवसंत (कहानी), (९) कृष्णकान्य, (१०) प्राज्ञ-विलास।

ये एक ग्रन्छे चलते किव जान पड़ते हैं। इन्होने 'काव्याभरण' संवत् १८४५ में लिखा। फुटकल रचना तो इनकी ग्रन्छी है ही। सीतवसंत की कहानी भी इन्होने प्रबंधकाव्य के रूप में लिखी है। सीतवसंत की रोचक कहानी इन प्रान्तों में बहुत प्रचलित है। उसमें विमाता के ग्रत्याचार से पीड़ित सीत-वसंत नामक दो राजकुमारों की बड़ी लंबी कथा है। इनकी पुस्तकों की स्ची देखने से यह धारणा होती है कि इनकी दृष्टि रीतिग्रंथों तक ही बद्ध न रहकर साहित्य के ग्रीर ग्रीर ग्रांगों पर भी थी।

ये फारसी के भी ग्राच्छे शायर थे ग्रौर ग्रापना तखल्लुस 'संदल' रखते थे। इनका 'दीवाने संदल' कहीं कहीं मिलता है। इनका कविता-काल संवत् १८२० से १८५० तक माना जा सकता है। इनका एक सवैया नीचे दिया जाता है— व्रजवारी गॅंबारी दें जाने कहा, यह चातुरता न छुगायन में।
-पुनि बारिनी जानि श्रनारिनी है, रुचि एती न चंदन नायन में॥
छुबि रंग सुरंग के बिंदु बने लगें इंद्रबधू लघुतायन में।
चित जो चहै दी चिक सी रहें दी केहि दी मेंहदी इन पायन में।।

(४३) देवकीनंदन—ये कन्नीज के पास मकरंदनगर ग्राम के रहनेवाले थे। इनके पिता का नाम शवली शुक्त था। इन्होंने सं० १८४१ में 'शृंगार चित्र' ग्रीर १८५७ में 'श्रवधूत-भूषग' ग्रीर 'सरफराज-चित्रका' नामक रस ग्रीर ग्रलंकार के ग्रंथ बनाए। सवत् १८४३ में ये कुँवर सरफराज गिरि नामक किसी धनाढ्य महंत के यहाँ थे जहाँ इन्होंने 'सरफराज-चंद्रिका' नामक ग्रलंकार का ग्रंथ लिखा। इसके उपरांत ये रुद्दामऊ (जिला हरदोई) के रईस ग्रवधूत-सिंह के यहाँ गए जिनके नाम पर 'ग्रवधूत-भूषण' बनाया। इनका एक नखशिख भी है। शिविष्टंह को इनके इस नखशिख का ही पता था, दूसरे ग्रंथों का नहीं।

'श्रगारचरित्र' मे रस, भाव, नायिकामेद त्रादि के त्रातिरिक्त त्रालंकार भी त्रागए है। 'ग्रवधून-भूषण' वास्तव मे इसी का कुछ प्रविद्धित रूप है। इनकी भाषा मंजी हुई त्रीर भाव शौढ़ है। बुद्धि वैभव भी इनकी रचना मे पाया जाता है। कहीं कहीं कूट भी इन्होंने कहे हैं। कृला-वैचित्र्य की त्रोर त्राधिक मुकी हुई होने पर भी इनको किवता मे लालित्य त्रीर माधुर्य्य पूरा है। दो किवत्त नीचे दिए जाते है—

वैठी रंग-रावटी में हेरत पिया की बाट,
ग्राए न बिहारी मई निपट ग्रधीर मैं।
देवकीनंदन कहै स्याम घटा घिरि ग्राई,
जानि गति प्रलय की डरानी बहु, बीर ! मै।।
सेज पे सदासिव की सूरति बनाय पूजी,
तीनि डर तीनहू की करी तदवीर मै।
पालन में सामरे, सुलाखन में श्रखैवट,
ताखन में लाखन की लिखी तसवीर मै।।

मोतिन की माल तोरि, चीर सब चीरि डारे,
फोरि के न नेहों श्राली, दुख विकरारे हैं।
देवकीनंदन कहै धोखे नागछीनन के,
श्रलकें प्रसून नोचि नोचि निरवारे हैं।।
मानि मुख चंद-भाव चांच दई श्रधरन,
तीनौ ये निकुंजन में एके तार तारे हैं।
ठौर ठौर डोलत मराल मतवारे, तैसे
सोर मतवारे त्यो चकीर मतवारे हैं।।

( ४४ ) महाराज रामिस्हि—ये नरवलगढ़ के राजा थे। इन्होंने रस ग्रीर ग्रालंकार पर तीन ग्रंथ लिखे हैं—ग्रालंकार-दर्पण, रसिनवास (सं० १८३६) ग्रीर रसिननोद (सं० १८६०)। ग्रालंकार-दर्पण दोहो मे है। नायिकामेद भी ग्राच्छा है। ये एक ग्रंच्छे ग्रीर प्रवीण किन थे। उदाहरण लीजिए—

सोहत सुंदरं स्याम सिर मुकुट मनोहर जोर। मनो नीलमनि सैल पर नाचत राजत मोर।। दमकन लागी दामिनी, करन लगे घन रोर। बोलति माती कोइहों, बोलत माते मोर।।

(४५) भान कि चि—इनके पूरे नाम तक का पता नहीं। इन्होंने सवत् १८४५ में 'नरेद्र-भूषन' नामक ग्रलंकार का एक ग्रंथ बनाया जिससे केवल इतना ही पता लगता है कि ये राजा जोरावरसिंह के पुत्र थे ग्रीर राजा रनजोरसिंह बुँदेले के यहाँ रहते थे। इन्होंने ग्रलंकारों के उटाहरण श्रंगारस के प्रायः वरावर ही वीर, भयानक, ग्रद्भुत ग्रादि रसों के रखे हैं। इससे इनके ग्रंथ में कुछ नवीनता ग्रम्भ दिखाई पड़ती है जो श्रंगार के सैमड़ों वर्ष के विष्टपेषण के कवे हुए पाठक को विराम सा देती है। इनकी किवता में भूषण की सी फड़क ग्रीर प्रसिद्ध श्रद्धारियों की सी तन्मयता ग्रीर मधुरता तो नहीं है, पर रचना प्रायः पुष्ट ग्रीर परिमार्जित है। दो किवत नीचे दिए जाते हैं—

रन-मतवारे ये जोरावर दुलारे तव, वाजत नगारे भए गालिव दिलीस पर । दल के चलत भर भर होत चारो श्रोर,

चालति धरनि भारी भार सों फनीस पर ॥
देखि के समर-सनमुख भयो ताहि सभै,

वरनत भान पैज के के विसे वीस पर ॥
तेरी समसेर की सिफत सिह रनजोर,

लखी एके साथ हाथ श्रीरन के सीस पर ॥

धन से सधन स्थाम, इंदु पर छाय रहे,
वैठी तहाँ श्रसित द्विरेफन की पाँति सी।
तिनके समीप तहाँ खंज की सी जोरी, लाल!
श्रारसी से श्रमल निहारे वहु माँति सी॥
ताको ढिग श्रमल ललौहैं विवि विद्रुम से,
फरकित श्रोप जामें मोतिन की कांति सी॥
भीतर तें कड़ित मधुर बीन कैसी धुनि,
धुनि करि मान परि कानन सुहाित सी॥

(अह ) थान कवि—ये चंदन वंदीजन के भानने थे और डोड़ियाखेरे (जिला रायबरेली) मे रहते थे। इनका पूरा नाम थानराय था। इनके पिता निहालराय, पितामह महासिह और प्रपितामह लालराय थे। इन्होंने संवत् १८५८ में 'दलेलप्रकाश' नामक एक रीतिग्रंथ चंडरा (वैसवारा) के रईस दलेलसिह के नाम पर बनाया। इस ग्रंथ मे विषयों का कोई कम नहीं है। इसमें गणविन्तार, रस-भाव-भेद, गुणदोष आदि का कुछ निरूपण है और कहीं अलंकारों के कुछ लच्चण आदि भी दे दिए गए है। कहीं राग-रागिनियों के नाम आए, तो उनके भी लच्चण कह दिए। पुराने टीकाकारों की सी गति है। अंत में चित्रकाव्य भी रखे हैं। सारांश यह है कि इन्होंने कोई सवींगपूर्ण ग्रंथ बनाने के उद्देश्य से इसे नहीं लिखा है। अनेक विषयों मे अपनी निपुणता का प्रमाण सा इन्होंने उपस्थित किया है। ये इसमें सफल हुए हैं, यह अवश्य कहना पड़ता है। जो विषय लिया है उसपर उत्तम कोटि

की रचना की है। भाषा में मंजुलता श्रीर लालित्य है। हस्व वर्णों की मधुर योजना 'इन्होंने बड़ी सुंदर की है। यदि श्रपने ग्रंथ को इन्होंने भानमती का पिटारा न बनाया होता श्रीर एक ढंग पर चले होते तो इनकी बड़े किवयों की सी ख्याति होती, इसमें संदेह नहीं। इनकी रचना के दो नमूने देखिए—

दासन पे दाहिनी परम हंसवाहिनी हो,
पोथी कर, बीना सुरमंडल मदत है।
श्रासन कँवल, श्रंग श्रंबर धवल,
सुख चंद सो श्रवँल, रंग नवल चढत है॥
ऐसी मातु भारती की श्रारती करत थान,
जाको जस विधि ऐसो पंडित पढत है।
ताको दया-दीठि लाख पाथर निराखर के,
सुख ते मधुर मंजु श्राखर कढत है॥

कलुप-हरनि सुख-करनि सरनजन
बरनि बरनि जस कहत घरनिधर।
किलिमल-किलित बिलित-श्रघ खलगन
लहत परमपद कुटिल कपटतर॥
मदन-कदन सुर-सदन बदन सिस,
श्रमल नवल दुति भजन भगतवर।
सुरसिर ! तव जल दरस परस किर,
सुर सिर सुमगित लहत श्रधम नर॥

(४७) बेनी बंदींजन — ये बैंती (जिला रायबरेली) के रहनेवाले थे और अवध के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकैतराय के आश्रय में रहते थे। उन्हों के नामपर इन्होंने "टिकैतराय प्रकाश" नामक अलंकार-ग्रंथ संवत् १८४६ मे बनाया। अपने दूसरे ग्रंथ "रसविलास" मे इन्होंने रस-निरूपण किया है। पर ये अपने इन दोनों ग्रंथों के कारण इतने, प्रसिद्ध नहीं, हैं जितने

त्रपने मॅडीवो के लिये । इनके मॅडीवो का एक संग्रह "मॅडीवा-संग्रह" के नाम से भारतजीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है ।

मॅड़ीवा हास्यरस के ग्रतर्गत ग्राता है । इसमे किसी की उपहासपूर्ण निंदा रहती है । यह प्रायः सब देशों मे साहित्य का एक ग्रंग रहा है । जैसे फारसी ग्रीर उर्दू की शायरी मे 'हजो' का एक विशेष स्थान है वैसे ही ग्रंगरेजी मे सटायर (Satire) का। पूर्वी साहित्य मे 'उपहास-काव्य' के लक्ष्य ग्रधिकतर कजूस ग्रमीर या ग्राश्रयदाता ही रहे है ग्रीर योरपीय साहित्य मे समसामित्रक किन ग्रीर लेखक। इससे योरप के उपहास-काव्य मे साहित्यक मनोरजन की, सामग्री ग्रधिक रहती थी। उर्दू-साहित्य मे सौदा 'हजो' के लिये प्रसिद्ध हैं। उन्होंने किसी ग्रमीर के दिए घोड़े की इतनी हंसी की है कि सुननेवाले लोट पोट हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी किन ने ग्रीर गजेन की दी हुई हथिनी की निंदा की है—

तिमिरलंग लइ मोल, चली बाबर के हलके। ' रही हुमायूँ संग फेरि श्रकबर के दल के॥ , जहाँगीर जस लियो पीठि को भार हटायो। साहजहाँ करि न्याव ताहि पुनि माँख चटायो॥

वल-रहित भई, पौरुप थक्यो, भगी फिरत वन स्यार हर। भ्रौरंगजेब करिनी सोई छै दीन्ही कविराज कर॥

इस पद्धति के अनुयायी बेनीजी ने भी कहीं बुरी रजाई पाई तो उसकी निंदा की, कहीं छोटे आम पाए तो उनकी निंदा जी खोल कर की।

पर जिस प्रकार उर्दू के शायर कभी कभी दूसरे किन पर छींटा दे दिया करते हैं, उसी प्रकार नेनीजी ने भी लखनऊ के ललकदास महंत (इन्होंने 'सत्योपाख्यान' नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें रामकथा नड़े निस्तार से चौपाइयों में कही है) पर कुछ कृपा की है। जैसे ''नाजे नाजे ऐसे डलमऊ में नसत जैसे मऊ के जुलाहे, लखनऊ के ललकदास''। इनका 'टिकैत-प्रकाश' संनत् १८४६ में ग्रौर ''रसनिलास' संनत् १८७४ में नना । ग्रतः इनका किता-

काल संवत् १८४६.से १८८० तक माना जा सकता है। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे देखिए—

श्रित डसे श्रधर सुगंध पाय श्रानन को, कानन में ऐसे चारु चरन चलाए हैं। फिट गई कंचुकी लगे तें कंट कुंजन के, बेनी बरहीन खोली, बार छिब छाए हैं॥ वेग तें गवन कीनो, धक धक होत सीनो, ऊरध उसासें तन सेद सरसाए हैं। भली प्रीति पाली वनमाली के बुलाइबे को, मेरे हेत श्राली बहुतेरे दुख पाए हैं'॥

घर घर घाट घाट बाट बाट ठाट ठटे,

बेला औं कुबेला फिरें चेला लिए आस पास।
किवन सों बाद करें, भेद बिन नाद करें,

महा उनमाद करें, घरम करम नास॥
बेनी किव कहें बिभिचारिन को बादसाह,

अतन प्रकासत न सतन सरम तास।

ललना ललक, नैन मैन की अलक, हँसि हेरत श्रलक रद खलक ललकदास ॥

चींटी की चलावे को ? मसा के मुख आपु जाय,
स्वास की पवन लागे कोसन भगत है।
ऐनक लगाए मरु मरु के निहारे जात,
अनु परमानु की समानता खगत है॥
बेनी किव कहे हाल कहाँ लों बखान करों,
मेरी जान ब्रह्म को बिचारिको सुगत है।
ऐसे आम दीन्हें दयाराम मनमोद करि,
जाके आगे सरसों सुमेर सों लगत है।

ł

(१४८) बेनो प्रवीन — ये लखनक के वाजपेयी थे श्रीर लखनक के बादंशाह गाजीउद्दीन हैदर के दीवान राजा दयाकृष्ण कायस्थ के पुत्र नवल-कृष्ण उर्फ ललनजी के श्राश्रय मे रहते थे जिनकी श्राज्ञा से स० १८७४ में इन्होंने 'नवरस-तरग' नामक ग्रंथ बनाया। इसके पहले 'श्रंगार-भूषण' नामक एक ग्रंथ ये बना चुके थे। ये कुछ दिन के लिये महाराज नाना राव के पास विदूर भी गए थे श्रीर उनके नाम पर ''नानाराव-प्रकाश'' नामक श्रलंकार का एक बड़ा ग्रथ कविप्रिया के ढंग पर लिखा था। खेद है इनका कोई ग्रथ श्रव तक प्रकाशित न हुश्रा। इनके फुटकल किवत्त इधर उधर बहुत कुछ संग्रहीत श्रीर उद्धृत मिलते है। कहते हैं कि बेनी बंदीजन (मॅड्रीवावाले) से इनसे एक बार कुछ वाद हुश्रा था जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हे 'प्रवीन' की उपाधि दी थी। पीछे से रुग्ण होकर ये सपत्नीक श्राबू चले गए श्रीर वही इनका शरीर-पात हुश्रा। इन्हे कोई पुत्र न था।

इनका 'नवरस-तरग' बहुत ही मनोहर ग्रंथ है। उसमे नायिकामेद के उपरात रसमेद ग्रोर मावमेद का संत्तेप में निरूपण हुग्रा है। उदाहरण ग्रीर रसों के भी दिये है पर रीतिकाल के रससवंधी ग्रीर ग्रथो की मॉित यह श्रार का ही ग्रंथ है। इसमें नायिकामेद के ग्रंतर्गत प्रेम-क्रीड़ा की बहुत सी सुदर कल्पनाएं मरी पड़ी है। मान्ना इनकी बहुत साफ सुथरी ग्रीर चलती है, बहुतों की मान्ना की तरह लद्दू नहीं। मृतुग्रो के वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से जहाँ तक रमणीय हो सकते हैं किए हैं, जिनमे प्रथानुसार भोग-विलास की सामग्री भी बहुत कुर्छ ग्रा गई है। ग्रमिसारिका ग्रादि कुछ नायिकाग्रों के वर्णन बड़े ही सरस है। ये व्रजमाना के मतिराम ऐसे कवियों के समकत्त हैं ग्रीर कहीं तो भाषा ग्रीर भाव के माधुर्य मे पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। जान पड़ता है, श्रगार के लिये सवैया ये विशेष उपयुक्त समक्तते थे। कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं—

भोर ही न्योति गई ती तुम्है वह गोकुल गाँव की ग्वालिनि गोरी।
श्रिधक राति लौं वेनी प्रवीन कहा ढिग राखि करी वरजोरी॥
श्रावें हँसी मोहिं देखत लालन, भाल में दीन्हीं महावर घोरी।
एते बड़े ब्रजमंडल में न मिली कहुँ माँगेहु रंचक रोरी॥

जान्यों न मैं लिल्लिता श्रिल ताहि जो सोवत माहिं गई किर हाँसी । लाए हिए नख केहिर के सम, मेरी तऊ निहं नींद विनासी ॥ लै गई श्रंबर बेनी प्रवीन श्रोढ़ाय लटी दुपटी दुखरासी । तोरि तनी, तन क्षोरि श्रमूपन सूलि गई गर देन को फाँसी ॥ घनसार पटीर मिलै मिलै नीर चहै तन लावै न लावै चहै । न बुमै बिरहागिनि मार मरी हू चहै घन लावै न लावै चहै ॥ हम टेरि सुनावतीं बेनी प्रवीन चहै भन लावै न लावे चहै । श्रब श्रावै बिदेस तें पीतम गेह, चहै धन लावै, न लावे चहै ॥ कालिह ही गूँधी बबा की सौं मैं गजमोतिन की पहिरी श्रित श्राला । श्राई कहाँ तें यहाँ पुखराज की, संग एई जमुना तट बाला ॥ न्हात उतारी हो बेनी प्रवीन, हँसैं सुनि बैनन नैन रसाला । जानित ना श्रँग की बदली, सब सों "बदली बदली" कहै माला ॥

संभा पाई कुंजभीन जहाँ जहाँ कीन्हो गौन,

सरस सुगंध पौन पाई मधुपनि है।
वीथिन विथोरे मुकुताहल मराल पाए,

श्राली दुसाल साल पाए श्रनगनि है॥
रैनि पाई चाँदनी फटक सी चटक रुख,

सुख पायो पीतम प्रवीन बेनी धनि है।
बैन पाई सारिका, पढ़न लागी कारिका,
सो श्राई श्रभिसारिका कि चारु चिंतामनि है॥

(४९) जसवंति हितीय—ये बघेल चित्रय और तेरवाँ (कन्नीज के पास) के राजा थे और बड़े विद्या-प्रेमी थे। इनके पुस्तकालय में संस्कृत और माषा के बहुत से अथ थे। इनका किवताकाल संवत् १८५६ अनुमान किया गया है। इन्होंने दो अथ लिखे—एक सालिहोत्र और दूसरा श्रंगार शिरोमिण। यहाँ इसी दूसरे अंथ से प्रयोजन है, जो श्रंगार रस का एक बड़ा अंथ है। किवता साधा रण है। एक किवत देखिए—

यनन के घोर, सोर चारों श्रोर मोरन के, श्रति चितचोर तैसे अंकुर मुने रहें। कोकिलन कृक हूक होति विरहीन हिय लूक से लगत चीर चारन चुने रहें॥ किल्ली मनकार तैसी पिकन पुकार डारी, मारि डारी डारी द्रुम अंकुर सुने रहे। जुने रहें प्रान प्रानप्यारे जसवंत विनु, कारे पीरे लाल ऊदे वादर उने रहें॥

(५०) यशोदानंदन — इनका कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं। शिविष्ट्सरोज मे जन्म-संवत् १८२८ लिखा पाया जाता है। इनका एक छोटा सा ग्रथ "वरवै नायिका-भेद" हो मिलता है जो निस्संदेह अनुठा है और रहीमवाले से अच्छा नहीं तो उसकी टक्कर का है। इसमे ६ बरवा संस्कृत मे और ५३ ठेठ अवधी भाषा में हैं। अत्यंत मृदु और कोमल भाव अत्यंत सरल और स्वामाविक रीति से व्यंजित हैं। भावुकता ही किव की प्रधान विभूति है। इस दृष्टि से इनकी यह छोटी सी रचना बहुत ही बड़ी बड़ी रचनाओं से मूल्य मे बहुत अधिक है। किवियो की अंशी में ये निस्संदेह उच्च स्थान के अधिकारी हैं। इनके बरवे के नमूने देखिए—

(संस्कृत) यदि च भवति बुध-मिलनं किं त्रिदिवेन। यदि च भवति शठ-मिलनं किं निरयेण॥

(भापा) श्रहिरिनि मन कै गहिरिनि उत्तरु न देह ।
नैना करें मथनिया, मन मथि लेह ॥
तुरिकिनि जाति हुरुकिनी श्रित इतराह ।
श्रुवन न देइ इजरवा मुरि मुरि जाइ ॥
पीतम तुम कचलोइया, हम गजबेलि ।
सारस के श्रिस जोरिया, फिरों श्रकेलि ॥

(५१) करन कवि — ये षट्कुल कान्यकुन्जों के श्रांतर्गत पॉडे थे श्रौर

छत्रसाल के वंशधर पन्ना-नरेश महाराज हिंदूपित की सभा में रहते थे। इनका किवता-काल संवत् १८६० के लगभग माना जा सकता है। इन्होंने 'साहित्यरस' ग्रीर 'रसकल्लोल' नामक दो रीतिग्रंथ लिखे हैं। 'साहित्यरस' में इन्होंने लक्त्या, व्यंजना, ध्वनिभेद, रसभेद, गुण, दोष आदि काव्य के प्रायः सब विषयों का विस्तार से वर्णन किया है। इस दृष्टि से यह एक उत्तम रीतिग्रंथ है। किवता भी इसकी सरस और मनोहर है। इससे इनका एक सुविज्ञ किव होना सिद्ध होता है। इनका एक किवत्त देखिए—

कंटकित होत गात विपिन-समान देखि,

हरी हरी भूमि हेरि हियो लरजत है।

एते पै करन धुनि परित मयूरन की,

चातक पुकारि तेह ताप सरजत है।।

निपट चबाई भाई बंधु जे बसत गाँव,

दाँव परे जानि कै न कोऊ बरजत है।

ग्राउयो न मानी तू, न गरज्यो चलत बार,

एरे घन बेरी! ग्रब काहे गरजत है।।

खल खंडन, मंडन धरनि, उद्धत उदित उदंड। दलमंडन दारुन समर, हिंदुराज भुजदंड।।

(५२) गुरद्दीन पाँड़े—इनके संबंध मे कुछ ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत् १८६० मे 'बागमनोहर' नामक एक बहुत ही बड़ा रीतिग्रंथ कविषिया की शैली पर बनाया। 'किनि प्रिया' से इसमें विशेषता यह है कि इसमे पिगल भी आ गया है। इस एक ही ग्रंथ मे पिगल, रस, अलंकार, गुण, दोष, शब्दशक्ति आदि सब कुछ अध्ययन के लिये रख दिया गया है। इससे यह साहित्य का एक सर्वागपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमे हर प्रकार के छंद हैं। संस्कृत के वर्ण वृत्तों मे वड़ी सुन्दर रचना है। यह अत्यंत रोचक और उपादेय ग्रंथ है। कुछ पद्य देखिए—

मुख-ससी सिस दून कला घरे। कि मुकता-गन जावक में भरे। लिलत कुंदकली श्रनुहारि के। दसन हैं वृषमानु-कुमारि के॥ सुखद जंत्र कि भाल सुहाग के। लिलत मंत्र कियों श्रनुराग के। श्रुकुटि यों वृषमानु-सुता लसें। जनु श्रनंग-सरासन को हँसें॥ मुकुर तौ पर-दीपित को घनी। सिस कलंकित, राहु-विथा घनी। श्रपर ना उपमा जग में लहै। तव प्रिया! मुख के सम को कहै?

( ४३ ) ब्रह्मद्त्त — ये ब्राह्मण् थे श्रीर काशीनरेश महाराज उदितनारायण्-सिंह के छोटे भाई बाबू दीपनारायण्सिंह के श्राश्रित थे। इन्होंने संवत् १८६० मे 'विद्वद्विलास' श्रीर १८६५ मे 'दीपप्रकास' नामक एक श्रञ्छा श्रलकार का श्रथ बनाया। इनकी रचना सरल श्रीर परिमार्जित है। श्राश्रय-दाता की प्रशासा मे यह कवित्त देखिए—

कुसल कलानि में, करनहार कीरति को,

किव कोविदन को कलप-तरुवर है।
सील सनमान बुद्धि विद्या को निधान ब्रह्म,

मितमान हंसन को मानसरवर है॥
दीपनारायन, श्रवनीप को श्रनुज प्यारो,

दीन दुख देखत हरत हरबर है।
गाहक गुनी को, निरवाहक दुनी को नीको,

गनी गज-बक्स, गरीवपरवर है॥

( १४ ) पद्माकर भट्ट —रीतिकाल के किवयों में सहृदय-समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता श्राया है। ऐसा सर्विप्रय किव इस काल के भीतर बिहारी की छोड़ दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्विप्रयता का एक मात्र कारण है। रीतिकाल की किवता इनकी और प्रतापसाहि की वाणी हारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुँचकर फिर हासोन्मुख हुई। अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट किव हैं उसी प्रकार प्रसिद्ध में श्रितिम भी। देश में जैसा इनका नाम गूँ जा वैसा फिर आगे चलकर किसी और किव का नहीं।

ये तैलंग ब्राह्मण् थे। इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म बॉदे मे हुआ

था। ये पूर्ण पंडित और अच्छे किन भी थे जिसके कारण इनका कई राज-घानियों मे अञ्छा सम्मान हुआ था। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथराव ( श्रप्पा साहब ) के यहाँ रहे, फिर पन्ना के महाराज हिंदूपित के गुरु हुए श्रौर कई गाँव प्राप्त किए। वहाँ से ये फिर जयपुर-नरेश महाराजा प्रतापिंह के यहाँ जा रहे जहाँ इन्हें 'कविराज-शिरोमिण' की पदवी श्रौर ग्रन्छी नागीर मिली। उन्हों के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकरनी हुए। पद्माकरनी का जन्म संवत् १६१० में बॉदे मे हुआ। इन्होने ८० वर्ष की आयु भोगकर श्रंत में कानपुर में गंगातट पर संवत् १८६० में शरीर छोड़ा। ये कई स्थानो पर रहे । सुगरा के नोने ऋर्जुनसिंह ने इन्हें ऋपना मंत्रगुरु बनाया । संवत् १८४९ मे ये गोसाई अनूपिगरि उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए जो बड़े अञ्छे योद्धा थे और पहले बॉदे के नवाब के यहाँ थे, फिर अवध के बादशाह के यहाँ सेना के वड़े त्र्राधिकारी हुए थे। इनके नाम पर पद्माकरजी ने ''हिम्मत बहादुर-विरदावली" नाम की वीररस की एक बहुत ही फड़कती हुई पुस्तक लिखी। · संवत् १८५६ में ये सितारे के महाराज रघुनाथराव ( प्रसिद्ध राघोबा ) के यहाँ गए ग्रीर एक हाथी, एक लाख रुपया ग्रीर दस गाँव पाए । इसके उपरांत पद्माकरजी जयपुर के महाराज प्रतापसिंह के यहाँ पहुँचे श्रौर वहाँ बहुत दिन तक रहे। महाराज प्रतापसिंह के पुत्र महाराज जगतसिंह के समय में भी ये बहुत काल तक जयपुर रहे श्रोर उन्हीं के नाम पर श्रपना प्रसिद्ध ग्रंथ 'जग-द्विनोद' बनाया। ऐसा जान पड़ता है जयपुर में ही इन्होने ऋपना ऋलंकार का ग्रंथ 'पद्माभरण' बनाया जो दोहो में है। ये एक बार उदयपुर के महाराणा भीमसिंह के दरबार में भी गए थे जहाँ इनका बहुत अञ्छा सम्मान हुआ था। महाराणा साहब की ज्याजा से इन्होंने "गनगौर" के मेले का वर्णन किया था। महाराज जगतसिंह का परलोकवास संवत् १८६० में हुआ। स्रतः उसके भ्रानंतर ये व्वालियर के महाराज दौलतराव सेंधिया के दरबार मे गए श्रीर यह क्वित्त पढ़ा—

> मीनागढ़ बंबई सुमंद मंदराज बंग, बंदर को बंद करि बंदर बसावैगो।

कहे पदमाकर कसिक कासमीर हू को,

पिंजर सों घेरि के किंजर छुड़ावेगो ॥
वाँका नृप दौलत श्रलीजा महाराज कवा,

साजि दल पकिर फिरंगिन दबावेगो ।
दिस्ती दहपष्टि, पटना हू को सपट करि,

कबहूँक लता कलकत्ता को उड़ावेगो ॥

सेधिया के दरबार में भी इनका अच्छा मान हुआ। कहते हैं कि वहाँ सरदार कदाजी के अनुरोध से इन्होंने हितोपदेश का भाषानुवाद किया था। ग्वालियर से ये वूँदी गए और वहाँ से फिर अपने घर वाँ दे मे आ रहे। आयु के पिछले दिनों में ये रोगअस्त रहा करते थे। उसी समय इन्होंने "प्रवोध-पचासा" नामक विराग और भक्तिरस से पूर्ण अंथ वनाया। अन्तिम समय निकट जान पद्माकर जी गगातट के विचार से कानपुर चले आए और वहीं अपने जीवन के शेष सात वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध 'गंगालहरी' इन्होंने इसी समय के वीच बनाई थी।

'राम-रसायन' नामक वाल्मीकि-रामायण का ग्राघार लेकर लिखा हुग्रा • एक चरित काव्य भी इनका दोहे-चौपाइयो में है पर उसमे इन्हे काव्य संबधिनी सफलता नहीं हुई है। संभव है वह इनका न हो।

मितरामजी के 'रसराज' के समान पद्माकरजी का 'जगिंदनोद' भी कान्य रिसको ग्रीर श्रम्यासियो दोनों का कठहार रहा है। वास्तंव में यह श्रंगाररस का सार-प्रथ सा प्रतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वामाविक श्रीर हाव-भावपूर्ण मूर्तिविधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यच्च श्रनुभूति में मझ हो जाता है। ऐसा सजीव मूर्ति विधान करनेवाली कल्पना विहारी को छोड़ श्रीर किसी किम नहीं पाई जानी। ऐसी कल्पना के बिना भावुकता कुछ नहीं कर सकती, या तो वह भीतर ही भीतर लीन हो जाती है श्रथवा श्रसमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ फड़फ़ड़ाया करती है। कल्पना श्रीर वाणी के साथ जिस भावुकता का सयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इन कि का श्रिधकार दिखाई

पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध, मधुर पटात्रली द्वारा एक सजीव भाव-भरी प्रेम-मूर्ति खड़ी करती है, कहों भाव या रस की घारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित मंकार उत्पन्न करती है, कहीं धीरदर्प से जुब्ध बाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है और कहीं प्रशांत सरोत्रर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्यजीवन की विश्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह कि इनकी भाषा में वह अनेकरूपता है जो एक बड़े किव में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेकरूपता गोस्वामी तुलसीदास्त्रजी में दिखाई पड़ती है।

अनुपास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्रायः सब किवयों में आवश्यकता से अधिक रही है। पद्माकरकी भी उसके प्रभाव से नहीं बचे हैं। पर थोड़ा ध्यान देने पर यह प्रवृत्ति इनमें अरुचिकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पद्यों में ही मिलेगी जिसमें ये जान बूक्तकर शब्द-चमत्कार प्रकट करना चाहते थे। अनुपास की दीर्घ शृंखला अधिकतर इनके वर्णनात्मक (Descriptive) पद्यों में पाई जाती है। जहाँ मधुर कल्पना के बीच मुंदर कोमल भाव-तरंग का स्पंदन है वहाँ की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ मुथरी है— वहाँ अनुपास भी है तो बहुत संयम रूप मे। भाव-मूर्ति विधायिनी कल्पना का क्या कहना है? ये कहा के बल पर कारीगरी के मजमून बॉधने के प्रयासी किव न थे, हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमे थी। लाच्चिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्चिदान कर देते हैं कि सुननेवाजों का हृदय आप से आप हामी भरता है। यह लाच्चिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है।

पद्माकरजी की कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं—

फागु की भीर, श्रभीरिन में गिह गोबिंदै है गई भीतर गोरी। भाई करी मन की पदमाकर, ऊपर नाई श्रबीर की मोरी।। छीनि पितंबर कम्मर तें सु विदा दई मीड़ि कपोलन रोरी। नैन नचाय कही मुसुकाय, "लला फिर श्राइयो खेलन होरी"।। श्राई संग श्रालिन के ननद पठाई नीठि,
सोहत सोहाई सीस ईंड्री सुपट की।
कहै पदमाकर गॅमीर जमुना के तीर,
लागी घट भरन नवेली नेह श्रटकी॥
ताही समय मोहन जो वॉसुरी वजाई, तामें
मधुर मलार गाई श्रोर बंसीबट की।
तान लागे लटकी, रही न सुधि घूँघट की,
घर की, न घाट की, न बाट की, न घट की॥

गोकुल के, कुल् के, गली के गोप गाँवन के
जो लिंग कछू को कछू भारत भने नहीं ।
कहे पदमाकर परोस पिछ्रवारन के
द्वारन के दौरे गुन श्रीगुन गने नहीं ॥
तो लों चिल चातुर सहेली ! याही कोद कहूँ
नीके के निहारें ताहि, भरत मने नहीं ।
हों तो श्यामरंग में चोराइ चित चोराचोरी
बोरत तो बोरथो, पै निचोरत बनै नहीं ॥

श्रारस सों श्रारत, सँभारत न सीस-पट,
गजब गुजारित गरीबन की घार पर।
कहै पदमाकर सुरा सों सरसार, तैसे
विश्वरि विराजें बार हीरन के हार पर॥
छाजत छ्वीले छिति छहरि छरा के छोर,
भोर उठि श्राई केलि-मंदिर के द्वार पर।
एक पग भीतर श्री एक देहरी पै धरे,
एक कर कंज, एक कर है किवार पर॥

मोहिं लिख सोवत विथोरिगो सुवैनी बनी,
तोरिगो हिए को हार, छोरिगो सुगैया को ।
कहै पदमाकर त्यों घोरिगो घनेरो दुख,
बोरिगो विसासी आज लाज ही की नैया को ॥
श्रहित अनैसो ऐसो कौन उपहास ? यातें
सोचन खरी मैं परी जोवति जुन्हैया को ।
बूभिहैं चवैया तब कहीं कहा, दैया !
इत पारिगो को, मैया ! मेरी सेज पै कन्हैया को?

एहो नंदलाल ! ऐसी व्याकुल परी है बाल,
हांल हीं चली तो चली, जोरे ज़िर जायगी।
कहे पदमाकर नहीं तों ये ककोरे लगे
श्रीरे लों श्रचाका बिनु घोरे घुरि जायगी।
सीरे उपचारन घनेरे घनसारन सों
देखत ही देखी दामिनी लों दुरि जायगी।
तौही लिंग चैन जो लो चेतिहै न चंदमुखी;
चेतैगी कहूँ तो चाँदनी में चुरि जायगी।

चालो सुनि चंदमुखी चित में सुचैन करि,
तित बन बागन घनेरे श्रिल घूमि रहे।
कहे पदमाकर मयूर मंज नाचत हैं,
चाय सों चकोरनी चकोर चूमि चूमि रहे॥
कदम, श्राम, श्राम, श्राम, श्रसोक-थोक,
वति समेत लोने लोने लिग भूमि रहे।
फूलि रहे, फिलि रहे, फुलि रहे, सूमि रहे।

तीखे तेगवाही जे सिलाही चढें घोड़न पै,

स्याही चढें श्रमित श्रिरंदन की ऐल पे।

कहे पदमाकर निसान चढें हाथिन पै,

धूरि धार चढें पाकसासन के सेल पे॥

साजि चतुरंग चमू जंग जीतिबे के हेतु

हिस्मत बहादुरं चढत फर फैल पे।

लाली चढें मुख पै, बहाली चढें वाहन पै,

काली चढें सिंह पै, कपाली चढें वेल पे॥

ए व्रजचंद गोविंद गोपाल ! सुन्यो क्यों न एते कलाम किए में। त्यों पदमाकर आनेंद के नद हो, नेंदनंदन ! जानि लिए मे ॥ माखन चोरी के खोरिन हो चले भाजि कछु भय मानि जिए मे । दूरि न दौरि दुरथों जो चहों तो दुरी किन मेरे अँधेरे हिए में ?

(४१) ग्वाल कि — ये मथुरा के रहनेवाले बंदीजन सेवाराम के पुत्र थे। ये जजभाषा के अञ्छे कि हुए है। इनका किवताकाल संवत् १८७६ से संवत् १६१८ तक है। अपना पहला ग्रंथ 'यमुना-जहरी' इन्होंने संवत् १८७६ मे और अतिम ग्रंथ 'मक्तभावन' संवत् १६१६ मे बनाया। रीतिग्रथ इन्होंने चार लिखे हैं—'रिसकानद' (अलकार), 'रसरग' (संवत् १६०४), कृष्णज् को नख-शिख (संवत् १८८४) और 'दूषण-दर्पण्' (संवत् १८६१)। इनके अतिरिक्त इनके दो ग्रंथ और मिले हैं—हम्मीर हठ (संवत् १८८१) और गोपी पचीसी।

श्रौर भी दो ग्रंथ इनके लिखे कहे जाते है—'राघा-माधव-मिलन' श्रौर 'राघा श्रष्टक'। 'कविद्धदय विनोद' इनकी बहुत सी कविताश्रों का संग्रह है।

रीतिकाल की सनक इनमें इतनी श्रिधक थी कि इन्हें 'यमुना-लहरी' नामक देवस्तुति में भी नवरस श्रीर पट्ऋतु सुक्ताई पड़े है। भाषा इनकी चलती श्रीर व्यवस्थित है। वाग्विदग्धता भी इनमें श्रन्छी है। षट्ऋतुश्रों का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्रुंगारी उद्दीपन के ढंग का। इनके कवित्त

लोगों के मुँह से अधिक सुने जाते हैं जिनमे बहुत से भोग-विलास के अभीरी सामान भी गिनाए गए हैं। ग्वाल किन ने देशाटन अञ्छा किया था और इन्हें भिन्न भिन्न प्रान्तों की बोलियों का अञ्छा ज्ञान हो गया था। इन्होंने ठेठ पूर्वी हिंदी, गुजराती और पंजाबी भाषा में भी कुछ किन सवैये लिखे हैं। फारसी अरबी शब्दों का इन्होंने बहुत प्रयोग किया है। सारांश यह कि ये एक निदग्ध और कुशल किन थे पर कुछ फक्कड़पन लिए हुए। इनकी बहुत सी किनता ज्ञाजरी है। थोड़े से उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

श्रीषम की गजब धुकी है धूप धाम धाम,

गरमी झुकी है जाम जाम श्रति तापिनी ।
भीजे खस-बीजन भलेहू ना सुखात स्वेद,

गात ना सुहात, बात दावा सी डरापिनी ॥
ग्वाल किव कहै कोरे कुंभन तें कूपन तें,
ले ले जलधार बार बार मुख थापिनी ।
जब पियो तब पियो, श्रब पियो फेरि श्रब,

पीवत हूँ पीवत मिटै न प्यास पापिनी ॥

मोर्न के सोरन' की नेकों न मरोर रही,

घोर हू रही न घन घने या फरद की ।
अंबर ग्रमल, सर सरिता विमल भल,

पंक को न अंक श्री न उड़न गरद की ॥
ग्वाल किव चित्त में चकोरन के चैन भए,

पंथिन की दूर भई दूपन दरद की ।
जल पर, थल पर, महल, श्रचल पर,

चाँदी सी चमिक रही चाँदनी सरद की ॥

जाकी खुबख्वी खूब खूबन की ख्बी यहाँ, ताकी खुबख्बी खूबख्बी नभ गाहना।

जाकी बदजाती, बदजाती यहाँ चारन में,
ताकी बदजाती बदजाती हाँ उराहना ॥
ग्वाल किव वे ही परिसद्ध सिद्ध जो हैं जग,
वे ही परिसद्ध ताकी यहाँ हाँ सराहना ।
जाकी यहाँ चाहना है ताकी वहाँ चाहना है,
जाकी यहाँ चाह ना है ताकी वहाँ चाह ना ॥

दिया है खुदा ने खूब खुसी करो ग्वाल कवि,
खाव पियो, देव लेव, यही रह जाना है ॥
राजा राव उमराव केते बादसाह भए,
कहीँ ते कहीँ को गए, लग्यो न ठिकाना है ॥
ऐसी जिंदगानी के मरोसे पै गुमान ऐसे !
देस देस घूमि घूमि मन बहलाना है ।
श्राए परवाना पर चले ना बहाता, यहाँ,
नेकी कर जाना, फेर श्राना है न जाना है ॥

(४६) प्रतापसाहि—ये रतनेस बंदीजन के पुत्र थे श्रीर चरखारी (बंदीलखंड) के महाराज विक्रमसाहि के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत् १८८२ में "व्यंग्यार्थ-कीमुदी" श्रीर संवत् १८८६ में "काव्य विलास" की रचना की। इन दोनों परम प्रसिद्ध प्रंथों के श्रतिरिक्त निम्नलिखित् पुस्तकें इनकी बनाई हुई श्रीर हैं—

जयसिंहप्रकाश (सं० १८५२), शृंगारी-मंजरी (सं० १८८६), शृंगार-शिरोमिण (सं० १८६४), त्रालंकार-चिंतामिण (सं० १८६४), काव्य-विनोद (१८६६), रसराज की टीका (सं० १८६६), रत्नचंद्रिका (सतसई की टीका, सं० १८६६), जुगल नखशिख (सीताराम का नखशिख वर्णन), बलभद्र नखशिख की टीका।

इस स्ची के त्रानुसार इनका कविता-काल सं० १८०० तक ठहरता है। पुस्तकों के नाम से ही इनकी साहित्य-मर्भज्ञता त्रीर पांडित्य का

अनुमान हो सकता है। आचार्यस्व मे इनका नाम मितराम, श्रीपित और दास के साथ आता है और एक 'हिए से इन्होंने उनके चलाए हुए कार्य को पूर्णता को पहुँचाया था। लक्षणा ज्यंजना का उदाहरणों द्वारा बिस्तृत निरूपण पूर्ववर्ती तीनो किवयों ने नहीं िकया था। इन्होंने ज्यंजना के उदाहरणों की एक अलग पुस्तक ही "ज्यंग्यार्थ-कौमुदी" के नाम से रची। इसमे किवत्त, दोहे, सवैये मिलाकर १३० पद्य है जो सब ज्यंजना या ध्विन के उदाहरण हैं। साहित्यमर्मज्ञ तो बिना कहे ही समक्त सकते हैं कि ये उदाहरण अधिकतर वस्तु-ज्यंजना के ही होगे। वस्तु-ज्यंजना को बहुत दूर घसीटने पर बड़े चक्करदार ऊहापोह का सहारा लेना पड़ना है और ज्यंग्यार्थ तक पहुँच केवल साहित्यक कि के अभ्यास पर अवलंबित रहती है। नायिकाओं के भेदो, रसादि के सब अंगों तथा भिन्न भिन्न बंधे उपमानों का अभ्यास न रखने-वाले के लिये ऐसे पद्य पहेली ही समिक्तए। उदाहरण के लिये 'ज्यंग्यार्थ-कौमुदी' का यह सवैया लीजिए—

सीख सिखाई न मानति है, बर ही बस संग सखीन के आवे। खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावै।। छोड़ि के साथ सहेलिन को, रहि के कहि कौन सवादहि पावै। कौन परी यह बानि, अरी! नित नीरभरी गगरी ढरकावै।।

सह्द्यों की सामान्य दृष्टि में तो वयः संधि की मधुर कीड़ा-वृत्तिका यह एक परम मनोहर दृश्य है। पर फन में उस्ताद लोगों की आँखें एक और ही ओर पहुँचती हैं। वे इसमें से यह व्यंग्यार्थ निकालते हैं—घड़े के पानी में अपने नेत्रों का प्रतिविद्य देख उसे मछुलियों का भ्रम होता हैं। इस प्रकार का भ्रम एक अलंकार है। अतः भ्रम या भ्रांति अलंकार यहाँ व्यंग्य हुआ। और चिलए। 'भ्रम' अलंकार में 'साद्दश्य' व्यंग्य रहा करता है अतः अब इस व्यंग्यार्थ पर पहुँचे कि ''नेत्र मीन के समान हैं"। अब अलंकार का पीछा छोड़िए; नायिकामेद की तरफ आइए। वैसा भ्रम जैसा ऊरर कहा गया है ''अज्ञातयौवना'' को हुआ करता है। अतः उत्पर का सवैया अज्ञात-यौवना का उदाहरण हुआ। यह इतनी बड़ी अर्थ-यात्रा रुदि के सहारे हुई है। इब

तक यह न ज्ञात हो कि किव परंपरामें ऋाँख की उपमां मछली से दिया करते हैं, तब तक यह सब ऋर्थ स्फुट नहीं हो सकता ।

प्रतापसाहिजी का यह कौशल अपूर्व है कि उन्होंने एक रसग्रंथ के अनुरूप नायिकामेद के क्रम से सब पदा रखे है जिससे उनके ग्रंथ को जी चाहे तो नायिकामेद का एक ऋत्यंत सरस ग्रीर मधुर ग्रंथ भी कह सकते हैं। यदि हम **ब्राचार्य्यल ब्रौर कविल दोनों के एक ब्रन्ठे संयोग की दृष्टि से विचार करते है** नो मितराम, श्रीपित ग्रीर दास से ये कुछ बीस ही ठहरते हैं। इधर भाषा की स्निग्ध सुख-सरल गति, कल्पना की मूर्तिमत्ता श्रीर दृदय की द्रवणशीलता मतिराम, श्रीपति श्रौर वेनी प्रवीन के मेल मे जाती है तो उध्र श्राचार्य्यत्व इन तीनों से भी श्रौर दास से भी कुछ श्रागे दिखाई पड़ता है। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर के साथ साथ रीतित्रद्ध काव्यकत्ता को पूर्णता पर पहुँचा-कर छोड़ दिया। पद्माकर की ग्रानुप्रास-योजना कभी कभी रुचिकर सीमा के बाहर जा पड़ी है, पर भावुक ऋौर प्रवीग भी वागी में यह दोष कहीं नहीं ऋाने 'पाया है। इनकी भाषा में चड़ा भारी गुर्ण यह है कि वह वरावर एक समान चलती है-उसमे न कहीं कृत्रिम त्राडबरका त्राडंगा है, न गति का शैथिल्य श्रौर न शब्दो की तोड़-मरोड़ । हिन्दी के मुक्तक किव्यो में समस्यापूर्ति की पद्धति पर रचना करने के कारण एक अत्यंत प्रत्यत् दोष देखने मे आता है। उनके श्रंतिम चरण की भाषा तो बहुत ही गॅठी हुई, व्यवस्थित श्रौर मार्मिक होती है पर शेष तीनो चरणों में यह बात बहुत ही कम पाई जाती है। बहुत से ख़लो पर -तो प्रथम तीन चरणों की वाक्यरचना बिल्कुल ग्रव्यवस्थित और बहुत सी पद-योजना निरर्थक होती है। पर 'प्रताप' की माषा एकरस चलती है। इन सब बातों के विन्तार से हम प्रतापनी को पद्माकरनी के समकत्त् ही बहुत बड़ा -कवि मानते हैं।

प्रतापनी की कुछ रचनाएँ यहाँ उद्धृत की नाती हैं—

चंचलता श्रपनी तिज के रस ही रस, सों रस सुंदर पीजियो। कोऊ कितेक कहै तुमसों तिनकी कही बातन को न पतीजियो॥ चोज चवाइन के सुनियो न, यही इक मेरी कही नित कीजियो। मंजुल मंजरी पैहो, मलिंद ! बिचारि कै भार सँभारि कै दीजियो।

तड़पै तड़िता चहुँ श्रोरन तें, छिति छाई समीरन की लहरें। मदमाते महा गिरिश्टंगन पै गन मंज मयूरन के कहरें॥ इनकी करनी बरनी न परै, मगरूर गुमानन सों गहरें। घन ये नम मंडल में छहरें, घहरें कहुं जाय, कहूं ठहरें॥

कानि करें गुरुलोगन की, न सखीन की सीखन ही मन लावति। एँड़ भरी श्रॅंगराति खरी, कत घूँघट में नए नैन नचावति।। मंजन के दंग श्रंजन श्रॉजति, श्रंग श्रनंग-उमंग बढावति। कौन सुभाव री तेरो परथो, खिन श्रॉगन में, खिन पौरि में श्रावति।।

कहा जानि, मन में मनोरथ बिचारि कौन,
चेति कौन काज, कौन हेतु उठि ग्राई प्रात।
कहे परताप छिन डोलिबो पगन कहूँ,
अंतर को खोलिबो न बोलिबो हमें सुहात।।
ननद जिठानी सतरानी, श्रमखानि श्रति,
रिस के रिसानी, सो न हमें कछू जानी जात।
चाहो पज बैठी रही, चाहो उठि जाव तौ न,
हमको हमारी परी, बूक्षे को तिहारी बात?

चंचल चपजा चारु चमकत चारो श्रोर,

सूमि सूमि धुरवा धरिन परसत है।
सीतल समीर लगे दुखद वियोगिन्ह,

सँयोगिन्ह समाज सुलसाज सरसत है॥
कहे परताप श्रति निबिंद श्राधेरी माँह,

मारग चलत नाहिं नेकु दरसत है।

द्युमिं सलानि चहुँ कोद तें उमिं श्राजः धाराघर धारन श्रपार वरसत है॥

महाराज रामराज रावरो सजत दल
होत मुख श्रमल श्रनंदित महेस के।
सेवत दरीन केते गव्बर गनीम रहें,
पन्नग पताल त्योंही डरन खगेस के॥
कहे परताप धरा धँसत त्रसत,
कसमसत कमठ-पीठि कठिन कलेस के।
कहरत कोल, हहरत हैं दिगीस दस,
लहरत सिंधु, थहरत फन सेस के॥

(५७) रिसक गोविंद्—ये निंग्नर्क संप्रदाय के एक महात्मा हरिन्यास की गद्दी के शिष्य थे ग्रीर वृन्दाबन में रहते थे। हरिन्यासनी की शिष्यपरंपरा में सर्वेश्वरशरण देवनी नहें भारी भक्त हुए हैं। रिसकगोविंदनी उन्हीं के शिष्य थे। ये नयपुर (राजपूताना) के रहनेवाले ग्रीर नटाणी नाति के थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम, मांता का ग्रुमाना, चाचा का मोतीराम ग्रीर नहें भाई का चालमुकुंद था। इनका कविता काल संवत् १८५० से १८६० तक ग्रार्थात् विक्रम की उन्नीसवीं शतान्दी के मध्य से लेकर ग्रांत तक स्थिर होता है। ग्रंग तक इनके ह ग्रंथों का पता चला है—

(१) रामायण सूचिनका—३३ दोहों में श्राच्चर-क्रम से रामायण की कथा संचेप मे कही गई है। यह सं०१८५८ के पहले की रचना है। इसके ढंग का पता इन दोहों से लग सकता है—

चिकत भूप वानी सुनत गुरु विसष्ठ समुक्ताय । दिए पुत्र तब, ताड़का मग में मारी जाय ॥ छाँड़त सर मारिच उड़थो, पुनि प्रभु हत्यो सुवाह । मुनि मख पूरन, सुमन सुर वरसत श्रिधिक उछाह ॥ (२) रिषक गोविदानंदधन—यह सात आठ सो पृष्ठो का बड़ा भारी रीतिश्रंथ है जिसमे रस, नायक-नायिकाभेद, अलंकार, गुण-दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। इसे इनका प्रधान श्रंथ समक्तना चाहिए। इसका निर्माणकाल वसंत पंचमी संवत् १८५८ है। यह चार प्रबंधों में विभक्त है। इसमें बड़ी भारी विशेषता यह है कि छत्तण गद्य में हैं और रसो अलंकारों आदि के स्वरूप गद्य में समक्ताने का प्रयत्न किया गया है। संस्कृत के बड़े बड़े आचायों के मतों का उल्लेख भी स्थान स्थान पर है। जैसे, रस का निरूपण इस प्रकार है—

"श्रन्य-ज्ञान-रहित जो श्रानंद सो रस । प्रश्न-श्रन्य-ज्ञान-रहित-श्रानंद तो निद्रा हू है। उत्तर—निद्रा जड़ है, यह चेतन। भरत श्राचार्य्य सूत्रकर्ता को मत—विभाव, श्रनुभाव, संचारी, भाव के जोग ते रस की सिद्धि। श्रथ काव्यप्रकाश को मत—कारण कारज सहायक हैं जे लोक मे इनहीं को नाट्य मे, काव्य मे, विभाव संज्ञा है। श्रथ टीकाकर्त्तों को मत तथा साहित्यदर्पण को मत—सन्त्व, विशुद्ध, श्रखंड, स्वप्रकाश, श्रानंद, चित्, श्रन्य ज्ञान निर्हं संग, ब्रह्मास्वाद सहोदर रसं"।

इसके आगे अभिनवगुप्ताचार्यं का मत कुछ विस्तार से दिया है। सारांश यह कि यह ग्रंथ आचार्यं को हिए से लिखा गया है और इसमें संदेह नहीं कि और प्रथों की अपेना इसमें विवेचन भी अधिक है और छूटी हुई वातों का समावेश भी। दोशों का वर्णन, जो हिदी के लच्चण ग्रंथों में बहुत कम पाया जाता है, इन्होंने का अपकाश के अनुसार विस्तार से किया है। रसो, अलंकारों आदि के उदाहरण कुछ तो अपने हैं, पर बहुत से दूसरे कियों के। उदाहरणों के चुनने में इन्होंने बड़ी सहृदयता का परिचय दिया है। संस्कृत के उदाहरणों के अनुवाद भी बहुत सुदर करके रखे है। साहित्यदर्पण के मुग्धा के उदाहरण ( दत्ते सालसमंथरं...इत्यादि ) को देखिए। हिदी में ये किस सुंदरता से लाए हैं—

श्रालस सों मंद मंद धरा पे धरित पाय, भीतर तें बाहिर न श्रावे चित चाय कै। रोकित दगनि छिनछिन प्रति लाज साज, बहुत हँसी की दीनी बानि विसराय के॥ बोलित वचन मृदु मधुर वनाय, उर ग्रंतर के भाव की गॅंभीरता जनाय कै। बात ससी सुंदर गोविंद की कहात तिन्हें सुंदरि बिलोके वंक मृकुटी नचाय कै॥

- (३) लिख्रमन चिद्रिका—'रिषकिगोविदान्द्घन' में आए लिख्णो का सिद्धित सग्रह जो संवत् १८८६ में लिख्रिमन कान्यकुब्ज के अनुरोध से किंव ने किया था।
- (४) अष्टदेशभाषा—इसमें वज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूरवी आदि आठ बोलियों में राधा-कृष्ण की श्रुगारलीला कही गई है।
  - (५) विंगल।
  - (६) समय प्रबंध राधाकुष्ण की ऋतुचर्या ५५ पद्यों में वर्शित है।
- (७) कलिजुग रासो—इंसमें १६ किन्तों में कलिकाल की बुराइयों का वर्णन है। प्रत्येक किन्त के अन्त में 'कीर्जिए सहाय जू इनाल श्रीगोविंदराय, किन कराल किलकाल चिल आयों है" यह पद आता है। निर्माणकाल संवत् १८६५ है।
- (८) रसिक गोविंद—चृड़ालोक या भाषाभूषण के ढग की अलंकार की एक छोटी पुस्तक जिसमे लच्चण और उदाहरण एक ही दोहे मे है। रचना-काल सं० १८६० है।
- (६) युगलरस माधुरी —रोला छंद मे राघाकृष्णविहार श्रौर चृंदावन का बहुत ही सरस श्रौर मधुर भाषा में वर्णन है जिससे इनकी सहृदयता श्रौर निषुणता पूरी पूरी टपकती है। कुछ पिक्तयाँ दी जाती है—

मुकलित पल्लव फूल सुगंध परागिह भारत । जुग मुल निरित्त विपिन जनु राई लोन उतारत ॥ फूल फलन के भार डार झुकि यो छिव छाजै। मनु पसारि दइ सुजा देन फल पथिकन काजै॥ मधु सकरंद पराग-लुव्ध श्रलि मुदित मन्त मन। विरद पदत अस्तुराज नृपत के मनु बंदीजन॥

## प्रकर्ण ३

## रीतिकाल के अन्य कवि

रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियो का, जिन्होंने लच्च एप्रंथ के रूप मे रचनाएँ की हैं, संचेप मे वर्णन हो चुका है। अब यहाँपर इस काल के भीतर होनेवाले उन कवियो का उल्लेखं होगा जिन्होंने रीति ग्रंथ न लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तके लिखी हैं। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध-काव्य लिखे है, कुछ ने नीति या भक्ति-ज्ञान संबंधी पद्य ग्रौर कुछ् ने शृंगार रस की फुटकुलं कविताएँ लिखी हैं। ये पिछले वर्ग के किन प्रतिनिधि किनयों से केवल इस बात में भिन्न हैं कि इन्होंने क्रम से रसों, भावो, नायिकाश्रो श्रीर श्रलंकारो के लच्चण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यो को नहीं रखा है। अधिकांश मे ये भी शृंगारी किव हैं ग्रीर इन्होने भी शृंगार रस के फुटकल पद्य कहे हैं। रचना-शैली मे किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कवियों मे घनानंद सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाश्री मे प्रायः मार्मिक श्रीर मनोहर पद्यो की संख्या कुछ श्रधिक पाई जाती है। बात यह है कि इन्हें कोई बन्धन नहीं था। जिस भाव की कविता जिस समय सूक्ती ये लिख गए। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने वैठते नथे उन्हे प्रत्येक ग्रालंकार या नायिका को उदाहृत करने के लिये पद्य लिखना त्रावश्यक था जिनमे सब प्रसंग उनकी स्वामाविक रुचि या प्रवृत्ति के त्रानुकूल नहीं हो सकते थे। रसखान, घनानंद, त्रालम, ठाकुर त्रांदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए है उनमे किसी ने लक्त्एबद्ध रचना नहीं की है।

प्रबंध-काव्य कीः उन्नित इस काल में कुछ विशेष न हो पाई। लिखे तो ग्रानेक कथा-प्रबंध गए पर उनमें से दो ही चार में कविल का यथेष्ठ ग्राकर्षण पाया जाता है। 'सबलिसंह का महाभारत, छत्रसिंह की विजयमुक्तावली, गुरु गोविदसिंह जी काः चंडी चरित्र, ंलाल कि का छत्रप्रकाश, जोधरान का हम्मीर रासो, गुमान मिश्र का नैषधचरित, सरयूराम का जैमिनि पुराण, सदन का सुजानचरित्र, देवीदत्त की वैतालपचीसी, हरनारायण की माधवानल कामकंदला,

वज्ञांसीदास का वज्ञिवलास, गोंकुलनाथ ग्रादि की महामारत, मधुस्द्रनदास का रामाश्वमें के कृष्णदास की भाषा भागवत, नवलसिंहकृत भाषा सतशती, ग्राल्हारामायण, ग्राल्हाभारत, मूलदोला तथा चंद्रशेखर का हम्मीरहठ, श्रीधर का जंगनामा, पद्माकर का रामरसायन, ये इस वाल के मुख्य कथात्मक काव्य हैं। इनमे चद्रशेखर के हम्मीरहठ, लाल किंव के छत्रप्रकाश, जोधराज के हम्मीररासो, स्दन के मुजानचरित्र ग्रीर गोंकुलनाथ ग्रादि के महाभारत में ही काव्योपयुक्त रसात्मकता भिन्न भिन्न परिमाण में पाई जाती है। 'हम्मीररासो' की रचना बहुत प्रशस्त है। 'रामाश्वमेध' की रचना भी साहित्यक है। 'ज्ञज्ञिलास' में काव्य के गुण ग्रल्प हैं पर उसका थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़े लिखे कृष्णभक्तों में है।

कथात्मकप्रविधा से मिन्न एक ग्रीर प्रकार की रचना भी बहुत देखने में ग्राती है जिसे हम वर्णनात्मक प्रवंध कह सकते है। दानलीला, मानलीला, जलिवहार, वनिवहार, मृगया, झूला, होली-वर्णन, जन्मोत्सव-वर्णन, मगलवर्णन, रामकलेवा, इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएँ है। बड़े बड़े प्रवंधकाव्यों के भीतर इस प्रकार के वर्णनात्मक प्रसंग रहा करते हैं। काव्य पद्धित मे जैसे शृंगाररस से 'नखशिख', 'षट्ऋतु' ग्रादि लेकर स्वतंत्र पुस्तके बनने लगीं वैसे ही कथात्मक महाकाव्यों के ग्रा भी निकाल कर ग्रलग पुस्तकें लिखी गई। इनमें बड़े विस्तार के साथ वस्तुवर्णन चलता है। कभी कभी तो इतने विस्तार के साथ कि परिमार्जित साहित्यक रुचि के सर्वथा विरुद्ध हो जाता है। जहाँ कविजी ग्रपने वस्तुः परिचय का मंडार खोलते हैं—जैसे, बरात का वर्णन है तो घोड़े की सैकड़ों जातियों के नाम, वस्त्रों का प्रसंग ग्राया तो पचीसों प्रकार के कपड़ों के नाम ग्रीर-भोजन की बात ग्राई तो सैकड़ों मिठाइयो, प्रक्वानो ग्रीर मेवों के नाम—वहाँ तो ग्रच्छे ग्रच्छे ग्रच्छे श्रच्छे धीरों का धैर्य छूट जाता है।

चौथा वर्ग नीति के फुटकल पद्य कहनेवालों का है। इनको हम 'किव' कहना ठीक नहीं समझते। इनके तथ्य-कथन के ढंग में 'कभी कभी वाग्वैदग्ध्य रहता है पर केवल वाग्वैदग्ध्य के द्वारों काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। यह ठीक है कि कहीं ऐसे पद्य भी नीति की पुस्तकों में ख्रों जाते हैं जिनमें कुछ मामिकता, होती है, जो हृदय की अनुभूति में भी संबंध रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही अल्म होती है। अतः ऐसी रचना करनेवालों को हम 'कवि' न कहकर 'स्किकार' कहेंगे। रीतिकाल के भीतर चृंद, गिरिधम, घाघ और बैताल अब्छे स्किकार हुए है।

पाँचवाँ वर्ग ज्ञानोपदेशको का है जो ब्रह्मज्ञान ग्रीर वैराग्य की बातों को पद्म में कहते हैं। ये कभी कभी समक्ताने के लिये उपमा रूपक ग्रादि का प्रयोग कर देते हैं, पर समक्ताने के लिये ही करते हैं, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिये नहीं। इनका उद्देश्य ग्राधिकतर बोधवृत्ति जाग्रत करने का रहता है, मनी-विकार उत्पन्न करने का नहीं। ऐसे ग्रंथकारों को हम केवल 'पद्मकार' कहेंगे। हाँ, इनमें जो भावुक ग्रीर प्रतिभा-सपन्न है, जो ग्रन्योक्तियों ग्रादि का सहारा लेकर भगवत्प्रेम, संसार के प्रति विगक्ति, करुगा ग्रादि उत्पन्न करने में समर्थ हुए हैं वे ग्रवश्य ही कवि क्या, उच्चकोटि के किन, कहे जा सकते हैं।

छठा वर्ग कुछ भक्त कवियो का है जिन्होंने भक्ति श्रौर प्रेमपूर्ण विनय के पद श्रादि पुराने भक्तों के ढग पर गाए हैं।

इनके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा मे वीररस की फुटकल किवताएँ भी बराबर बनती रहीं, जिनमे युद्ध गरता और दानवीरता दोनों की बड़ी अत्युक्ति-पूर्ण प्रशंसा भरी रहती थी। ऐसी किवताएँ थोड़ी बहुत तो रसमंथों के आदि में मिलती हैं, कुछ अलंकार ग्रंथों के उदाहरण रूप (जैसे, शिवराजभूषण) और कुछ अलंग पुस्तकाकार जैसे "शिवा वावनी", "छत्रसाल-दशक", "हिम्मत-बहादुर विरुदावली" इत्यादि। ऐसी पुस्तकों में सर्विषय और प्रसिद्ध वे ही हो सकी हैं जो या तो देवकाव्य के रूप में हुई है अथवा जिनके नायक कोई देश-प्रसिद्ध वीर या जनता के श्रद्धाभाजन रहे हैं—जैसे, शिवाजी, छत्रसाल, महाराज प्रताप आदि। जो पुस्तके यो ही खुरामद के लिये, आश्रित किवयों की रुद्धि के अनुसार लिखी गई, जिनके नायकों के लिये जनता के हृदय में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्ध न प्राप्त कर सकी। बहुत सी तो छत हो गई। उनकी रचना में सच पूछिए तो किवयों ने अपनी प्रतिमा का अपव्यय ही किया। उनके द्वारा किवयों को अर्थ-सिद्ध भर प्राप्त हुई, यश

का लाभ न हुग्रा। यदि विहारी ने जयसिंह की प्रशंसा में ही ग्रपने सात सी दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल ग्राशिक्यों ही लगी होतीं। संस्कृत ग्रीर हिंदी के न जाने कितने कवियों का प्रौढ साहित्यक श्रम इस प्रकार लुप्त हो गया। काव्यचेत्र में यह एक शिचापद घटना हुई है।

भिक्तिताल के समान रीतिकाल में भी थोड़ा बहुत गद्य इघर-उघर दिखाई पड जाता है पर श्रिधिकाश कच्चे रूप मे। गोस्वामियों की लिखी 'वैष्णव-वार्ताश्रो' के समान कुछ पुस्तकों में ही 'पुष्ट वजमाषा मिलती है। रही खड़ी बोली। वह पहले कुछ दिनों तक तो मुसलमानों के व्यवहार की भाषा समकी जाती रही। मुसलमानों के प्रसंग में उसवा कभी-कभी प्रयोग किव लोग कर देते थे, जैमे—श्रफजल खान को जिन्होंने मैदान मारा (भूषण्)। पर पीछे दिल्ली राजधानी होने से रीतिकाल के भीतर ही खड़ी बोली शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो गई थी श्रीर उसमे श्रच्छे गद्य ग्रथ लिखे जाने लगे थे। सवत् १७६८ में रामप्रसाद निरंजनी ने 'योगवामिष्ठ भाषा' बहुत ही परिमार्जित गद्य में लिखा। (विशेष दे० श्राधुनिक काल)।

इसी रीतिकाल के भीतर रीवॉ के महाराज -विश्वनायसिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक ( ग्रानंदरधुनदन )-लिखा। इसके उपरात गरोश किन ने प्रयुम्न-विजय' नामक एक पद्मबद्ध नाटक लिखा जिसमे पात्रप्रवेश, विष्कभक, प्रवेशक ग्रादि रहने पर भी इतिवृत्तात्मक पद्म रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृत स्वरूप न दिखाई पड़ा।

(१) बनवारी—ये संवत् १६६० और १००० के बीच वर्तमान थे। इनका विशेष वृत्त ज्ञात नहीं। इन्होंने महाराज जसवतसिंह के बड़े भाई अपरिसंह की वीरता की बड़ी प्रशास की है। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि एक बार शाहजहाँ के दरवार में सलावतखाँ ने किसी बात पर अपरिसंह को गंवार कह दिया, जिसपर उन्होंने चट तलवार खींचकर सलावतखाँ को वही मार डाला। इस घटना का बड़ा स्रोजपूर्ण वर्णन इनके पद्यों में मिलता है—

धेन्य श्रमर छिति छुत्रपति ग्रमर तिहारो मान । साहजहाँ की गोद में हन्यो सलावत खान ॥ ्उत शकार मुख् ते कडी इतै कडी जमधार-। र्िवार' -कहन पायोः नहीं भई कटारी पार ॥

श्रानि के सलावत लाँ जोर के जनाई बात, तोरि धर-पंजर करेंजे जाय करकी। दिलीपति साहि को चलन चिलवे को भयो, गाज्यो गजसिंह को, सुनी जो बात वर की॥ कहै बनवारी वादसाही के तखत पास, फरिक फरिक लोथ लेथिन सों श्ररकी। कर की बड़ाई, के बड़ाई जाहिबे की करों,

बनवारी किव की श्रृंगाररस की किवता भी बड़ी चमत्कारपूर्ण होती थी। विमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहा करता था। एक उदाहरण लीजिए—

नेह वर साने तेरे नेह वरसाने देखि,

यह वरसाने वर मुंरली बजावेंगे।

साज लाल सारी, लाल करें लालसा री,

देखिबे की लालसा री, लाल देखे सुख पावेंगे॥

तू ही उर वसी, उर वसी, नाहिं श्रीर तिय,

कोटि उरवसी तिज तोसों चित लावेंगे।

सजे बनवारी वनवारी तन श्राभरन,

गोरे-तन-वारी बनवारी श्राजु श्रावेंगे॥

(२) सर्वलिसह चौहान — इनके निवासस्थान का ठीक निश्चय नहीं। शिविसहनी ने यह लिखकर कि कोई इन्हें चदागढ़ का राजा ख्रीर कोई सबलगढ़ का राजा बतलाते हैं, यह अनुमान किया है कि ये इटावे के किसी गाँव के नमीं-दार थे। सबलिंहजी ने ख्रीरंगनेय के दरबार में रहनेवाले किसी राजा मित्रसेन के साथ अपना संबंध बताया है। इन्होंने सारे महाभारत की कथा दोहों चौपाइयों में लिखी है। इनका महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है निसे इन्होंने संवत् १७१८ श्रीर संवत् १७८१ के बीच पूरा किया। इस ग्रंथ के श्रितिरक्त इन्होने 'श्रृतुसंहार' का भाषानुवाद, 'रूपविलास' श्रीर एक पिंगल ग्रंथ भी लिखा था पर वे प्रसिद्ध नहीं हुए। ये वास्तव मे श्रुपने महाभारत के लिये ही प्रसिद्ध हैं। उसमें यद्यपि भाषा का लालित्य या काव्य की छटा नहीं है पर सीघी-सादी भाषा में कथा श्रव्छी तरह कही गई है। रचना का ढंग नीचे के श्रवतरण से विदित होगा—

श्रीभमनु धाइ खड़ग परहारे। सम्मुख जेहि पायो तेहि मारे॥ भूरिश्रवा बान दस छाँटे। कुँबर हाथ के खड़गहि काटे॥ तीनि वान सारिथ उर मारे। श्राठ वान तें श्रस्व संहारे॥ सारिथ जूमि गिरे मैदाना। श्रीभमनु वीर चित्त श्रनुमाना॥ यहि अंतर सेना सब धाई। मारु मारु के मारन श्राई॥ रथ को खेँचि कुँबर कर लीन्हें। ताते मार भयानक कीन्हें॥ श्रीभमनु कोपि खंभ परहारे। इक इक घाव वीर सब मारे॥ श्राजुंनसुत इमि मार किय महाबीर परचड। रूप भयानक देखियत जिमि जम लीन्हें दंड॥

(३) वृंद—ये मेड्ता (जोधपुर) के रहनेवाले थे और कृष्णगढ़ नरेश महाराज राजसिंह के गुरु थे। संवत् १७६१ में ये शायद कृष्णगढ़-नरेश के साथ औरंगजेब की फीज मे ढाके तक गए थे। इनके वंशधर अब तक कृष्ण गढ़ मे वर्त्तमान है। इनकी "वृंदसतसई" (सवत् १७६१), जिसमे नीति के सात सौ दोहे है, बहुत प्रसिद्ध है। खोज में 'शृंगारशिचा' (सवत् १७४८) और 'भावपंचाशिका' नाम की दो रस-संबंधी पुस्तकें और मिली हैं पर इनकी ख्याति अधिकतर स्किकार के रूप में ही है। वृंदसतसई के कुछ दोहे नीचे दिए जाते हैं—

भले बुरे सब एक सम जो लों वोलत नाहिं। जानि परत है काग पिक ऋतु वसंत के माहिं॥ हितहू की कहिए न तेहि जो नर होत अबोध। ज्यों नकटे को आरसी होत दिखाए कोध॥

(४) छुत्रसिंह कायस्थ—ये वंटेश्वर त्तेत्र के ग्राटर नामक गाँव के रहने वालें श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनके ग्राश्रयदाता ग्रमरावती के कोई कल्याणि हं थे। इन्होंने 'विजयमुक्तावली' नाम की पुस्तक संवत् १७५७ में लिखी जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंधकाव्य के रूप में कई छुंदों में वर्णित है। पुस्तक में काव्य के गुण यथेष्ट परिमाण् में हैं ग्रीर कहीं-कहीं की कविता बड़ी ग्रोजिस्वनी है। कुछ उदाहरण लीजिए—

निरखत ही अभिमन्यु को, बिदुर हुलायो सीस । रच्छा बालक की करों, ह्वे कृपाल जगदीस ॥ ग्रापुन काँघो युद्ध निह, धनुष दियो भुव डारि । पापी बैठे गेह कत, पांहुपुत्र तुम चारि ॥ पौरुष तिज, लज्जा तजी, तजी सकत कुलकानि । बालक रनिहं पठाय के, ग्रापु रहे सुख मानि ॥

कवच कुंडल इन्द्र लीने, वाण कुंती लै गई। भई वैरिनि मेदिनी, चित कर्ण के चिंता भई॥

(५) बैताल — ये जाति के बंदीजन थे श्रीर राजा विक्रमसाहि की सभा में रहते थे। यदि ये विक्रमसाहि चरंखारीवाले प्रसिद्ध विक्रमसाहि ही हैं जिन्होंने 'विक्रमसतसई' स्त्रादि कई ग्रंथ लिखे हैं श्रीर जो खुमान, प्रताप स्त्रादि कई किवियों के श्राश्रयदाना थे, तो बैताल का समय संवत् १८३६ श्रीर १८८६ के बीच मानना पड़ेगा। पर शिवसिंहसरोज में इनका जन्मकाल स० १७३४ लिखा हुश्रा है। वैताल ने गिरिधरराय के समान नीति की कुंडलियों की रचना की है श्रीर प्रत्येक कुडलिया विक्रम को संबोधन करके कही है। इन्होंने लौकिक व्यव-हार संबंधी श्रानेक विषयों पर सीधे सादे पर जोरदार पद्य कहे है। गिरिधरराय के समान इन्होंने भी वाक्चातुर्य या उपमा रूपक श्रादि लाने का प्रयत नहीं किया है। बिलकुल सीधी-सादी बात ज्यों की त्यों छंदोनद्ध कर दी गई है।

फिर भी कथन, के ढंग में, ग्रान्ठापन है। एक कुंड लिया नीचे दी जाती है-

मरे बेल गरियार, मरे वह ग्राड़ियल टहू। मरे क्रकसा नारि, मरे वह खसम निखहू॥ वाम्हन सो मरि जाय, हाथ छै मदिरा प्याचै। पुत वही मरि जाय, जो कुल में द्वाग लगावै॥

श्ररु वेनियाव राजा मरै, तवे नींद भर सोइए। वैताल कहें विक्रम सुनौ, एते मरे न रोइए॥

(६) आलम—ये जाति के ब्राह्मण् थे पर शेख नाम की रॅगरेजिन के प्रेम में फॅसकर पीछे से मुसलमान हो गए और उसके साथ विवाह करके रहने लगे। ग्रालम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी हुग्रा। ये ग्रीरगजेब के दूसरे बेटे मुग्रजम के ग्राश्रय मे रहते थे जो पीछे बहादुरशाह के नाम से गद्दी पर बैटा। ग्रतः ग्रालम का कविताकाल सवत् १७४० से सवत् १७६० तक माना जा सकता है। इनकी कवितां ग्रों का एक संग्रह 'ग्रालमकेलि' के नाम से निकला है। इस पुस्तक मे ग्राए पद्यों के ग्रातिरक्त इनके ग्रीर बहुत से सुंदर ग्रीर उत्कृष्ट पद्य ग्रंथों में संग्रहीत पिलते हैं ग्रीर लोगों के मुँह से सुने जाते हैं।

बिचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ज्ञालम ने एक बार उसे पगड़ी रॅगने को दी जिसकी खूँट में भूल से कागज का चिट बंधा चला गया। उस चिट में दोहें की एक ज्ञाधी पंक्ति लिखी थी 'कनक छरी सी कामिनी काहें को किट छीन''। शेख ने दोहा इस तरह पूरा करके 'किट को कंचन काट बिध कुचन मध्य धिर दीन", उस चिट को फिर ज्यों का त्यो पगड़ी की खूँट में बाँधकर लौटा दिया। उसी दिन-से ज्ञालम'शेख के पूरे प्रेमी हो गये ज्ञौर ज्ञंत में उसके साथ विवाह कर लिया। शेख बहुत ही चतुर ज्ञौर हाजिरज्ञवाब छी थी। एक बार शाहजादा मुज्ञजम ने हॅसी से शेख से पूछा— "क्या ज्ञालम की ज्ञौरत ज्ञाप ही हैं ?" शेख ने चट उत्तर दिया कि "हाँ, जहाँपनाह! जहान की माँ मैं ही हूँ।" "ज्ञालम केलि" में बहुत से कवित्त शेख के रचे हुए हैं। ज्ञालम के कवित्त सबैयों में भी

बहुत सी रचना-शेख़ की मानी जाती है। जैसे, नीचे लिखे कवित्त में चौथा चरण शेख का बनाया कहा जाता है—

> प्रेमरंग-पंगे जगमगे जगे जामिन के, जोवन की जोति जिंग जोर उगमत हैं। मदन के माते मतवारे ऐसे घूमत हैं, क्समत हैं कुकि कुकि कैंपि उघरत हैं।। श्रालम सो नवल निकाई इन नैनन की, पाँखुरी पढुम पे भँवर थिरकत हैं। चाहत हैं उड़िबे को, देखत मयंक-मुख, जानत हैं रैनि तातें ताहि में रहत हैं॥

श्रालम रीतिबद्ध रचना करनेवाले नहीं थे। ये प्रेमोन्मत्त किव थे श्रीर श्रपनी तरंग के श्रनुसार रचना करते थे। इसीसे इनकी रचनाश्रो में हृदय-तत्त्व की प्रधानता है। "प्रेम की पीर" वा "इश्क का दर्द" इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेचाएँ भी इन्होंने बड़ी श्रनूठी श्रीर बहुत श्रधिक कही है। शब्दवैचिन्य, श्रनुपास श्रादि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती। श्रंगाररस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियाँ इनकी रचना में मिलती है कि पढ़ने श्रीर सुननेवाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सची उमंग में ही संभव है। रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने किवत्त कहें हैं। भाषा भी इस. किव की परिमार्जित श्रीर सुन्यवस्थित है पर उसमें कहीं कहीं "कीन, दीन, जीन" श्रादि श्रवधी या पूर्वी हिंदी के प्रयोग भी मिलते हैं। कहीं कहीं फारसी की शैली के रस-बाधक भाव भी इनमें मिलते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से श्रालम की गणना 'रसखान' श्रीर 'धनानंद' की कोटि में होनी चाहिए। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं—

जा थल कीने विहार श्रनेकन ता थल कॉकरी बैठि चुन्यो करें। जा रसना सों करी बहु बातन ता रसना सों चिरत्र गुन्यो करें॥ श्रालम जौन से कुंजन में करी केलि तहाँ श्रव सीस धुन्यो करें। नैनन में जे सदा रहते तिनकी श्रव कान कहानी सुन्यो करें॥ कैथों मोर सोर तिन गए री अनत मार्नि, कैथों उत दाहुर न बोलत हैं, ए दई! कैथों ियक चातक महीप काहू मारि डारे, कैथों वगपाँति उत अंतगित हैं, गई? आलम कहें, हो आली! अनहूं न आए प्यारे, कैथों उत रीत विपरीत विधि ने ठई? मदन महीप की दृहाई फिरिबे तें रही, जिम्मी गोजदीनों, कैथों बीखरी सती भई?॥

रात के उनींदे, श्ररसाते, मदमाते राते
श्रित कजरारे दृग तेरे यो सुहात हैं।
तीखी तीखी कोरनि करोरि लेत काढे जीउ,
नेते भए घायल श्री केते तलफात हैं॥
ज्यों ज्यों है सिलल चख 'सेख' धोने बार बार,
त्यों त्यों बल बुंदन के बार मुकि जात हैं।
के भाले, कैथों नाहर नहनवाले,
लोहू के पियासे कहूँ पानी ते श्रघात हैं?

दाने की न पानी की, न श्रावे सुध खाने की,

याँ गली महबूब की श्रराम खुसखाना है।
रोज ही से है जो राजी यार की रजाय वीच,

नाज की नजर तेज तीर का निशाना है।
स्रत चिराग रोशनाई श्राशनाई बीच,

बार बार बरै विल जैसे परवाना है।
दिल से दिलासा दीजे, हाल के न ख्याल हुजे,
बेखुद फकीर वह श्राशिक दीवाना है॥

(७) गुरु गोविद्सिहजी — ये सिखों के महापराक्रमी दसर्वे या श्रंतिम गुरु थे। इनका जन्म सं० १७२३ में श्रीर सत्यलोक-वास सवत् १७६५ में हुश्रा। यद्यपि सब गुरुशों ने थोड़े बहुत पद भजन श्रादि बनाए हैं पर ये महाराज काव्य के अच्छे शाता श्रोर प्रंथकार थे। सिखों में शास्त्रज्ञान का श्रमाव इन्हें बहुत खटका या श्रोर इन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण, साहित्य, दर्शन श्रादि के श्रध्यम के लिये काश्रा भेजा था। ये हिंदू भावों और श्रार्थ्य संस्कृति की रज्ञा के लिये बराबर युद्ध करते रहे। 'तिलक' श्रीर 'जनेऊ' की रज्ञा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। यद्यपि सिख-संप्रदाय की निर्गुण उपासना है पर सगुण स्वरूप के प्रति इन्होंने पूरी श्रास्था प्रकट की है श्रीर देवकथाश्रो की चर्चा बड़े भिक्तभाव से की है। यह बात प्रसिद्ध में मंबर ये शक्ति के श्राराघक थे। इनके इस पूर्ण हिंदू भाव को देखते यह है में बर ये शक्ति के श्राराघक थे। इनके इस पूर्ण हिंदू भाव को देखते यह है में बर ये शक्ति के श्राराघक ये। श्रोर किसकी प्रेरणा से श्रा बुसा है।

इन्होंने हिंदी में कई अच्छे और साहित्यिक ग्रंथों की रचना की है जिनमें से कुछ के नाम ये है—सुनीति-प्रकाश, स्वेलोह-प्रकाश, प्रेमसुमार्ग, बुद्धिसागर और चंडीचरित्र। चंडीचरित्र की रचनापद्धित बड़ी ही ओजिस्तिनी है। ये प्रोढ़ साहित्यिक व्रजमाषा लिखते थे। चंडीचरित्र में दुर्गासतशती की कथा बड़ी सुंदर किता में कही गई है। इनकी रचना के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

निर्जन निरूप हो, कि सुंदर स्वरूप हो,
कि भूपन के भूप हो, कि दानी महादान हो?
प्रान के बचैया, दूध पूत के देवैया,
रोग सोग के मिटेया, किधों मानी महामान हो?
विद्या के बिचार हो, कि श्रद्धेत अवतार हो,
कि सुद्धता की मूर्ति हो, कि सिद्धता की सान हो?
जोवन के जाल हो, कि कालहू के गाल हो,
कि सञ्जन के साल हो कि मित्रन के प्रान हों?

(८) श्रीधर या मुरलीधर— ये प्रयाग के रहनेवाले थे। इन्होंने कई पुस्तके लिखीं श्रीर बहुत सी फुटफल कविता वनाई है। संगीत की पुस्तक, नायिकामेद, जैन मुनियों के चरित्र, कृष्णलीला के फुटफल पद्य, चित्रकाव्य

इत्यादि के श्रांतिरिक्त इन्होंने 'जंगनामा' नामक एक ऐतिहासिक प्रबंध-काव्य लिखा जिसमे फर्रेखसियर श्रोर जहाँदारशाह के युद्ध का वर्णन है। यह श्रंथ काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इस छोटी सी पुस्तक मे सेना की चढ़ाई, साज सामान श्रादि का कवित्त-सवैयों मे श्रञ्छा वर्णन है। इनका कविता-काल स० १७६७ के श्रासपास माना जा सकता है। 'जगनामा' का एक कवित्त नीचे दिया जाता है—

इत गलगाजि चढ्यो फर्रु खसियरसाह

उत मौजदीन करी भारी भट भरती।
तोप की डकारिन सो वीर हहकारिन सों,
धौंसे की धुकारिन धमिक उठी धरती।
श्रीधर नवाव फरजंदखाँ सुजंग जुरे,
जोगिनी श्रधाई जुग जुगन की बरती।
हहरथी हरौल, भीर गोल पे परी ही, तून
करतो हरौली तौ हरौलै भीर परती॥

(९) लाल कि — इनका नाम गोरेलाल पुरोहित था और ये मक ( बुदेलखड ) के रहनेवाले थे। इन्होंने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन-चिरत दोहों चौपाइयों में बडे व्योरे के साथ वर्णन किया है। इस पुस्तक में छत्रसाल का संवत् १७६४ तक का ही चतात आया है, इससे अनुमान होता है कि या तो यह ग्रंथ अधूरा ही मिला है अथवा लाल कि का परलोकवास छत्रसाल के पूर्व ही हो गया था। जो कुछ हो, इतिहास की हिष्ट से "छत्र-प्रकाश" बड़े महत्त्व की पुस्तक है। इसमें सब घटनाएँ सची और सब व्योरे ठीक ठीक दिए गए हैं। इसमें वर्णित घटनाएँ और सबत् आदि ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक हैं, यहाँ तक कि जिस युद्ध में छत्रसाल को भागना पड़ा है उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है।

प्रथ की रचना प्रौढ़ श्रीर काव्यगुरा-युक्त है। वर्णन की विशदता के श्रातिरिक्त स्थान स्थान पर श्रोजस्वी भाषण हैं। लाल किन मे प्रवंधपद्धता पूरी

थीं। संबंध का निर्वाह भी अच्छा है और वर्णन-विस्तार के लिये मार्मिक स्थलों का चुनाव भी। वस्तु परिगणन द्वारा वर्णनों का अक्विकर विस्तार बहुत ही कम मिलता है। सारांश यह कि लाल किव का सा प्रबंध-कौशल हिंदी के कुछ इने-गिने किवयों में ही पाया जाता है। शब्दवैचित्र्य और चमस्कार के फेर में इन्होंने कृत्रिमता कहीं से नहीं आने दी है। भावों का उत्कर्ष जहां दिखाना हुआ है वहां भी किव ने सीधी और स्वाभाविक उक्तियों का ही समावेश किया है, न तो कल्पना की उड़ान दिखाई है और न ऊहा की जिटलता। देश की दशा की और भी किव का पूरा ध्यान जान पड़ता है। शिवाजी का जो वीरव्रत था वही छत्रसाल का भी था। छत्रसाल का जो भिक्त-भाव शिवाजी पर किव ने दिखाया है तथा दोनों के सम्मिलन का जो हश्य खींचा है दोनों इस संबंध में ध्यान देने योग्य हैं।

"छत्रप्रकाश" में लाल किन ने खुदेल-वंश की उत्पत्ति, चंपतराय के विजय-वृत्तांत, उनके उद्योग ग्रीर प्राक्रम, चंपतराय के ग्रांतिम दिनों में उनके राज्य का मोगलों के हाथ में जाना, छत्रसाल का थोड़ी सी सेना लेकर ग्रपने राज्य का उद्धार, फिर क्रमशः विजय पर विजय प्राप्त करते हुए मोगलों का नाकों दम करना इत्यादि बातों का विस्तार से वर्णन किया है। काव्य ग्रीर इतिहास दोनों की दृष्टि से यह ग्रंथ हिंदी में ग्रपने दंग का ग्रन्ठा है। लाल किन का एक ग्रीर ग्रंथ विष्णु-विलास' है जिसमें बरवे छंद में नायिकामेद कहा गया है। पर इस किन की कीर्त्ति का स्तंभ 'छत्रप्रकाश' ही है।

'छत्रप्रकाशं' से नीचे कुछ पद्य उद्भृतं किये जाते हैं—

## ( छत्रसाल-प्रशंसाः)

लखत पुरुष लच्छन सब जाने। पच्छी बोलत सगुन वलाने॥ सतकवि कवित सुनत रस पागे। विलसति मित अरथन में आगे॥ रुचि सो लखत तुरंग जो नीके। विहेंसि लेत मोजरा सब ही के॥ चौंकि चौंकि सब दिसि उठें सूबा खान खुमान। अब धौं धार्वे कौन पर छन्नसाल वलवान॥

## , , ( युद्ध-वर्णन )

छुत्रसाल हाडा तहँ श्रायो। श्ररुन रंग श्रानन छुवि छायो। भयो हरील वजाय नगारो। सार धार को पहिरनहारो॥ दौरि देस मुगलन के मारौ। दपटि दिली के दल संहारौ॥ एक श्रान सिवराज निवाही। करे श्रापने चित की चाही॥ श्राठ पातसाही कक्रमोरे। सूबनि पकरि दंड छै छौरै॥

काटि कटक किरवान वल, बॉटि जंबुकनि देहु। ठाटि युद्ध यहि रोति सो, बॉटि घरनि घरि लेहु॥

चहूँ श्रोर सो सूबिन घेरो। दिसिन श्रलातचक सो फेरो॥
पजरे सहर साहि के वाँके। धूम धूम में दिनकर ढाँके॥
कबहूँ प्रगिष्ट युद्ध में हाँकै। सुगलिन मारि पुहुसि तल ढाँके॥
बानन बरिल गयंदिन फोरे। तुरकिन तमक तेग तर तोरे॥
कबहूँ उमिद्द श्रचानक श्राचै। घन सम घुमिद्द लोह बरसावै॥
कबहूँ हाँकि हरोलन कुटै। कबहूँ चापि चँदालिन लूटै॥
कबहूँ देस दौरि के लावै। रसद कहूँ की कढन न पावै॥

(१०) घन त्रानंद—ये साज्ञात् रसपूर्ति और व्रजभाषा के प्रधान स्तमों में हैं। इनका जन्म संवत् १७४६ के लगभग हुआ था और ये संवत् १७६६ में नादिरशाही में मारे गए। ये जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मुहम्मद्रशाह के मीरमुंशी थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुचिकियों ने बादशाह से कहा कि मीरमुंशी साहब गाते बेहुत अञ्छा हैं। बादशाह से इन्होंने बहुत टालमटोल किया:। इस पर लोगों ने कहा कि ये इस तरह न गाएँगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वेश्या कहे तब गाएँगे। वेश्या बुलाई गई। इन्होंने उसकी ओर मुँह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। बादशाह इनके गाने पर जितना ही खुश हुआं उतना ही वे अदबी पर नाराज। उसने इन्हे शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा पर वेह न गई। इसपर इन्हे विराग उत्पन्न हो गया और ये बुंदावन जाकर निंचार्क-सप्रदाय के वैष्णव हो गए और

वही पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। वृंदावन-भूमि का प्रेम इनके इस कवित्त से कलकता है—

गुरिन बतायो, राधा मोहन हू गायो,
सदा सुखद सुहायो वृंदावन गाढे गिह रे।
श्रद्सुत श्रभूत महिमंडन, परे तें परे,
जीवन को लाहु हा हा क्यों न ताहि लहि रे॥
श्रानँद को घन छायो रहत निरंत्र ही,
सरस सुदेय सो, पपीहापन बहि रे।
जमुना के तीर केलि कोलाहल भार ऐसी,
पावन पुलिन पे पतित परि रहि रे॥

संवत् १७६६ में जब नादिरशाह की सेना के सिपाही मथुरा तक ग्रा पहुँचे तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि वृंदावन में बादशाह का मीरमुंशी रहता है; उसके पास बहुत कुछ माल होगा। सिपाहियों ने इन्हे ग्रा घेरा ग्रीर 'जर जर जर' (ग्रार्थात् धन, धन, धन, लावों) चिल्लाने लगे। घनानंदजी ने शब्द को उलटकर 'रज' 'रज' रज' कहकर तींन मुद्दी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। उनके पास सिवा इसके ग्रीर था ही क्या ? सैनिकों ने क्रोध में ग्राकर इनका हाथ काट डाला। कहते है कि मरते समय इन्होंने ग्रापने रक्त से यह किवत्त लिखा था—

बहुत दिनान की श्रविध श्रासपास परे,

खरे श्ररवरिन भरे हैं उठि जान को।

किह किह श्रावन छ्रवीले मन-भावन को,

गिह गिह राखित ही दै दे सनमान को॥

मूठी वित्यानि की पत्यानि तें उदास है कै,

श्रव ना विरत वनश्रानँद निदान को।

श्रथर लंगे हैं श्रानि किर कै प्यान प्रान,

चाहत ज्ञलन थे, सँदेसो है सुजान को॥

वन-त्रानंदनी के इतने ग्रंथों का पता लगता है—सुजान-सागर, विरह-लीला, कोकसार, रसकेलिवल्ली श्रीर कृपाकांड। इसके श्रांतिरिक्त इनके कवित्त सवैयों के फुटकल संग्रह डेढ़ सौ से लेकर सवा चार सौ कवित्तो तक के मिलते हैं। कृष्णभक्ति सबंधी इनका एक वहुत बड़ा ग्रंथ छत्रपुर के राज-पुस्तकालय में है जिसमें प्रियाप्रसाद, व्रजन्यवहार, वियोगवेली, कृपाकंद निवध, गिरिगाथा, भावनाप्रकाश, गोकुलविनोद, धामचमत्कार, कृष्णकीमुदी, नाममाधुरी, खंदावन-मुद्रा, प्रेमपत्रिका, रस वसंत इत्यादि श्रानेक विषय वर्णित हैं। इनकी विरह लीला व्रजमान्ना में पर कारसी के छंद मे है।

इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी वजमाषा लिखने में श्रीर कोई किन समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता श्रीर माधुर्य्य भी श्रपूर्व ही है। विप्रलम श्रंगार ही श्रिधकतर इन्होंने लिया है। ये वियोग-श्रंगार के प्रधान मुक्तक किन हैं। "प्रेम की पीर" ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भां हुआ। प्रेम-मार्ग का एक ऐसा प्रवीण श्रीर धीर पिथक तथा जवाँदानी का ऐसा दाना रखनेवाला वजमाषा का दूसरा किन नहीं हुआ। श्रतः इनके सबंध में निम्नलिखित उक्ति बहुत ही संगत है—

नेही महा, व्रजभापा-प्रचीन श्रो सुंदरताहु के भेद को जानै। योग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठानै॥ चाह के रंग में भीज्यो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम सांति न मानै। भापा-प्रचीन, सुछंद सदा रहे सो घन जू के कवित्त वखानै॥

इन्होंने अपनी किवताओं में बराबर 'सुजान' को संबोधन किया है जो शृगार में नायक के लिये और भिक्तभाव में कृष्ण भगवान् के लिये प्रयुक्त मानना चाहिए। कहते हैं कि इन्हें अपनी पूर्व प्रेयसी 'सुजान' का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा। यद्यपि अपने पिछले जीवन में घनानंद विरक्त भक्त के रूप में बुदावन जा रहे पर इनकी अधिकांश कृषिता भक्ति-काव्य की कोटि में नहीं आएगी, शृंगार की ही कही जायगी। लौकिक प्रेम की दीचा पाकर ही ये पीछे भगवत्येम में लीन हुए। किवता इनकी भावपच्पधान है। कोरे विभावपच्च का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहाँ रूप-छटा का वर्णन इन्होंने किया भी है वहाँ उसके प्रभाव का ही वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी की प्रमुत्ति त्रांतर्श्वित-निरूपण की त्रोर ही विशेष रहने के कारण बाह्यार्थ-निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव, मार्ग में नायक-नायिका की मेंट, उनकी रमणीय चेष्टात्रो त्रादि के वर्णन के रूप में ही वह पाई जाती है। संयोग का भी कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है, पर उसमे भी प्रधानता बाहरी व्यापारों या चेष्टात्रों की नहीं है, हृदय के उद्यास त्रीर लीनता की ही है।

प्रेमदशा की व्यंजना ही इनका अपना चेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिदी के अन्य श्रंगारी किन मे नहीं। इस दशा का पहला त्वरूप है हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद, जैसा कि घनानंद ने कहा है—

"रीझ सुजान सची पटरानी, वची बुधि वापुरी हैं करि दासी।" प्रेमियों की मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है कि वे प्रिय की कोई साधारण चेष्टा भी देखकर उसका अपनी ओर मुकाव मान लिया करते हैं और फूले फिरते हैं। इसका कैसा सुंदर आमास कवि ने नायिका के इस वचन द्वारा दिया है जो मन को संबोधन करके कहा गया है—

''रुचि के वे राजा जान प्यारे हैं ग्रानंदघन, होत कहा हेरे, रंक! मानि लीनो मेल सो''।

कवियों की इसी अंतर्धि की त्रोर लच्य करके एक प्रसिद्ध मनस्तत्ववेता ने कहा है कि भावो या मनोविकारों के स्वरूप-परिचय के लिये कवियों की वाणी का अनुशीलन जितना उपयोगी है उतना मनोविज्ञानियों के निरूपण नहीं।

प्रेम की ग्रानिवैचनीयता का ग्रभ्यास घनानंद ने विरोधामासो के द्वारा दिया है। उनके विरोध-मूलक वैचित्र्य की प्रवृत्ति का कारण यही समक्तना चाहिए।

यद्यपि इन्होने संयोग श्रीर वियोग दोनों पत्तों को लिया है, पर वियोग की श्रांतर्दशाश्रों की श्रोर ही दृष्टि श्रिधिक है। इसी से इनके वियोग सम्बन्धी पद्य ही प्रसिद्ध हैं। वियोग-वर्णन भी श्रिधिकतर श्रंतर्वृत्ति-निरूपक है, बाह्यार्थ-निरूपक नहीं। घनानंद ने न तो विहारी की तरह विरह-ताप को बाहरी मान से मापा है, न बाहरी उछल-कृद दिखाई है। जो कुछ इलचल है वह भीतर की है—

बाहर से वह वियोग प्रशांत ग्रीर गंभीर है; न उसमें करवर्ट बदलना है, न सेज का ग्राग की तरह तपना है, न उछल-उछल कर भागना है। उनकी "मीन मधि पुकार" है।

यह निस्तंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका या वैसा और किसी किन का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़ कर ऐसी वशविती हो गई थी कि ये उसे अपनी अन्ही भानमंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक वलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बॅधी प्रणाली पर से हयकर अपनी नई प्रणाली पर ले.जाते थें। भाषा की पूर्व अर्जित शिंक से ही काम न चलाकर इन्होंने उसे अपनी ओर से शिंक प्रदान की है। घनानदजी उन निरले किनयों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनुठे रूप-रंग की व्यंजना के लिये भाषा का ऐसा बेध इक प्रयोग करनेवाला हिंदी के पुराने किनयों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लज्क और व्यंजक वल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हों को थी।

लक्त्ण का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी-कवियों ने उसके भीतर वहुत ही कम पैर वढ़ाया। एक धनानद ही ऐसे किंव हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अञ्छी दौड़ लगाई। लाक्षिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग-वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर पौने दो सौ वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तराई में, अर्थात् वर्तमान काल की नृतन काव्यधारा में ही, 'अभिन्यंजनावाद' के प्रभाव से कुछ विदेशी रग लिए प्रकट हुई। धनानंद का प्रयोगवैचित्र्य दिखाने के लिये कुछ पक्तियाँ नीचे उद्धृत की जाती हैं—

- (क) अरसानि गही चह वानि कछृ, सरसानि सें आनि निहोरत है।
- (ख) है है सोऊ घरी भाग-उघरी ग्रानंद्यन सुरस वरिस, लाल ! देखिही हरी हमे । ( 'खुले भाग्यवाली घडी' में विशेषण-विपर्यय )।
- (ग) उघरो जग, छाय रहे घन-ग्रानॅद, चातक ज्यें तिकए ग्रन ती। (उघरो जग = संसार जो चारों ग्रोर घेरे था वह दृष्टि से हट गया।)

(घ) कहिए सु कहा, अब मौन भली, निहं खोवते जी हमें पावते जू। (हमें = हमारा हृदय)।

विरोधमूलक वैचिन्य भी जगह जगह बहुत सुंदर मिलता है, जैसे—

- (च) भूठ की सचाई छाक्यो, त्यो हित-कचाई पाक्यो, ताके गुनगन घनग्रानँद कहा गृनौं ।
- (छ) उजरिन बसी है हमारी श्रॅिखियानि देखी, सुन्नस सुदेस नहाँ रावरे वसत हो।
- (ज) गति सुनि हारी, देखि थकनि मै चली जाति, थिर चर दशा कैसी ढकी उघरित है।
- (क्क) तेरे ज्यो न लेखो, मोहि मारत परेखो महा, जान घनग्रानंद पै खोयवो लहत हैं।

इन उद्धरणों से किन की स्भिती हुई वचन-वक्रता पूरी पूरी भालकती है। कहने की त्र्यावश्यकता नहीं कि किन की उक्ति ने वक्र पथ हृदय के वेग के कारण पकड़ा है।

भाव का खोत जिस प्रकार टकरा कर कहीं कहीं वकोक्ति के छीटे फेकता है उसी प्रकार कहीं कहीं भाषा के हिनग्ध, सरल और चलते प्रवाह के रूप में भी प्रकट होता है। ऐसे स्थलों पर अत्यंत चलती और प्रांजल बज-भाषा की रमणीयता दिखाई पड़ती है—

कान्ह परे बहुतायत में, इकलैन की वेदन जानी कहा तुम ? हो मन-मोहन, मोहे कहूँ न, विधा विमनेन की मानो कहा तुम ? वौरे वियोगिन्ह श्राप 'सुजान ह्वें, हाय ! कछ उर श्रानी कहा तुम ? श्रारतिवंत पपीहन को घन श्रानँद जू ! पहिचानो कहा तुम ?

कारी कूर कोकिल कहाँ को वेर काढ़ित री, कूकि कूकि श्रवही करेजो किन कोरि लै। पेंड परे पापी ये कलापी निसि चौस ज्यों ही, चातक रे घातक है तृह कान फोरि ले॥ श्रानँद के घन प्रान-जीवन सुजान बिना, जानि के श्रकेली सब घेरो-दल जोरि लें। जो लों करें श्रावन विनोद-बरसावन वे, तो लों रे डरारे वजमारे घन घोरि लें॥

इस प्रकार की सरल रचनात्रों मे कहीं कहीं नाद-व्यंजना भी बड़ी श्रन्ठी है। एक उदाहरण लीजिए—

पुरे चीर पौन ! तेरो सबै श्रोर गौन, वारि
तो सों श्रोर कौन मनै ढरकौहीं बानि दै।
जगत के प्रान, श्रोछे बड़े को समान, घन
श्रानँद-निधान सुखदान दुखियानि दै॥
जान उजियारे गुन-भारे श्रित मोहि प्यारे
श्रव है श्रमोही बैठे पीठि पहिचानि दै।
विरह विथा को मूरि श्राँखिन में राख़ों पूरि,
धूरि तिन्ह पायँन की हा हा ! नैकु श्रानि दै॥

जपर के कवित्त के दूसरे चरण मे ग्राए हुए "त्रानंद-निघान सुखदान दुखियानि दै" मे मृदंग की ध्वनि का बड़ा सुंदर त्रमुकरण है।

उक्ति का अर्थगर्भत्व भी घनानंद का स्वतत्र और स्वावलंबी होता है, बिंहारी के दोहों के समान साहित्य की रूढ़ियों ( जैसे, नायिकाभेद ) पर आश्रित नहीं रहता । उक्तियों की सागोपांग योजना या अन्विति इनकी निराली होती है। कुछ उदाहरण लीजिए—

पूरन प्रेम को मंत्र महा पन जा मधि सोधि सुधारि है लेख्यो। ताही के चारु चरित्र विचित्रनि यों पिच के रिच राखि विसेख्यो॥ ऐसो हियो-हित-पत्र पवित्र जो श्रान कथा न कहूँ श्रवरेख्यो। सो धन-श्रानँद जान श्रजान लों टूक कियो, पर वॉचि न देख्यो॥

श्रानाकानी-श्रारसी निहारिबो करौंगे कौलों ? कहा सो चिकृत दसा त्यों न दीठि डोलिहै ? मौन हू सों देखिहों कितेक पन पालिही जू क्क-भरी मूकता जुलाय ग्राप बोलिहै। जान घन-ग्रानँद यों मोहिं तुम्हें पैज परी, जानियेगो टेक टरे कौन घों मलोलिहै। रूई दिए रहोंगे कहाँ लों बहरायबे की? कबहूँ तो मेरिये पुकार कान खोलिहै॥

श्रंतर में वासी पे प्रवासी कैसो श्रंतर है,

मेरी न सुनत, देया ! श्रापनीयो ना कही।
लोचननि तारे हैं सुकाओ सब, सूकी नाहिं,
बूकी न परित ऐसो सोचिन कहा दही॥
हो तो जानराय, जाने जाहु न, श्रजान यातें,
श्रानद के घन छाया छाय उघरे रही।
मूरित मया की हा हा ! सूरित दिखेए नैकु,
हमें खोय या विधि हो ! कोन धों लहा लही॥

म्रिति सिंगार की उजारी छ्वि आञ्ची भाँति,
दीठि-लालसा के लोयनिन छै छै आँजिहों।
रित-रसना-सवाद पाँवड़े पुनीतकारी पाय,
चूमि चूमि के कपोलिन सों माँजिहों।
जान प्यारे प्रान श्रंग-अंग-रुचि-रंगिन में,
वोरि सव श्रंगन श्रनंग-दुख भाँजिहों।
कव घन-शानँद दरोही वानि देखें,
सुधा-हेत मन-घट दरकिन सुठि राँजिहों॥
( राँजना = फूटे वरतन में जोड़ या टाँका लगाना )

िनिसि द्यौस खरी उर माँक श्ररी छिन रंग-भरी मुरि चाहिन की। तिक मोरिन त्यों चल ढोरि रहें, ढिरिगो हिय ढोरिन वाहिन की। चट दे किट पै वट प्रान गए गित सों मित में श्रवगाहिन की। घन श्रानंद जान लख्यो जब तें जक लागिये मोहि कराहिन की॥

इस श्रांतिम संवैये के प्रथम तीन चरणों में किंवि ने बहुत स्देम कौशल दिखाया है। 'मुरि चाहिन' श्रीर 'तिक मोरिन' से 'यंह व्यक्त किया गया है कि एक बार नायक ने नायिका की श्रोर मुड़कर देखा फिर देखकर मुड़ गए श्रीर श्रपना रास्ता पकड़ा। देख कर जब वे मुड़े तब नायिका का मन उनकी श्रोर इस प्रकार दल पड़ा जैसे पानी नाली में दल जाता है। किंट में वल देकर ज्यारे नायिका के मन में ह्रवने के दंब से निकल गए।

घनानंद के ये दो सवैये बहुत प्रसिद्ध हैं-

पर कारज देह को धारे फिरो परजन्य ! जथारथ ह्वै दरसो। निधि नीर सुधा के समान करो, सवही विधि सुंदरता सरसो। धनग्रानँद जीवनदायक हो, कवों मेरियो पीर हिये परसो। कवहूँ वा विसासी सुजान के ग्रॉगन मो ग्रॅंसुवान को है वरसो॥

श्रित सूधो सनेह को मारग है, जहूँ नैकु संयानप वाँक नहीं। तहूँ साँचे चलें तिज श्रापनपी, किमकें कपटी जो निसाँक नही॥ घनश्रानंद प्यारे सुजान सुनी, इत एक तें दूसरो श्राँक नही। तुम कौन सी पाटी पढे हो जला, मन लेहु पै देहु छुटाँक नहीं॥

#### ('विरहलीला' से)

सलोने स्थाम प्यारे क्यों न ज्ञानो । दरस प्यासी मरें तिनकों जिनानो ॥ कहाँ हो जू, कहाँ हो जू, कहाँ हो । लगे ये प्रान तुमसो हैं जहाँ हो ॥ रहो किन प्रान प्यारे नैन ग्रागें । तिहारे कारने दिनरात जागे ॥ सजन ! हित मान के ऐसी न कीजे । भई है बावरी सुध ग्राय लीजे ॥

(११) रसनिधि—इनका नाम पृथ्वीसिंह था ग्रौर ये दितया के एक

जमींदार थे। इनका संवत् १७१७ तक वर्तमान रहना पाया जाता है। ये य्राच्छे किव थे। इन्होंने विहारी-सतसई के अनुकरण पर "रतनहजारा" नामक दोहों का एक ग्रंथ बनाया। किहीं किहीं तो इन्होंने विहारी के वाक्य तक रख लिए हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने ग्रीर भी बहुत से दोहे बनाए जिनका संग्रह बाबू जगन्नाथप्रसाद (छत्रपुर) ने किया है। "अरिहा ग्रीर मॉम्मो" का संग्रह भी खोज में मिला है। ये श्रुंगार-रस के किव थे। अपने दोहों में इन्होंने फारसी किवता के भाव भरने ग्रीर चतुराई दिखाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। फारसी की ग्राशिकी किवता के शब्द भी इन्होंने इस परिमाण मे कहीं कहीं रखे हैं कि सुक्चि ग्रीर साहित्यिक शिष्टता को ग्राघात पहुँचता है। पर जिस ढंग की किवता इन्होंने की है उसमे इन्हे सफलता हुई है। कुछ दोहे उद्धृत किए जाते हैं—

श्रद्भुत गित यहि प्रेम की, बैनन कही न जाय। दरस-भूख लागे दगन, भूखिह देत भगाय॥ लेहु न मजनू-गोर ढिग, कोऊ छैला नाम। दरदवंत को नेक्क तौ, लेन देहु विसराम॥

चतुर चितेरे तुव सबी लिखत न हिय उहराय। कलम छुवत कर-श्राँगुरी कटी कटाछन जाय॥ मनगयंद छुविमद्-छुके तोरि जँजीर भगात। हिय के भीने तार सों सहजै हो वॅथि जात॥

(१२) सहाराज विश्वताथिंसह — ये रीवॉ के वड़े ही विद्यारिक ग्रीर भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध किंव महाराज रधुराजिसह के पिता थे। ग्राप संवत् १८०० से लेकर १६११ तक रीवॉ की गही पर रहे। ये जैसे भक्त थे वैसे ही विद्या-व्यसनी तथा किंववों ग्रीर विद्वानों के ग्राश्रयदाता थे। काव्य-रचना में भी ये सिद्धहस्त थे। यह ठीक है कि इनके नाम से प्रख्यात चहुत से ग्रंथ दूसरे किंववों के रचे है पर इनकी रचनाएँ भी कम नहीं है। नीचे इनकी

वनाई पुस्तको के नाम दिए जाते हैं जिनसे विदित होगा कि कितने विषयों पर इन्होने लिखा है—

(१) अष्टयाम-आहिक, (२) आनंद-रघुनंदन नाटक, (३) उत्तम-काव्य-प्रकाश, (४) गीता-रघुनंदन शितका, (५) रामायण, (६) गीता-रघुनंदन प्रामाणिक, (७) धर्वसंग्रह, (८) कवीर वीजक की टीका, (६) विनयपत्रिका की टीका, (१०) रामचंद्र की सवारी, (११) भजन, (१२) पदार्थ, (१३) धनुर्विद्या, (१४) आनंद-रामायण, (१५) परधर्म निर्णय, (१६) शाति-शतक, (१७) वेदांत-पंचक शितका, (१८) गीतावली पूर्वार्द्ध, (१६) ध्रुवाष्टक, (२०) उत्तम नीतिचिद्रका, (२१) अवोधनीति, (२२) पाखंड-खिडनी, (२३) आदिमंगल, (२४) वसंत-चौतीसी, (२५) चौरासी रमैनी, (२६) ककहरा, (२७) शब्द, (२८) विश्वमोजन-प्रसाद, (२६) ध्यानमंजरी, (३०) विश्वनाथ-प्रकाश, (३१) परमतत्त्व, (३२) संगीत रघुनंदन, इत्यादि।

यद्यपि ये रामोपासक थे पर कुलपरंपरा के अनुसार निर्णुण संत मत की बानी का भी आदर करते थे। कबीरदास के शिष्य धर्मदास का बॉधव नरेश के यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है। 'ककहरा', 'शब्द', 'रमैनी' आदि उसी प्रभाव के द्योतक हैं। पर इनकी साहित्यिक रचना प्रधानतः रामचिरत-संबधिनी है। कबीर बीजक की टीका इन्होंने निर्णुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण राम पर घटाई है। ब्रजमाधा मे नाटक पहले पहल इन्हों ने लिखा। इस दृष्टि से इनका "आनद-रघुनदन नाटक" विशेष महत्त्व की वस्तु है। मारतेंदु हरिश्चद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यद्यि इसमे पद्यों की प्रचुरता है पर संवाद सब ब्रजमाधा गद्य मे हैं। अंकविधान और पात्रविधान भी है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिरस्मरणीय हैं।

इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णनात्मक है अथवा उपदेशात्मक । भाषा स्पष्ट और परिमार्जित है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं —

भाइन भृत्यन विष्णु सो, रैयत भानु सो, सञ्जन काल सो भावै। सञ्ज वली सों बचै करि बुद्धि श्री श्रम्न सों धर्म की रीति चलावै॥ जीतन को करें केते उपाय श्रो दीरघ दृष्टि संवै फल पाने।। भाखत है बिसुनाथ धुवै नृप सो कवहूँ नहि राज गैंवावे॥

वाजि गज सोर रथ सुतुर कतार जेते,

प्यादे ऐंड़वारे जे सवीह सरदार के।
कुँवर छ्वीले जे रसीले राजवंसवारे,

सूर श्रिनयारे श्रिति प्यारे सरकार के॥
केते जातिवारे, केते केते देसवारे,
जीव स्वान सिंह श्रादि सैलवारे जे सिकार के।
ढंका की धुकार है सवार सबै एक वार,
राज वार पार कार कोशलकुमार के॥

उठो कुँवर दोउ प्रान पियारे। हिमरितु प्रात पाय सव मिटिगे नभसर पसरे पुहकर तारे॥ जगवन महँ निकस्यो हरपित हिय विचरन हेत दिवस मनियारो। विश्वनाथ यह कौतुक निरखहु रविमिन दसहु दिसिनि उजियारो॥

करि जो कर मैं कयलास लियो कसिकै श्रव नाक सिकोरत है। दइ तालन दीस भुजा महराय भुको धनु को मकमोरत है॥ तिल एक हलैन हले पुहुमी रिसि पीसि के दाँतन तोरत है। मन मैं यह ठीक भयो हमरे मद काको महेस व मोरत है॥

(१३) भक्तवर नागरीदास्तजी—यद्यपि इस नाम के कई भक्त किंव विकास में हो गए पर उसमें सबसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़-नरेश महाराज सावंतसिंहनी है जिनका जन्म पौष कृष्ण १२ संवत् १७५६ में हुद्या था। ये बाल्यावस्था में ही बड़े शूरवीर थे। १३ वर्ष की द्यवस्था में इन्होंने कॅटी के हाड़ा जैतसिंह को मारा था। सवत् १८०४ में ये दिल्ली के शाही द्रवार में थे। इसी बीच में इनके पिता महाराज राजसिंह का देहांत हुद्या। बादशाह श्रहमदशाह ने इन्हें दिल्ली में ही कृष्णगढ़ राज्य का उत्तराधिकार दिया। पर जब ये कृष्णगढ़ पहुँचे तब राज्य पर अपने भाई बहादुरिंग्ह का श्रिधकार पाया जो जोधपुर की सहायता से सिहासन पर अधिकार कर बैठे थे। ये बज की श्रोर लौट आए और मरहठों से सहायता लेकर इन्होंने अपने राज्य पर अधिकार किया। पर इस गृहकलह से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि ये सब छोड़-छाड़कर बृंदावन चले गए और वहाँ विरक्त भक्त के रूप मे रहने लगे। अपनी उस समय की चित्तवृत्ति का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है—

जहाँ कलह तहँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल। सबै कलह इक राज में, राज कलह को मूल॥ कहा भग्नो नृप हू भए, ढोवत जग बेगार। लेत न सुख हरिभक्ति को सकल सुखन को सार॥ मैं श्रपने मन मूढ तें डस्त रहत हों हाय। बृंदावन की श्रोर तें मित कबहूँ फिर जाय॥

चृंदावन पहुँचने पर वहाँ के भक्तों ने इनका बड़ा ग्रादर किया। ये लिखते हैं कि पहलें तो 'कुष्णगढ़ के राजा' यह व्यावहारिक नाम सुनकर वे कुछ उदासीन से रहे पर जब उन्होंने मेरे 'नागरीदास' ('नागरी' शब्द श्रीराधा के लिये श्राता है) नाम को सुना तब तो उन्होंने उठकर दोनो भुजाश्रों से मेरा ग्रालिंगन किया—

सुनि च्यवहारिक नाम को ठाढ़े दूरि उदास। दौरि मिले भरि नैन सुनि नाम नागरीदास॥ इक मिलत सुजन भरि दौर दौर। इक टेरि. बुलावत श्रीर ठौर॥

वृंदावन मे उस समय वल्लभाचार्यंजी को गद्दो की पाँचवीं पीढ़ी थी। वृंदावन से इन्हे इतना प्रेम था कि एक बार ये वृंदावन के उस पार जो पहुँचे। रात को जब जमुना के किनारे लौटकर ख्राए तब वहाँ कोई नाव-बेड़ा न था। वृंदावन का वियोग इन्हे इतना असहा हो गया कि ये जमुना मे कूद पड़े श्रोर तैरकर चृंदावन श्राए। इस घटना का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है—

देख्यो श्रीवृंदाविपिन पार । बिच बहति महा गंभीर धार ॥ निह्ं नाव, नाहीं कछु श्रीर दाव । हे दई ! कहा कीजे उपाव ॥ रहे वार लगन की लगै लाज । गए पारिह पूरे सकल काज ॥ यह चित्त माहिं किर कै विचार । परे कृदि कृदि जलमध्य-धार ॥

चंदावन में इनके साथ इनकी उपपत्नी 'त्रणीठणीजी' भी रहती थीं, जो कविता भी करती थीं।

ये भक्त कियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए है। इनका किवता-काल सं० १७८० से १८१६ तक माना जा सकता है। इनका पहला ग्रंथ "मनोरथ-मंजरी" संवत् १७८० में पूरा हुआ। इन्होंने संवत् १८१४ में आश्विन शुक्त १० को राज्य पर अपने पुत्र सरदारसिंहजी को प्रतिष्ठित करके, घरवार छोड़ा। इससे स्पष्ट है कि विरक्त होने के बहुत पहिले ही ये कृष्ण-भक्ति और वजलीला-संबंधिनी बहुत सी पुस्तके लिख चुके थे। कृष्णगढ़ में इनकी लिखी छोटी बड़ी सब मिलाकर ७३ पुस्तके संग्रहीत हैं, जिनके नाम ये हैं—

सिंगारसार, गोपीप्रेमप्रकाश (१८००), पदप्रसंगमाला, व्रजवैकुंठ तुला, व्रजसार (संवत् १७६६), मोरलीला, प्रातरस-मंजरी, विहार-चंद्रिका (सं०१७८८), मोजनानंदाष्टक, जुगलरस माधुरो, फूज्ञविलास, गोधन-ग्रागमन दोहन, ग्रानंदलग्राष्टक, फागविलास, ग्रीव्म-विहार, पावसपचीसी, गोपीवैनविलास, रासरसलता, नैनरूपरस, शीतसार, इश्कचलन, मजलिस मंडन, श्रारिल्लाष्टक, सदा की मॉम्म, वर्षा ऋतु की मॉम्म, होरी की मॉम्म, कृष्णजन्मोत्सव कवित्त, प्रियाजन्मोत्सव कवित्त, सांभी के कवित्त, रास के कवित्त, चाँदनी के कवित्त, दिवारी के कवित्त, गोवर्धन-धारन के कवित्त, होरी के कवित्त, फागगोकुलाष्टक, हिडोरा के कवित्त, वर्षा के कवित्त, मित्तमगदीपिका (सं०१८०२), तीर्थानंद (१८००), फागविद्यार (१८०८), वालविनोद, वन-विनोद, (१८०६), सुजानानद (१८९०), मित्तसार (१७६६), देहदशा, वैराग्यवल्ली, रिसक-रत्नावली (१७८२), कलिवराग्य-वल्लरी (१७६५), ग्रारिल्ल-पचीसी, छूटक-विधि, पारायण-विधि-प्रकाश

(१७६६), शिखनख, नखशिख, छूटक किन्स, चचरियाँ, रेखता, मनोरथ-मंजरी (१७८०), रामचरित्रमाला, पद्मबोधमाला, जुगल-मिक्तिवनोद (१८०८), रसानुक्रम के दोहे, शरद की मॉम्फ, सॉम्फी फूल-वीनन संवाद, वसंत-वर्णन, रसानुक्रम के किन्त, फाग-खेलन समेतानुक्रम के किन्त, निकुंज विलास (१७६४), गोविद परचई, वनजन-प्रशंसा, छूटक दोहा, उत्सव-माला पद-मुक्तावली।

इनके ग्रातिरिक्त "वैन-विलास" श्रीर "गुप्तरस-प्रकाश" नाम की दो ग्रप्राप्य पुस्तके भी हैं। इस लंबी सूची को देखकर ग्राश्चर्य करने के पहले पाठको को यह जान लेना चाहिए कि ये नाम भिन्न-भिन्न प्रसंगो या विषयो के कुछ पद्यों मे वर्णन मात्र हैं, जिन्हे यदि एकत्र करें तो ५ या ७ त्राच्छे त्राकार की पुस्तकों मे आ जायंगे। अतः अपर लिखे नामों को पुस्तकों के नाम न समम्बर वर्णन के शीर्षक मात्र समम्तना चाहिए। इनमें से बहुतो को पाँच पॉच, दस दस, पचीस पचीस पद्य मात्र समिकए। कृष्णभक्त कवियो की । श्रिधकांश रचनाएँ इसी ढंग की है। भक्तिकाल के इतने श्रिधक कवियो की कृष्णलीला-संबंधिनी फुटकल उक्तियों से ऊने हुए ग्रौर केवल साहित्यिक दृष्टि रखनेवाले पाठकों को नागरीदासजी की ये रचनाएँ अधिकांश मे पिष्टपेषण सी प्रतीत होगी । पर ये भक्त थे श्रीर साहित्य-रचना की नवीनता श्रादि से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। फिर भी इनकी शैली श्रौर भावों मे कुछ नवीनता श्रौर विशिष्टता है । कहीं कहीं बड़े सुदर मानो की व्यजना इन्होने की है । काल-गति के अनुसार फारसी काव्य का आशिकी और स्फियाना रंग-ढंग भी कही कहीं इन्होंने दिखाया है। इन्होंने गाने के पदों के ऋतिरिक्त कवित्त, सवैया, श्रिरिल्ल, रोला श्रादि कई छुदो का न्यवहार किया है। भाषा भी सरस श्रीर चलती है, विशेषतः पदो की कवित्तो की भाषा में वह चलतापन नहीं है। कविता के नमूने देखिए---

( वैराग्य-सागर से )

काहे को रे नाना मत सुनै तू पुरान के, ते ही कहा ? तेरी मूढ़ मूढ मित पंग की । वेद के विवादनि को पावेगो न पार कहूँ, छाँड़ि देहु श्रास सब दान न्हान गंग की ॥ श्रीर सिद्धि सोधे श्रव, नागर, न सिद्ध कछू, मानि लेहु मेरी, कही वार्ता सुढंग की। जाइ ब्रज भोरे! कोरे मन को रँगाइ छै रे, बृंदावन रेनु रची गौर स्थाम रंग की॥

# ( श्ररिल्ल )

श्रंतर कुटिल मठोर भरे श्रभिमान सों। तिन के गृह निहं रहे संत सनमान सों। उनकी संगति भूलि न कवहूँ जाइए। वृज-नागर नँदलाल सु निसि दिन गाइए।। ( पद )

## जो मेरे तन होते दोय।

मैं काहू तें कछु निहं कहतो, मोतें कछु कहतो निहं कोय॥
एक जो तन हिर विमुखन के संग रहतो देस विदेस।
विविध भाँति के जग-दुख-सुख जहाँ, निहं भिक्त लवलेस॥
एक जो तन सतसंग-रंग राँगि रहतो ग्रिति सुख-पूर।
जनम सफल करि लेतो ब्रज बिस जहाँ ब्रज-जीवन-मूर।
दे तन विन दे काज न होहैं, श्रायु तो छिन छिन छीजे॥
नागरिदास एक तन तें श्रब कहाँ काह करि लीजें?

## (मनोरथ-मंजरी से)

चरन छिदत काँटेनि तें स्रवत रुधिर सुधि नाहिं।
पूछति हों फिर हों भट्ट खग स्ट्रग तरु बन माहिं॥
कबै झुकत मो श्रोर को ऐहैं मदगज-चाल।
गरवाहीं दीने दोऊ प्रिया नवल नेंदलाल॥

## ( इरक-चमन से )

सव मजहब सब इत्म श्ररु सबै ऐश के स्वाद । श्ररे ! इरक के श्रसर बिनु ये सब ही बरवाद ॥ श्राया इरक लपेट में, लागी चरम चपेट। सोई श्राया खलक में श्रीर भरें सब पेट॥

## (वर्षा के कवित्त से)

भादों की कारी श्रॅंध्यारी निसा कुकि वादर मंद फुही वरसावे। स्यामा जू श्रापनी ऊँची श्रदा पै छुकी रस-रोति मलारहि गावै॥ ता समे मोहन के दग दूरि तें **घातुर रूप की भीख** यों पावें। पौन मया करि घूँघट टारै, द्या करि दामिनि दीप दिखावे॥ (१४) जोघराज —ये गौड़ ब्राह्मण बालकृष्ण के पुत्र थे। इन्होने नींवराढ़ (वर्त्तमान नीमराणा-ग्रलवर) के राजा चन्द्रभान चौहान के ग्रनुरोध से ''हम्मीर रासो'' नामक एक बड़ा प्रबंध-कान्य संवत् १८७५ मे लिखा जिसमे रण्थंभीर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीरदेव का चरित्र वीरगाथा-काल की छप्पय पद्धति पर वर्णन किया गया है। हम्मीरदेव सम्राट् पृथ्वीराज के वंशज थे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान ग्रलाउद्दीन को कई बार परास्त किया था ग्रौर ग्रांत में अलाउदीन की चढ़ाई में हो वे मारे गये थे। इस दृष्टि से इस कान्य के नायक देश के प्रसिद्ध वीरों में है । जोधराज ने चन्द ग्रादि प्राचीन कवियों की पुरानी भाषा का भी यत्र तत्र त्रानुकरण किया है:—जैसे जगह जगह 'हि' विभक्ति के प्राचीन रूप 'ह' का प्रयोग । 'हम्मीररासो' की कविता वडी छोजस्विनी है। घटनात्रो का वर्णन ठीक ठीक त्रौर विस्तार के साथ हुत्रा है। कान्य का स्वरूप देने के लिये कवि ने कुछ घटनात्रों की कल्पना भी की है। जैसे महिमा मंगोल का अपनी प्रेयसी वेश्या के साथ दिल्ली से भागकर हम्मीरदेव की शरण मे त्राना और त्रालाउदीन का दोनों को मॉगना। यह कल्पना राजनीतिक उद्देश्य हटाकर प्रेम-प्रसंग को युद्ध का कारण बताने के लिये, प्राचीन कवियो की प्रथा के ग्रनुसार, की गई है। पीछे सकत् १६०२ मे चन्द्रशेखर वाजपेयी ने जो हम्मीरहठ लिखा उसमें भी यह घटना ज्यो की त्यो ले ली गई है। ग्वाल कवि के हम्मीरहठ में भी, बहुत संभव है कि, यह घटना ली गई होगी।

प्राचीन वीरकाल के अंतिम-राजपूत वीर का चिरत जिस रूप मे और जिस प्रकार की भाषा में अंकित होना चाहिए या उसी रूप और उसी प्रकार की भाषा में जोधराज अंकित करने में सकल हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इन्हें हिंदी-कान्य की ऐतिहासिक परंपरा की अच्छी जानकारी थी, यह बात स्पष्ट लिचत होती है। नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं— कब हठ करें श्रलावदीं रखथंभवर गढ़ श्राहि। कवै सेख सरने रहे बहुरथो महिमा साहि॥ सूर सोच मन में करों, पदवी लहों न फेरि। जो हठ छंडो राव तुम, उत न लजे श्रजमेरि॥ सरन राखि सेख न तजों, तजो सीस गढ़ देस। रानी राव हमीर को यह दीन्हों उपदेस॥

कहँ पँवार जगदेव सीस श्रापन कर कह्यो। कहाँ भोज विक्रम सुराव जिन पर-दुख मिट्ट्यो॥ सवा भार नित करन कनक विप्रन को दीनो। रह्यो न रहिए कोय देव नर नाग सु चीनो॥ यह वात राव हम्मीर सूँ रानी इमि श्रासा कही। जो भई चक्कवै-मंडली सुनौ राव दीखे नहीं॥

जीवन-मरन-सँजोग जग कौन मिटावै ताहि। जो जनमें संसार में श्रमर रहे नहिं श्राहि॥ कहाँ जैत कहाँ सूर, कहाँ सोमेश्वर राणा। कहाँ गए प्रथिराज साह दल जीति न श्राणा॥ होतव मिटैन जगत में कीजै चिंता कोहि। श्रासा कहें हमीर सौं श्रव चूको मत सोहि॥

पुंडरीक-सुत-सुता तासु पद-कमल मनाऊँ।
विसद वरन वर वसन विषद भूषन हिय ध्याऊँ॥
विषद जंत्र सुर सुद्ध तंत्र तुंबर जुत सोहै।
विपद ताल इक भुजा, दुतिय पुस्तक मन मोहै॥
गिति राजहंस हंसह चढ़ी रटी सुरन कीरित विमल।
जय मातु सदा बरदायिनी, देहु सदा बरदान-बलं॥

(१५) बख्शी हंसराज—ये श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनका जन्म संवत् १७६६ में पन्ना में हुआ था। इनके पूर्वज बख्शी हरिकशुनजी पन्ना राज्य के मंत्री थे। हंसराजजी पन्नानरेश श्री अमानसिंहजी के दरवारियों में थे। ये व्रज की व्यासगद्दी के "विजय सखी" नामक महात्मा के शिष्य थे, जिन्होंने इनका सांप्रदायिक नाम 'प्रेमसखी' रखा था। 'सखी-भाव' के उपासक होने के कारण इन्होंने ग्रत्यत प्रेम-माधुर्य्य-पूर्ण रचनाएँ की हैं। इनके चार ग्रंथ पाए जाते हैं—

(१) सनेह सागर, (२) विरहविलास, (३) रायचंद्रिका, (४) वारह-

मासा ( संवत् १८११ )।

इनमें से प्रथम बड़ा ग्रंथ है। दूसरा शायद इनकी पहली रचना है। 'सनेह-सागर' का संपादन श्रीयुत लाला भगवानदीनजी बड़े श्रच्छे ढंग से कर चुके हैं। शेष ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं।

'सनेह-सागर' नौ तरंगों में समाप्त हुँ शा है जिनमें कृष्ण की विविध लीलाएँ सार छंद में वर्णन की गई है। भाषा बहुत ही मधुर, सरस ग्रीर ज्वलती है। भाषा का ऐसा स्निग्ध सरल प्रवाह बहुत कम देखने में ग्राता है। पद-विन्यास ग्रत्यंत कोमल ग्रीर लिलत हैं। कृत्रिमता का लेश नहीं। ग्रनुपास बहुत ही संयत मात्रा में ग्रीर स्वाभाविक हैं। माधुर्य प्रधानतः संस्कृत की पदावली का नहीं, भाषा की सरल सुबोध पदावली का है। एक शब्द का भी समावेश व्यर्थ केवल पादपूर्त्यर्थ नहीं है। साराश यह कि इनकी भाषा सब प्रकार से ग्रादर्श-भाषा है। कल्पना भाव-विधान में ही पूर्णत्या प्रवृत्त है, ग्रपनी ग्रलग उड़ान दिखाने में नहीं। भाव-विकास के लिये ग्रत्यंत परिचित ग्रीर स्वाभाविक व्यापार ही रखे गए हैं। वास्तव में 'सनेह-सागर' एक ग्रनूठा ग्रंथ है। उसके कुछ पद्य नीचे उद्धृत किए जाते हैं—

दमकित दिपित देह दामिनि सी चमकत चंचल नैना। व्हूँघट विच खेलत खंजन से उड़ि उड़ि दीठि लगे ना॥ लटकित लिलत पीठ पर चोटी विच बिच सुमन सँवारी। देखे ताहि मेर सो आवत, मनहुँ भुजंगिनि कारी॥

इत तें चली राधिका गोरी सोंपन अपनी गैया। उत तें श्रति श्रातुर श्रानँद सों श्राए कुँवर केन्हैया॥ किस भौहैं, हँसि कुँविर राधिका कान्ह कुँवर सों बोली। अँग श्रॅग उमिंग भरे श्रानँद सों, दरकित छिन छिन चोली॥ एरे मुकुटवार चरवाहे ! गाय हमारी लीजी। जाय न कहूँ तुरत की ब्यानी, सौंपि खरक के दीजी॥ होहु चरावनहार गाय के बाँधनहार छुरैया। कर दीजी तुस श्राय दोहनी, पावे दूध छुरैया॥

कोऊ कहूँ श्राय बन-बीथन या लीला लिख जैहै। किह किह कुटिल कठिन कुटिलन सों सिगरे ब्रज बगरेहै॥ जो तुम्हरी इनकी ये बातें सुनिहे कीरति रानी। तो कैसे पटिहै पाटे ते, घटिहै कुल को पानी॥

(१६) जनकराज किशोरोशरण—ये अयोध्या के एक वैरागी थे और संवत् १६६७ मे वर्त्तमान थे। इन्होंने मिक्त, ज्ञान और रामचिरत-संबंधिनी बहुत सी कविता की है। कुछ प्रथ संस्कृत मे भी लिखे हैं। हिंदी कविता साधारणतः अञ्छी है। इनकी बनाई पुस्तकों के नाम ये है—

त्रांदोलरहस्य दीपिका, वुलसीदासचरित्र, विवेकसार चद्रिका, विद्धांतचौतीसी, बारहस्बड़ी, लिलत-श्टंगार-दीपक, कर्वितावली, जानकीसरणाभरण, सीताराम-सिद्धांतमुक्तावली, ग्र्नन्य-तरंगिणी, रामरस-तरंगिणी, ग्रात्मसंबंध-दर्पण, होलिका-विनोद-दीपिका, वेदांतसार, श्रुति-दीपिका, रसदीपिका, दोहावली, रघुवर-करणाभरण।

उपर्युक्त सूची से प्रकट है कि इन्होंने राम-सीता के शृंगार, ऋतुविहार आदि के वर्णन में ही भाषा कविता की है। इनका एक पद्य नीचे दिया जाता है—

फूले कुसुम द्रुम विविध रंग सुगंध के चहुँ चाव। गुंजत मधुप मधुमत्त नाना रंग रज श्रॅंग फाव॥ सीरो सुगंध सुमंद बात विनोद कत बहंत। परसत श्रनंग उदोत हिय श्रमिलाष कामिनि कंत॥

(१७) श्रळवेली श्रालि—ये विष्णुस्वामी संप्रदाय के महात्मा 'वंशी श्राल' जी के शिष्य थे। इसके श्रातिरिक्त इनका श्रीर कोई बृत्त ज्ञात नहीं। श्रमुमान

से इनका किवता-काल विक्रम की १८ वीं शताब्दी का अंतिम भाग त्राता है। ये भाषा के सत्किव होने के ग्रातिरिक्त संस्कृत में भी सुंदर रचना करते थे जिसका प्रमाण इनका लिखा 'श्रीस्तोत्र' है। इन्होंने 'समय-प्रबंध पदावली' नामक एक ग्रंथ लिखा है जिसमे, ३१३ बहुत ही भाव भरे पद हैं। नीचे कुछ पद उद्धृत किए जाते हैं—

> लाल तेरे लोभी लोलुप नैन । केहि रस-छकनि छके ही छवीले मानत नाहिंन चैन । नींद नैन घुरि घुरि घ्रावत घ्रति, घोरि रही कछु नैन ॥ घ्रलवेली घ्रलि रस के रसिया, कत वितरत ये बैन ।

> बने नवल प्रिय प्यारी।
> सरद रैन उजियारी॥
> सरद रैन उजियारी॥
> सरद रैन ई्खदैन मैनमय जमुना-तीर सुहायो।
> सकल कला-पूरन सिस सीतल महि-मंडल पर श्रायो॥
> श्रितिसय सरस सुगंध मंद गति वहत पवन रुचिकारी!
> नव नव रूप नवल नव जोबन बने नवल पिय प्यारी॥

(१८) चाचा हित वृंदावन दास—ये पुक्तर चेत्र के रहनेवाले गौड़ ब्राह्मण थे श्रीर संवत् १७६५ में उत्पन्न हुए थे। ये राष्ट्रावल्लभीय गोखामी हितरूपजी के शिष्य थे। तत्कालीन गोसाईजी के पिता के गुरुश्राता होने के कारण गोसाईजी की देखादेखी सब लोग इन्हें "चाचाजी?" कहने लगे। ये महाराज नागरीदासजी के माई बहादुरसिंहजी के श्राश्रय में रहते थे, पर जब राजकुल में विग्रह उत्पन्न हुआ तब ये कृष्णगढ़ छोड़कर बृंदावन चले श्राए श्रीर श्रंत समय तक वही रहे। संवत् १८०० से लेकर सवत् १८४४ तक की इनकी रचनाश्रों का पता लगता है। जैसे स्रदास के सवा लाख पद बनाने की जनश्रित है वैसे ही इनके भी एक लाख पद श्रीर छंद बनाने की बात प्रसिद्ध है। इनमें से २००० के लगभग पद्य तो इनके मिले हैं। इन्होंने नखशिख, श्रष्टयाम, समय-प्रबंध, छुद्दालीला श्रादि श्रसंख्य प्रसंगों का विशद वर्णन किया

है। छद्मलीलाओं का वर्णन तो बड़ा ही अन्ठा है। इनके ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। रागरताकर आदि ग्रंथों मे इनके बहुत से पद संग्रहीत मिलते हैं। छत्रपुर के राज-पुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएँ सुरिच्चत हैं।

इतने अधिक परिमाण में होने पर भी इनकी रचना शिथिल या भरती की नहीं है। भाषा पर इनका पूरा अधिकार प्रकट होता है। लीलाओं के अंतर्गत वचन और व्यापार की योजना भी इनकी कल्पना की स्फूर्ति का परिचय देती है। इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं—

# (मनिहारी लीला से)

मिठबोलनी 'नवल मनिहारी।

भी हैं गोल गरूर हैं, याके नयन खुटीले भारी। चूरी लिल मुख तें कहै, घूँघट में मुसकाति। सिस मनु बदरी श्रोट तें दुरि दरसत यहि भाँति॥ चूरो बड़ो है मोल को, नगर न गाहक कोय। मो फेरी खाली परी, श्राई सब घर टोय॥

श्रीतम तुम मो हंगन बसत हो।
कहा भरोसे हैं पूछत हो, के चतुराई करि जु हँसत हो॥
लीजै परिष स्वरूप श्रापनो, पुतरिन में तुमहीं तो लसंत हो।
बृंदावन हित रूप-रिसक तुम, कुंज लड़ावता हिया हुलसत हो॥

(१९) गिरिधर कविरांज—इनका कुछ भी वृत्तांत ज्ञात नहीं। नाम से भाट जान पड़ते हैं। शिवसिंह ने इनका जन्म संवत् १७७० दिया है जो संभवतः ठीक हो। इस हिसाब से इनका किवताकाल संवत् १८०० के उपरांत ही माना जा सकता है। इनकी नीति की कुंडलिया ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं। ग्रापढ़ लोग भी दो चार चरण जानते हैं। इस सर्विप्रयता का कारण है बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन। इनमें न तो ग्रानुपास ग्रादि द्वारों भाषा की सजावट है, न उपमा उत्प्रेत्ता ग्रादि का चमत्कार। कथन की पृष्टि मात्र के लिये (ग्रालंक़ार की दृष्टि से नहीं) हष्टांत ग्रादि इधर उधर मिलते हैं। कहीं

कहीं, पर बहुत कम, कुछ ग्रन्योक्ति का सहारा इन्होंने लिया है। इन सर्व वार्तों के विचार से ये कोरे पद्यकार ही कहे जा सकते हैं; स्क्तिकार नहीं। वृंद कि में श्रीर इनमें यही ग्रंतर है। वृंद ने स्थान स्थान पर ग्रन्छी घटती हुई ग्रीर सुंदर उपमार्ग्रों ग्रादि का भी विधान किया है। पर इन्होंने कोरा तथ्य-कथन किया है। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा है। पर घर ग्रहस्थी के साधारण व्यवहार, लोकव्यवहार ग्रादि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया है। यही स्पष्टता इनकी सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। दो, कुंडलियाँ दी जाती हैं—

साईं बेटा वाप के बिगरे भयो श्रकाज ! हरनाकुस श्ररु कंस को गयो दुहुन को राज ॥ गयो दुहुन को राज वाप बेटा के बिगरे । दुसमन दावागीर भए महिमंडल सिगरे ॥ कह गिरिधर कविराय जुगन याही चिल श्राई । पिता पुत्र के बेर नफा कहु कौने पाई ?

रहिए लटपट काटि दिन बरु घामहि में सोय। छाहें न वाकी बैठिए जो तरु पतरो होय।। जो तरु पतरो होय एक दिन घोला देहै। जा दिन बहै बयारि टूटि तब जर से जैहै।। कह गिरिधर कविराय छाहें मोटे की गहिए। पाता सब मारि जाय तऊ छाया में रहिए।।

(२०) भगवत रिसक—ये टही संप्रदाय के महातमा स्वामी लिलत-मोहनीदास के शिष्य थे। इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और निर्लित भाव से भगवद्भवन में ही लगे रहे। अनुमान से इनका जन्म संवत् १७६५ के लगभग हुआ। श्रतः इनका रचनाकाल संवत् १८३० और १८५० के बीच माना वा सकता है। इन्होंने अपनी उपासना से सबध रखनेवाले अनन्य-प्रेम-रस-पूर्ण बहुत से पद, कवित्त, कुडलिया, छुप्पय आदि रचे है जिनमे एक श्रोर तो वैराग्य का भाव श्रीर दूसरी श्रोर श्रनन्य प्रेम का भाव छलकता है। इनका हृदय प्रेम-रसपूर्ण था। इसीसे इन्होंने कहा है कि "भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोउ समुक्ति सकै ना।" ये कृष्णभक्ति मे लीन एक प्रेम-योगी थे। इन्होंने प्रेमतत्त्व का निरूपण बड़े ही श्रच्छे ढंग से किया है। कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं—

कुंजन तें उठि प्रात गात जमुना में घोवै। निधुवन करि दंडवत बिहारी को मुख जोवे॥ करै भावना बैठि स्वच्छ थल रहित उपाधा। घर घर लेय प्रसाद लगे जब भोजन-साधा॥ संग करे भगवत रसिक, कर करवा, गृद्रि गरे। वृंदावन बिहरत फिरै, जुगल रूप नैनन भरे॥

हमरो बृंदावन उर श्लीर।

माया काल तहाँ निहं न्यापे जहाँ रिसंक-सिरमीर ॥ छूटि जात सत श्रसत वासना, मन की दौरा-दौर । भगवत रिसक बतायो श्री गुरु, श्रमल श्रलौकिक ठौर ॥

(२१) श्री दृठीजी—ये श्रीहतहरिवंशजी की शिष्य-परंपरा में बड़े ही साहित्यममें श्रीर कला-कुशल किन हो गए हैं। इन्होंने संवत् १८३७ में "राधा-सुधाशतक" बनाया जिसमें ११ दोहें श्रीर १०३ किन्त-सबैये हैं। श्रिधकांश भक्तों की श्रपेक्ता इनमें निशेषता यह है कि इन्होंने कला-पक्त पर भी पूरा जोर दिया है। इनकी रचना में यमक, श्रनुप्रास, उपमा, उत्पेक्ता श्रादि का बाहुल्य पाया जाता है। पर साथ ही भाषा या वाक्य-विन्यास में लद्धड़पन नहीं श्राने पाया है। वास्तव में "राधासुधाशतक" छोटा होने पर भी श्रपने ढंग का श्रनूठा ग्रंथ है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को यह ग्रंथ श्रत्यंत प्रिय था। उससे कुछ श्रवतरण दिए जाते हैं—

कलप लता के कैधों पल्लव नवीन दोऊ, हरन मंजुता के कंज ताके बनिता के हैं। पावन पतित गुन गावें मुनि ताके छवि,
छुछै सविता के जनता के गुरुता के हैं॥
नवी निधि ताके सिद्धता के श्रादि श्राछे हठी,
तीनों लोकता के प्रभुता के प्रभु ताके हैं।
कटे पाप ताके वढें पुन्य के पताके जिन,
ऐसे पद ताके वृषमानु के सुता के हैं।

गिरि कीजै गोधन, सयूर नव कुंजन को,

पसु कीजै महाराज नंद के नगर को।

नर कौन? तौन जौन राधे राधे नाम रटै,

तट कीजै वर कूल कालिंदी-कगर को॥

इतने पै जोई कछु कीजिए कुँवर कान्ह,

रखिए न त्रान फेर हठी के कगर को।

गोपी पद-पंकज-पराग कीजै महाराज,

नुन कीजै रावरेई गोकुल नगर को॥

(२२) गुमान मिश्र—ये महोने के रहनेवाले गोपालमिश के पुत्र थे। इनके तीन भाई श्रीर थे। दीपसाहि, सुमान श्रीर श्रमान। गुमान ने पिहानी के राजा श्रकतरश्रली लॉ के श्राश्रय में संनत् १८०० में श्रीहर्षकृत नैषघ कान्य का पद्यानुवाद नाना छुदों मे किया। यही ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है श्रीर प्रकाशित भी हो चुका है। इसके श्रतिरिक्त खोज मे इनके दो ग्रंथ श्रीर मिले हैं—कृष्ण-चंद्रिका श्रीर छंदाटवी (पिंगल)। कृष्णचंद्रिका का निर्माणकाल संनत् १८३८ है। श्रतः इनका किताकाल संनत् १८०० से संनत् १८४० तक माना जा सकता है। इन तीन ग्रंथों के श्रतिरिक्त रस, नायिकामेद, श्रलंकार श्रादि कई श्रीर ग्रंथ सुने जाते है।

यहाँ नेवल इनके नैषध के संबंध मे ही कुछ कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में इन्होने बहुत से छंदों का प्रयोग किया है और बहुत जल्दी जल्दी छंद बदले हैं। इंद्रवजा, वंशस्थ, मंदाकाता, शार्दूलविक्रीड़ित आदि कठिन वर्णवृत्तों से लेकर दोहा चौपाई तक मौजूद हैं। ग्रंथारंभ मे अकबरअली खाँ की प्रशंसा मे जो बहुत से कवित्त इन्होने कहे हैं, उनसे इनकी चमत्कार-प्रियता स्पष्ट प्रकट होती है। उनमें परिसंख्या ऋलंकार की भरमार है। गुमानजी ऋच्छे साहित्य-मर्मज्ञ श्रौर कला-कुशल थे, इसमें कोई संदेह नहीं। भाषा पर भी इनका ग्रिधिकार था। जिन रंलोको के भाव जिटल नहीं है उनका ग्रनुवाद बहुत ही सरस श्रीर सुदर है। वह स्वतंत्र रचना के रूप में प्रतीत होता है पर जहाँ कुछ जिंटलता है वहाँ को वाक्यावली उलभी हुई श्रीर श्रर्थ श्ररपष्ट है। बिना मूल श्लोक सामने त्राए ऐसे खलो का स्पष्ट ग्रर्थ निकालना कठिन ही है। ग्रतः सारी पुस्तक के संबंध मे यही कहना चाहिए कि अनुवाद मे वैसी सफलता नहीं हुई है। संस्कृत के भावों के सम्यक् अवतरण मे यह असफलता गुमान ही के सिर नहीं मढ़ी जा सकती। रीतिकाल के जिन जिन कवियों ने संस्कृत से अनुवाद करने का प्रयत्न किया है उनमें से बहुत से असफल हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस काल मे जिस मधुर रूप मे व्रजभाषा का विकास हुन्ना वह सरल रस-व्यंजना के तो बहुत ही अनुकूल हुआ पर जटिल भावो और विचारों के प्रकाशन मे वैसा समर्थ नहीं हुन्रा। कुलपति मिश्र ने त्रापने "रसरहस्य" मे काव्यप्रकाश का जो अनुवाद किया है उसमे भी जगह जगह इसी प्रकार की अस्पष्टता है।

गुमाननी उत्तम श्रेग्ी के किन थे, इसमे संदेह नहीं। नहीं वे निटल भाव भरने की उलमान में नहीं पड़े हैं वहाँ की रचना श्रात्यंत मनोहारिग्ी हुई है। कुछ पद्य उद्धृत किए नाते है—

दुर्जन की हानि, बिरधापनोई करें पीर,
गुन लोप होत एक मोतिन के हार ही।
दूटे मनिमाले, निरगुन गायताल लिखें,
पोधिन ही अंक, मन कलह विचार ही॥
संकर बरन पसु पिछन में पाइयत,
प्रातक ही पारें ग्रंससंग निराधार ही।
चिर चिर राजो राज ग्रली ग्रकबर सुरराज,
के समाज जाके राज पर वारही॥

दिगाज दवत दवकत दिगपाल भूरि,
धूरि की धुँधेरी सों ग्रँधेरी ग्राभा भान की।
धाम श्री धरा को, माल वाल श्रवला को श्रिर,
तजत परान राह चाहत परान की॥
सैयद समर्थ भूप श्रली श्रकवर-दल
चलत वजाय मारू दुंदुभी धुकान की।
फिरि फिरि फननि फनीस उलटतु 'ऐसे,'
चोली खोलि दोली ज्यों तमोली पाके पान की॥

न्हाती वहाँ सुनयना नित बावली में, छूटे उरोजतल कुंकुम नीर ही में। श्रीखंड चित्र दग-श्रंजन सग साजै, मानौ त्रिबेनि नित ही घर ही बिराजै॥

हाटक-हंस चल्यो उदिकै नम में, दुगनी तन-ज्योति भई। लीक सी खेंचि गयो छन में, छहराय रही छिब सोनमई॥ नैनन सों निरख्यो न बनायके, कै उपमा मन माहिं लई। स्यामलं चीर मनौ पसरयो, तेहि पै कल कंचन बेलि नई॥

(२३) सरजूराम पंडित—इन्होंने "नैमिन पुराण भाषा" नामक एक कथात्मक प्रंथ संवत् १८०५ में बनाकर तैयार किया। इन्होंने अपना कुछ भी परिचय अपने अंथ में नहीं दिया है। जैमिनि पुराण दोहों चौपाइयों में तथा और कई छंदों में लिखा गया है और ३६ अध्यायों में समाप्त हुआ है। इसमें चहुत सी कथाएँ आई हैं; नैसे युधिष्ठर का राजस्यं यज्ञ, संन्तिप्त रामायण, सीतात्याग, लयकुश-युद्ध, मयूरध्वन, चंद्रहास आदि राजाओं की कथाएँ। चौपाइयों का ढंग "रामचरितमानस" का सा है। किवता इनकी अच्छी हुई है। उसमे गामीर्य है। नमूने के लिए कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं—

गुरुपद-पंकज पावन रेन् । कहा कलपतरु, का सुरधेन् ॥ गुरुपद-रज श्रज हरिहर धामा । त्रिसुवन-विभव, विस्व विश्रामा ॥ तब लगि जग जड़ जीव सुलाना । परम तत्त्व गुरु जिय नहिं जाना ॥ श्रीगुरु-पंकज पाँव पसाऊ । स्रवत सुधामय तीरथराऊ । सुमिरत होत हृद्य श्रसनाना । मिटत मोहमय मन-मल नाना ॥

(२४) भगवंतराय खीची—ये असोथर (जिला फतहपुर) के एक बड़े
गुण्याही राजा थे जिनके यहाँ बराबर अच्छे किवयों का सतकार होता रहता
था। शिवसिह संगेज में लिखा है कि इन्होंने सातों कांड रामायण बड़े सुंदर
किवतों में बनाई है। यह रामायण तो इनकी नहीं मिलतो पर हनुमानजी की
प्रशंसा के ५० किवत इनके अवश्य पाए गए है जो संभव है रामायण के ही
श्रंश हों। खोज में जो इनकी "हनुमत् पचीसी" मिली है उसमें निर्माणकाल '
१८१७ दिया है। इनकी किवता बड़ी ही उत्साहपूर्ण और श्रोजस्विनी है। एक
किवत्त देखिए—

विदित विसाल ढाल भालु-कपि-जाल की है,

श्रीट सुरपाल की है तेज के तुमार की।
जाही सों चपेटि के गिराए गिरि गढ, जासों
कठिन कपाट तोरे, लंकिनी सों मार की॥
भने भगवंत जासो लाग भेंटे प्रभु,

जाके त्रास लखन को छुभिता खुमार की।
श्रीड़े ब्रह्मश्रस्त की श्रवाती महाताती, बंदों

युद्ध-मद-माती छाती पवन-कुमार की॥

(२५) खूद्न — ये मथुरा के रहनेवाले माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम बसंत था। सूदन भरतपुर के महाराज बदनसिंह के पुत्र सुजानसिंह उपनाम सूरजमल के यहाँ रहते थे। उन्हीं के पराक्रमपूर्ण चिरत्र का वर्णन इन्होंने "सुजानचरित्र" नामक प्रबंधकाव्य में किया है। मोगल-साम्राज्य के गिरे दिनों में भरतपुर के जाट राजाओं का कितना प्रभाव बढ़ा था यह इतिहास में प्रसिद्ध है। उन्होंने शाही महलो और खजानों को कई बार लूटा था। पानीपत की ग्रांतिम

.लड़ाई के संबंध में इतिहासकों की यह घारणा है कि यदि पेशवा की सेना का संचालन भरतपुर के अनुभवी महाराज के कथनानुसार हुआ होता और वे रूठकर न लौट आए होते तो मरहठों की हार कभी न होती। इतने ही से भरतपुरवालों के आतंक और प्रभाव का अनुमान हो सकता है। अतः सूदन को एक सचा भीर चरित्रनायक मिल गया।

'युजानचरित्र' बहुत वड़ा ग्रंथ है। इसमें संवत् १८०२ से लेकर १८१० तक की घटनाग्रो का वर्णन है। ग्रतः इसकी समाप्ति १८१० के दस पंद्रह वर्ष पीछे मानी जा सकती है। इस हिसान से इनका किवता-काल संवत् १८२० के ग्रासपास माना जा सकता है। स्रजमल की वीरता की जो घटनाएँ किव ने विणित की हैं वे कपोलकित्पत नहीं, ऐतिहासिक हैं। जैसे, ग्रहमदशाह बादशाह के सेनापित ग्रसदलों के पतहग्रली पर चढाई करने पर स्रजमल का फतहग्रली के पच्च में होकर ग्रसदलों का ससैन्य नाश करना, मेवाड़, मॉडीगढ़ ग्रादि जीतना, संवत् १८०४ में जयपुर की ग्रोर होकर मरहठो को हटाना, संवत् १८०५ में बादशाही सेनापित सलावतलों बख्शी को परास्त करना, संवत् १८०६ में शाही वजीर सफदरजग मंसूर की सेना से मिलकर बंगश पठानों पर चढ़ाई करना, बादशाह से लड़कर दिल्ली लूटना इत्यादि इत्यादि । इन सब बातों के विचार से 'युजानचरित्र' का ऐतिहासिक महस्व भी बहुत कुछ है।

इस काव्य की रचना के संबंध में सबसे पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह वर्णनो का अत्यधिक विस्तार और प्रचुरता है। वस्तुओं की गिनती गिनाने की प्रणाली का इस किव ने बहुत अधिक अवलंबन किया है, जिससे पाठकों को बहुत से स्थलो पर अरुचि हो जाती है। कही घोड़ों की जातियों के नाम ही नाम गिनाते चले गए हैं, कही असों और वस्त्रों की सूची की भरमार है, कहीं भिन्न भिन्न देशवासियों और जातियों की फिहरिस्त चल रही है। इस किव को साहित्यक मर्यादा का ध्यान बहुत ही कम था। भिन्न भिन्न भाषाओं और बोलियों को लेकर कहीं कहीं इन्होंने पूरा खेलवाड़ किया है। ऐसे चरित्र को लेकर जो गाभीर्य किव में होना चाहिए वह इनमें नहीं पाया जाता। पद्य में व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम भरने की निपुणता इस किव की एक विशेषता

समिल् । प्रंथारं भ में ही १७५ किवयों के नाम गिनाए गए हैं। सूदन में युद्ध, उत्साहपूर्ण, भाषण, चित्त की उमंग ग्रादि वर्णन करने की पूरी प्रतिमा थी पर उक्त ब्रुटियों के कारण उनके प्रंथ का साहित्यिक महत्त्व बहुत कुछ घटा हुन्ना है। प्रगल्भता ग्रीर प्रचुरता का प्रदर्शन सीमा का ग्रातिक्रमण कर जाने के कारण जगह जगह खटकता है। भाषा के साथ भी सूदनजी ने पूरी मनमानी की है। पंजाबी, खड़ी बोली, सब का पुट मिलता है। न जाने कितने गढ़ंत के ग्रीर तोड़े मरोड़े राब्द लाए गए हैं। जो स्थल इन सब दोषों से मुक्त हैं वे अवश्य मनोहर हैं पर ग्राधिकतर शब्दों की तड़ातड़ भड़ाभड़ से जी ऊबने लगता है। यह वीर रसात्मक ग्रंथ है ग्रीर इसमे भिन्न भन्न युद्धों का ही वर्णन है इससे श्रध्यायों का नाम जंग रखा गया है। सत जंगों मे प्रथ समाप्त हुन्ना है। छंद बहुत से प्रयुक्त हुए हैं। कुछ पद्य नीचे उद्धृत किए जाते हैं—

बखत बिलंद तेरी दुंदुभी धुकारन सों,

दुंद दिव जात देस देस सुख जाही के।

दिन दिन दूनो महिमंडल प्रताप होत,

सूदन दुनी में ऐसे बखत न काही के॥
उद्धत सुजान-सुत बुद्धि बखवान सुनि,

दिल्ली के दरनि बाजें श्रावज उछाही के।
जाही के भरोसे श्रव तखत उमाही करें,
पाही से खरे हैं जो सिपाही पातसाही के॥

दुहुँ श्रोर बंदूक जहुँ चलत बेचूक,
रव होत धुकधूक, किलकार कहुँ कूक।
कहुँ धनुष-टंकार जिहि बान संकार,
भट देत हुँकार संकार मुँह सूक॥
कहुँ देखि दपटंत, गज बाजि भपटंत,
श्रिरिब्यूह लपटंत, रपटंत कहुँ चूक।

समसेर सटकंत, सर सेल फटकंत, कहुँ जात हटकंत, लटकंत लगि सूक॥

'द्ब्बत लुश्यिनु श्रन्यत इक्षः सुखन्यत से। चन्यत लोह, श्रचन्यत सोनित गन्यत से। चुट्टित खुट्टित केस सुलुट्टित इक्ष मही। चुट्टित फुट्टित सीस, सुखुट्टित तंग गही। कुट्टित घुट्टित, काय बिछुट्टित प्रान सही। चुट्टित श्रायुघ, हुट्टित गुट्टित देह दही॥

धब्धद्धरं धब्धद्धरं सब्भन्भरं भद्भन्भरं। तब्तत्तरं तब्तत्तरं कड्ककरं कड्ककरं॥ घब्घग्घरं घड्घग्घरं भड्भज्भरं भड्भज्भरं। श्ररररं श्ररररें सरररें सरररें॥

सोनित श्ररघ ढारि, लुत्थ जुत्थ पाँवहे दै,

दारूधूम धूपदीप, रंजक की ज्वालिका।
चरवी' को चंदन, पुहुप पल-टूकन के,
श्रच्छत श्रवंड गोला गोलिन की चालिका।
नैवेद्य नीको साहि' सहित दिली को दल, ,
कामना विचारी मनस्र-पन-पालिका।
कोटरा के निकट विकट जंग जोरि सूजा,
भली विधि पूजा के प्रसन्न कीन्ही कालिका।।

इसी गरुल धरि कन्न में बकसी मुसंनयाना।
हमनूँ वूकत हों तुसी 'क्यों किया पयाना'।।
'श्रसी श्रावने भेदनू तूने कहिं जाना।
साह श्रहम्मद ने मुझे श्रपना करि माना'।।

डोलतीं ड्रानी खतरानी बतरानी बेबे,
कुड़िए न बेखी श्रणी मी गुरून पावाँ हाँ।
कित्थे जला पेऊँ, कित्थे उज्जले भिड़ाऊँ श्रसी,
तुसी को छै गीवा श्रसी जिंदगी बचावा हाँ।।
भट्टररा साहि हुश्रा चंदला वज़ीर बेखो,
एहा हाल कीता, वाह गुरूनूँ मनावा हाँ।
जावाँ कित्थे जावाँ श्रम्मा बाबे केही पावाँजली,
एहि गल्ल श्रक्षें लक्खों लक्खों गुनी जावाँ हाँ।।

(२६) हरनारायण — इन्होंने 'माधवानल कामकंदला' ग्रौर 'बैताल पचीसी' नामक दो कथात्मक काव्य लिखे हैं। 'माधवानल कामकंदला' का रचना-काल एं० १८१२ है। इनकी कविता ग्रनुप्राप्त ग्रादि से ग्रलंकृत है। एक कवित्त दिया जाता है—

सोहै मुंड चंद सों, त्रिपुंड सों विराजे भाल,

तुंड राजे रदन उदंड के मिलन तें।

पाप-रूप-पानिप विधन-जल-जीवन के,

कुंड सोलि सुजन बचाने श्रिखलन तें।।

ऐसे गिरिनंदिनी के नंदन को ध्यान ही में,

कीवे छोड़ि सकल श्रिपानिह दिलन तें।

भुगुति मुकुति ताके तुंड तें निकसि तापै

छंड बाँधि कड़ती मुसुंड के बिलन तें।।

(२७) ब्रज्ञधासीदास—ये बृंदावन के रहनेवाले और वहाम संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने संवत् १८२७ में 'त्रज्ञविलास' नामक प्रबंधकाव्य तुलसीदासजी के अनुकरण पर दोहों चौपाइयों में बनाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने 'प्रबोधचंद्रोदय' नाटक का अनुवाद भी विविध छंदों में किया है। पर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ 'त्रज्ञविलास' ही है जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इस ग्रंथ में कथा भी सूरसागर के क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूर के शब्द श्रीर भाव भी चौपाइयों में करके रख दिए गए हैं। इस वात को ग्रंथकार ने स्वीकार भी किया है—

यामें कञ्चक बुद्धि नहिं मेरी। उक्ति युक्ति सब सूरहि केरी॥

इन्होंने तुलसी का छंदःक्रम ही लिया है, भाषा शुद्ध व्रजमाषा ही है। उसमें कहीं अवधी या बैसवाड़ी का नाम तक नहीं है। जिनको भापा की पहचान तक नहीं, जो वीर-रस वर्णन-परिपाटी के अनुसार किसी पद्य में वर्णों का दित्व देख उसे प्राकृत भाषा कहते है, वे चाहे जो कहें। व्रजनिलास में कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर मधुग-गमन तक का वर्णन किया गया है। भाषा सीधी सादी, सुन्यवस्थित और चलती हुई है। व्यर्थ शब्दों की भरती न होने से उसमें सफाई है। यह सब होने पर भी इसमें वह बात नहीं है जिसके बल से गोस्वामीजी के रामचरितमानस का इतना देशव्यापी प्रचार हुआ। जीवन की परिस्थितियों की वह अनेकरूपता, गंभीरता और मर्मस्पर्शिता इसमें कहाँ जो रामचरित और तुलसी की वाणी में है ? इसमें तो अधिकतर कीड़ामय जीवन का ही चित्रण है। फिर भी साधारण अंगी के कृष्णभक्त पाठकों में इसका प्रचार है। अंगो कुछ पद्य दिए जाते हैं—

कहति जसोदा कौन विधि, सममाऊँ श्रव कान्ह।
भू लि दिखायो चंद में, ताहि कहत हिर खान॥
यहे देत नित माखन मोकों। छिन छिन देति तात सो तोकों॥
जो तुम स्याम चंद कौ खेही। वहुरो फिर माखन कहँ पहि।?
देखत रही खिलीना चंदा। हठ निहं कीजै वालगोविंदा॥
पा लागों हठ श्रधिक न कीजै। में विल, रिसिह रिसिह तन छीजै॥
जसुमित कहित कहा धों कीजै। माँगत चंद कहाँ तें दीजै॥
तव जसुमित इक जलपुट लीनो। कर मैं है तेहि ऊँचो कीनो॥
ऐसे किह श्यामे वहरावै। श्राव चंद! तोहि लाल बुलावै॥
हाथ लिए तेहि खेलत रहिए। नैकु नहीं धरनी पै धरिए॥

(२८) गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मिण्देच—इन तीनों महानुभावीं ने मिलकर हिंदी-साहित्य में बड़ा भारी काम किया है। इन्होंने समग्र महाभारत

श्रीर हरिवंश ( जो महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता है ) का श्रनुवाद अत्यंत मनोहर विविध छंदों में पूर्ण कवित्व के साथ किया है। कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिदी-साहित्य में दूसरा नहीं बना। यह लगभग दो हजार पृष्ठों मे समाप्त हुत्रा है। इतना बड़ा ग्रंथ होने पर भी न तो इसमे कहीं शिथि-लता त्राई है त्रीर न रोचकता त्रीर काव्यगुण मे कमी हुई है। छंदो का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इंतने बड़े ग्रंथ मे होनां चाहिए। जो छंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया है। केशव-दास की तरह छंदों का तमाशा नही दिखाया है। छंदो का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ है। रूपमाला, घनाच्त्री, सवैया आदि मधुर छंद अधिक रखे गए ' हैं; बीच बीच में दोहे त्रौर चौपाइयाँ भी हैं। भाषा प्राजल त्रौर सुन्यवस्थित है। अनुपास आदि का अधिक आग्रह न होने पर भी आवश्यक विधान है। रचना सब प्रकार से 'साहित्यक श्रीर मनोहर है श्रीर लेखकों की काव्यकुशलता का परिचय देती है। इस ग्रंथ के बनने में भी ५० वर्ष के ऊपर लगे हैं। त्रानुमानतः इसका त्रारंभ संवत् १८३० मे हो चुका था त्रीर यह संवत् १८८४ मे जाकर समाप्त 'हुन्रा है। इसकी रचना काशीनेश महाराज उदितनारायण-सिंह की त्राज्ञा से हुई जिन्होंने इसके लिये लाखों रुपए व्यय किए। इस बड़े भारी साहित्यिक यज्ञ के त्र्यनुष्ठान के लिये हिंदी-प्रेमी उक्त महाराज के सदा कृतज्ञ रहेंगे।

गोकुलनाथ श्रौर गोपीनाथ प्रसिद्ध किन रघुनाथ बंदीजन के पुत्र श्रौर पौत्र थे। मिण्डिव बंदीजन भरतपुर- राज्य के जहानपुर, नामक गाँव के रहनेवाले थे श्रौर श्रपनी विमाता के दुर्व्यवहार से रुष्ट होकर काशी चले श्राए थे। काशी मे वे गोकुलनाथजी के यहाँ ही रहते थे। श्रौर स्थानो पर भी उनका बहुत मान हुश्रा था। जीवन के श्रांतिम दिनों मे वे कभी कभी विद्यास भी हो जाया करते थे। उनका परलोकवास संवत् १६२० मे हुश्रा।

गोकुलनाथ ने इस महाभारत के त्रातिरिक्त निम्नलिखित त्र्यौर भी प्रंथ लिखे हैं—

चेतचंद्रिका, गोविंद सुखदविहार, राधाकुष्ण-विलास (सं०१८५८), राधा-

नखशिख, नामरत्नमाला (कोश ) ( सं० १८७० ), सीताराम-गुणार्णन, ग्रमर-कोष भाषा ( सं० १८७० ), कविमुखमंडन ।

चेतचंद्रिका ग्रलंकार का ग्रंथ है जिसमें काशिराज की वंशावली भी दी हुई है। 'राधाकृष्ण-विलास' रस संबंधी ग्रंथ है ग्रीर 'जगतिवनोद' के बरावर है। 'सीताराम गुणार्णव' ग्रध्यात्मरामायण का ग्रज्जाद है जिसमे पूरी रामकथा वर्णित है। 'किवमुखमंडन' भी ग्रलंकार संबधी ग्रंथ है। गोकुलनाथ का किवताकाल सवत् १८४० से १८७० तक माना जा सकता है। ग्रथो की स्वी से ही स्पष्ट है कि ये कितने निपुण किव थे। रीति ग्रौर प्रबध दोनो ग्रोर इन्होने प्रचुर रचना की है। इतने ग्रधिक परिमाण मे ग्रौर इतने प्रकार की रचना वही कर सकता है जो पूर्ण साहित्यमर्मज, काव्यकला मे सिद्धहस्त ग्रौर माषा पर पूर्ण ग्रधिकार रखनेवाला हो। ग्रतः महाभारत के तीनो ग्रज्जवादको मे तो ये श्रेष्ठ है ही, साहित्य-चेत्र में भी ये बहुत ही किचे पद के ग्रधिकारी हैं। रीतिग्रंथ-रचना ग्रौर प्रबंध-रचना दोनो में समान रूप से कुशल ग्रौर कोई दूसरा किव रीति-काल के भीतर नही पाया जाता।

महाभारत के जिस जिस ग्रंश का ग्रानुवाद जिसने जिसने किया है उस उस ग्रंश मे उसका नाम दिया हुन्ना है। नीचे तीनों कवियों की रचना के कुछ उदाहरण दिए जाते है।

गोकुलनाथ--

सिखन के श्रुति में उक्कित कल कोकिल की,

गुरुजन हू पे पुनि लाज के कथान की।
गोकुल श्ररुन चरनांबुज पे गुंजपुंज

धुनि सी चढित चंचरीक चरचान की॥
पीतम के श्रवन समीप ही जुगुति होति

मैन-तंत्र-मंत्र के वरन गुनगान की।
सौतिन के कानन में हलाहल है हलित,

प्री सुखदानि! तो वजिन विछुवान की॥

'(राधाकृष्णविलास)

दुर्ग श्रितिही महत् रिचत भटन सों चहुँ श्रोर।
ताहि घेरबो शाल्व भूपित सेन छै श्रिति घोर॥
एक मानुष निकसिबे की रही कतहुँ न राह।
परी सेना शाल्व नृप की भरी जुद्ध-उछाह॥

लिह सुदेष्णा की सुम्राज्ञा नीच कीचंक जीन। जाय सिंहिनि पास जंद्यक तथा कीनो गौन। लग्यो कृष्णा सों कहन या भाँति सस्मित बैन। यहाँ म्राई कहाँ तें? तुम कीन ही छ्वि-ऐन?

नहीं तुम सी लखी भू पर भरी-सुषमा वाम । देवि, जिच्छिनि, किन्नरी, कै श्री, सची श्रमिराम ॥ कांति सों श्रति भरो तुम्हरो लखत बदन श्रनूप । करैगो नहिं स्वबस काको महा मन्मथ भूप ॥ ( महाभारत )

#### गोपीनाथ--

सर्वदिसि में फिरत भीषम को सुरथ मन-मान। लखे सब कोड तहाँ भूप श्रलातचक समान॥ सर्व थर सब रथिन सों तेहिं समय नृप सब श्रोर। एक भीषम सहस सम रन जुरो हो तहँ जोर॥

# मणिदेव--

बचन यह सुनि कहत भो चक्रांग हंस उदार । उड़ोंगे मम संग किमि तुम कहहु सो उपचार । खाय जूठो पुष्ट, गर्वित काग सुनि ये बैन । कह्यो जानत उड़न की शत रीति बलऐन ॥ (२६) वोधा—ये राजापुर (जि॰ बॉदा) के रहनेवाले सरयूपारी ब्राह्मण् थे। पन्ना दरवार में इनके सबधियों की अञ्छी प्रतिष्ठा थी। उसी संबंध से ये बाल्यकाल ही मे पन्ना चले गए। इनका नाम बुद्धिसेन था, पर महाराज इन्हें प्यार से 'बोधा' कहने लगे और वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। माषा-काव्य के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत और फारसी का भी अञ्छा बोध था। शिवसिह सरोज में इनका जन्म संवत् १८०४ दिया हुआ है। इनका कविता-काल संवत् १८३० से १८६० तक माना जा सकता है।

बोधा एक बड़े रिसक जीव थे। कहते हैं कि पन्ना दरबार मे सुभान ( सुन्नहान ) नाम की एक वेश्या थी जिस पर इनका प्रेम हो गया। इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें ६ महीने देश-निकाले का दड़ दिया। सुभान के वियोग मे ६ महीने इन्होंने बड़े कष्ट से विताए ग्रीर उसी बीच मे "विरह-वारीश" नामक एक पुस्तक लिखकर तैयार की। ६ महीने पीछे जन ये फिर दरबार मे लौटकर ग्राए तन ग्रपने "विरह-वारीश" के कुछ किन्त सुनाए। महाराज ने प्रसन्न होकर इनसे कुछ मॉगने को कहा। इन्होंने कहा "सुभान ग्राह्नाह"। पहाराज ने प्रसन्न होकर सुनार सुभान को इन्हें दे दिया ग्रीर इनकी मुराद पूरी हुई।

"विरह-वारीश" के श्रांतिरिक "इश्कनामा" भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके बहुत से फुटकल किवत, सबैये इघर उघर पाए जाते है। बोघा एक रसोन्मत किव थे, इससे इन्होंने कोई रीतिप्रथ न लिखकर अपनी मौज के श्रानुसार फुटकल पद्यों की ही रचना की है। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध किव थे। प्रेममार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद्य कहे है। 'प्रेम की पोर' की व्यवना भी इन्होंने बड़ी मर्मस्पिशंनी युक्ति से की है। यत्र तत्र व्याकरण-दोष रहने पर भो भाषा इनकी चलती और महाबरेदार होती थी। उससे प्रेम की उमग छलकी पड़ती है। इनके स्वभाव में फक्कडपन भी कम नहीं था। 'नेज', 'कटारी' और 'कुरवान' वाली बाजारी दग की रचना भी इन्होंने कहीं कहीं की है। जो कुछ हो, 'ये भावक और रसज्ञ किव थे, इसमें कोई सदेह नहीं। कुछ पद्य इनके नीचे दिए जाते है—

श्रित खीन मुनाल के तारहु ते, तेहि ऊपर पाँव दे श्रावनो है। सुई-बेह के द्वार सके न तहाँ परतीति को टाँड़ो लदावनो है॥

कवि बोधा श्रनी घनी नेजहु तें चिं तापै न चित्त डरावनो है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारि की धार पें धावनो है॥

एक सुभान के त्रानन पे कुरबान जहाँ लगि रूप जहाँ को। कैयो सतकत की पदवी लुटिए लखि के मुसंकाहट ताको॥ सोक जेरा गुजरा न जहाँ किव बोधा जहाँ उजरा न तहाँ को। जान मिले तो जहान मिले, निहं जान मिले तो जहान कहाँ को॥

'कबहूँ मिलिबो, कबहूँ मिलिबो' यह धीरज ही में धरैबो करें। उर तें कि आवे, गरे तें फिरे, मन की मन ही में सिरैबो करें। किब बोधा न चाँड़ सरी कबहूँ, नितही हरवा सो हिरैबो करें। सहते ही बनै कहते न बने, मन ही मन पीर पिरैबो करें॥

हिलि मिलि जाने तासों मिलि के जनावे हेत,

हित को न जाने ताको हित् न बिसाहिए।

होय मगरूर तापे दूनी मगरूरी कीजै,

लघु हो चले जो तासों लघुता निबाहिए॥

बोधा किन नीति को निबेरो यही भाँति ग्रहै,

ग्रापको सराहे ताहि ग्रापहू सराहिए।

दाता कहा, सूर कहा, सुंदर सुजान कहा,

ग्रापको न चाहै ताके बाप को न चाहिए॥

(३०) रामचंद्र—इन्होने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया है। भाषा महिग्न के कत्तों काशीवासी मनियारसिंह ने अपने को "चाकर अखंडित श्रीरामचंद्र पंडित के" लिखा हैं। मंनियारसिंह ने अपना "भाषा महिग्न" संवत् १८४१ में लिखा। अतः इनका समय संवत् १८४० माना जा सकता है। इनकी एक ही पुस्तक "चरणचंद्रिका" ज्ञात है जिस पर इनका सारा यश स्थिर है। यह भक्ति-रसात्मक श्रंथ केवल ६२ कवित्तों का है। इसमे पार्वतीजी के चरणों का वर्णन ग्रत्यंत रुचिर ग्रीर ग्रन्हे दंग से किया गया है। इस वर्णन से ग्रलोकिक सुपमा, विमृति, शक्ति श्रीर शांति फूटी पड़ती है। उपास्य के एक ग्रंग में ग्रनत ऐश्वर्य की भावना भक्ति की चरम भावकता के भीतर ही समव है। भाषा लाक्षिक ग्रीर पांडित्यपूर्ण है। कुछ ग्रीर ग्रिक न कहकर इनके दो कवित्त ही सामने रख देना ठीक है।

न्पुर बजत मानि मृग से श्रधीन होत,

मीन होत जानि चरनामृत-भरिन को।

खंजन से नचें देखि सुपमा सरद की सी,

सचें मधुकर से पराग केसरिन को॥

रीभि रीभि तेरी पदछ्बि पे तिलोचन के,

ं लोचन ये, श्रंब धारें केतिक धरिन को।

फूलत कुमुद से मयंक से निरिष नख,

पंकज से खिलें लिख तरवा-तरिन को॥

मानिए करीद्र जो हरींद्र को सरोप हर,

मानिए तिमिर घेरै भानु किरनन को।

मानिए चटक वाज जुर्रा को पटिक मारे,

मानिए मटिक डारै भेक भुजगन को॥

मानिए कहै जो वारिधार पै द्वारि श्रौ

श्रंगार वरसाइबो बताव वारिदन को।

मानिए श्रनेक विपरीत की प्रतीत, पै न

भीति श्राई मानिए भवानी-सेवकन को।।

·(३१) मंचित—ये मऊ (बॅंदेळलड) के रहनेवाले ब्राह्मण थे श्रौर संवत् १८३६ में वर्त्तमान थे। इन्होने कृष्ण-चिरत संबंधी दो पुस्तकें लिखी । हैं—सुरभी-दानलीला श्रौर कृष्णायन। सुरभी-दानलीला में बाललीला, यमलार्जुन-पतन श्रौर दानलीला का विस्तृन वर्णन सार छंद में किया गया है। इसमें श्रीकृष्ण का नखशिख भी बहुत श्रच्छा कहा गया है। कृष्णायन जुलसीदासनी की रामायण के अनुकरण पर दोहो चौपाइयो मे लिखी गई है। इन्होंने ग्रोस्वामीनी की पदावली तक का अनुकरण किया है। स्थान-स्थान पर भाषा अनुप्रासंयुक्त और संस्कृत-गर्भित है, इससे वनवाडादास की चौपाइयों की अपेद्धा इनकी चौपाइयों गोस्वामीनी की चौपाइयों से कुछ अधिक मेल खाती है। पर यह मेल केवल कही कहीं दिखाई पड़ जाता है। भाषा-मर्भन्न को दोनो का मेद बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है। इनकी भाषा वन है, अवधी नहीं। इसमे वह सफाई और व्यवस्था कहां? कृष्णायन की अपेद्धा इनकी सुरभी-दानलीला की रचना अधिक सरस हैं। दोनो से कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं—

छुंडल लोल श्रमोल कान के छुवत कपोलन श्रावें। डुलें श्राप से खुलें जोरि छुवि वरबस मनहिं चुरावें।। खौर विसाल भाल पर सोमित केसर की चित भावें। ताके बीच बिंदु रोरी को, ऐसो बेस बनावें।। श्रुकुटी बंक नैन खंजन से कंजन गंजनवारे। सद भंजन खग-मीन सदा जे मनरंजन श्रनियारे।।

( सुरभी-दानलीला से )

श्रवरज श्रमित भयो लखि सरिता। दुतिय न उपमा किह सम-चिरता।।
कृष्णदेव कहँ प्रिय जमुना सी। जिमि गोकुल गोलोक-प्रकासी।।
श्रित विस्तार पार, पय पावन। उभय करार घाट मनभावन॥
वनचर बनज विपुल बहु पच्छी। श्रिल-श्रवली-धुनि सुनि श्रित श्रच्छी॥
नाना जिनिस जीव सिर मेचैं। हिंसाहीन श्रसन सुचि जेवैं॥
( शृष्णायन )

(३२) मधुसूदनदास—य माथुर चौबे थे। इन्होंने गोविंददास न्नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध से सवत् १८३६ में 'रामाश्वमेध" नामक एक वड़ा और मनोहर प्रबंधकाव्य बनाया जो सब प्रकार से गोस्वामीजी के रामचरित-मानस का परिशिष्ट प्रथ होने के योग्य है। इसमे श्रीरामचंद्र द्वारा अश्वमेध-यज्ञ का अनुष्ठान, घोड़े के साथ गई हुई सेना के साथ सुबाहु, दमन, विद्युन्माली

राच्न , वीरमणि, शिव, सुरथ ग्रादि का घोर युद्ध ; ग्रंत में राम के पुत्र लव श्रीर कुरा के साथ भयंकर संग्राम, श्रीरामचंद्र द्वारा युद्ध का निवारण श्रीर पुत्री सहित सीता का त्रायोध्या में त्रानयन ; इन सत्र प्रसंगो का पद्मपुराण के श्राधार पर बहुत ही विस्तृत श्रीर रोचक वर्णन है । ग्रंथ की रचना विलकुल रामचरितमानस की शैली पर हुई है। प्रधानता दोहों के साथ चौपाइयों की है, 'पर वीच वीच मे गीतिका त्रांदि श्रौर छुंद भी हैं। पद-विन्यास श्रौर भाषा-सौष्टव रामचरितमानस का सा ही है। प्रत्यय श्रीर रूप भी बहुत कुछ श्रवधी के रखे गए हैं। गोस्वामी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूद्नदास को पूरी सफलता हुई है। इनकी प्रवंधकुशलता, कवित्व-शक्ति ग्रौर भाषा की शिष्टता तीनों उच कोटि की हैं। इनकी चौपाइयाँ त्रालवत्तः गोस्वामी की चौपाइयो मे वेखटके मिलाई जा सकती हैं। सूच्म दृष्टि वाले भाषा-मर्मज्ञो को केवल थोड़े ही ऐसे खलों मे भेद लित्ति हो सकता है नहाँ वोलचाल की छाया होने के कारण भाषा का त्रसली रूप त्राधिक स्फुटित है। ऐसे स्थलो पर गोस्वामीजी के त्रावधी के रूप ग्रौर प्रत्यय न देखकर भेद का ग्रानुभव हो सकता है। पर जैसा कहा जा चुका है, पदिन्यास की प्रौढ़ता श्रीर भाषा का सौष्टंव गोस्वामीजी के मेल का है।

सिय-रघुपति-पदकंज पुनीता। प्रथमहिं चंदन करों सप्नीता॥
मृदु मंजुल सुंदर सब भाँती। सिस-कर-सिरस सुभग नख-पाँती॥
प्रग्णत कल्पतरु तर सब छोरा। दहन श्रज्ञ तम जन-चितचोरा॥
त्रिविध कलुप कुंजर घनघोरा। जगप्रसिद्ध केहरि वरजोरा॥
चिंतामणि पारस सुरधेन्। श्रधिक कोटि गुन श्रभिमत देन्॥
जन-मन-मानस रिसक मराला। सुमिरत भंजन विपति विसाला॥

निरिष कालित कोपि श्रपारा । विदित होय किर गदा प्रहारा ।।

महावेगयुत श्रावे सोई । श्रप्टधातुमय जाय न जोई ।।

श्रयुत भार भिर भार प्रमाना । देखिय जमपित-दंड समाना ।।

देखि ताहि लव हिन इपु चंडा । कीन्ही तुरत गदा श्रय खंडा ।।

जिमि नभ माँह मेघ-समुदाई । वरपिहं वारि महा भिर लाई ।।

तिमि प्रचंड सायक जनु न्याला । हने कीस-तन लव तेहि काला ॥ भए विकल श्रति पवनकुमारा । लगे करन तव हृदय विचारा ॥

( ३३ ) मिनयार सिंह—ये काशी के रहनेवाले चित्रय थे। इन्होने देव-पच मे ही कविता को है और अञ्छी की है। इनके निम्नलिखित यंथों का पता है—

मिहिम्न भाषा, सौदर्य लहरी (पार्वती या देवी की स्तुति), हनुमत छ्रवीसी, सुंदरकाड । भाषा मिहिम्न इन्होने संवत् १८४१ मे लिखा । इनकी भाषा सानुप्रास शिष्ट ग्रौर परिमार्जित है ग्रौर उसमे ग्रोज भी पूरा है। ये ग्रज्छे कि हो गए हैं। रचना के कुछ उदाहरण लीजिए—

मेरो चित्त कहाँ दीनता में श्रित दूबरो है,
श्रधरम-धूमरो न सुधि के सँभारे पै।
कहाँ तेरी ऋद्धि कवि बुद्ध-धारा-ध्वनि तें,
त्रिगुण तें, परे हैं दिखात निरधारे पै।।
मनियार यातें मित थिकत जिकत हैं कै,
भिक्तवस धरि उर धीरज बिचारे पै।
बिरची कृपाल वाक्यमाल या पुर्हुपदंत,
पूजन करन काज चरन तिहारे पै।।

तेरे पद-पंकज-पराग राज-राजेश्वरी !

वेद-बंदनीय विरुदावित बढी रहें ।

जाकी किनुकाई पाय धाता ने धरित्री रची,

जाप लोक लोकन की रचना कढी रहे ।।

मनियार जाहि विष्णु सेवेँ सर्व पोषत में,

सेस हू के सदा सीस सहस मढी रहें ।

सोई सुरासुर के सिरोमनि सदाशिव के

भसम के रूप हैं सरीर पे चढ़ी रहें ।।

श्रभय कठोर वानी सुनि लिझ्निन जू की, मारिये को चाहि जो सुधारि खल तरवारि। वीर हनुमंत तेहि गरिज सुहास करि, उपिट पकिर ग्रीव भूमि छै परे पछारि॥ पुच्छ तें लपेटि फेरि दंतन दरदराइ, नखन बकोटि चोंथि देत मिह डारि डारि। उदर विदारि मारि छुत्थन कों टारि बीर, जैसे मृगराज गजराज डारै फारि फारि॥

(38) कृष्णदास—ये मिरजापुर के रहनेवाले कोई कृष्णभक्त जान पड़ते हैं। इन्होंने संवत् १८५३ में "माधुर्य्य लहरी" नाम की एक वड़ी पुस्तक ४२० पृष्ठों की बनाई जिसमें विविध छंदों में कृष्णचरित का वर्णन किया गया है। किवता इनकी साधारणतः अञ्छी है। एक किवत देखिए—

कौन काज लाज ऐसी करें जो श्रकाज श्रहों,

वार बार कहों नरदेव कहाँ पाइए।

दुर्लभ समाज मिल्यों सकल सिद्धांत जानि,

लीला गुन नाम धाम रूप सेवा गाइए॥

वानी की सयानी सब पानी में वहाय दीजें,

जानी सो न रीति जासों दंपित रिक्ताइए।

जैसी जैसी गही जिन लही तैसी नैननहूं,

धन्य धन्य राधाकृष्ण नित ही गनाइए॥

'(३५) गणेश—ये नरहिर बंदीजन के न्वश में लाल किन के पौत्र ग्रौर गुलाव किन के पुत्र थे। ये काशीराज महाराज उदितनारायणिहिंह के दरवार में थे ग्रौर महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायणिहिंह के समय तक जीवित रहे। इन्होंने तीन ग्रंथ लिखे—१ —वाल्मीकी रामायण श्लोकार्थ प्रकाश। (बालकांड समय ग्रौर किष्किधा के पाँच ग्रध्याय) २—प्रद्युम्नविजय नाटक। ३—हनुमत् पचीसी।

प्रद्युम्नविजय नाटक समग्र पद्मबद्ध है ग्रीर ग्रानेक प्रकार के छुदों में सात

श्रंको में समाप्त हुआ है। इसमें दैत्यों के विज्ञनाभपुर नामक नगर में प्रद्युम्न के जाने और प्रभावती से गांधर्व विवाह होने की कथा है। यद्यपि इसमें पात्र-प्रवेश, विष्कंभक, प्रवेशक आदि नाटक के अंग रखे गए हैं पर इतिवृत्त का भी वर्णन पद्य में होने के कारण नाटकत्व नहीं आया है। एक उदाहरण दिया जाता है—

ताही के उपरांत कृष्ण इंद्र श्रावत भए।

मेंटि परस्पर कांत बैठ समासद्मध्य तहँ॥
बोले हिर इन्द्र सों बिनै के कर जोरि दोऊ,
श्राजु दिग्विजय हमारे हाथ श्रायो है।
मेरे गुरु लोग सब तोषित भए हैं श्राजु,
पूरो तप दान, भाग्य सफल सुहायो है॥
कारज समस्त सरे, मंदिर में श्राए श्राप,
देवन के देव मोहि धन्य ठहरायो है।
सो सुनि पुरंदर उपेंद्र लिख श्रादर सों,
बोले सुनौ बंधु ! दानवीर नाम पायो है॥

(३६) सम्मन—ये मलावाँ (बि॰ हरदोई) के रहनेवाले बाह्यण थे श्रीर संवत् १८३४ में उत्पन्न हुए थे। इनके नीति के दोहे गिरिधर की कुंडलियाँ के समान गावों तक में प्रसिद्ध हैं। इनके कहने के ढंग में कुछ मार्मिकता है। ''दिनों के फेर'' श्रादि के संबंध में इनके मर्मस्पर्शी दोहे स्त्रियों के मुँह से बहुत सुने जाते हैं। इन्होंने संवत् १८७६ में ''पिगल काव्य-भूषण'' नामक एक रीति-ग्रंथ भी बनाया। पर ये श्राधिकतर श्रपने दोहों के लिये ही प्रसिद्ध हैं। इनका रचनाकाल संवत् १८६० से १८८० तक माना जा सकता है। कुछ दोहे देखिए—

निकट रहे आदर घटे, दूर रहे दुख होय। सम्मन या संसार में श्रीति करो जिन कोय॥ सम्मन चहीं सुख देह को तो झाँड़ी ये चारि। चोरी, चुगली, जामिनी श्रीर पराई नारि॥

# रीतिकाल के ग्रान्य कवि

सम्मन मीठी वात सों होत सबै सुख पूर। जेहि नहिं सीखो बोलिबो, तेहि सीखो सब धूर।।

(३७) ठाकुर—इस नाम के तीन किव हो गए हैं जिनमें दो असनी के ब्रह्ममृ थे और एक बुंदेलखंड के कायस्य। तीनो की किवताएँ ऐसी मिल- जुल गई हैं कि भेद करना किठन है। हाँ, बुंदेलखंडी ठाकुर की वे किवताएँ पहचानी ज़ा सकती हैं जिनमें बुदेलखंडी कहावतें या मुहावरे आए है।

#### श्रसनीवाले प्राचीन ठाकुर

ये रीतिकाल के ग्रारंभ में संवत् १७०० के लगभग हुए थे। इनका कुछ चत्त नहीं मिलता; केवल फुटकल किवताएँ इघर उघर पाई जाती हैं। संभव है इन्होने रीतिबद्ध रचना न करके ग्रापने मन की उमंग के ग्रानुसार ही समय-समय पर किवत्त सवैये बनाए हो जो चलती ग्रीर स्वच्छ भाषा मे हैं। इनके ये दो सवैये बहुत सुने जाते है—

सिन स्हे दुनकन विज्जुल्या सी श्रयान चढी घटा जोवित है। सुचिती ह्वे सुने धुनि मोरन की, रसमाती सँयोग सँजोवित हैं।। किव ठाकुर वे पिय दूरि वसें, हम श्राँसुन सो तन धोवित है। धिन वे धिन पावस की रितयाँ पित की छितयाँ लिंग सोवित है।

बोरे रसातन की चिंढ ढारन क्कत क्वैलिया मौन गहै ना। ठाकुर कुंजन कुंजन गुंजत, भौरन भीर चुंपेवो चहै ना। सीतल मंद सुगंधित, बीर, समीर लगे तन धीर रहे ना। व्याकुल कीन्हों बसंत बनाय कै, जाय कै कंत सों कोऊ कहै ना।।

#### असनीवाले दूसरे ठाकुर

ये ऋषिनाथ कि व पुत्र ग्रीर सेवक कि के पितामह थे। सेवक के भतीजे श्रीकृष्ण ने ग्रपने पूर्वजो का जो वर्णन लिखा है उसके ग्रनुसार ऋषिनाथजी के पूर्वज देवकीनंदन मिश्र गोरखपुर जिले के एक कुलीन सरयूपरी ब्राह्मण—प्यासी के मिश्र—थे ग्रीर ग्रन्छी किवता करते थे। एक बार भॅकौली के राजा

के यहाँ विवाह के अवसर पर देवकीनंदनजी ने भाटो की तरह कुछ कित पढ़े और पुरस्कार लिया। इस पर उनके भाई-बंधुओं ने उन्हें जातिच्युत कर दिया और वे असनी के भाट नरहर किव की कन्या के साथ अपना विवाह करके असनी में जा रहे और भाट हो गए। उन्हीं देवकीनदन के वंश में ठाकुर के पिता अधिनाथ किव हुए।

ठाकुर ने संवत् १८६१ में "सतसई वरनार्थ" नाम की 'बिहारी सतसई" की एक टीका (देवकीनदन टीका) बनाई। ग्रतः इनका कविता-काल संवत् १८६० के इधर उधर माना जा सकता है। ये काशिराज के संबधी काशी के नामी रईस (जिनकी हवेली ग्रब तक प्रसिद्ध है) बाबू देवकीनंदन के ग्राश्रित थे। इनका विशेष द्वतांत स्व० पंडित ग्रिविकार ने ग्रपने "बिहारी विहार" की भूमिका मे दिया है। ये ठाकुर भी बड़ी सरस कविता करते थे। इनके पद्यो मे भाव या हश्य का निर्वाह ग्रवाध रूप मे पाया जाता है। दो उदाहरण लीजिए—

कारे लाल करहे पलासन के पुंज तिन्हें

श्रपने भकोरन भुलावन लगी है री।

ताही की ससेटी तृन-पत्रन-लपेटि धरा—

धाम तें श्रकास धूरि धावन लगी है री॥

ठाकुर कहत सुचि सौरभ प्रकासन मों

श्राछी भाँति रुचि उपजावन लगी है री।

ताती सीरी बैहर वियोग वा संयोगवारी,

श्रावनि वसंत की जनावन लगी है री॥

प्रान भुकामुकि भेष छपाय कै गागर छै घर तें निकरी ती। जानि परी न कितीक श्रवार है, जाय परी जहूँ होरी धरी ती।। ठाकुर दौरि परे मोहिं देखि कै, भागि बची री, वड़ी सुघरी ती। बीर की सों जो किवार न देऊँ तो मैं होरिहारन हाथ परी ती।।

### तीसरे ठाकुर वुँदेलखंडी

ये जाति के कायस्थ थे ग्रौर इनका पूरा नाम लाला ठाकुरदास था। इनके पूर्वज काकोरी (जिला लखनऊ) के रहनेवाले थे श्रीर इनके पितामह खड़रायजी बड़ें भारी मंसबदार थे। उनके पुत्र गुलाबराय का विवाह बड़ी धूमघाम से त्रोरछे (बुदेलखंड) के रावराना (नो महारान त्रोरछा के मुसाहब थे ) की पुत्री के साथ हुत्रा था। ये ही गुलाबराय टाकुर, किव के पिता थे। किसी कारण से गुलाबराय अपनी समुराल श्रोरछे में ही श्रा वसे जहाँ संवत् १८२३ मे ठाकुर का जन्म हुआ। शिचा समाप्त होने पर ठाकुर ऋच्छे कवि निकले ग्रौर जैतपुर मे सम्मान पाकर रहने लगे। उस समय जैतपुर के राजा केसरीसिंहजी थे। ठाकुर के कुल के कुछ लोग बिजावर मे भी जा बसे थे। इससे ये कभी कभी वहाँ भी रहा करते थे। विजावर के राजा ने भी एक गॉव देकर ठाकुर का सम्मान किया। जैतपुर-नरेश राजा नेसरीसिह के उपगंत जब उनके पुत्र राजा पारीछत गद्दी पर बैठे तब ठाकुर उनकी सभा के रत्न हुए। ठाकुर की ख्याति उसी समय से फैलने लगी श्रीर वे बुँदेलखंड के दूसरे राज-द्रवारों में भी त्राने जाने लगे। वॉदे के हिम्मतबहादुर गोसाई के द्रवार में क्भी कभी पद्माकरजी के साथ ठाकुर की कुछ नोक-क्तोंक की बाते हो जाया करती थीं। एक बार पद्माकरजी ने कहा "ठाकुर कविता तो अञ्छी करते हैं पर पद कुछ हलके पड़ते हैं।" इस पर ठाकुर बोले "तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है।"

इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मतबहादुर कभी श्रपनी सेना के साथ श्रॅगरेजों का कार्य्यसाधन करते श्रोर कभी लखनऊ के नवाब के पन्न में लड़ते। एक बार हिम्मतबहादुर ने राजा पारीछत के साथ कुछ घोखा करने के लिये उन्हें वॉ दे बुलाया। राजा पारीछत वहाँ जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कि मिले श्रोर दो ऐसे संकेत-भरे सबैये पढ़े कि राजा पारीछत लौट गए। एक सबैया यह है—

कैसे सुचित्त भए निकसो विहँसी विलसो हरि दै गलवाही। ये छल छिद्रन की वितयाँ छलती छिन एक घरी पल माहीं।।

)

ठाकुर वै जिर एक भई, रिचिहें परपंच कछू ब्रज माहीं। हाल चवाइन की दुहचाल की लाल तुम्हें है दिखात कि नाहीं।। कहते हैं कि यह दाल सुनकर हिम्मतबहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार मे बुला भेजा। बुलाने का कारण समक्तकर भी ठोकुर बेधड़क चले गए। जब हिम्मतबहादुर इन पर कल्लाने लगे तब इन्होंने यह कवित्त पढ़ा—

वेई न्र निर्णय निदान में सराहे जात,
सुखन अधात प्याला प्रेम को पिए रहें।
हरि-रस चंदन चढ़ाय अंग अंगन में,
नीति को तिलक, बेंदी जस की दिए रहें।।
ठाकुर कहत मंजु कंजु तें सृदुल मन,
मोहनी सरूप, धारे हिम्मत हिए रहें।
भेंट भए समये असमये, अचाहे चाहे,
और लों निवाहें, आँखें एकसी किए रहें।।

इस पर हिम्मतबहादुर ने जब कुछ श्रीर कटु वचन कहें तब सुना जाता है कि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली श्रीर बोले—

सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के,

दान जुद्ध जुरिबे में नेकु जे न मुरके।
नीति देनवारे हैं मही के महिपालन को,
हिये के बिसुद्ध हैं, सनेही साँचे उर के।।
ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के,
जालिम दमाद हैं अदानियाँ ससुर के।
चोजिन के चोजी महा, मौजिन के महराज,
हम कविराज हैं, पै चाकर चतुर के।।

हिम्मतबहादुर यह सुनते ही चुप हो गए। फिर मुस्कराते हुए बोले—
"किवनी वस! मैं तो यही देखा चाहता था कि आप कोरे किव ही है या पुरखो
की हिंम्मत भी आप मे है।" इस पर ठाकुरनी ने बड़ी चतुराई से उत्तर
दिया—"महारान! हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बिलहार रही है,

त्र्यां हिम्मत कैसे गिर जायगी ?" ( गोसाई हिम्मत गिरि का ग्रसल नाम अन्रप गिरि था ; हिम्मतबहादुर शाही खिताब था।)

ठाक़ुर किन का परलोकनास संनत् १८८० के लगभग हुआ । अतः इनका किनता-काल संनत् १८५० से १८८० तक माना जाता है। इनकी किनताओं का एक अच्छा संग्रह "ठाकुर-ठसक" के नाम से श्रीयुत लाला भगनानदीनजी ने निकाला है। पर इसमे भी दूसरे दो ठाकुर की किनताएँ मिली हुई है। इस संग्रह मे निशेषता यह है कि किन का जीवन-वृत्त भी नहुत कुछ दे दिया गया है। ठाकुर के पुत्र दियावसिंह (चातुर) और पौत्र शकरप्रसाद भी किन थे।

ठाकुर बहुत ही सची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं। न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाइंबर है, न कल्पना की भूठी उड़ान और न ऋनुभूति के विरुद्ध भावो का उत्कर्ष । जैसे भावों का जिस ढंग से मनुष्य मात्र त्रानुभव करते हैं वैसे भावों को उसी दंग से यह कवि ग्रपनी खाभाविक भाषा में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा में भाव को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लच्य रहा है। त्रजभाषा की श्रृंगारी कविताएँ प्रायः स्त्री-पात्रो के ही मुख की वाणी होती हैं अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान इस किव ने किया है उससे उक्तियों मे श्रौर भी स्वामाविकता श्रा गई है। यह एक अनुभूत बात है कि स्त्रियाँ बात बात में कहावते कहा करती हैं। उनके हृदय के भावों की भरपूर व्यंजना के लिये ये कहावते मानो एक सचित वाङ्मय हैं। लोकोक्तियो का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है वैसा ऋौर किसी किन ने नहीं। इन कहावतों में से कुछ तो सर्वत्र प्रचलित हैं ग्रौर कुछ खास बुंदेलखंड की हैं। ठाकुर सच्चे उदार, भावुक ग्रौर हृदय के पारखी किव थे इसी से इनकी कविताएँ, विशेपतः सवैये इतने लोकप्रिय हुए। ऐसा स्वच्छंद कवि किसी क्रम से वद्ध होकर कविता करना मला कहाँ पसंद करता ? जब जिस विषय पर जी मे त्राया कुछ कहा।

ठाकुर प्रधानतः प्रेमनिरूपक होने पर भी लोकव्यापार के ग्रानेकांगदर्शी किन थे। इसी से प्रेमभाव की ग्रापनी स्वामाविक तन्मयता के ग्रातिरिक्त कभी तो ये ग्राखती, काग, वसंत, होली, हिंडीरा ग्रादि उत्सवों के उल्लास में मन्न ठाकुर वे ज़िर एक भई, रचिहें परपंच कळू वज माहीं। हाल चवाइन की दुहचाल की लाल तुम्हें है दिखात कि नाहीं॥

कहते हैं कि यह दाल सुनकर हिम्मतबहादुर ने ठाकुर को ग्रपने दरबार में बुला मेजा। बुलाने का कारण समक्तकर भी ठाकुर वेघड़क चले गए। जब हिम्मतबहादुर इन पर कल्लाने लगे तब इन्होंने यह कवित्त पढ़ा—

वेई न्र निर्णय निदान में सराहे जात,

सुखन श्रधात प्याला प्रेम को पिए रहें।

हरि-रस चंदन चढ़ाय श्रंग श्रंगन में,

नीति को तिलक, वेंदी जस की दिए रहें।।
ठाकुर कहत मंजु कंजु तें सदुल मन,

मोहनी सरूप, धारे हिस्मत हिए रहें।
भेंट भए समये श्रसमये, श्रचाहे चाहे,

श्रीर लों निबाहें, श्राँखें एकसी किए रहें।।

इस पर हिम्मतग्रहादुर ने जब कुछ ग्रीर कहु वचन कहे तब सुना जाता है कि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली ग्रीर बोले—

सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के,

दान जुद्ध ज़रिवे में नेक़ जे न मुरके।
नीति देनवारे हैं मही के महिपालन को,
हिये के विसुद्ध हैं, सनेही साँचे टर के।।
ठाकुर कहत हम वैरी वेवकूफन के,
जालिस दमाद हैं श्रदानियाँ ससुर के।
चोजिन के चोजी महा, मौजिन के महराज,
हम कविराज हैं, पे चाकर चतुर के।।

हिम्मतबहादुर यह सुनते ही चुप हो गए। फिर मुस्कराते हुए बोले— "किविजी वस ! मैं तो यही देखा चाहता था कि ग्राप कोरे किव ही है या पुरख़ां की हिंम्मत भी ग्राप में है।" इस पर ठाक़रजी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया—"महाराज! हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा ग्रानूप रूप से बिलहार रही है, ग्राज हिम्मत कैसे गिर जायगी ?" ( गोसाई हिम्मत गिरि का ग्रसल नाम ग्रन्प गिरि था ; हिम्मतबहादुर शाही खिताब था । )

ः ठाकुर किव का परलोकवास संवत् १८८० के लगभग हुन्ना। त्रतः इनका किवता-काल संवत् १८५० से १८८० तक माना जाता है। इनकी किवतान्त्रों का एक ग्रन्छा संग्रह "ठाकुर-ठसक" के नाम से श्रीयुत लाला भगवानदीनजी ने निकाला है। पर इसमे भी दूसरे दो ठाकुर की किवताएँ मिली हुई हैं। इस संग्रह मे विशेषता यह है कि किव का जीवन-वृत्त भी बहुत कुछ दे दिया गया है। ठाकुर के पुत्र दियाविसह (चातुर) ग्रीर पौत्र शकरप्रसाद भी किव थे।

ठाकुर बहुत ही सची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं। न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की भूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष । जैसे भावों का जिस ढंग से मनुष्य मात्र ऋनुभव करते है वैसे भावो को उसी ढंग से यह किव अपनी स्वाभाविक भाषा मे उतार देता है। वोलचाल की चलती भाषा में भाव को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लच्य रहा है। व्रजभाषा की शृंगारी कविताएँ प्रायः स्त्री-पात्रों के ही पुल की वाणी होती हैं अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया है उससे उक्तियों मे श्रौर भी स्वाभाविकता श्रा गई है। यह एक अनुभूत बात है कि स्त्रियाँ बात बात में कहावतें कहा करती हैं। उनके हृदय के भावों की भरपूर व्यंजना के लिये ये कहावते मानो एक छचित वाङ्मय हैं। लोकोक्तियो का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है वैसा श्रीर किसी किंव ने नहीं। इन कहावतों में से कुछ तो सर्वत्र प्रचलित हैं ग्रौर कुछ खास बुदेलखंड की हैं। ठाकुर सच्चे उदार, भावुक ग्रौर हृदय के पारखी किव थे इसी से इनकी कविताएँ विशेषतः सवैये इतने लोकप्रिय हुए । ऐसा स्वच्छंद किंव किंसी क्रम से बद्ध होकर किंवता करना मला कहाँ पसंद करता ? जब जिस विषय पर जी में श्राया कुछ कहा।

ठाकुर प्रधानतः प्रेमनिरूपक होने पर भी लोकव्यापार के ग्रानेकांगदर्शी किव थे। इसी से प्रेमभाव की ग्रापनी स्वामाविक तन्मयता के ग्रातिरिक्त कभी तो ये ग्राखती, काग, वसंत, होली, हिंडोरा ग्रादि उत्सवों के उल्लास मे मग्न दिखाई पड़ते हैं; कभी लोगों की जुद्रता, कुटिलता, दुःशीलता ग्रादि पर चोभ प्रकट करते पाए जाते हैं ग्रीर कभी काल की गति पर खिन्न ग्रीर उदास देखे जाते हैं। कविकर्म को ये कठिन समक्तते थे। रूदि के ग्रनुसार शब्दों की लड़ी जोड़ चलने को ये कविता नहीं कहते थे। नमूने के लिये यहाँ इनके थोड़े ही से पद्य दिए जा सकते हैं—

सीखि लीन्हों मीन मृग खंजन कमल नैन,
सीखि लीन्हों जस श्री प्रताप को कहानो है।
सीखि लीन्हों कलपवृत्त कामधेनु चिंतामिन,
सीखि लीन्हों मेरु श्री कुबेर गिरि श्रानो है।
ठाकुर कहत याकी बड़ी है कठिन बात,
याको नहिं भूलि कहूँ बांधियत बानो है।

ढेल सो वनाय ग्राय मेलत सभा के वीच, लोगन कवित्त कीवो खेल करि जानो है।।

दस बार, बीस वार वरिज दई है जाहि,

एते पै न माने जो तो जरन वरन देव।
कैसो कहा कोजे कछू श्रापनो करो न होय,

जाके जैसे दिन ताहि तैसेई भरन देव ॥ ठाकुर कहत मन श्रापनो मगन राखौ,

' प्रेम निहसंक रस-रंग विहरन देव। विधि कै वनाए जीव जैते हैं जहाँ के तहाँ खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव।।

श्राने श्रामे सुठि गेहन में चढे दोऊ सनेह की नाव पैं री। श्रामान में भीजत प्रेम भरे, समयो लिख में विल जावें पे री।। कहै ठाकुर दोउन की रुचि सो रॅग हैं उमडे दोउ ठावें पे री। सखी, कारी घटा वरसे वरसाने पे, गोरी घटा नेंदगाँव पे री।। वा निरमोहिनि रूप की रासि जऊ उर हेतु न ठानति हैंहै। बारहि बार बिलोकि घरी घरी स्रति तौ पहिचानति हैहै॥
-ठाकुर या मन को परतीति है, जो पे सनेह न मानति हैहै।
श्रावत है नित मेरे लिये, इतनो तौ विसेप कै जानति हैहै॥

यह चारहु श्रीर उदी मुखचंद की चाँदनी चारु निहारि छै री। बिल जी पे श्रधीन भयो पिय, प्यारी! तौ एतो त्रिचार विचारि छै री॥ किव ठाकुर चूकि गयो जो गोपाल तो तैं विगरी कों संभारि छै री। श्रव रैहै न रैहे यहै समयो, वहती नदी पायँ पखारि छै री॥

पावस तें परदेस तें श्राय मिले पिय श्री मनभाई भई है। दादुर मोर पपीहरा बोलत, तापर श्रानि घटा उनई है॥ ठाकुर वा सुलकारी सुहावनि दामिनि कोंधि कितें को गई है। री श्रव ती घनधोर घटा गरजी वरसी तुम्है धूर दई है॥

पिय प्यार करें जेहि पर सजनी तेहि की सब भाँ तिन सैयत है। '
मन मान करों तो परों अम में, फिर पाछे परे पछितेयत है।
किव ठाकुर कौन की कासों कहों ? दिन देखि दसा विसरेयत है।
अपने अटके सुन ए री भट्ट ? निज सौत के मायके जेयत है।

(३८) ललकदास—वेनी किव के मॅड़ीवा से ये लखनऊ के कोई कठी-धारी महंत जान पड़ते हैं. जो अपनी शिष्य मंडली के साथ इधर उधर फिरा करते थे। अतः संवत् १८६० और १८८० के बीच इनका वर्तमान रहना अनुमान किया जा सकता है। इन्होंने "सत्योपाख्यान" नामक एक बड़ा वर्ण-नात्मक ग्रंथ लिखा है जिसमे रामचंद्र के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। इस ग्रंथ का उद्देश्य कौशल के साथ कथा चलाने का नहीं, बल्कि जन्म की बधाई, बाललीला, होली, जलकीड़ा, फूला, विवाहोत्सव आदि का बड़े व्योरे और विस्तार के साथ वर्णन करने का है। जो उद्देश्य महाराज रघुराजसिंह के रामस्वयंवर का है वहीं इसका भी समिक्तए। पर इसमें २५ सादगी है श्रीर यह केवल दोहे चौपाइयो मे लिखा गया है। वर्णन करने में ललकदासनी ने भाषा के किवयों के भाव तो इकड़े किए ही हैं; संस्कृत किवयों के भाव भी कही रखे है। रचना श्रच्छी जान पड़ती है। कुछ चौपाइयाँ देखिए—

धरि इक ग्रंक राम को माता। लहाो मोद लिख मुख मृदु गावा॥ दंत कुंद मुकुता सम सोहै। बंधु जीव सम जीम बिमोहै॥ किसलय सधर ग्रधर छिब छाजै। इंद्रनील सम गंड बराजै॥ सुंदर चिबुक नासिका सोहै। कुंकुम तिलक चिलक मन मोहै॥ काम चाप सम अकुटि बिराजै। ग्रलक-कित मुख ग्रति छिब छाजै॥ यहि बिधि सकल राम के ग्रंगा। लिख चूमति जननी सुख संगा॥

(३९) खुमान—ये बंदीजन थे श्रीर चरखारी (बुंदेलखराड) के महाराज विक्रमसाहि के यहाँ रहते थे। इनके बनाए इन ग्रंथो का पता है—

श्रमरप्रकाश (सं० १८३६), श्रष्टजाम (सं० १८५२), लच्मग्रातक (सं० १८५५), हर्नुमान नखिशख, इनुमान पंचक, हनुमान पंचीसी, नीति-विधान, समरसार (युद्ध-यात्रा के मुहूर्त श्रादि का विचार), नृसिंह-चरित्र (सं० १८७६), नृसिंह-पचीसी।

इस सूची के अनुसार इनका किवता-काल सं० १८३० से १८८० तक माना जा सकता है। ''लद्मणशतक'' में लद्मण और मेघनाद का युद्ध बड़े फड़कते हुए शब्दों में कहा गया है। खुमान किवता में अपना उपनाम 'मान' रखते थे। नीचे एक किवत्त दिया जाता है—

> श्रायो इंद्रजीत दसकंघ को निबंध बंध, बोल्यो रामबंधु सों प्रबंध किरवान को। को है अंसुमाल, को है काल विकराल, मेरे सामुहें भए न रहे मान महेसान को॥ तू तौ सुकुमार यार लखन कुमार! मेरी मार बेसुमार को सहैया घमासान की? बीर ना चितैया, रनमंडल रितैया, काल कहर बितैया हैं। जितैया मघवान को॥

(४०) नवल्लांसह कायस्थ —ये क्तांसी के रहनेवालें थे श्रीर समथर-नरेश राजा हिंदूपित की सेवां में रहते थे। इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की है जो भिन्न भिन्न विषयों पर श्रीर भिन्न भिन्न शैली के हैं। ये श्रच्छे चिन्नकार भी थे। इनका मुकाव भक्ति श्रीर ज्ञान की 'श्रीर विशेष था। इनके लिखे अथीं के नाम ये हैं—

रासपंचाध्यायी, रामचद्रविलास, शकामोचन (सं०१८७३), जौहरिन-तरग (१८७५), रिसकरंजनी (१८७७), विज्ञान भास्कर (१८७८), व्रबदीपिका (१८८३), शुकरंभासंवाद (१८८८), नाम-चिंतामिण (१६०३), मूलभारत (१६१२), भारत-सावित्री (१६१२), भारत किंवतावली (१६१३), भाषा सप्तशाती (१६१७), किंवजीवन (१६१८), ग्राल्हा रामायण (१६२२), स्विमणीमगल (१६२५), मूलढोला (१६२५), रहस लावनी (१६२६), श्रध्यात्म रामायण, कपक रामायण, नारीप्रकरण, सीतास्वयवर, रामविवाहखड, भारत वार्तिक, रामायण सुमिरनी, पूर्वश्रंगारखंड, मिथिलाखंड, दानलोम संवाद, जन्म खंड।

उक्त पुस्तको में यद्यपि अधिकाश बहुत छोटी छोटी है फिर भी इनकी रचना की बहुरूपता का आभास देती है। इनकी पुस्तके प्रकाशित नहीं हुई है। अतः इनकी रचना के संबंध में विस्तृत और निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। खोज की रिपोर्टों मे उद्धृत उदाहरणों के देखने से रचना इनकी पुष्ट और अभ्यस्त प्रतीत होती है। वजभाषा मे कुछ वार्तिक या गद्य भी इन्होने -लिखा है। इनके कुछ पद्म नोचे देखिए—

श्रमव श्रनादि श्रनंत श्रपारा। श्रमन, श्रपान, श्रमर, श्रविकारा॥ श्रग श्रनीह श्रातम श्रविनासी। श्रगम श्रगोचर श्रविरत्न वासी॥ श्रकथनीय श्रद्धेत श्ररामा। श्रमत श्रसेष श्रकमें श्रकामा॥ रहत श्रविस ताहि उर ध्याऊँ। श्रनुपम श्रमत सुजस मैं गाऊँ॥

> सगुन सरूप सदा सुषमा-निधान मंजु, बुद्धि गुन गुनन श्रगाध वनपति से॥

भने नवलेस फैल्यो विशव सही में यश,

बरिन न पावे पार कार फनपित से॥
जक्त निज भक्तन के कलुप प्रभंजे रंजे,

सुमित बढावे धन धान धनपित से॥
ग्रावर न दूजो देव सहज प्रसिद्ध यह,
सिद्धि-बरदैन सिद्ध ईस गनपित से॥

(४१) रामसहायदास-ये चौबेपुर (जिला बनारस) के रहनेवाले लाला भवानीदास कायस्थ के पुत्र थे ग्रौर काशी-नरेश महाराज उदितनारायण-सिंह के आश्रय में रहते थे। "विहारी सत्सई" के अनुकरण पर इन्होने "राम-सतसई" बनाई । बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसके वहुत से दोहे सरस उद्भावना मे बिहारी के दोहो के पास तक पहुँ चते हैं। पर यह कहना कि ये दोहे बिहारी के दोहों में मिलाए जा सकते हैं, रसज्ञता त्र्यौर भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना नही, विहारी को भी नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जायगा। विहारी मे क्या क्या मुख्य विशेषताऍ हैं, यह उनके प्रसंग मे दिख़ाया जा चुका है। जहाँ तक शब्दों की कारीगरी श्रीर वाग्वैदग्ध्य से संबंध है वही तक श्रनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है श्रीर सफलता भी हुई है। पर हावी का वह सुंदर विधान, चेष्टाश्रों का वह मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठव, संचारियो की वह सुद्र व्यंजना इस सतसई में कहाँ ? नकल ऊपरी बातों भी हो सकती है, हृदय की नहीं। पर हृदय पहचानने के लिये हृदय चाहिए, चेहरे पर की दो ग्रॉखो से ही नहीं काम चल सकता। इस बड़े भारी भेद के होते हुए भी "रामसतसई" शृंगार-रस का एक उत्तम ग्रंथ है । इस सतसई के ग्रांतिरिक्त इन्होने तीन पुस्तके ग्रौर लिखी है—

बाणीभूषण, वृत्ततरंगिणी ( संव १८७३ ) त्रौर कऋहरा।

वाणी मूषण ग्रलंकार का ग्रंथ है ग्रीर वृत्त-तरंगिणी पिगल का । ककहरा जायसी की 'ग्रखरावट' के ढंग की छोटी सी पुस्तक है ग्रीर शायद सबसे पिछली रचना है, क्यों कि उसमें धर्म ग्रीर नीति के उपदेश हैं। रामसहाय का किता-काल संवत् १८६० से १८८० तक माना जा सकता है। नीचे सतसई के कुछ दोहे उद्धृत किए जाते हैं—

गहे नुकीले लाल के नैन रहें दिन रैनि।
तन नाजुक टोड़ी न क्यों गाड़ परे मृदुबैनि?
भटक न, भटपट चटक के अटक सुनट के संग,।
लटक पीतपट की निपट हटकित कटक अनंग।।
लागे नैना नैन में कियो कहा धों मैन।
मिहं लागे नैना, रहें लागे नैना नैन॥
गुलुफिन लिग ज्यों त्यों गयो किर किर साहस जोर।
फिर न फिन्यो मुरवान चिप,चित अति खात मरोर।।
यों विभाति दसनावली ललना बदन मँझार।।
पेति को नातो मानि कें मनु आइ उडुमार।।

(४२) चंद्रशेखर—ये वाजवेयी थे। इनका जन्म संवत् १८५५ में मुझजमान्नाद (जिला फतहपुर) में हुआ था। इनके पिता मनीरामजी भी अच्छे किन थे। ये कुछ दिनो तक दरमंगे की खोर, फिर ६ वर्ष तक जोधपुर-नरेश महाराजा मानसिंह के यहाँ रहे। अंत मे पिट्यालानरेश महाराज कमीसिंह के यहाँ गए और जीवन भर पिट्यालो में ही रहे। इनका देहांत संवत् १६३२ में हुआ ख्रतः ये महाराज नरेद्रसिंह के समय तक वर्तमान थे और उन्हीं के खादेश से इन्होंने अपना प्रसिद्ध वीरकाव्य "हम्मीरहठ" बनाया। इसके ख्रांतिरिक्त इनके रने प्रथों के नाम ये हैं—

विवेत-विलास, 'रसिकविनोद, हरिमक्ति-विलास, नखसिख, वृदावन-शतक, गुह्पंचाशिका, ताजक ज्योतिष, माधवी वसत ।

यद्यपि श्रृंगाररस की किवता करने में भी ये बहुत ही प्रवीण थे पर इनकी कीर्ति को चिरकाल तक स्थिर रखने के लिये "हम्मीरहठ" ही पर्याप्त है। उत्साह की, उमंग की व्यजना जैसी चलती, स्वामाविक और जोरदार भाषा में इन्होंने की है वैसे दग से करने में बहुत ही कम किवें समर्थ हुए है। वीररसवर्णन में इस किवे ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है। सूदन आदि के समान शब्दों की तड़ातड़ और भड़ामंड़ के फेर में न पड़कर उम्रोत्साह-व्यंजक उक्तियों का ही अधिक सहारा इस किव ने लिया है. जो वीर-

रस की जान है। दूसरी वात ध्यान देने की यह है कि वर्णनों के अनावश्यक विस्तार को, जिसमें वस्तुओं की बड़ी लंबी-चौड़ी सूची भरी जाती है, स्थान नहीं दिया गया है। भाषा भी पूर्ण व्यवस्थित, व्युतसंस्कृति आदि दोषों से मुक्त और प्रवाहमयी है। सारांश यह कि वीररस-वर्णन की अत्यंत श्रेष्ठ प्रणाली का अनुकरण चंद्रशेखरजी ने किया है।

रही प्रसंग विधान की बात । इस विषय में कवि ने नई उद्भावनाएँ न करके पूर्ववर्ती कवियों का ही सर्वथा ऋनुसरण किया है। एक रूपवती श्रौर निपुरा स्त्री के साथ महिमा मंगोल का अलाउद्दीन के दरवार से भागना, अलाउद्दीन का उसे हम्मीर से वापस मॉगना, हम्मीर का उसे ऋपनी शरण मे लेने के कारण उपेत्तापूर्वक इनकार करना, ये सब बाते जोधराज क्या उसके पूर्ववर्ती अपभ्रंश के कवियों की ही कल्पना है, जो वीरगाथा-काल की रूढ़ि के अनुसार की गई थी। गढ़ के घेरे के समय गढ़पति की निश्चितता ग्रौर निर्भीकता व्यंजित करने के लिये पुराने किव गढ़ के भीतर नाच रंग होना दिखाया करते थे। जायसी ने अपनी पद्मावती में अलाउदीन के द्वारा चित्तौरगढ़ के घेरे जाने पर राजा रतन्सेन का गढ़ के भीतर नाच कराना श्रौर शत्रु के फेके हुए तीर से नर्त्तकी का घायल होकर मरना वर्णित किया है। ठीक उसी प्रकार का वर्णन "हम्मीरहठ" मे रखा गया है। यह चंद्रशेखरनी की ग्रपनी उद्भावना नहीं; एक बँधी हुई परिपाटी का अनुसरण है। नर्त्तकी के मारे जाने पर हम्मीर-देव का यह कह उठना कि "हठ करि मंड्यो युद्ध वृथा ही" केवल उनके तात्कालिक शोक के त्र्याधिक्य की व्यंजना मात्र करता है। उसे करुण प्रलाप मात्र समभाना चाहिए । इसी दृष्टि से इस प्रकार के करुण प्रलाप राम ऐसे सत्यसंघ ऋौरं वीरव्रती नायकों से भी कराए गए हैं। इनके द्वारा उनके चरित्र मे कुछ भी लांछन लगता हुत्रा नहीं माना जाता।

एक त्रुटि हम्मीरहठ की ग्रवश्य खटकती है । सब ग्राच्छे किवयो ने प्रति-नायक के प्रताप ग्रीर पराकृम की प्रश्लां द्वारा उससे मिड़ने वाले या उसे जीतनेवाले नायक के प्रताप ग्रीर पराकृम की व्यंजना की है। राम का प्रति-नायक रावण कैसा था १ इंद्र, मस्त्, यम, स्र्य्य ग्रादि सब देवताग्रों से सेवा लेनेवाला, पर हम्मीरहठ में श्रलाउद्दीन एक चुिहया के कोने में दौड़ने से डर के मारे उछल भागता है श्रीर पुकार मचाता है।

चंद्रशेखरजी का साहित्यिक भाषा पर बड़ा भारी श्रिष्ठिकार था। श्रनुपास की योजना अचुर होने पर भी भद्दी कहीं नहीं हुई, सर्वत्र रस मे सहायक ही है। युद्ध, मृगया श्रादि के वर्णन तथा संवाद श्रादि सब बड़ी ममंज्ञता से रखे गए हैं। जिस रस का वर्णन है ठीक उसके श्रनुकूल पदिवन्यास है। जहाँ श्रंगार का प्रसंग है वहाँ यही प्रतीत होता है कि किसी सर्वश्रेष्ठ श्रंगारी किव की रचना पढ़ रहे है। तात्वर्थ यह है कि "हम्मीरहठ" हिंदी-साहित्य का एक रत्न है। "तिरिया तेल, हम्मीर हठ चढ़े न दूजी बार" वाक्य ऐसे ही प्रथ मे शोभा देता है। नीचे किवता के कुछ नमूने दिए जाते है—

उवै भाज पिन्छम प्रतन्छ, दिन चंद प्रकासै।
उत्ति गंग वरु बहै, काम रित प्रीति विनासे॥
तजै गौरि अरधंग, अचल ध्रुव आसन चल्छै।
अचल पवन बरु होय, मेरु मंदर गिरि हल्छै॥
सुरतरु सुखाय, लोमस मरै, मीर ! संक सब परिहरौ।
मुख-बचन बीर हम्मीर को बोलि न यह कबहूँ टरौ॥

श्रालम-नेवाज सिरताज पातसाहन के,

गाज ते दराज कोप-नजर तिहारी है।
जाके डर डिगत श्रडोल गढ़धारो, डगं भगत पहार श्रौ डुलति महि सारी है॥
रंक जैसो रहत ससकित सुरेस भयो,
देस देसपित में श्रतंक श्रित भारी है।
भारी गढधारी, सदा जंग की तयारी,
धाक मानै ना तिहारी या हमीर हठधारी है॥

भागे मीरजादे पीरजादे श्रीर श्रुमीरजादे, ' भागे खानजादे प्रान मरत बचाय कै। भागे गज बाजि रथ पथ न सँभारें, परें गोलन पे गोल, सूर सहिम सकाय कै ॥ भाग्यो सुलतान जान बचत न जानि बेगि, बिलत वितुंड पे विराजि विलखाय कै । जैसे लगे जंगल में श्रीषम की श्रागि चले भागि मृग महिप बराह विललाय कै ॥

चोरी थोरी वैसवारी नवल किसोरी सबै,
भोरी भोरी वातन विहँसि मुख मोरतीं।
वसन विभूषन विराजत विमल वर,
मदन मरोरनि तरिक तन तोरतीं॥
प्यारे पातसाह के परम अनुराग-रँगीं,
चाय भरी चायल चपल द्दग जोरतीं।
काम-अवला सी, कलाधर की कला सी,
चारु चंपक-लता सी चपला सी चित चोरतीं॥

(४३) वावा दीनद्याल जिरि—ये गोसाईं थे। इनका जन्म शुक्रवार वसंत पंचमी सवत् १८५६ में काशी के गायघाट मुहल्ले में एक पाठक के कुल में हुआ था। जब ये ५ या ६ वर्ष के थे तभी इनके माता-पिता, इन्हें महंत कुशागिरि को सौप चल बसे। महंत कुशागिरि पंचकोशी के मार्ग में पड़नेवाले देहली विनायक नामक स्थान के अधिकारी थे। काशी में महंतजी के और भी कई मठ थे। वे विशेषतः गायघाट वाले मठ में रहा करते थे। वाब दीनद्याल गिरि भी उनके चेले हो जाने पर प्रायः उसी मठ में रहते थे। जब महंत कुशागिरि के मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई तब ये देहली-विनायक के पास मौठली गाँववाले मठ में रहने लगे। बाबाजी संस्कृत और हिंटी दोनों के अब्बे विद्वान् थे। बाबू गोपालचंद्र (गिरिधरदास) से इनका बड़ा स्नेह था। इनका परलोकवास संवत् १९१५ में हुआ। ये एक अत्यंत सहदय और भावुक किव थे। इनकी सी अन्योक्तियाँ हिंदी के और किसी किव की नहीं हुई। यद्यपि इन अन्योक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत से लिए हुए हैं पर भाषा-शैली की सरसता और पदिवन्यास की मनोहरता के विचार से वे

स्वतंत्र काव्य के रूप में हैं। बाबाजी का भाषा पर बहुत ही अञ्छा अधिकार था। इनकी सी परिष्कृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों की है। कहीं कहीं कुछ पूरवीपन या अव्यवस्थित वाक्य मिलते है, पर बहुत कम। इसी से इनकी अन्योक्तियाँ इतनी मर्मस्पिशंनी हुई हैं। इनका अन्योक्तिकल्पडम हिंदी-साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। अन्योक्ति के चेत्र में किव की मार्मिकता और सौंदर्यभावना के स्फरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है। पर इसमें अच्छे भावुक किव ही सफल हो सकते हैं। लौकिक विषयों पर तो इन्होंने सरस अन्योक्तियाँ कही ही है; अध्यात्मपन्त में भी दो एक रहस्यमयी उक्तियाँ इनकी हैं।

वावाजी को जैसा कोमल व्यंजक पदिवन्यास पर अधिकार था वैसा हीं शब्द-चमत्कार आदि के विधान पर भी। यमक और रलेषमधी रचना भी इन्होंने बहुत सी की है। जिस प्रकार ये अपनी भावुकता हमारे सामने रखते हैं उसी प्रकार चमत्कार-कौशल दिखाने में भी नहीं चूकते हैं। इससे जल्दी नहीं कहते बनता है कि इनमें कला-पच प्रधान है या हृदय-पच । बड़ी अञ्छी बात इनमें यह है कि इन्होंने दोनों को प्रायः अलग अलग रखा है। अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर इन्होंने चमत्कार-प्रवृत्ति का प्रवेश प्रायः नहीं होने दिया है। अन्योक्तिकल्पडम के आदि में कई शिलष्ट पद्य आए हैं पर बीच में बहुत कम। इसी प्रकार अनुरागवाग में भी अधिकांश रचना शब्द-वैचित्र्य आदि से मुक्त है। यद्यपि अनुप्रासयुक्त सरस कोमल पदावली का बरावर व्यवहार हुआ है, पर बहाँ चमत्कार को प्रधान उद्देश्य रखकर ये बैठे हैं वहाँ श्लेष, यमक, अंतर्लापिका, बहिर्लापिका सब कुछ मौजूद है। साराश यह कि ये एक बहुरगी किव थे। रचना की विविध प्रणालियों पर इनका पूर्ण अधिकार था।

इनकी लिखी इतनी पुस्तकों का पता है-

ग्रन्योक्ति-कल्पद्रम (सं० १६१२), ग्रनुराग-बाग (सं० १८८८), वैराग्यदिनेश (स १६०६), विश्वनाथ-नवरत्न भ्रौर दृष्टात-तर्गिग्री (सं० १८७६)। इस सूची के अनुसार इनका किवतो-काल सं० १८८६ से १६१२ तक माना जा सकता है। 'अनुराग-बाग' मे श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं का बड़े ही लिलत किवतों में वर्णन हुआ है। मालिनी छंद का भी बड़ा मधुर प्रयोग हुआ है। 'दृष्टांत-तरंगिणी' में नीतिसंबंधी दोहे हैं। 'विश्वनाथ नवरत्न' शिव की स्तुति है। 'वैराग्यदिनेश' में एक ख्रोर तो ऋतुश्रो ख्रादि की शोभा का वर्णन है ख्रौर दूसरी ब्रोर ज्ञान-वैराग्य ख्रादि का। इनकी किवता के कुछ नमूने दिए जाते हैं—

> केतो सोसं कला करों, करों सुधा को दान । नहीं चंद्रमिण जो द्रवें, यह तेलिया पखान ॥ यह तेलिया पखान, बड़ी कठिनाई जाकी । दूटों याके सीस बीस बहु बाँकी टाँकी ॥ बरने दीनद्याल, चंद्र ! तुमही चित चेतों । कूर न कोमल होहिं कला जो कीजे केतो ॥

बरखें कहा पयोद इत मानि मोद मन माहिं। यह तो ऊसर भूमि है श्रंकुर जिमहें नाहिं॥ अंकुर जिमहें नाहिं बरप सत जो जल देहै। गरजे तरजे कहां ? वृथा तेरो श्रम जैहे॥ बरने दीन दयाल न ठोर कुठौरहि परखे। नाहक गाहक बिना बलाहक ! ह्याँ तू बरखे॥

चल चकई तेहि सर विषे जहँ नहिं रैन-विछोह।
रहत एकरस दिवस ही, सुहद हंस संदोह॥
सुहद हंस-संदोह कोह ग्रक दोह न जाको।
भोगत सुख-ग्रंबोह, मोह-दुख होय न ताको॥
बरनै दीनद्याल भाग विन जाय न सकई।
पिय-मिलाप नित रहै, ताहि सर चल तू चकई॥

कोमल मनोहर मधुर सुरताल सने,
न्यूप्र-निनादिन सों कौन दिन बोलिहें।
नीके मम ही के बुंद-बुंदन सुमोतिन को,
गिह के कृपा की अब चोंचन सो तोलिहें।।
नेम धरि केम सों प्रमुद होय दीनद्याल,
प्रेम-कोकनद बीच कब धौ कलोलिहें।।
चरन तिहारे जदुबंस-राजहंस! कब,
मेरे मन-मानस में मन्द मन्द डोलिहें ?

चरन-कमल राजै, मंजु मंजु मंजीर बाजैं, गमन लखि लजावें हंसऊ नाहिं पावें।। सुखंद कदम-छाहीं कीड़ते कुंज माहीं, लखि लखि हरि सोभा चित्त काको न लोभा ?

बहु छुद्रन के मिलन तें हानि बली की नाहिं, ज्य जंबुकन तें नहीं केहरि कहुँ निस जाहिं॥ पराधीनता दुख महा, सुखी जगत स्वाधीन, सुखी रमत सुक बन-विषे, कनक पींजरे दीन॥

(४४) पजनेस—ये पन्ना के रहनेवाले थे। इनका कुछ विशेष वृत्तांत प्राप्त नहीं। किवता-काल इनका संवत् १६०० के आसपास माना जा सकता है। कोई पुस्तक तो इनकी नहीं मिलती पर इनकी बहुत सी फुटकलक विता संग्रह-ग्रन्थों में मिलती श्रीर लोगों के मुँह से सुनी जाती है। इनका स्थान जनमाण के प्रसिद्ध किवयों में है। ठाकुर शिवसिंहजी ने 'मधुरिप्रया' श्रीर 'नखशिख' नाम की इनकी टो पुस्तकों का उल्लेख किया है, पर वे मिलती नहीं। मारतजीवन प्रेस ने इनकी फुटकल किवताश्रों का एक संग्रह 'पजनेस प्रकाश' के नाम से प्रकाशित किया है जिसमे १२७ किवत्त सवैया हैं। इनकी किवताश्रों को देखने से पता चलता है कि ये फारसी भी जानते थे। एक सवैया में इन्होंने पारसी के शब्द श्रीर वाक्य भरे हैं। इनकी रचना

श्रृंगारस की ही है, पर उसमें कठार वर्णों (जैसे ट, ठ, ढ) का व्यवहार यत्र-तत्र वरावर मिलता है। ये 'प्रतिकूल-वर्णत्व' की परवा कम करते थे। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोमल अनुप्राधयुक्त लिलत भाषा का व्यवहार इनमे नहीं है। पद-विन्यास इनका अच्छा है। इनके फुटकल कवित्त अधिकतर अंग वर्णन के मिलते है जिनसे अनुमान होता है कि इन्होंने कोई नखिशख लिखा होगा। शब्द-चमत्कार पर इनका ध्यान विशेष रहता था, जिससे कहीं कहीं कुछ भदापन आ जाता था। कुछ नमूने लीजिए —

छहरे छ्वीली छ्टा छूटि छितिसंडल पै,

उसग उजेरो महाश्रोज उजवक सी।
किव पजनेस कंज-मंज्ञल-युखी के गात,
उपमाधिकाति कता कुंदन तबक सी।
फैली दीप दीप दीप-दीपित दीपित जाकी,
दीपमालिका की रही दीपित दवक सी।
परत न ताव लिख मुख महताव जब,
निकसी सिताब श्राफताब की भभक सी।।

पजनेस तसद्दुक ता विसमिल जुल्फे फुरकत न कंत्रुल कसे।

महबूब चुनाँ वदमस्त सनम अज़दस्त अलाबल जुल्फ वसे।।

सजम्ए न काफ शिगाफ रूए सम क्यामत चरम से खूँ बरसे।

मिज़गाँ सुरमा तहरीर दुताँ नुकते, बिन बे, किन ते, किन से।।

(४५) शिरिधरदास—ये मारतेदु वाबू हरिश्चंद्र के पिता थे और ब्रज्ञमाणा के बहुत ही प्रौढ किव थे। इनका नाम तो बाबू गोपालचंद्र था पर किवता मे अपना उपनाम ये 'गिरिधरदास', 'गिरिधर', गिरिधारन' रखते थे।

मारतेंदु ने इनके सबध में लिखा है कि 'जिन श्री गिरिधरदास किव रचे प्रथ चालीस'। इनका जन्म पौप कृष्ण १५ संबत् १८६० को हुआ। इनके पिता काले हर्षचंद, जो काशी के एक बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, इन्हें ग्यारह वर्ष के छोड़-कर ही परलोक सिधारे। इन्होने अपने निज्ञ के परिश्रम से संस्कृत और हिंदी में बड़ी स्थिर थोग्यता प्राप्त की और पुस्तकों का एक बहुत बड़ा अनमोल संग्रह

किया । पुस्तकालय का नाम इन्होने 'सरस्वती भवन' रखा जिसका मूल्य स्वर्गीय डाक्टर राजेद्रलाल मित्र एक लाख रुपया तक दिलवाते थे । इनके यहाँ उस समय के विद्वानो ग्रौर किवयो की मंडली व्यावर जमी रहती थी ग्रौर इनका समय ग्रिधिकतर काव्य-चर्चा में ही जाता था। इनका परलोकवास संवत् १६१७ में हुग्रा।

भारतें हु जी ने इनके लिखे ४० ग्रंथों का उल्लेख किया है जिनमे से बहुतो का पता नहीं है। भारतें हु जी के दौहित्र हिंदी के उत्कृष्ट लेखक श्रीयुत बाबू व्रजरत्नदासजी ने त्रापनी देखी हुई इन त्राठारह पुस्तकों के नाम इस प्रकार

दिए हैं-

जरासघवध महाकाव्य, भारतीभूषण ( ऋलंकार ), भाषा व्याकरण ( पिंगल-सबधी ), रसरताकर, ग्रीष्मवर्णन, मत्स्यकथामृत, वाराहकथामृत, वृसिहकथामृत, वामनकथामृत, परशुरामकथामृत, रामकथामृत, वलरामकथामृत, ( कृष्णचरित ४७०१ पदो मे ), बुद्धकथामृत, किलक-कथामृत, नहुष नाटक, गर्भसिहता ( कृष्णचरित का दोहें चौपाई में बड़ा ग्रथ ), एकादशी-माहात्म्य।

इनके अतिरिक्त भारतेदुजी के एक नोट के आधार पर स्वर्गीय बाबू राधा-कृष्णदास ने इन २० और पुस्तको का उल्लेख किया है—

वाल्मीकि रामायण (सातो कांड पद्यानुवाद), छंदोवर्णन, नीति, ग्रद्भुत-रामायण, लद्दमीनखाशिख, वार्तासस्कृत, ककारादि सहस्रनाम, गयायात्रा, गयाष्टक, द्वादशदलकमल, कीर्तन, संकर्षणाष्टक, दनुजारिस्तोत्र, शिवस्तोत्र, गोपालस्तोत्र, भगवत्स्तोत्र, श्रीरामस्तोत्र, श्रीराधास्तोत्र, रामाष्टक, कालियकालाष्टक।

इन्होंने दो ढंग की रचनाएँ की हैं। गर्गसंहिता आदि मिक्तमार्ग की कथाएँ तो सरल और साधारण पद्यों मे कही हैं, पर काव्यकौशल की दृष्टि से जो रचनाएँ की है—जैसे जरासंधवध, भारतीभूषण, रस-रताकर, ग्रीष्मवर्णन—वे यमक और अनुप्रास आदि से इतनी लदी हुई है कि बहुत स्थलो पर दुरूह हो गई हैं। सबसे अधिक इन्होंने यमक और अनुप्रास का चमत्कार दिखाया है। अनुप्रास और यमक का ऐसा विधान जैसा जरासंधवध में हैं और कही नहीं मिलेगा। जरासंधवध अपूर्ण है, केवल ११ सगों तक लिखा गया है, पर अपने ढंग का अनुद्रा है। जो कविताएँ देखी गई हैं उनसे यही धारणा होती है कि इनका

मुकाव चमत्कार की श्रोर श्राधिक था। रसात्मकता इनकी रचनाश्रो मे वैसी नहीं पाई जाती। २७ वर्ष की ही श्रायु पाकर इतनी श्रिधिक पुस्तके लिख डालना पद्यरचना का श्रद्भुत श्रभ्यास सूचित करता है। इनकी रचना के कुछ नमृने नीचे दिए जाते हैं—

#### ( जरासंधवध से )

चल्यो दरद जेहि फरद रच्यो बिधि मित्र-दरद-हर।
सरद सरोरुह बदन जाचकन-वरद मरद वर॥
लसत सिंह सम दुरद नरद दिसि-दुरद-श्ररद-कर।
निरिष्त होत श्रिर सरद, हरद सम जरद-कांति-धर॥
कर करद करत बेपरद जब गरद मिलत वपु गाज को!
रन-जुश्रा-नरद वित नृप लस्यो करद मगध-महराज को॥

सब के सब के सब के सबके हिंत के गज सोहते सोभा श्रपार हैं। जब सैलन सैलन सेलन ही फिरें सैलन सैलहि सीस प्रहार हैं।। 'गिरिधारन' सों पदकंज छै धारन छै वसु धारन फार हैं। ध्रिर बारन वारन वारन पै सुर-वारन वारन वारन वार हैं।

#### (भारतीभूष्ण से)

श्रसंगति—सिंधु-जिन गर हर पियो, मरे श्रसुर समुदाय। नैन-बान नैनन लग्यो, भयो करेजे घाय॥

#### (रसरताकर से)

जाहि विवाहि दियो पितु सातु नै प्रावक साखि सबै जग जानी। साहव से 'गिरिधारन जू' भगवान् समान कहें मुनि जानी॥ तू जो कहै वह दिन्छन है, तो हमें कहा बाम हैं, बाम श्रजानी। भागन सों पित ऐसो मिलै सबहीन को दिन्छन जो सुखदानी॥

#### ( ग्रीष्मवर्णन से )

जगह जहाऊ- जामे जहे हैं जवाहिरात,
जगमग जोति जाकी जग मे जमित है।
जामे जहुजानि जान प्यारी जातरूप ऐसी,
जगमुख ज्वाल ऐसी जोन्ह सी जगित है॥
'गिरिधरदास' जोर जबर जवानी को है,
जोहि जोहि जलजा हू जीव में जकित है।
जगत के जीवन के जिय को चुराए जाय,
जोए जोषिता को जेठ-जरिन जरित है॥

(४६) द्विज्ञदेव (महाराज मानसिंह)—ये अयोध्या के महाराज थे और बड़ी ही सरस किवता करते थे। ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर है। इनके भतीजे भुवनेशाजी (श्री त्रिलोकीनाथजी, जिनसे अयोध्यानरेश दहुआ साहब से राज्य के लिये अदालत हुई थी) ने द्विज्ञदेवजी की दो पुस्तके बताई हैं, श्रंगारवत्तीसी और श्रंगारलितका। 'श्रंगारलितका' का एक बहुत ही विशाल और स्टीक सस्करण महारानी अयोध्या की ओर से हाल मे प्रकाशित हुआ है। इसके टीकाकार है भूतपूर्व अयोध्या-नरेश महाराज प्रतापनारायण सिंह। 'श्रंगारवत्तीसी' मी एक बार छपी थी। द्विज्ञदेव के किवत्त काव्य-प्रेमियो मे वैसे ही प्रसिद्ध है जैसे पद्माकर के। ब्रज्माषा के श्रंगारी किवयों की परंपरा मे इन्हे अन्तिम प्रसिद्ध किवं समस्ता चाहिए। जिस प्रकार लच्चण-प्रंथ लिखने वाले किवयों मे पद्माकर अन्तिम प्रसिद्ध किवं है उसी प्रकार समूची श्रंगार-परपरा मे ये। इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रंगारी किवतां फिर दुर्लभ हो गई।

इनमे बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। अनुपास आदि शब्द-चमत्कारों के लिये इन्होंने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी है। अरुतुंवर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ा पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतुवर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म सी अदा करते जान पड़ते है। पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ क्लकती है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के श्रागमन पर इनका हृदय श्रगवानी के लिये मानो श्राप से श्राप श्रागे बढ़ता था। इनकी क़िवता के कुछ नमूने नीचे दिए बाते हैं—

मिलि माधनी श्रादिक फूल के ब्याज निनोद-लवा वरसायो करें। रिच नाच लतागन तान नितान सबै निधि चित्त चुरायो करें।। द्विजदेव जू देखि श्रनोखी प्रभा श्रलि-चारन कीरित गायो करें। चिरजीवो, वसंत! सदा द्विजदेव प्रस्नन की भरि लायो करें।।

सुरही के भार सूधे सबद सुकीरन के मंदिरन त्यागि करें श्रनत कहूँ न गौनं। द्विजदेव त्यों ही मधुभारन श्रपारन सों

नेकु मुकि सूमि रहे मोगरे मरुग्र दौन ॥ खोलि इन नैनन निहारों तौ निहारों कहा ?

सुषमा श्रभूत छाय रही 'प्रति भौन भौन। चाँदनी के भारन दिखात उनयो सो चंद,

गंध ही के भारन वहत मंद मंद पौन ॥

चोलि हारे कोकिल, बुलाय हारे केकीगन,

सिखें हारीं सखी सब जुगुति नई नई। द्विजदेव की सौं लाज-वैरिन कुसंग इन

अंगन हू श्रापने श्रनीति इतनी ठई ॥ -हाय इन कुंजन तें पलटि पधारे श्याम,

श्रावन समें में दुखदाइनि भई री लाज, •

चलन समें में चल पलन द्रा दई।।

श्राज़ सुभायन ही गई बाग, बिलोकि प्रसून की पाति रही पिग। ताहि समें तहें श्राए गोपाल, तिन्हें लिख श्रीरी गयो हियरो ठिग॥ पे हिजदेव न जानि पऱ्यो धों कहा तेहि काल परे असुवा जिग। तू जो कही, सिख! लोनो सरूप सो मो श्रींखयान कों लोनी गई लिग॥

बाँके कहीने राते कंज-छुबि छीने माते,

मुकि भुकि मूमि मूमि काहू को कछु गर्ने न।

द्विजदेव की सौं ऐसी कनक बनाय बहु

भाँतिन बगारे चित चाहन चहूँघा चैन॥

पेखि परे प्रात जो पै गातन उछाह भरे,

बार बार ताते तुम्हे बूमती कछूक बैन।

पुहो ब्रजराज ! मेरो प्रेमधन लूटिबे को

बीरा खाय श्राए कितै श्रापके श्रनोखे नैन॥

भूले भूले भोर बन भाँवरें भरेंगे चहूँ,
 पूलि पूलि किंसुक जके से रहि जायहै।
'हिजदेव की सो वह कूजन बिसारि कूर
'कोकिल कलंकी ठौर ठौर पछितायहैं॥
प्रावत बसंत के न ऐहैं जो पै स्याम तौ पै
 वावरी ! बलाय सों, हमारेऊ उपाय है।
पीहैं पहिलोई तें हलाहल मंगाय या
 कलानिधि की एकों कला चलन न पायहै॥

घहरि घहरि घन सघन चहूँघा घेरि, छहरि छहरि विप-चूँद वरसावै ना । द्विजदेव की सौ भ्रत्र चूक मत दावँ, एरे पातकी पपीहा! तू पिया की धुनि गावै ना ॥ फेरि ऐसी श्रीसर न ऐहे तेरे हाथ, एरे, मटिक मटिक सोर सोर तू मचावे ना । हो तो बिन प्रान, प्रान चहत तजोई श्रव, कत नभ चंद्र तू श्रकास चिं धावे ना ॥

# आधुनिक काल (संवत् १९००-१९८०)

गद्य-खंड

# गद्य का विकास

# आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था

( व्रजभाषा गद्य )

श्राधिनिक काल के पूर्व हिंदी गद्य का श्रस्तित्व किस परिमाण श्रीर किस रूप मे था, सत्तेप में इसका विचार कर लेना चाहिए। अब तक साहित्य की भाषा व्रजभाषा ही रही है, इसे स्चित करने की श्रावश्यकता नहीं। श्रतः गद्य की पुरानी रचना जो थोडी सी मिलतो है वह वजभाषा ही में। हिंदी पुस्तकों की खोज में हठयोग, ब्रह्मज्ञान ग्रांदि से संबंध रखनेवाले कई गोरखपथी ग्रंथ मिले है जिनका निर्माण-काल संवत् १४०७ के ग्रासपास है । किसी किसी पुस्तक मे निर्माण-काल दिया हुआ है । एक पुस्तक गद्य मे भी है जिसका लिखनेवाला 'पूछिबा', 'कहिबा' त्र्यादि प्रयोगो के कारण राजपूताने का निवासी जान पड़ता है। इसके गद्य को हम संवत् १४०० के आसपास के वृजभाषा-गद्य का नमूना मान सकते हैं। थोड़ा सा ग्रंश उद्धृत किया जाता है-

"श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है । है कैसे परमानंद, स्रानंदस्वरूप है सरीर जिन्हि को, जिन्हि के नित्यु गाए तें सरीर चेतन्नि ग्रार ग्रानंदमय होत है। मैं जु हो गोरिष सो मछंदरनाथ को दडवत करत हो। है कैसे वे मछंदरनाय ? त्रात्मज्योति निश्चल है श्रंतहकरन जिनके श्रद मूलद्वार ते छह चक्र जिनि नीकी तरह जाने।"

इसे हम निश्चयपूर्वक व्रजमाषा गद्य का पुराना रूप मान सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान होता है कि यह किसी संस्कृत लेख का 'क्थंभूती'' त्रानुवाद न हो। चाहे जो हो, है यह संवत् १४०० के व्रजमाषा-गद्य का नमूना।

इसके उपरांत र्फिर हमें भिक्तकाल में कृष्णभक्ति-शाखा के भीतर गद्य-ग्रंथ मिलते हैं। श्रीवल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई वि<u>डल</u>नाथजी ने 'श्रंगाररस-मंडन' नामक एक ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखा। उनकी भाषा का स्वरूप देखिए—

"प्रथम की सखी कहतु हैं। जो गोपीजन के चरण विषे सेवक की दासी करि जो इनको प्रेमामृत मे डूबि कै इनके मद हास्य ने जीते हैं। श्रमृत समूह ता करि निकुंज विषे शृंगारस श्रेष्ठ रसना कीनो सो पूर्ण होत मई ॥"

यह गद्य श्रपरिमार्जित श्रोर श्रव्यवस्थित है। पर इसके पीछे दो श्रोर सांप्रदायिक ग्रंथ लिखे गए जो बड़े भी है श्रोर जिनकी भाषा भी व्यवस्थित श्रोर चलती है। वल्लभ संप्रदाय में इनका श्रव्या प्रचार है। इनके नाम है—''चौरासी वैष्ण्वो की वार्ता' तथा 'दो सौ वावन वैष्ण्वो की वार्ता''। इनमें से प्रथम, श्राचार्थ्य श्री वहाभाचार्यजी के पौत्र श्रीर गोसाई विहलनाथजी के पुत्र गोसाई गोझलनाथजी की लिखी कही जाती है, पर गोस्कृलनाथजी के किसी शिष्य की लिखी जान पड़ती है, क्योंक इसमें गोझलनाथजी का कई जगह वड़े भिक्तभाव से उल्लेख है। इसमें वैष्ण्व भक्तो श्रीर श्राचार्यजी की मिहमा प्रकट करनेवाली कथाएँ लिखी गई है। इसका रचनाकाल विक्रम की १७वी शताब्दी का उत्तराई माना जां सकता है। 'दो सौ बावन वैष्ण्वों की वार्ता' तो श्रीर भी पीछे श्रीरंगजेब के समय, के लगभग की लिखी प्रतीत होती है। इन वार्ताश्रो की कथाएँ बोलचाल की व्रजभाषा में लिखी गई हैं, जिसमें कहीं कही बहुत प्रचलित श्ररवी फारसी शब्द भी निस्संकोच रखे गए हैं। साहित्यिक निपुण्ता या चमत्कार की दृष्ट से वे कथाएँ नहीं लिखी गई है। उदाहरण के लिये यह उद्धृत श्रंश पर्याप्त होगा—

"सो श्री नंदगाम में रहतों सो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ़ियों हतों । सो जितने पृथ्वी पर मत हैं सबको खंडन करतों; ऐसो वाकों नेम हतों । याही तें सब लोगन ने वाको नाम खंडन पास्त्रों हतों । सो एक दिन श्री महाप्रभुजी के सेवक वैष्णवन की मंडली में आयो । सो खडन करन लागो । वैष्णवन ने कही 'को तेरो शास्त्रार्थ करनो होवै तो पंडितन के पास जा, हमारी मड़ली में तेरे आयवे को काम नहीं । इहाँ खंडन मंडन नहीं है । भगवदार्ता को काम है । भगवदार्रा सुननो होवै तो इहाँ आवो'।"

्र नाभादासजी ने भी संवत् १६६० के ग्रासपास 'ग्रष्टयाम' नामक एक पुक्तक वजभाषा-गद्य मे लिखी जिसमे भगवान् राम की दिनचर्यों का वर्णन है। भाषा इस ढंग की है—

"तब श्री महाराज कुमार प्रथम विसष्ट महाराज के चरन छुइ प्रनाम करत भए। फिर ऊपर वृद्ध-समाज तिनको प्रनाम करत भए। फिर श्री राजाविराज जूको जोहार करिके श्री महेन्द्रनाथ दसरथ जूके निकट बैठते भए।"

संवत् १६८० के लगभग वैकुंठमिण शुक्त ने, जो श्रोरछा के महाराज जसवंतिसंह के यहाँ थे, वजभाषा गद्य में 'श्रगहन-माहात्म्य' और 'वैशाख-माहात्म्य' नाम की दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखीं। द्वितीय के संबंध में वे लिखते हैं—

"सब देवतन की कृपा ते बैंकुठमिन सुकुल श्री रानी चद्रावती के घरम पढिंबे के श्रारथ यह जसरूप ग्रथ बैसाल-महातम भाषा करत भए।—एक समय नारद जू ब्रह्मा की सभा से उठि कै सुमेर पर्वत को गए।"

व्रजभाषा गद्य में लिखा एक जासिकेतोपाख्यान' मिला है जिसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं । समय सवत् १७६० के उपरात है । भाषा व्यवस्थित है—

"हे ऋषिश्वरो ! श्रीर सुनो, मैं देख्यो है सो कहूँ । कालै वर्ण महादुख के रूप जम-किकर देखे । सर्प, बीछू, रीछ, व्याघ, सिंह बड़े बड़े ग्रध्र देखे । पंथ मे पापकर्मी को जमदूत चलाइ के मुद्रगर श्रद लोह के दड कर मार देत हैं । श्रागे श्रीर जीवन को त्रास देते देखे हैं । सु मेरो रोम रोम खरो होत है ।"

स्रित मिश्र ने (संवत् १७६७) संस्कृत से कथा लेकर बैतालपचीसी लिखी, जिसको आगे चलकर लुल्लुलाल ने खडी बोली हिंदुस्तानी में किया। जयपुर-नरेश सवाई प्रतापसिंह की आज्ञा से लाला हीरालाल ने सवत् १८५२ में "आईन ग्राकवरी की भाषा वचनिका" नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी।

भाषा इसकी बोलचाल की है जिसमें ग्रारबी-फारखी के कुछ बहुत चलते शब्द भी हैं। नमूना यह है—

"श्रव शेख श्रवलंफर्जल प्रथ को करता प्रभु को निमस्कार करि के श्रकवर वादस्याह की तारीफ़ लिखने को कसत करे है श्रक कहै है—याकी बड़ाई श्रक चेष्टा श्रक चिमत्कार कहाँ तक लिखूँ। कही जात ,नाहीं। ताते याके पराक्रम श्रक भाँति भाँति के दसतूर वा मनसूचा दुनिया में प्रगट भए, ता को संखेप लिखत हों।"

इसी प्रकार की वर्जमाषा-गद्य की कुछ पुस्तकें इधर-उधर पाई जाती हैं जिनसे गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता। साहित्य की रचना पद्य में ही होती रही। गद्य का भी विकास यदि होता त्याता तो विक्रम की इस शताब्दी के त्यारंभ में भाषा-संबंधिनी बड़ी विषम समस्या उपस्थित होती। जिस धड़ा के साथ गद्य के लिये खड़ी बोली ले ली गई उस घड़ा के साथ न ली जा सकती। कुछ समय सोच-विचार त्यार वाद-विवाद में जाता त्यार कुछ समय तक दो प्रकार के गद्य की धाराएँ साथ साथ दौड़ लगातीं। त्यतः भगवान का यह भी एक अनुमह समकता चाहिए कि यह भाषा-विम्नय नहीं संघटित हुआ ज्यार खड़ी बोली, जो कभी त्यलग त्यार कभी वजभाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी।

गद्य लिखंने की परिपाटी का सम्यक् प्रचार न होने के कारण व्रजमाना गद्य जहाँ का तहाँ रह गया। उपर्युक्त "वैष्णव वार्ताओं" में उसका जैसा परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा वैसा फिर ग्रागे चलकर नहीं। काव्यो की टोकाभ्रो ग्रादि मे जो थोड़ा बहुत गद्य देखने मे ग्राता था वह बहुत ही अव्यवस्थित ग्रीर ग्रशक्त था। उसमे ग्रथों ग्रीर मार्चो को संबद्ध रूप मे प्रकाशित करने तक की शक्ति न थी। ये टीकाएँ संस्कृत की "इत्यमरः" ग्रीर "कथं मूतम्" वाली टीकाग्रो की पद्धति पर लिखी जाती थीं। इससे इनके द्वारा गद्य की उन्नति की संभावना न थी। भाषा ऐसी ग्रनगढ़ ग्रीर लद्धड़ होती थी कि मूल चाहे समक्त मे ग्रा जाय पर टीका की उलझन से निकलना

कठिन समिक्तए । विक्रम की ग्राठारहवीं शताब्दी की लिखी "श्रागरशतक" की एक टीका की कुछ पक्तियाँ देखिए—

''उन्मत्तप्रेमसंरंभादालभंतेयदंगनाः । तत्र प्रत्युहमाधातुं ब्रह्मापि खलु कातरः ॥"

"ग्रंगना जु है स्त्री सु । प्रेम के ग्रांत ग्रावेश कर । जु कार्य करना चाहित है ता कार्य विषे । ब्रह्माऊ । प्रत्यूहं ग्राधातुं । ग्रतराउ कीवे कहं । कात्रर्रे । काइरु कहावै ग्रसमर्थ । जु कछु स्त्री कर्यो चाहै सु ग्रवस्य करिह । ताको ग्रंतगउ ब्रह्मा पहँ न कर्यो जाइ ग्रोर की कितीक बात" ।

त्रागे बढ़कर संवत् १८०२ की लिखी जानकीप्रसाद वाली रामचिद्रिका की प्रसिद्ध टीका लीजिए तो उसकी भाषा की भी यही दशा है—

> "राघव-शर लाघव गति छत्र मुकुटं यो हयो। हंस सबल श्रंसु सहित मानहु उड़ि के गयो॥"

''सबल कहे ग्रानेक ग्रानेक रंग मिश्रित है, श्रांसु कहे किरण जाके ऐसे जे सूर्य्य है तिन सहित मानों केंलिंदिगिरि श्रंग ते हंस कहे हस समूह उड़ि गयो है। यहाँ जाति विपे एक वचन है। हसन के सहश श्वेत छत्र है ग्रीर सूर्यन के सहश श्रानेक रंग नगजिटत मुकुट हैं"।

इसी दग की सारी टीकाश्रो की भाषा समिक्तए। सरदार किन श्रभी हाल में हुए है। किनिया, रिसकिया, सतसई श्रादि की उनकी टीकाश्रो की भाषा श्रीर भी श्रनगढ़ श्रीर श्रसबद्ध है। साराश यह है कि जिस समय गद्य के लिये खड़ी बोली उठ खड़ी हुई उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुश्रा था; उसका कोई साहित्य खड़ा नहीं हुश्रा था। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में कोई संकोच नहीं हुश्रा।

## व्यखड़ी बोली का गद्य

देश के भिन्न भिन्न भागों मे मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली की दरवारी शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली शिष्ट-समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। खुसरों ने विक्रम की चौदहवीं शुताब्दी मे ही वनभाषा के साथ साथ खालिस खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियाँ बनाई थीं। औरंगनेव के समय से फारसी-मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी भी शुरू हो गई और उसका प्रचार फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता गया। इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उर्दू-साहित्य खड़ा हुआ, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिसका आदर्श भी विदेशी होता गया।

मोगल-साम्राज्य के ध्वस से भी खड़ी बोली के फैलने मे सहायता पहुँची। दिल्ली, त्रागरे त्रादि पछाही शहरो की समृद्धि नष्ट हो चली थी त्रौर लर्खनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद ऋादि नई राजधानियाँ चमक उठी थीं । जिस प्रकार उनडती हुई दिल्ली को छोड़कर मीर, इंशा ग्रादि ग्रानेक उर्दू-शायर पूरव की श्रोर श्राने लगे, उसी प्रकार दिल्ली के श्रासपास के प्रदेशों की हिंदू व्यापारी नातियाँ ( अगरवाले, खंत्री आदि ) नीविका के लिये लखनऊ, फैनाबाद, प्रयाग, काशी, पटना त्रादि पूरवी शहरों में फैलने लगीं। उनके साथ साथ उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी त्रोली भी लगी चलती थी। यह सिद्ध वात है कि उपजाऊ ग्रौर सुखी प्रदेशों के लोग व्यापार मे उद्योगशील नहीं होते। ग्रतः धीरे धीरे पूरव के शहरों में भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो चली । इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यावहारिक माषा भी खड़ी बोली हुई। यह खडी बोली ऋषली ऋौर स्वामाविक भाषा थी; मौलवियो ऋौर मुंशियों की उर्दू-ए-मुत्रक्ला नहीं। यह अपने ठेठ रूप मे बराबर पछाँह से ग्राई हुई जातियों के घरों मे बोली जाती है। ग्रतः कुछ लोगों का यह कहना या समक्तना कि मुसलमानों के द्वारा ही खडी बोली ग्रस्तित्व मे ग्राई श्रौर उसका मूल रूप उर्दू है जिससे त्राधिनिक हिंदी गद्य की भाषा त्रारवी फारसी शब्दों को निकालकर गढ़ ली गई, शुद्ध भ्रम या श्रंज्ञान है। इस भ्रम का कारगा यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की-जो संवत् १६०० के पूर्व तक पद्मय ही रहा—भाषा व्रजभाषा ही रही ख्रौर खड़ी बोली वैसे ही एक कोने में पड़ी रही जैसे ऋौर प्रांतो की बोलियाँ। साहित्य या काव्य मे उसका व्यवहार नहीं हुआ।

पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस वात का प्रमाण नहीं

है कि उस भाषा का ऋतित्व नहीं था। उर्दू का रूप प्राप्त होने के पहले भी खड़ी बोली अपने देशी रूप में वर्तीमान थी और ऋवें भी बनी हुई है। साहित्य में भी कभी कभी कोई इसका व्यवहार कर देता था, यह दिखाया जा चुका है।

भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय तक अपभ्रश काव्यों की जो परंपरा चलती रही उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी कलक अनेक पद्यों में मिलती है। जैसे—

भरुका हुआ़् ज मारिया, बहिणि ! महारा कंतु ।

श्रडबिहि पत्ती, नहिं जलु, तो विन बहा हत्थ ।

सोउ जिहिहिर संकट पाश्रा। देवक लेखिश्र कोण मिटाश्रा?

उसके उपरात भक्तिकाल के श्रारम में निर्पुणधारा के सत किल किल
प्रकार खड़ी बोली का व्यवहार श्रपनी 'स्प्रुक्कड़ी?' भाषा में किया करते थे,
इसका उल्लेख भक्तिकाल के भीतर हो चुका है । कबीरदास के ये वचन
लीजिए—

कवीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर।

कवीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोइ। राम कहे भला होयगा, नहि तर भला न होइ॥

श्राऊँगा न ·जाऊँगा, मर्ह्णा न जीऊँगा। गुरु के सबद रम रम रहूँगा।

ि के समय में गंग किंचि ने "चंद-छंद बरनन की महिमा" नामक ५% गच-पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। उसकी भाषा का न्मूना देखिए—

₹

देखो एष्ठ ८०।

''सिद्धि श्री १०८ श्री श्री पातसाहिजों श्री दलपितजी ग्रकबरसाहिजी ग्रामखास में तखत ऊपर बिराजमान हो रहे। ग्रीर ग्रामखास मरने लगा है जिसमें तमाम उमराव ग्राय ग्राय कुर्निश बजाय जुहार करके ग्रपनी ग्रपनी चैठक पर बैठ जाया करें ग्रपनी ग्रपनी मिसल से। जिनकी बैठक नहीं सो रेसम के रस्से में रेसम की लूमे पकड़ पकड़ के खड़े ताजीम में रहे।

+ + + +

इतना सुनके पातसाहिजी श्री श्रकवरसाहिजी श्राद सेर सोना नरहरदास चारन को दिया। इनके डेढ़ सेर सोना हो गया। राष्ट्र बंचना पूरन भया। श्रामखास बरखास हुंश्रा।"

इस अवतरण से स्पष्ट पता लगता है कि अकबर और जहाँगीर के समर्य में ही खड़ी बोली मिन्न मिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी। यह भाषा उर्दू नहीं कही जा सकती; यह हिंदी खड़ी बोली है। यद्यपि पहले से साहित्य-भाषा के रूप में स्वीकृत न होने के कारण इसमें अधिक रचना नहीं पाई जाती, 'पर यह बात नहीं है कि इसमें ग्रंथ लिखे ही नहीं जाते थे। दिल्ली राजधानी होने के कारण जब से शिष्ट-समाज के बीच इसका व्यवहार बढ़ा तभी से इधर-उधर कुछ पुस्तकें इस भाषा के गद्य में लिखी जाने लगीं।

विक्रम सवत् १७६८ में रामप्रसाद 'निरंजनी' ने 'भाषा योगवासिष्ठ' नाम का गद्य ग्रंथ बहुत साफ-सुथरी खड़ी बोली में लिखा । ये पटियाला दरबार में थे ग्रोर महारानी को कथा बॉचकर सुनाया करते थे । इनके ग्रंथ को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख ग्रोर लल्लूलाल से ६२ वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य ग्रच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तके ग्रादि लिखने में व्यवहृत होता था । ग्रंब तक पाई गई पुस्तकों में यह 'योगवासिष्ठ' ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य ग्रंपनी परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है ग्रंतः जब तक ग्रोर कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक ग्रोर रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य-लेखक मान सकते हैं । 'योगवासिष्ठ' से दो उद्धरण नीचे दिए जाते हैं—

(क) "प्रथम परब्रहा परमात्मा को नमस्कार है जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थित होते हैं, × × जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनदमय है, जिस आनद से सब जीव जीते हैं। आगस्तजी के शिष्य सुतील्ण के मन में एक सदेह पैदा हुआ तब वह उसके दूर करने के कारण अगस्त मुनि के आश्रम की जा विधि सहित प्रणाम करके बैठे और विनती कर प्रश्न किया कि हे भगवन् ! आप सब तन्तो और सब शास्त्रों के जाननहारे हो, मेरे एक सदेह को दूर करो। मोज्ञ का कारण कमें है कि ज्ञान है अथवा दोनों है, समस्ताय के कहो। इतना सुन अगस्त मुनि बोले कि हे बहाएय! केवल कम से मोज्ञ नहीं होता और न केवल ज्ञान से मोज्ञ होता है, मोज्ञ दोनों से प्राप्त होता है। कमें से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोज्ञ नहीं होता और अंतःकरण भी शुद्ध विना केवल ज्ञान से मुक्त नहीं होता।"

(ख) "हे रामजी। जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट-ग्रानिष्ट में रागद्वेष नहीं करता क्योंकि उसकी ग्रुद्ध वासना है। × × × म्लीन वासना जन्मों का कारण है। ऐसी वासना की छोड़कर जब तुम स्थित होगे तब तुम कर्ता हुए मी निर्लेष रहोगे। श्रीर हर्ष शोक श्रादि विकारों से जब तुम श्रलग रहोगे तब वीतराग, भय क्रोध से रहित, रहोगे। × × × जिसने श्रात्मतत्त्व पाया है वह जैसे स्थित हो तैसे ही तुम भी स्थित हो। इसी दृष्टि को पाकर श्रात्मतत्त्व को देखों तब विगत-ज्वर होगे श्रीर श्रात्मपद को पाकर फिर जन्म-मरण के बंधन में न श्रावोगे।"

कैसी शृंखलाबद्ध साधु त्र्रौर व्यवस्थित भाषा है !

इसके पीछे संवत् १८१८ मे बसवा (मध्यप्रदेश) निवासी पं० दौलत-राम ने रिवपेणाचार्य्य कृत जैन 'पद्मपुराण' का भाषानुवाद किया जो ७०० पृष्ठा से ऊपर का एक बड़ा ग्रथ है। भाषा इसकी उपर्युक्त 'योग-वासिष्ठ' के समान परिमार्जित नहीं है, पर इस बांत का पूरा पता देती है कि फारसी-उर्दू से कोई संपर्क न रखनेवाली अधिकाश शिष्ट जनता के बींच खड़ी बोली किस स्वामाविक रूप में प्रचलित थी। मध्यप्रदेश, पर फारसी या उर्दू की तालीम कभी नहीं लादी गई थी और जैन-समाज, जिसके लिये यह ग्रंथ लिखा गया, बराबर न्यापार से सबंध रखनेवाला समाज रहा है। खड़ी बोली को मुसलमानो द्वारा जो रूप दिया गया उससे सर्वथा स्वतत्र वह अपने प्रकृत रूप में भी दो ढाई सो वर्ष से लिखने-पढ़ने के काम में आ रही है, यह बात 'योगवासिष्ठ' और 'पद्मपुराण' अन्छी तरह प्रमाणित कर रहे है। अतः यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा ऑगरेजो की प्रेरणा से चली। 'पद्मपुराण' की भाषा का स्वरूप यह है—

"जंबूद्वीप के भरत च्रेत्र विपे मगध नामा देश त्रात सुंदर है, जहाँ पुएया-धिकारी बसे है, इंद्र के लोक समान सदा भोगोपभोग करे हैं त्रौर भूमि विपे साँठेन के बाड़े शोभायमान है। जहाँ नाना प्रकार के त्रात्रों के जमूह पर्वत सामान ढेर हो रहे हैं।"

त्रागे चलकर संवत् १८३० त्रौर १८४० के बीच राजस्थान के किसी लेखक ने ''मंडोवर का वर्णन'' लिखा था जिसकी भाषा साहित्य की नहीं, साधारण बोलचाल की है, जैसे—

"त्र्यवल मे यहाँ माडन्य रिसी का त्र्याश्रम था। इस सबब से इस जगे का नाम मांडन्याश्रम हुवा। इस लफ्ज का विगड कर मंडोवर हुवा है।"

जपर जो कहा गया कि खड़ी बोली का ग्रहण देश के परंपरगत साहित्य में नहीं हुग्रा था, उसका ग्रर्थ यहाँ स्रष्ट कर देना चाहिए। उक्त कथन में साहित्य से ग्रामिपाय लिखित साहित्य का है, कथिन या मौिखक का नहीं। कोई भाषा हो, उसका कुछ न कुछ साहित्य ग्रवश्य होता है—चाहे वह लिखित न हो, श्रुति-परंपरा द्वारा ही चला ग्राता हो। ग्रतः खड़ी बोली के भी कुछ गीत, कुछ पद्म, कुछ तुकबंदियाँ खुसरो के पहले से ग्रवश्य चली ग्राती होगी। खुसरो की सी पहेलियाँ दिल्ली के ग्रासपास प्रचलित थीं जिनके नमूने पर खुसरो ने ग्रपनी पहेलियाँ कही। हाँ, फारसी पद्म में खड़ी बोली को ढालने का खुसरो का प्रयत्न प्रथम कहा जा सकता है।

खड़ी बोली का रूप-रंग जब मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया ग्रीर वे उसमे विदेशी भावों का भंडार भरने लगे तब हिदी के कवियों की दृष्टि में वह मुसलमानों की खास भाषा सी जॅचने लगी। इससे भूषण, सूदन ग्रादि- किवियों ने मुसलमानी दरबारों के प्रसंग में या मुसजमान पात्रों के मांचण में ही इस बोली का व्यवहार किया है। पर जैसा कि अभी दिखाया जा चुका है, मुसलमानों के दिए कृत्रिम रूप से स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वामाविक देशी रूप भी देश के भिन्न भिन्न भागों में पछाँह के व्यापारियों आदि के साथ-साथ फैल रहा था। उसके प्रचार और उर्दू-साहित्य के प्रचार से कोई सबंघ नहीं। धीरे-धीरे यही खडी बोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट मांघा हो। गई। जिस समय ऑगरेजी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी। जिस प्रकार उसके उर्दू कहलानेवाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी मुशी आदि फारसी तालीम पाए हुए कुछ लोग करते थे उसी प्रकार उसके असली स्वामाविक रूप का व्यवहार हिंदू साधु, पिंडत, महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण में करते थे। जो सस्कृत पढ़े लिखे या विद्वान होते थे उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिले रहते थे।

रीतिकाल के समाप्त होते होते श्रॅगरेजी राज्य देश मे पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था। श्रतः श्रॅगरेजो के लिये यहाँ की भाषा सीखने का प्रयत्न स्वामा- विक था। 'पर शिष्ट' समाज के बीच उन्हें दो ढंग की भाषाएँ चलती मिलीं। एक तो खडी बोली का सामान्य देशी रूप, दूसरा वह दरबारी रूप जो मुसलमानों ने उसे दिया था श्रीर उर्दू कहलाने लगा था।

श्रंगरेज यद्यपि विदेशी थे पर उन्हें यह स्पष्ट लिह्नत हो गया कि जिसे उर्दू कहते हैं वह न तो देश की स्वामाविक भाषा है न उसका साहित्य देश का साहित्य है, जिसमे जनता के माद श्रोर विचार रिह्नत हो। इसीलिये जब उन्हें देश की भाषा सीखने की श्रावश्यकता हुई श्रोर वे गद्य की खोज मे पड़े तब दोनो प्रकार की पुस्तकों की श्रावश्यकता हुई—उर्दू की भी श्रोर हिंदी (शुद्ध खड़ी बोली) की भी। पर उस समय गद्य की पुस्तकों वास्तव मे न उर्दू मे थीं श्रोर न हिंदी मे। जिस समय फोर्ट विलियम कालेज की श्रोर से उर्दू श्रीर हिंदी गद्य की पुस्तके लिखाने की व्यवस्था हुई उसके पहले हिंदी खड़ी बोली मे गद्य की कई पुस्तके लिखी जा चुकी थी।

'योगवासिष्ठ' श्रौर 'पद्मपुराग्ए' का उल्लेख हो चुका है। उसके उपरांत जब

श्रॅगरेजो की श्रोर से पुस्तकें लिखाने की व्यवस्था हुई उसके दो एक वर्ष पहले ही मुंशी सदासुख की ज्ञानोपदेशवाली पुस्तक श्रोर इंशा की 'रानी केतकी की कहानी' लिखी जा चुकी थी। श्रातः यह कहना कि श्रॅगरेजो की प्रेरणा से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुश्रा, ठीक नहीं है। जिस समय दिछी के उजड़ने के कारण उघर के हिंदू व्यापारी तथा श्रन्य वर्ग के लोग जीविका के लिये देश के मिन्न मिन्न भागों में फैल गए श्रीर खड़ी बोली श्रपने स्त्रामांविक देशी रूप में शिष्टों की बोलचाल की माषा हो गई उस समय से लोगों का ध्यान उसमे गद्य लिखने की श्रोर गया। तब तक हिंदी श्रीर उई टोनो का साहित्य पद्ममय ही था। हिंदी-किवता में परंपरागत काव्यभाषा वजमाषा का व्यवहार चला श्राता था श्रीर उई-किवता में परंपरागत काव्यभाषा वजमाषा का व्यवहार चला श्राता था श्रीर उई-किवता में खड़ी बोली के श्ररची-कारसी-मिश्रित रूप का। जब खड़ी बोली श्रपने श्रयली रूप में भी चारो श्रोर फैल गई तब उसकी व्यापकता श्रीर भी बढ़ गई श्रीर हिंदी-गद्य के लिये उसके ग्रहण में सफलता की संमावना दिखाई पड़ी।

इसी लिये जन संवत् १८६० मे फोर्ट विलियम कालेज (कलकता) के हिंदी उर्दे ऋध्यापक जान-गिलकाइस्ट ने देशी भाषा की गद्य पुस्तके तैयार कराने की व्यनस्था की तन उन्होंने उर्दे और हिंदी दोनों के लिये अलग अलग प्रवध किया। इसका मतलन यही है कि उन्होंने उर्दे से स्वतंत्र हिंदी बोली का अस्तित्व सामान्य शिष्ट भाषा के रूप मे पाया। फोर्ट विलियम कालेज के आश्रय मे लल्लूलालजी गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य मे 'प्रेमसागर' ग्रीर सदल मिश्र ने 'नासिकेतोपाख्यान' लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ानेवाले चार महानुभान हुए है—मुंशी सदासुखलाल, सैयद इशास्रह्माखाँ, लल्लूलाल और सदल मिश्र। ये चारों लेखक संवत् १८६० के आसपास हुए।

(१) मुंशी सदामुखलाल 'नियाज' दिल्ली के रहनेवाले थे। इनका जन्म संवत् १८०३ श्रौर मृत्यु १८८१ में हुई। संवत् १८५० के लगमग ये कंपनी की श्रधीनता में चुनार (जिला मिर्जापुर) में एक श्रच्छे पद पर थे। इन्होंने उर्दू श्रौर फारसी में वहुत सी किताबे लिखी है श्रौर काफी शायरी की है। त्रापनी 'मुतलबुत्तवारील' में अपने संबंध में इन्होंने जो कुछ लिखा है उससे पता चलता है कि ६५ वर्ष की अवस्था में ये नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए और अपनी शेष आयु वही हिरमजन में विताई। उक्त पुस्तक सवत् १८७५ में समाप्त हुई जिसके ६ वर्ष उपरात इनका परलोक्ष्वास हुआ। मुंशीजी ने विष्णुपुराण से कई उपदेशात्मक प्रसग लेकर एक पुस्तक लिखी थी, जो पूरी नहीं मिली है। कुछ दूर तक सफाई के साथ चलनेवाला गद्य जैसा 'योगवासिष्ठ' का था वैसा ही मुंशीजी की इस पुस्तक में दिखाई पड़ा। उसका थोड़ा सा अश नीचे उद्धृत किया जाता है—

"इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं; आरोपित उपाधि है। जो किया उत्तम हुई तो सो वर्ण में चांडाल से ब्राह्मण हुए और जो किया भ्रष्ट हुई तो वह तुरंत ही ब्राह्मण से चांडाल होता है। यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं। जो बात सत्य होय उसे कहना चाहिए, कोई बुरा माने कि भला माने। विद्या इस हेतु पढते हैं कि तात्पर्य इसका (जो) सतोवृत्ति है वह प्राप्त हो और उससे निज स्वरूप में लय हूजिए। इस हेतु नहीं पढ़ते हैं कि चतुराई की बाते कह के लोगो को बहकाइए और फुसलाइए और सत्य छिपाइए, व्यभिचार कीजिए और सुरापान कीजिए और धन-द्रव्य इक्टोर कीजिए और मन को, कि तमोवृत्ति से भर रहा है, निर्मल न कीजिए। तोता है सो नारायण का नाम लेता है, परंतु उसे ज्ञान तो नहीं है।"

मुंशीजी ने यह गद्य न तो किसी यांगरेज अधिकारी की प्रेरणा से और न किसी दिए हुए नमूने पर लिखा। वे एक भगवद्भक्त आदमी थे। अपने समय मे उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारो ओर—पूरबी प्रांतों मे भी—प्रचलित पाई उसी में रचना की। स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उसके भावी साहित्यिक रूप का पूर्ण आभास दिया। यद्यि वे खास दिल्ली के रहनेवाले आहे जबान थे पर उन्होंने अपने हिंदी गद्य में कथावाचकों, पिडतों और साधु-संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा जिसमें संस्कृत शब्दों का पुट भी बरावर रहता था। इसी संस्कृतिमिश्रित हिंदी को उर्दू वाले 'भाखा' कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुशी सदासुख ने इस प्रकार खेद प्रकट किया था —

## "रस्मो रिवान भाखा का दुनिया से उठ गया।"

सारांश यह है कि मुशीजी ने हिंदुश्रो की शिष्ट बोल-चाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। इन प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है—

''स्वभाव करके वे दैत्य कहलाए''। ''बहुत चूक जाघा हुई''। ''उन्हीं लोगो से चन आवे हैं''। ''जो बात सत्य होय''॥

नाशी प्रव में है पर यहाँ के पंडित सैकड़ो वर्ष से 'होयगा', 'ग्रंगवता है', 'इस करके', ग्रादि बोलते चले ग्राते हैं। ये सब बाते उर्दू से स्वतंत्र खड़ी बोली के प्रचार की स्चना देती हैं।

(२) इशाश्रह्णाख़ां उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे जो दिल्ली के उजड़ने धर लखनऊ चले श्राए थे। इनके पिता मीर माशाश्रक्लाखाँ काश्मीर से दिल्ली श्राए थे जहाँ वे शाही हकीम हो गए थे। मोगल-सम्राट् की श्रवस्था बहुत गिर जाने पर हकीम साहब मुर्शिदाबाद के नवाब के यहाँ चले गए थे। मुर्शिदाबाद ही मे इशा का जन्म हुत्रा। जब बंगाल के नवाब सिराजुदौला मारे गए श्रीर बगाल मे श्रधेर मचा तब हंशा, जो पढ़-लिखकर श्रच्छे विद्वान् श्रीर प्रभावशाली कि हो चुके थे, दिल्ली चले श्राए श्रीर शाहशालम दूसरे के दरबार मे रहने लगे। वहाँ जब तक रहे श्रपनी श्रद्भुत प्रतिमा के बल से श्रपने विरोधी बड़े बड़े नामी शायरों को ये बराबर नीचा दिखाते रहे। जब गुलाम-कादिर बादशाह को श्रंधा करके शाही खजाना लूकर चल दिया तब हंशा का निर्वाह दिल्ली में कठिन हो गया श्रीर वे लखनऊ चले श्राए। जब संवत् १८५५ में नवाब सशादत श्रलीखाँ गद्दी पर बैठे तब ये उनके दरबार में श्राने जाने लगे। बहुत दिनो तक इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही पर श्रंत मे एक दिल्लगी की बात पर इनका वेतन श्रादि सब बंद हो गया श्रीर इसके जीवन का श्रांतिम भाग बड़े कष्ट में बीता। संवत् १८७५ में इनकी मृत्यु हुई।

इशा ने "उदयमानचरित या रानी केतकी की कहानी" संवत् १८५५ ग्रौर

१८६० के बीच लिखी होगी। कहानी लिखने का कारण इंशा साहब यों लिखते हैं—

"एक दिन बैठे-बैठे यह बात ग्रपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी किहिए कि जिसमें हिदबी छुट श्रोर किसी बोली का पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली श्रोर गॅबारी छुछ उसके बीच में न हो। × × × ग्रपने मिलनेवालों में से एक कोई बड़े पढ़े- लिखे, पुराने घुराने, डॉग, बूढ़े घाग यह खटराग लाए "" श्रोर लगे कहने, यह बात होते दिखाई नहीं देती। हिदबीपन भी न निकले श्रोर भाखापन भी न हो। बस, जैसे भले लोग—श्रच्छों से श्रच्छे—ग्रापस में बोलते चालते हैं ल्यो का त्यों वही सब डील रहे श्रीर छॉव किसी की न हो। यह नहीं होने का।"

इससे स्पष्ट है कि इशा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था, जिसमें हिंदी को छोड़ ग्रीर किसी बोली का पुट न रहे। उद्धृत श्रग्र मे 'भाखापन' शब्द ध्यान देने योग्य है। प्रसलमान लोग 'भाखा' शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिए करते थे, जिसमें ग्रावश्यकतानुसार संस्कृत के शब्द ग्राते थे—चाहे वह जजभाषा हो, चाहे खड़ी बोली। तात्पर्य यह कि स्कृत-मिश्रित हिंदी को ही उर्दू फारसीवाले 'भाखा' कहा करते थे। 'भाखा' से खास जजभाषा का ग्रामप्राय उनका नहीं होता था, जैसा कुछ लोग भ्रमवश समक्तते है। जिस प्रकार वे ग्रपनी ग्ररबी-फारसी मिली हिंदी को 'उर्दू' कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को 'माखा'। भाषा का शास्त्रीय दृष्ट से विचार न करनेवाले या उर्दू की ही तालीम खास तौर पर पानेवाले कई नए पुराने हिंदी लेखक इस 'भाखा' शब्द के चकर में पड़कर जजभाषा को हिंदी कहने में सकोच करते है। ''खडीबोली-पद्य'' वा मंडा लेकर स्वर्गीय वाबू ग्रयोध्यापसाद खत्री चारों ग्रोर घूम घूमकर कहा करते थे कि ग्रमी हिंदी में किनता हुई कहाँ, "स्र, तुलसी, विहारी ग्रादि ने जिसमे किनता की है वह तो 'भाखा' है, हिंदी नहीं''। संभव है इस सड़े गले खयाल को लिए ग्रव भी कुछ लोग पड़े हों।

इंशा ने अपनी भाषा को तीन प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है - बाहर की बोली = अरबी, फारसी, तुरकी । ग्रॅंबारी = व्रजभाषा, ग्रवधी ग्रादि । भाखा = संस्कृत के शब्दो का मेल ।

इस बिलगाव से, त्राशा है, ऊपर लिखी बात स्पष्ट हो गई होगी। इंशा ने "भाखापन" त्रीर "मुत्रल्लापन" दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बला किसी न किभी सूरत मे कुछ लगी रह गई। फारसी के ढंग का वाक्य-विन्यास कही कही, विशेषतः बड़े वाक्यों मे, त्रा ही गया है; पर बहुत कम। जैसे—

"सिर भुकाकर नाक रगड़ता हूँ श्रपने बनानेवाले के सामने जिसने हम सबको बनाया"।

"इस सिर मुकाने के साथ ही दिन रात जपता हूँ उस अपने दाता के भेजे हुए प्यारे को"।

''यह चिडी जो पीकभरी कुँवर तक जा पहुँची"।

ग्रारंभ काल के चारों लेखकों में इंशा की भाषा सबसे चटकीली, मुहावरे-दार ग्रीर चलती है। पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू-किवता में पहले से बहुत कुछ मँज चुकी थी जिससे उर्दूवालों के सामने लिखते समय मुहावरे ग्रादि बहुतायत से ग्राया करते थे। दूसरी बात यह है कि इंशा रंगीन ग्रीर चुलबुली भाषा द्वारा ग्रपना लेखन-कौशल दिखाया चाहते थे। मुंशी सदासुखलाल भी खास दिल्ली के थे ग्रीर उर्दू-साहित्य का ग्रभ्यास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्मभाव से जान बूझकर ग्रपनी भाषा गंभीर ग्रीर संयत रखना चाहते थे। सानुप्रास विराम भी इशा के गद्य में बहुत स्थलों पर मिलते है—जैसे,

"जब दोनो महाराजो में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन मादों के रूप रोने लगी, श्रीर दोनों के जी में यह श्रा गई—यह कैसी चाहत जिसमें लहू वरसने लगा श्रीर श्रव्छी बातों को जी तरसने लगा।"

इंशा के समय तक वर्त्तमान क़दंत या विशेषण ग्रौर विशेष्य के वीच का

<sup>·</sup> १—अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भॉड घोडा कुदाते हुए महफिल में आते हैं।

समानाधिकरण कुछ वना हुन्ना था, जो उनके गद्य मे जगह जगह पाया जाता है; जैसे—

श्रातियाँ जातियाँ जो साँसें हैं। उसके बिन ध्यान यह सब फाँसें हैं॥

× × × × × × × × × घरवालियाँ जो किसी डौल से वहलातियाँ हैं।

इन विचित्रतात्रों के होते हुए भी इशा ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू टेठ भाषा का व्यवहार किया है ऋौर वर्णन भी सर्वथा भारतीय रखे है। इनकी चलती चटपटी भाषा का नमूना देखिए—

"इस बात पर पानी डाल दो नहीं तो पछताश्रोगी श्रोर श्रपना किया पाश्रोगी। मुमसे कुछ न हो सकेगा। तुम्हारी जो कुछ श्रच्छी बात होती तो मेरे मुँह से जीते जी न निकलती, पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच सकती। तुम श्रमी श्रव्हड़ हो, तुमने श्रमी कुछ देखा नहीं। जो ऐसो बात पर सचमुच ढलाब देखूँगी तो तुम्हारे बाप से कहकर वह भमूत जो वह मुश्रा निगोड़ा भूत, मुछंदर का पूत श्रवधृत दे गया है, हाथ मुरकवाकर छिनवा छूँगी"।

(३) लल्लूलल्जी आगरे के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण् थे। इनका जन्म सवत् १८२० मे और मृत्यु संवत् १८८२ मे हुई। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये नहीं जान पड़ते पर भाषा-किवता का अभ्यास इन्हें था। उर्दू भी कुछ, जानते थे। संवत् १८६० मे कलकत्ते के फोर्ट विलियम कालेज के अध्यापक जान गिलकाइस्ट के आदेश से इन्होने खड़ी बोली गद्य में "प्रेमसागर" लिखा, जिसमे भागवत दशम स्कध की कथा वर्णन की गई है। इंशा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का सकल्प तो नहीं किया था, पर विदेशी शब्दों के न आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लिखत होती है। यदि ये उर्दू न जानते होते तो अरबी-फारसी के शब्द बचाने में उतने कृतकार्य कभी न होते, जितने हुए। बहुतेरे अरबी-फारसी के शब्द बोलचाल की भाषा में इतने मिल गए थे कि उन्हे केवल संस्कृत जाननेवाले के लिए पहचानना भी कठिन था। मुक्ते एक पंडितजी का स्मरण् है जो 'लाल' शब्द तो वरावर बोलते थे पर 'कलेजा' और 'वैंगन' शब्दों को म्लेच्छ भाषा के समक्ष बचाते थे। लल्लूलालजी अनजान

में कही कही ऐसे शब्द लिख गए हैं जो फारसी या तुरकी के हैं। जैसे 'वैरख' शब्द तुरकी का 'वैरक' है, जिसका अर्थ मंडा है। प्रेमसागर में यह शब्द आया है। देखिए—

' 'शिवजी ने एक ध्वजा बाणासुर को देके कहा—इस बैरख को ले जाय।"
पर ऐसे शब्द दो ही चार जगह आये हैं।

यद्यपि मुंशी सदामुखलाल ने भी अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग न कर संस्कृत-मिश्रित साधु भाषा लिखने का प्रयत्न किया है पर लल्लूलाल की भाषा से उसमे बहुत कुछ भेद दिखाई पड़ता है। मुंशीजी की भाषा साफ सुथरी खडी बोली है पर लल्लूलाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासो की-सी वज्र रंजित खड़ी बोली है। 'सम्मुख जाय', 'सिर नाय', 'सोई', 'मई', 'कीजै', 'निरख', 'लीजी' ऐसे सब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं। अक्रवर के समय मे गग किन ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी वैसी ही खड़ी बोली लल्लूलाल ने भी लिखी। दोनों की भाषाओं मे अन्तर इतना ही है कि गंग ने इघर-उघर फारसी-अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे हैं पर लल्लूलालजी ने ऐसे शब्द बचाए है। भाषा की सजावट भी प्रेमसागर मे पूरी है। विरामो पर तुक्रवंदी के अतिरिक्त वर्णनो में वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास भी यत्र-तत्र हैं। मुहावरों का प्रयोग कम है। सारांश यह कि लल्लूलालजी का काव्याभास गद्य भक्तो की कथा-वार्ता के काम का ही अधिकतर है; न नित्य-व्यवहार के अनुकृल है, न संबद्घ विचार-धारा के बोग्य। प्रेमशागर से दो नमूने नीचे दिए जाते हैं—

"श्री शुकदेव मुनि बोले—महाराज! ग्रीष्म की ग्रांत ग्रनीति देख, नृप पावस प्रचंड पशु-पत्ती, कीव-जतुग्रों की दशा विचार, चारों ग्रोर से दल बादल साथ ले लड़ने को चढ़ ग्राया। तिस समय घन जो गरजता था सोई तो घोंसा बजता था ग्रीर वर्ण वर्ण की घटा जो घिर ग्राई थी सोई शूर वीर रावत थे, 'तिनके बीच बिजली की दमक शस्त्र की-सी चमक थी, बगपॉत टौर टौर ध्वजा-सी फहराय रही थी, दादुर-मोर, कड़खेतों की-सी मॉति यश बखानते थे ग्रीर बड़ी बड़ी बूंदों की मड़ी बाणों की-सी मड़ी लगी थी।

''इतना कह महादेवजी गिरजा को साथ ले गंगा तीर पर जाय, नीर मे

न्हाय न्हिलाय, ऋति लाड़ प्यार से लगे पार्वतीजी को वस्त्र ऋाभूषण पिहराने। निदान ऋति ऋानद में मम हो डमरू बजाय बजाय, ताडव नाच नाच, सगीत शास्त्र की रीति से गाय गाय लगे रिकाने।

"जिस काल ऊषा बारह वर्ष की हुई तो उसके मुखचंद्र की ज्योति देख पूर्णमासी का चद्रमा छिब-छीन हुआ, बालों की श्यामता के आगे अमावस्या की अधिरी फीकी लगने लगी। उसकी चोटी सटकाई लख नागिन अपनी केंचली छोड़ सटक गई। मींह की बॅकाई निरख धनुष धकषकाने लगा; ऑखों की बड़ाई चंचलाई पेख मृग मीन खजन खिसाय रहे।"

लल्लूलाल ने उर्दू, खडी बोली हिंदी और व्रजमाषा तीनो में गद्य की पुस्तके लिखीं। ये संस्कृत नहीं जानते थे। वृजमाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी गद्य में लिखने के लिये इनसे कहा गया था जिसके अनुसार इन्होंने सिंहासनवत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतलानाटक, माघोनल और प्रेमसागर लिखे। प्रेमसागर के पहले की चारो पुस्तके बिलकुल उर्दू में हैं। इनके अतिरिक्त सं० १८६६ में इन्होंने 'राजनीति'' के नाम से हितोपदेश की कहानियाँ (जो पद्य में लिखी जा चुकी थीं) वृजमाषा-गद्य में लिखीं। माधव बलास और समाविलास नामक व्रजमाषा पद्य के संग्रह ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए थे। इनकी 'लालचंद्रिका' नाम की बिहारी सतसई की टीका भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपना एक निज का प्रेस कलकत्ते में (पटल-डॉगे में) खोला था जिसे ये सं० १८८१ में फोर्ट बिलियम कालेज की नौकरी से पंशन लेने पर, आगरे लेते गए। आगरे में प्रेस जमाकर ये एक बार फिर कलकत्ते गए, लहाँ इनकी मृत्यु हुई। अपने प्रेस का नाम इन्होंने ''संस्कृत प्रेसं' रखा था, जिसमे अपनी पुस्तको के अतिरिक्त ये रामायण आदि पुरानी पोथियाँ भी छापा करते थे। इनके प्रेस की छपी पुस्तको की लोग बहुत कदर करते थे।

(४) सदल मिश्र—ये बिहार के रहनेवाले थे। फोर्ट विलियम कालेज मे ये भी काम करते थे। जिस प्रकार उक्त कालेज के ऋघिकारियों की प्रेरणा से लल्लूलाल ने खड़ी नोली गद्य की पुस्तक तैयार की, उसी प्रकार इन्होंने भी। इनका "नासिकेतोपाख्यान" भी उसी समय लिखा गया जिस समय 'प्रेमसागर'। पर दोनो की भाषा में बहुत ग्रंतर है। लल्लूलाल के सम्। इनकी भाषा में न तो ब्रजभाषा के रूपो की वैसी भरमार है ग्रोर न परंपरागत कान्यभाषा की पदावली का स्थान-स्थान पर समावेश। इन्होंने ज्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है ग्रोर जहाँ तक हो सका है खड़ी बोलो का ही व्यवहार किया है। पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं है। ब्रजभाषा के भी कुछ रूप हैं ग्रोर पूरवी बोली के शब्द तो स्थान-स्थान पर मिलते हैं। "फूलन्ह के बिछोने" "चहुँदिस", "सुनि", "सोनन्ह के थंम" ग्रादि प्रयोग ब्रजभाषा के है। "इहाँ", "मतारी", "बरते थे", "जुड़ाई", "बाजने लगा", "जीन" ग्रादि पूरवी शब्द हैं। भाषा के नमूने के लिये "नासिकेतोपाख्यान" से थोड़ा सा ग्रवतरण नीचे दिया जाता है—

"इस प्रकार से नासिकेत मुनि यम की पुरी महित नरक का वर्णन कर फिर जौन-जौन कर्म किए से जो भोग होता है सो सब ऋषियों को सुनाने लगे कि गो, ब्राह्मण, मातापिता, मित्र, बालक, स्त्री, स्वामी, वृद्ध, गुरु इनका जो बध करते है वो महुठी साच्ची भरते, मुठ ही कर्म मे दिन-रात लगे रहते हैं, अपनी भार्य्या को त्याग दूसरे की स्त्री को व्याहते, औरो की पीड़ा देख प्रसन्न होते हैं और जो अपने धर्म से हीन पाप ही मे गड़े रहते हैं वो मातापिता की हित बात को नही सुनते, सबसे बैर करते हैं, ऐसे जो पापी जन हैं सो महा डेरावने दिच्चण द्वार से जा नरकों मे पड़ते हैं।"

गद्य की एक साथ परंपरा चलानेवाले उपर्युक्त चार लेखकों में से आधु-निक हिंदी का पूरा-पूरा त्रामास मुंशी सदासुल त्रीर सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो में भी मुंशी, सदासुल की साधु भाषा अधिक महत्त्व की है। मुशी सदासुल ने लेखनी भी चारों में पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्त्तन करनेवाओं में उनका विशेष स्थान समक्तना चाहिए।

संवत् १८६० के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्त्तन तो हुत्रा पर उसके साहित्य की ऋखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। इधर-उधर दो-चार पुस्तकें ऋनगढ़ भाषा में लिखी गई हों तो लिखी गई हो पर साहित्य के योग्य स्वच्छ सुन्यविस्थित भाषा में लिखी कोई पुस्तक संवत् १६१५ के पूर्व की नहीं मिलती। संवत् १८८१ में किसी ने "गोरा वादल री वात" का, जिसे राजस्थानी पद्यों में जटमल ने संवत् १६८० में लिखा था, खड़ी बोली के गद्य में अनुवाद किया। अनुवाद का थोड़ा सा अंश देखिए—

"गोरा बादल की कथा गुरु के बस, सरस्वती के मेहरबानगी से, पूरन मई। तिस वास्ते गुरु कूँ व सरस्वती कूँ नमस्कार करता हूँ। ये कथा सोलः से असी के साल में फागुन सुदी पूनम के रोज बनाई। ये कथा में दो रस हे—बीररस व सिगाररस हे, सो कथा मोरछड़ो नॉव गॉव का रहनेवाला कबेसर। उस गॉव के लोग भोहोत सुखी है। घर घर मे आनंद होता है, कोई घर मे फकीर दीखता नहीं।"

सवत् १८६० त्र्यौर १६१५ के बीच का काल गद्य-रचना की दृष्टि से प्रायः रात्य हो मिलता है। सवत् १९१४ के बलवे के पीछे ही हिंदी-गद्य साहित्य की परंपरा त्र्यच्छी तरह चली।

संवत् १८६० के लगभग हिंदी-गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई उसका उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई धर्म-प्रचारको ने, जिन्हे अपने मत को साधारण जनता के बीच फैलाना था। सिरामपुर उस समय पादिरों का प्रधान अड्डा था। विलियम केरे (William Carey) तथा और कई ऑगरेज पादिरों के उद्योग से इजील का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में हुआ। कहा जाता है कि बाइबिल का हिंदी अनुवाद स्वय केरे साहब ने किया। संवत् १८६६ मे उन्होंने 'नए धर्म नियम'' का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया और सवत् १८७५ में समग्र ईसाई-धर्म पुस्तक का अनुवाद पूग हुआ। इस सबंघ मे ध्यान देने की बात यह है कि इन ईसाई अनुवादकों ने सदासुख और लल्लूलाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना, उर्दूपन को बिलकुल दूर रखा। इससे यही सूचित होता है कि फारसी अरबी मिली भाषा से साधारण जनता का लगाव नहीं था जिसके बीच मत का प्रचार करना था। जिस भाषा मे साधारण हिंदू जनता अपने कथा-पुराण कहती सुनती आती थी उसी माषा

का श्रवलंबन ईसाई उपदेशको को श्रावश्यक दिखाई पड़ा। जिस संस्कृत-मिश्रित भापा का विरोध करना कुछ लोग एक फैशन समक्तते है उससे साधारण जन-समुदाय उर्दू की श्रपेत्ता कहीं श्रधिक परिचित रहा है श्रीर है। जिन श्रॅगरेजों को उत्तर भारत मे रहकर केवल मुंशियों श्रीर खानसामो की हो बोली सुनने का श्रवसर मिलता है वे श्रव भी उर्दू या हिंदुस्तानी को यदि जनसाधारण की भाषा समक्ता करे, तो कोई श्रार्श्चर्य नहीं। पर उन पुराने पादरियों ने जिस शिष्ट भाषा मे जनसाधारण को धर्म श्रीर ज्ञान श्रादि के उपदेश सुनते सुनाते पाया, उसी को ग्रहण किया।

ईसाइयों ने अपनी धर्मपुस्तक के अनुवाद की भाषा में फारसी और अरबी के राब्द जहाँ तक हो सका है नहीं लिए है और ठेठ आमीण शब्द तक वेधड़क रखे गए है। उनकी भाषा सदासुख और लल्खलाल के ही नमूने पर चली है। उसमें जो कुछ विलक्षणता सी दिखाई पड़ती है वह मूल विदेशी भाषा की वाक्यरचना और शैली के कारण। प्रेमसागर के समान ईसाई धर्मपुस्तक में भी 'करनेवाले' के स्थान पर 'करनहारे', 'तक' के स्थान पर 'ली', 'कमरबंद' के स्थान पर 'पटुका' प्रयुक्त हुए है। पर लल्लूलाल के इतना व्रजमाधापन नहीं आने पाया है। 'आय' 'जाय' का व्यवहार न होकर 'आके' 'जाके' व्यवहृत हुए है। सरांश यह कि ईसाई मत-प्रचारकों ने विशुद्ध हिंदी का व्यवहार किया है। एक नमूना नीचे दिया जाता है—

"तत्र यीशु योहन से वपितस्मा लेने को उस पास गालील से यर्दन के तीर पर त्राया। परंतु योहन यह कह के उसे वर्जने लगा कि मुक्ते त्रापके हाथ से वपितस्मा लेना त्रवश्य है त्रोर क्या त्राप मेरे पास त्राते हैं! यीशु ने उसको उत्तर दिया कि त्रव ऐसा होने दे क्योंकि इसी रीति से सब धर्म को पूरा करना चाहिए। यीशु वपितस्मा लेके तुरंत जल के ऊरर त्राया त्रौर देखो उसके लिये स्वर्ग खुल गया त्रौर उसने ईश्वर के त्रात्मा को कपोत की नाई उतरते त्रौर त्रापने ऊरर त्राते देखा, त्रौर देखो यह त्राकाशवाणी हुई कि यह मेरा पिय पुत्र है जिससे मैं त्रात प्रसन्न हूँ।"

इसके त्रागे ईसाइयो की पुस्तकें त्रौर पैंफलेट बरावर निकलंते रहे। उक्त

''शिरामपुर प्रेस'' से संवत् १८१३ में ''दाऊद के गीते'' नाम की पुस्तक छपी जिसकी भाषा में कुछ फारसी अरबी के बहुत चलते शब्द भी रखे मिलते हैं। पर इसके पीछे अनेक नगरों मे बालको की शिक्षा के लिये ईसाइयों के छोटे-मोटे स्कूल खुलने लगे और शिक्षा-अंबधिनी पुस्तके भी निकलने लगीं। इन पुस्तको की हिंदी भी वैसी ही सरल और विशुद्ध होती थी जैसी 'बाइबिल' के अनुवाद की थी। आगरा, मिर्जापुर, मुंगेर आदि उस समय ईसाइयों के प्रचार के मुख्य केंद्र थे।

श्रॅगरेजी की शिक्ता के लिये कई स्थानो पर स्कूल श्रौर कालेज खुल चुके थे जिनमें श्रॅगरेजी के साथ हिंदी, उर्दू की पढ़ाई भी कुछ चलती थो। श्रतः शिक्ता-संबंधिनी पुस्तकों के माँग स० १६०० के पहले ही पैदा हो गई थी। शिक्ता-संबंधिनी पुस्तकों के प्रकाशन के लिये सबत् १८६० के लगभग श्रागरे मे पादियों की एक "स्कूल-बुक सोसाइटी" स्थापित हुई थी जिसने १८६४ में इंगलैंड के इतिहास का श्रौर संवत् १८६६ में मार्शमैन साहव के "प्राचीन इतिहास" का श्रनुवाद "कथासार" के नाम से प्रकाशित किया। "कथासार" के लेखक या श्रनुवादक पं० रतनलाल थे। इसके सपादक पादरी मूर्र साहव (J.J.Moore) ने श्रपने छोटे से श्रॅगरेजी वक्तव्य में लिखा था कि यदि सर्वसाधारण से इस पुस्तक को प्रोत्साहन मिला तो इसका दूसरा माग "वर्तमान इतिहास" भी प्रकाशित किया जायगा। भाषा इस पुस्तक को विशुद्ध श्रौर पंडिताक है। की के स्थान पर करी श्रौर प्राते हैं के स्थान पर पावते हैं श्रादि प्रयोग वरावर मिलते हैं। भाषा का नमूना यह है—

''परतु सोलन-की इन अत्युत्तम व्यवस्थाओं से विरोध मजन न हुआ। पत्तपातियों के मन का क्रोध न गया। फिर कुलीनों में उपद्रव मचा और इसलिये प्रजा की सहायता से पिसिसट्रेटस नामक पुरुष सन्नों पर पराक्रमी हुआ। इसने सन्न उपाधियों को दन्नाकर ऐसा निष्कंटक राज्य किया कि जिसके कारण वह र्याचारी कहाया, तथापि यह उस काल में दूरदर्शी और बुद्धिमानों में अग्रगण्य था।"

ग्रागरे की उक्त सोसाइटी के लिये संवत् १८६७ मे पंडित श्रोकार भट्ट के

'भूगोलसार' श्रीर संवत् १६०४ मे पंडित वदीलाल शर्मा ने ''रसायनप्रकाश' लिखा । कलकत्ते मे भी ऐसी ही एक स्कूल-बुक सोसाइटी थी जिसने ''पदार्थविद्यासार'' (सं० १६०३) श्रादि कई वैज्ञानिक पुस्तके निकाली थीं । इसी प्रकार कुछ रीडरे भी मिशनरियो के छापेखानो से निकली थी—जैसे ''श्राजमगढ़ रीडर'' जो इलाहाबाद मिशन प्रेस से संवत् १८७ मे प्रकाशित हुई थी।

वलवे के कुछ पहले ही मिर्जापुर मे ईसाइयो का एक "श्रारफेन प्रेस" खुला था जिससे शिक्ता संबंधिनी कई पुस्तके शेरिंग साहब के संपादन में निकली थीं, जैसे — भूचरित्रदर्पण, भूगोल विद्या, मनोरंजक इत्तांत, जंतुप्रबंध, विद्यासागर, विद्वान् संग्रह । ये पुस्तके संवत् १६१२ श्रीर १६१६ के बीच की हैं । तब से मिशन सोसाइटियों के द्वारा वरावर विशुद्ध हिंदी में पुस्तके श्रीर पैफलेट ख्रादि छपते छा रहे हैं जिनमें कुछ खंडन मंडन, उपदेश श्रीर भजन श्रादि रहा करते हैं । भजन रचनेवाले कई श्रव्छे ईसाई किव हो गए हैं जिनमें दो एक ग्रॅगरेज भी थे । "श्रासी" श्रीर "जान" के भजन देशी ईसाइयों में बहुत प्रचिलत हुए श्रीर श्रव तक गाए जाते हैं । सारांश यह कि हिंदी-गद्य के प्रसार में ईसाइयों का बहुत कुछ योग रहा । शिक्ता-संबंधिनी पुस्तके तो पहले पहल उन्हों ने तैयार की । इन बातो के लिये हिंदी-प्रेमी उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे।

कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि ईसाइयो के प्रचार कार्य्य का प्रमाव हिंदुग्रो की जन-संख्या पर ही पड़ रहा था। ग्रातः हिंदुग्रो के शिच्तित वर्ग के त्रीच स्वधर्म-रच्ना की ग्राकुलता दिखाई पड़ने लगी। ईसाई उपदेशक हिंदू-धर्म की स्थूल ग्रीर बाहरी बातो को लेकर ही ग्रपना खंडन-मंडन चलाते ग्रा रहे थे। यह देखकर बंगाल मे राजा राममोहन राय उपनिषद् ग्रीर वेदांत का ब्रह्मज्ञान लेकर उसका प्रचार करने खड़े हुए। नूतन शिच्ना के प्रमाव से पढ़े-िलखे लोगों में से बहुतो के मन में मूर्तियूजा, तीर्थाटन, जाति-पॉति, छूग्रा छूत ग्रादि के प्रति ग्रश्रद्धा हो रही थी। ग्रातः राममोहन राय ने इन वातो की ग्रालग करके शुद्ध ब्रह्मोपासना का प्रवर्त्तन करने के लिये 'ब्रह्म समाज' की नींव डाली। संवत् १८७२ में उन्होंने वेदात-स्त्रों के भाष्य का हिंदी-ग्रनुवाद

करके प्रकाशित कराया था। सवत् १८८६ मे उन्होंने "बंगदूत" नाम का एक संवादपत्र भी हिंदी मे निकाला। राजा साहव की भाषा में एक-श्राघ जगह कुछ बंगलापन जरूर मिलता है, पर उसका रूप अधिकांश में वही है जो शास्त्रज्ञ विद्वानों के व्यवहार मे श्राता था। नमूना देखिए—

"जो सब ब्राह्मण साग वेद अध्ययन नहीं करते सो सब ब्रात्य हैं, यह प्रमाण करने की इच्छा करके ब्राह्मण-धर्म-परायण श्री सुब्रह्मण्य शास्त्रीजी ने जो पत्र साग वेदाध्ययन-हीन अपनेक इस देश के ब्राह्मणों के समीप पठाया है, उसमें देखा जो उन्होंने लिखा है—वेदाध्ययन-हीन मनुष्यों को स्वर्ग अरेर मोद्म होने शक्ता नहीं"।

कई नगरों में, जिनमें कलकत्ता मुख्य था, अब छापेबाने हो गए थे। वंगाल से कुछ अंगरेजी और कुछ बंगला के पत्र भी निकलने लगे थे जिनके पढनेवाले भी हो गए थे। इस परिस्थिति में पं॰ जुगुलिकशोर ने, जो कानपुर के रहनेवाले थे, सबत् १८८३ में "उदतमार्त्तंडं" नाम का एक संवादपन निकाला, जिसे हिंदी का पहला समाचारपत्र समक्तना चाहिए जैसा कि उसके इस लेख से प्रकट होता है—

"यह उदत-मार्चड श्रव पहिले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेत जो श्राज तक किसी ने नहीं चलाया, पर श्रॅगरेजी श्रो पारसी श्रो वॅगले मे जो समाचार का कागज छपता है उसका सुख उन बोलियों के जाने श्रो पढ़नेवालों को ही होता है। इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर श्राप पढ़ श्रो समक्त लेयं श्रो पराई श्रपेचा न करे श्रो श्रपने भाषे की उपज न छोड़ें इसलिए" श्रीमान् गवरनर जेनेरेल बहादुर की श्रायस से ऐसे साइस में चित्त में लगाय के एक प्रकार से यह नया ठाट ठाटा। जो कोई प्रशस्त लोग इस खबर के कागज के लेने की इच्छा करे तो श्रमं तला की गली ३७ श्रक मार्चड छापाघर मे श्रपना नाम श्रो ठिकाना भेजने ही से सतवारे के सतवारे यहाँ के रहनेवाले घर बैठे श्रो बाहिर के रहनेवाले डाक पर कागज पाया करेंगे।"

यह पत्र एक ही वर्ष चलकर सहायता के अभाव से बंद हो गया। इसमे

'खड़ी बोली' का 'मध्यदेशीय भाषा' के नाम से उल्लेख किया गया है। भाषा का स्वरूप दिखाने के लिये कुछ श्रीर उद्धरण दिए जाते है—

(१) एक यशी वकील वकालत का काम करते करते बुड्ढा होकर अपने दामाद को वह काम सौंप के आप सुचित हुआ। दामाद कई दिन काम करके एक दिन आया आ असल होकर वोला—हे महाराज ! आपने जो फलाने का पुराना ओ संगीन मोकहमा हमें सौंपा था सो आज फैसला हुआ। यह सुनकर वकील पछता करके वोला तुमने सत्यानाश किया। उस मोकहमें से हमारे बाप बढे थे तिस पीछे हमारे वाप सरती समय हमें हाथ उठा के दे गए ओ हमने भी उसको बना रखा ओ अब तक भली भाँति अपना दिन काटा ओ वही मोकहमा तुमको सौंपकर समस्ता था कि तुम भी अपने वेटे पोते परोतो तक पलोगे, पर तुम थोड़े से दिनो में उसे खो बैठे।

(२) ३९ नवंबर को श्रवधिवहारी वादशाह के श्रावने की तोपें छूटीं। उस दिन तीसरे पहर को प्रलिंग साहिब श्रो हेल साहिब श्रो मेजर फिंडल लार्ड साहिब की श्रोर से श्रवधिवहारी की छावनी में जा करके वड़े साहिब का सलाम कहा श्रोर भोर होके लार्ड साहिब के साथ हाजिरी करने का नेवता किया। फिर श्रवधिवहारी बादशाह के जाने के लिये कानपुर के तले गंगा में नार्वों की पुलवंदी हुई श्रोर बादशाह बड़े ठाट से गंगा पार हो गवरनर जेनरेल बहादुर के सन्निध गए।

रीति-काल के समाप्त होते होते ग्राँगरेजी राज्य देश में पूर्णरूप से स्थापित हो गया । इस राजनीतिक घटना के साथ ही साथ देशवासियों की शिक्ताविधि में भी परिवर्तन हो चला । ग्राँगरेज सरकार ने ग्राँगरेजी की शिक्ता के प्रचार की व्यवस्था की । सवत् १८५४ में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के डाइरेक्टरों के पास ग्राँगरेजी की शिक्ता द्वारा भारतवासियों को शिक्तित बनाने का परामर्श मेजा गया था । पर उस समय उस पर कुछ न हुग्रा । पीछे राजा राममोहन राय प्रभृति कुछ शिक्तित ग्राँगरे भावशाली सज्जनों के उद्योग से ग्राँगरेजी की पढ़ाई के लिये कलकत्ते में हिंदू कालेज की स्थापना हुई, जिसमें से लोग ग्राँगरेजी पढ़ें-पढ़कर निकलने ग्राँगरे सरकारी नौकरियाँ पाने लगे । देशी भाषा पढ़कर भी कोई शिक्तित हो सकता है, यह विचार उस समय तक लोगों को न था। ग्राँगरेजी के सिवाय यदि किसी भाषा पर ध्यान जाता था तो संस्कृत या ग्रार्थी

पर । संस्कृत की पाठशालाओं और अरबी के मदरसो को कंपनी की सरकार से थोड़ी बहुत सहायता मिलती आ रही थी । पर ऑगरेजी के शौक के सामने इन पुरानी संस्थाओं की ओर से लोग उदासीन होने लगे । इनको जो सहायता मिलती थी धीरे धीरे वह भी बद हो गई । कुछ लोगो ने इन प्राचीन भाषाओं की शिक्ता का पक्त ग्रहण किया था पर मेकाले ने ऑगरेजी भाषा की शिक्ता का इतने जोरों के साथ समर्थन किया और पूरबी साहित्य के प्रति ऐसी उपेक्ता प्रकट की कि अंत में सवत् १८६२ (मार्च ७, सन् १८३५) में कंपनी की सरकार ने ऑगरेजी शिक्ता के प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया और धीरे घीरे ऑगरेजी के स्कूल खुलने लगे।

श्रॅगरेजी-शिक्षा की व्यवस्था हो जाने पर श्रॅगरेज सरकार का ध्यान श्रदालती भाषा की श्रोर गया। मोगर्लो के समय मे श्रदालती कार्रवाइयाँ श्रीर दफ्तर के सारे काम फारसी भाषा मे होते थे। जब श्रॅगरेजी का श्राधिपत्य हुश्रा तब उन्होंने भी दफ्तरों मे वही परपरा जारी रखी।

दफ्तरों की भाषा फारसी रहने तो दी गई, पर उस भाषा श्रीर लिपि से जनता के श्रपरिचित रहने के कारण लोगों को जो कठिनता होतीं थी उसे कुछ दूर करने के लिये संवत् १८६० में, एक नया कानून जारी होने पर, कपनी सरकार की श्रोर से यह श्राज्ञा निकाली गई—

"किसी को इस बात का उज़र नहीं होए कि ऊपर के दफे का लीखा हुकुम समसे वाकीफ नहीं है, हरी एक जिले के कलीकटर साहेब को लाजीम है कि इस आईन के पावने पर एक एक केता इसतहारनामा निचे के सरह से फारसी ब नागरी भाखा वो अञ्छर मे लीखाय कै" कचहरी मे लटकावही। " अदालत के जज साहेब लोग के कचहरी मे भी तमामी आदमी के बुक्तने के बास्ते लटकावही (ऑगरेजी सन् १८०३ साल, ३१ आईन २० दफा)"।

फारसी के अदालती भाषा होने के कारण जनता को जो कठिनाइयाँ होनी थीं उनका अनुभव अधिकाधिक होने लगा। अतः सरकार ने संवत् १८६३ (सन् १८३६ ई०) में 'इश्तहारनामे' निकाले कि अदालती सब काम देश की प्रचलित भाषाओं में हुआ करें। हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड की तरफ से जो 'इश्तहार-नामः' हिंदी में निकला था उसकी नकल नीचे दी जाती है—

इश्तहारनामः वोर्ड सद्र

पच्छाँह के सदर बोर्ड के साहबों ने यह ध्यान किया है कि कचहरी के सब काम फारसी जवान में लिखा पढ़ा होने से सब लोगों को बहुत हर्ज पढ़ता है श्रीर बहुत कलप होता है श्रीर जब कोई अपनी अर्जी अपनी भापा में लिख के सरकार में दाखिल करने पाने तो बड़ी बात होगी। सबको चैन श्राराम होगा। इसिलये हुनम दिया गया है कि सन् १२४४ की कुवार बढ़ी प्रथम से जिसका जो मामला सदर बोर्ड में हो सो श्रपना श्रपना सवाल श्रपनी हिंदी की बोली में श्रीर पारसी के नागरी श्रच्छरन में लिख के दाखिल करे कि डाक पर भेजे श्रीर सवाल जीन श्रच्छरन में लिखा हो तौने श्रच्छरन में श्रीर हिन्दी बोली में उस पर हुनम लिखा जायगा। मिती २९ जुलाई सन् १८३६ ई०।

इस इस्तहारनामे में स्पष्ट कहा गया है कि बोली 'हिंदी' ही हो, ग्रन्तर नागरी के स्थान पर फारसी भी हो सकते हैं। खेद की बात है कि यह उचित व्यवस्था चलने न पाई। मुसलमानो की ग्रोर से इस बात का घोर प्रयत्न हुग्रा कि दफ्तरों में हिंदी रहने न पाए, उर्दू चलाई जाय। उनका चक्र बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि एक वर्ष बाद हो ग्रार्थात् १८६४ (सन् १८३७ ई०) में उर्दू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई।

सरकार की कृपा से खड़ी बोली का ग्रारबी-फारसीमय रूप लिखने-पढ़ने की ग्रदालती भाषा होकर सबके सामने ग्रा गया। जीविका ग्रीर मान-मर्यादा की हिष्ट से उर्दू सीखना ग्रावश्यक हो गया। देश-भाषा के नाम पर लड़कों को उर्दू ही सिखाई जाने लगी। उर्दू पढ़े लिखे लोग ही शिक्तित कहलाने लगे। हिंदी की काव्य-परंपरा यद्यपि राजदरवारों के ग्राश्रय में चली चलती थी पर उसके पढ़नेवालों की भी संख्या घटती जा रही थी। नवशिच्तित लोगों का लगांव उसके साथ कम होता जा रहा था। ऐसे प्रतिकृल समय में साधारण जनता के साथ साथ उर्दू पढ़े-लिखे लोगों की भी जो थोड़ी बहुत हिए ग्रपने पुराने साहित्य की ग्रोर वनी हुई थी वह धर्मभाव से। तुलसीकृत रामायण की चौपाइयाँ ग्रीर स्रदासजी के भजन ग्रादि ही उर्दू गस्त लोगों का कुछ लगांव

"भाखा" से भी बनाए हुए थे। ग्रन्यथा ग्रपने परंपरागत साहित्य से नव- 'शिच्तित लोगो का ग्रिधिकांश कालचक के प्रभाव से विमुख हो रहा था। श्रिगारस की माषा-कविता का ग्रिगुशीलन भी गाने बजाने ग्रादि के शौक की तरह इघर उघर बना हुन्ना था। इस स्थिति का वर्णन करते हुए स्वर्गीय बाबू बालमुकुद ग्रुप्त लिखते हैं—

"जो लोग नागरी श्रक्त सीखते थे, फारसी श्रक्त सीखने पर विवश हुए श्रीर हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उर्दू बन गई।" हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी श्रक्तों में लिखी जाती थी।"

सवत् १६०२ मे यद्यपि राजा शिवप्रसाद शिक्ता विभाग मे नहीं आए थे पर विद्याव्यसनी होने के क'रण अपनी भाषा हिंदी की ओर उनका ध्यान था। अतः इघर उघर दूसरी भाषाओं मे समान्वारपत्र निकलते देख उन्होने उक्त सवत् में उद्योग करके काशी से "बनारस अखजार" निकलते देख उन्होने उक्त सवत् में उद्योग करके काशी से "बनारस अखजार" निकलवाया। पर अखजार पढ़नेवाले पहले पहल नविशक्तितों मे ही मिल सकते थे जिनकी लिखने-पढ़ने की भाषा उर्दू हो रही थो। अतः इस पत्र की भाषा भी उर्दू ही रखी गई, यद्यपि अक्तर देवनागरी के थे। यह पत्र बहुत ही घटिया कागज पर लोथों में छपता था। भाषा इसकी यद्यपि गहरी उर्दू होती थी पर हिंदी की कुछ सूरत पैदा करने के लिये बीच बीच में 'धमीत्मा', 'परमेश्वर', 'दया' ऐसे कुछ शब्द भी रख दिए जाते थे। इसमें राजा साहब भी कभी कभी कुछ लिख दिया करते थे। इस पत्र की भाषा का अंदाजा नीचे उद्धित अंश से लग सकता है—

''यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाव कप्तान किट साहब बहादुर के इहितमाम और धर्मात्माओं के मदद से बनता है उसका हाल कई दफ़ा जाहिर हो चुका है।'''''देखकर लोग उस पाठशाले के किते के मकानों की खूबियाँ अक्सर बयान करते हैं और उनके बनने के खर्च की तजबीज करते हैं कि जमा से जियादा लगा होगा और हर तरह से लायक तारीफ के है। सो यह सब दानाई साहब ममदूह की है।"

इस भाषां को लोग हिंदी कैसे समम सकते थे ? अतः काशी से ही एक दूसरा पत्र "सुधाकर" बाबू तारामोहन मित्र आदि कई सजनो के उद्योग से संवत् १६०७ में निकला। कहते हैं कि काशी के प्रसिद्ध ज्योतिपी सुधाकरजी का नामकरण इसी पत्र के नाम पर हुन्ना था। जिस समय उनके चाचा के हाथ में डाकिए ने यह पत्र दिया था ठीक उसी समय भीतर से उनके पास मुधाकरजी के उत्पन्न होने की ख़बर पहुँची थी। इस पत्र की भाषा बहुत कुछ सुधरी हुई तथा ठीक हिदी थी, पर यह पत्र कुछ दिन चला नहीं। इसी समय के लगभग न्न्रर्थात् संवत् १६०६ मे न्न्रागरे से किसी मुंशी सदासुखलाल के प्रवध न्नोर संपादन मे "बुद्धिप्रकाश" निकला जो कई वर्ष तक चलता रहा। "बुद्धिप्रकाश" की भाषा उस समय को देखते हुए बहुत न्नाच्छी होती थी। नम्ना देखिए—

#### ''कलकत्ते के समाचार

इस पश्चिमीय देश में वहुतों को प्रगट है कि वंगाले की रीति के श्रनुसार अस देश के लोग श्रासन्न-मृत्यु रोगी को गंगा-तट पर ले जाते हैं श्रीर यह तो नहीं करते कि उस रोगी के श्रन्छे होने के लिये उपाय करने में काम करें श्रीर उसे यल से रचा में रक्लें वरन् उसके विपरीत रोगी को जल के तट पर ले जाकर पानी में गोते देते है श्रीर 'हरी वोल, हरी वोल' कहकर उसका जीव क्लेते हैं।

### स्त्रियों की शिक्ता के विपय

स्त्रियों में संतोप श्रोर नम्रता श्रोर श्रीत यह सब गुण कर्ता ने उत्पन्न किए हैं, केवल विद्या की न्यूनता है, जो यह भी हो तो स्त्रिया श्रपने सारे ऋण से चुक सकती हैं श्रोर लड़कों को सिखाना-पढ़ाना जैसा उनसे वन सकता है वैसा दूसरों से नहीं। यह काम उन्हीं का है कि शिचा के कारण वाल्यावस्था में लड़कों को भूलचूक से बचावें श्रोर सरल-सरल विद्या उन्हें सिखानें।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रदालती भाषा उई बनाई जाने पर भी विक्रम के २०वी शताब्दी के ग्रारंभ के पहले से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा हिंदी-साहित्य मे ग्रन्छी तरह चल पड़ी, उसमे पुस्तके छपने लगीं, ग्रावचार निकलने लगे। पद्य की भाषा जनभाषा ही बनी रही। ग्रव ग्रॅगरेज भरकार का ध्यान देशी भाषाग्रों की शिक्ता की ग्रोर गया ग्रौर उसकी व्यवस्था की बात सोची जाने लगी। हिंदी को ग्रदालतो से निकालने में मुसलमानो को सक्तता

हो चुकी थी। अब वे इस प्रयत्न मे लगे कि हिंदी को शिक्ता क्रम मे भी स्थान न मिले, उसकी पढ़ाई का भी प्रबंध न होने पाए। अतः सर्वेसाधारण की शिक्ता के लिये सरकार की ओरं से जब जगह जगह मर्दरसे खुलने की बात उठी और सरकार यह विचारने लगी कि हिंदी का पढ़ना सब विद्यार्थियों के लिये आवश्यके रखा जाय तब प्रभावशाली मुसलमानो की ओर से गहरा विरोध खड़ा किया गया। यहाँ तक कि तंग आकर सरकार को अपना विचार छोड़ना पड़ा और उसने सवत् १६०५ (सन् १८४८) मे यह सूचना निकाली—

"ऐसी माषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिये ब्रावश्यक ठहराना जो मुल्क की सरकारी ब्रोर दफ्तरी जबान नहीं है, हमारी राय में ठीक नहीं है। इसके सिवाय मुसलमान विद्यार्थी, जिनकी सख्या देहली कालेज में बड़ी है, इसे ब्राच्छी नजर से नहीं देखेंगे।"

हिंदी के विरोध की यह चेष्टा वरावर बढती गई। सवत् १९११ के पीछे जब शिक्ता का पक्का प्रबंध होने लगा तब यहाँ तक कोशिश की गई कि वर्नाक्युलर स्कूलों में हिंदी की शिक्ता जारी ही न होने पाए। विरोधके नेता थे सर सैयद ग्रहमद साहब, जिनका ग्रॅगरेजों के बीच बड़ा मान था। वे हिंदी को एक "गॅवारी बोली" बताकर ग्रॅगरेजों को उद्दें की ग्रोर मुकाने की लगातार चेष्टा करते ग्रा रहे थे। इस प्रात के हिंदु ग्रो में राजा शिवपसाद ग्रॅगरेजों के उसी ढंग के कुपापात्र थे जिस ढंग के सर सैयद ग्रहमद। ग्रतः हिंदी की रक्ता के लिये उन्हें खड़्ना होना पड़ा ग्रोर वे बराबर इस सबंध में यहाशील रहे। इससे हिंदी-उर्दू का मगड़ा बीसों वर्ष तक—मारतेंद्र के समय तक—चलता रहा।

गार्सा द तासी एक फरासीसी विद्वान् थे जो पैरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के ग्राध्यापक थे। उन्होंने संवत् १८६६ में 'हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास' लिखा या जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के भी कुछ बहुत प्रसिद्ध कवियों का उल्लेख था। संवत् १६०६ (५ दिसंबर सन् १८५२) के ग्रापने व्याख्यान में उन्होंने उर्दू ग्रीर हिंदी दोनों भाषाग्रों की युगपद् सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की थी—

"उत्तर के मुसलमानों की भाषा यानी हिंदुस्तानी उर्दू पश्चिमोत्तर प्रदेश

( अब संयुक्त प्रांत ) की सरकारी भाषा नियत की गई है । यद्यपि हिंदी भी उर्दू के साथ साथ उसी तरह बनी है जिस तरह वह फारसी के साथ थी । बात यह है कि मुसलमान बादशाह सदा से एक हिंदी सेक्रेटरी, जो हिंदी-नवीस कहलाता या ज्रीर एक फारसी सेक्रेटरी जिसको फारसी-नवीस कहते थे, रखा करते थे, जिसमे उनकी आशाएँ दोनो भाषाओं में लिखी जायं । इस प्रकार ब्रॅगरेज सरकार पश्चिमोत्तर-प्रदेश में हिंदू जनता के लाभ के लिये प्रायः सरकारी कानूनों का नागरी अन्तरों में हिंदी-अनुवाद भी उर्दू कानूनी पुस्तकों के साथ-साथ देती है"।

तासी के न्याख्यानो से पता लगता है कि उर्दू के ऋदालती भाषा नियत हो

जाने पर कुछ दिन वीधो भाषा आर नागरी अत्तरों में भी कान्नों और सरकारी आजाओं के हिंदी-अनुवाद छपते रहे। जान पड़ता है कि उर्दू के पत्तपातियों कां जोर जब बढ़ा तब उनका छपना एकदम बंद हो गया। जैसा कि अभी कह आए हैं राजा शिवपसाद और भारतेंद्र के समय तक हिंदी उर्दू का मज़ाड़ा चलता रहा। गासा द तासी ने भी फांस में बैठे बैठे इस मज़ाड़े में थोग दिया। वे अरबी फारसी के अभ्यासी और हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उस समय के अधिकांश और यूरोपियनों के समान उनका भी मजहबी संस्कार प्रवल या। यहाँ जब हिंदी-उर्दू का सवाल उठा तब सर सैयद अहमद, जो अँगरेजों से मेल जोल रखने की विद्या में एक ही थे, हिंदी-विरोध में और बल लाने के लिये मजहबी नुसला भी काम में लाए। अँगरेजों को सुकाया गया कि हिंदी हिंदुओं की जबान है जो 'बुतवरस्त' हैं और उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ अँगरेजों का मजहबी रिश्ता है—दोनो 'सामी' या पैगंबरी मत को माननेवाले हैं।

जिस गार्सों द तासी ने संवत् १९०९ के ऋासपास हिंदी ऋौर उर्दू दोनों का रहना ऋावश्यक समका था ऋौर कभी कहा था कि—

"यद्यपि मै खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्तपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं"।

वही गार्सा द तासी आगे चलकर मनहबी कट्टरपन की प्रेरणा से, सर सैयद आहमद की भरपेट तारीफ करके हिंदी के संबंध में फरमाते हैं—

'इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक वोली (dialect) की सी रह गई है, जो हर गॉव में ग्रलग-ग्रलग ढंग से बोली जातीं है"।

हिंदी-उर्दू का क्तगडा उठने पर ग्रापने मनहबी रिश्ते के खयाल से उर्दू का पत्त ग्रहण किया श्रीर कहा—

"हिंदी मे हिंदू-धर्म का ग्रामास है—वह हिंदू-धर्म जिसके मूल में बुत-परस्ती ग्रौर उसके त्रानुषिगक विधान है। इसके विपरीत उर्दू में इसलामी सस्कृति ग्रौर त्राचार-व्यवहार का संचय है। इसलाम भी 'सामी' मत है त्रौर एकेश्वरवाद उसका मूल सिद्धात है, इसलिये इसलामी तहजीत्र में ईसाई या मसीही तहजीब की विशेषताएँ पाई जाती है"।

सवत् १६२७ के अपने, व्याख्यान मे गार्धा द तासी ने साफ खोलकर कहा-

"में सैयद ग्रहमद खाँ जैसे विख्यात सुसलमान विद्वान् की तारीफ में श्रीर ज्यादा नहीं कहना चाहता। उर्दू भाषा श्रीर सुसलमानों के साथ मेरा जो लगाव है वह कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं समस्तता हूँ कि सुसलमान लोग सुरान को तो श्रासमानी किताब मानते ही हैं, इंजील की शिला को भी श्रस्वी-कार नहीं करते, पर हिंदू लोग मूर्त्तिपूजक होने के कारण इंजील की शिक्षा नहीं मानते।"

परंपरा से चली आती हुई देश की भाषा का विरोध और उर्दू का समर्थन कैसे कैसे भावों की प्रेरणा से किया जाता रहा है, यह दिखाने के लिये इतना बहुत है। विरोध प्रचल होते हुए भी जैसे देश भर में प्रचलित अच्चरों और वर्णभाला को छोड़ना असंभव था वैसे ही परंपरा से चले आते हुए हिंदी-साहित्य को भी। अतः अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिच्चा-विधान मे देश की असली भाषा हिंदी को भी स्थान देना ही पड़ा। काव्य-साहित्य तो प्रचुर परिमाण में भरा पड़ा था। अतः जिस रूप में वह था उसी रूप में उसे लेना ही पड़ा। गद्य की भाषा को लेकर खींच-तान आरंभ हुई। इसी खींच-तान के समय मे राजा लच्मणसिंह और राजा शिवप्रसाद मैदान मे आए।

## प्रकरण २

# गद्य-साहित्य का आविभीव

किंस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अज्ञरों में उर्दू ही लिखी जाने लगी थी, इसकी चर्चा 'बनारस अखबार' के संबंध में कर आए हैं । संवत् १९१३ में श्रर्थात् बलवे के एक वर्ष पहले राजा शिवप्रसाद शिच्चा-विभाग मे इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। उस समय और दूसरे विभागो के समान शिच्छा-विभाग में भी मुसलमानो का जोर था जिनके मन में 'भाखापन' का डर बराबर समाया रहता था। वे इस बात से डरा करते थे कि कहीं नौकरी के लिये 'भाखा', संस्कृत से लगाव रखनेवाली हिंदी, न सीखनी पड़े । ग्रातः उन्होने पहले तो उर्दू के त्रातिरिक्त हिंदी की भी पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया । उनका कहना था कि जब श्रदालती कामों मे उई ही काम में लाई जाती है तब एक श्रीर जवान का बोक्त डालने से क्या लाभ ? 'भाखा' में हिंदुस्रो की कथा वार्ती श्रादि कहते सुन वे हिंदी को हिंदु श्रो की मजहबी जबान कहने लगे थे। उनमें से कुछ लोग हिंदी को "गॅवारी बोली" भी कहा करते थे। इस परिस्थिति मे राजा शिवप्रसाद को हिंदी की रचा के लिये बड़ी मुश्किलो का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल जब त्राता तब मुसलमान उसे 'मुश्किल जवान' कहकर विरोध करते । अतः राजा साहब के लिये यहो संभव दिखाई पड़ा कि जहाँ तक हो सके ठेठ हिंदी का त्राश्रय लिया जाय जिसमे कुछ फारसी त्ररबी के चलते शब्द भी श्राऍ। उस समय साहित्य के कोर्स के लिये पुस्तके नहीं थीं। राजा साहव स्वयं तो पुस्तके तैयार करने मे लग ही गए, पंडित श्रीलाल श्रीर पडित वंशीधर श्रादि श्रपने कई मित्रो को भी उन्होंने पुस्तकें लिखने में लगाया । राजा साहत्र ने पाठ्यक्रम के उपयोगी कई कहानियाँ ग्रादि लिखीं—जैसे, राजा भोज का सपना, वीरसिंह का वृत्तांत, त्र्यालिसयों को कोड़ा, इत्यादि । संवत् १६०६ श्रीर १६१६

१-देखो ए० ४३१।

के बीच शिद्धा-सबंघी अनेक पुस्तके हिंदी में निकलीं जिनमें से कुछ का उल्लेख किया जाता है—

पं० वंशोधर ने, जो आगरा नामल स्कूल के मुद्रिस थे, हिंदी-उर्दू का एक पत्र निकाला था जिसके हिंदी कालम का नाम "भारत-खंडामृत" और उर्दू कालम का नाम "आवेहयात" था। उनकी लिखी पुस्तको के नाम ये है—

- (१) पुष्पवाटिका (गुलिस्तॉ के एक ग्रंश का ग्रनुवाद, सं०१६०६)
- (२) भारतवर्षीय इतिहास (सं०१६१३)
- (३) जीविका-परिपाटी ( ऋर्थेशास्त्र की पुस्तक, सं० १६१३)
- (४) जगत् वृत्तांत (स० १६१५)

पं० श्रीलाल ने संवत् १६०६ मे 'पत्रमालिका' वनाई। गार्सा द तासी ने इन्हें कई एक पुस्तकों का लेखक कहा है।

विहारीलाल ने गुलिस्ताँ के ग्राठवे ग्रध्याय का हिंदी-ग्रनुवाद सं० १६१६ मे किया।

पं वद्गीलाल ने डांक्टर वैलंटाइन के परामर्श के अनुसार सं १६१६ में 'हितोपदेश' का अनुसाद किया जिसमें बहुत सी कथाएँ छॉट दी गई थीं। उसी वर्ष 'सिद्धात-सम्रह' (न्याय शास्त्र) और 'उपदेश पुष्पवती' नाम की दो और पुस्तके निकली थीं।

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ मे राजा साहब ने जो पुस्तके लिखीं वे बहुत ही चलती सरल हिंदी मे थीं; उनमें वह उर्दूपन नहीं भरा था जो उनकी पिछली किताबो (इतिहास तिमिरनाशक आदि) में दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिये "राजा भोज का सपना" से कुछ अंश उद्धृत किया जाता है—

''वह कीन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज मोज का नाम न सुना हो। उसकी महिमा श्रीर कीर्ति तो सारे जगत् मे व्याप रही है। बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही कॉप उठते श्रीर बड़े बड़े भूपति उसके पॉव पर श्रपना सिर नवाते। सेना उसकी समुद्र के तरंगों का नमूना श्रीर खजाना उसका सोने-चॉदी श्रौर रत्नों की खान से भी दूना। उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों के जी से भुलाया श्रौर उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया।"

श्रपने "मानवधर्मसार" की भाषा उन्होंने श्रधिक संस्कृत-गर्भित रखी है। इसका पता इस उद्धृत श्रश से लगेगा—

"मनुस्मृति हिंदुश्रों का मुख्य धर्मशास्त्र है। उसको कोई भी हिंदू श्रप्रा-माणिक नहीं कह सकता। वेद में लिखा है कि मनुजी ने जो कुछ कहा उसे जीव के लिये श्रोषिष समक्तना; श्रीर वृहस्पति लिखते हैं कि धर्मशास्त्राचार्या में मनुजी सबसे प्रधान श्रोर श्रित मान्य हैं क्योंकि उन्होंने श्रपने धर्मशास्त्र में सपूर्ण वेदों का तात्पर्य लिखा है। " खेद की बात है कि हमारे देशवासी हिंदू कहला के श्रपने मानव-धर्मशास्त्र को न जाने श्रोर सारे कार्य उसके विरुद्ध करें।

"मानवधर्मसार की भाषा राजा शिवप्रसाद की स्वीकृत भाषा नहीं। प्रारंभ-काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पद्मपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित ऋरबी-फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो। यद्यपि ग्रपने 'गुटका' में, जो साहित्य की पाठ्य-पुस्तक थीं, उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ ग्रीर सरल भाषा का ही ग्रादर्श बनाए रखा, पर संवर्त् १६१७ के पीछे उनका मुकाव उर्दू की ग्रोर होने लगा जो बराबर बना क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। इसका कारण चाहे जो समिक्तए। या तो यह किहए कि ग्रधिकांश शिच्तित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया ग्रथवा ग्राँगरेज ग्रधिकारियों का रुख देखकर। ग्रधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समक्तेगे। जो हो संवत् १६१७ के उपरांत जो इतिहास, भूगोल ग्रादि की पुस्तके राजा साहब ने लिखीं उनकी भाषा बिल्कुल उर्दूपन लिए है। "इतिहास-तिमिर-नाशक" भाग २ की ग्रॅगरेजी भूमिका में, जो सन् १८६४ की लिखी है, राजा साहब ने साफ लिखा है कि "मैंने 'बैताल-पचीसी' की भाषा का ग्रनुकरण किया है"—

'I may be pardoned for saying a few words here to those who always urge the exclusion of लक्षूलालजी के प्रसंग मे यह कहा जा चुका है कि ''बैताल-पचीसी'' की भाषा विल्कुल उर्दू है। राजा साहब ने अपने इस उर्दूवाले पिछले सिद्धांत का ''भाषा का इतिहास'' नामक जिस लेख में निरूपण किया है, वही उनकी उस समय की भाषा का एक खास उदाहरण है, अतः उसका कुछ अश यहाँ दिया जाता है—

"हम लोगों को जहाँ तक बन पढ़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए कि जो ग्राम-फ्रहम श्रीर खास-पसंद हों श्रर्थात् जिनको जियादा ग्रादमी समक्त सकते है श्रीर जो यहाँ के पढ़े लिखे श्रालिम फ़ाज़िल, पंडित, विद्वान् की बोल चाल में छोड़े नहीं गए हैं श्रीर जहाँ तक बन पढ़े हम लोगों को हिगेज़ गैर मुल्क के शब्द काम में न लाने चाहिएँ श्रीर न संस्कृत की टकसाल कायम करके नए नए उत्परी शब्दों के सिक्ते जारी करने चाहिएँ; जब तक कि हम लोगों को उसके जारी करने की ज़रूरत न साबित हो जाय श्रर्थात् यह कि उस श्रर्थ का कोई शब्द हमारी जबान में नहीं है, या जो है श्रच्छा नही है, या कविताई की ज़रूरत या इल्मी ज़रूरत या कोई श्रीर ख़ास ज़रूरत साबित हो जाय।"

भाषा-संबंधो जिस सिद्धात का प्रतिपादन राजा साहव ने किया है उसके अनुकूल उनकी यह भाषा कहाँ तक है, पाठक आप समक्त के हैं। आम-फहम' 'ख़ास पसंद' 'इल्मी ज़रूरत' जनता के बीच प्रचिलत शब्द कदापि नहीं हैं। फारसी के 'आलिम फाजिल' चाहे ऐसे शब्द बोलते हो पर संस्कृत हिंदी के 'पंडित विद्वान्' तो ऐसे शब्दों से कोसो दूर हैं। किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है। अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। माषा मे जो रोचकता या शब्दों मे जो सौंदर्य्य का भाव रहता है वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस प्रकृति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप रंग, आचार व्यवहार

श्रादि का योग रहता है उसी प्रकार परंपरा से चले श्राते हुए साहित्य का भी। संस्कृत शब्दों के थोड़े बहुत मेल से भाषा का जो रुचिकर साहित्यिक रूप हजारों वर्ष से चला श्राता था उसके स्थान पर एक विदेशी रूप-रंग की भाषा गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। यह प्रकृति-विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर श्रमली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लच्मणिसंह ही श्रागे बढ़े। उन्होंने सबत् १९१८ में "प्रभाहितेषी" नाम का एक पत्र श्रागरे से निकाला श्रोर १९१९ में "श्रमिज्ञान-शाकुंतल" का श्रनुवाद बहुत ही सरस श्रीर विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। इस पुस्तक की बड़ी प्रशसा हुई श्रोर भाषा के संबंध में मानों किर से श्रॉख खुली। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की माषा जनता के सामने रखी—

"श्रनसूया—(हौले श्रियंवदा से) सखी! मैं भी इसी सोच विचार में हूँ। श्रव इससे कुछ पूछूँगी। (प्रगट) महात्मा! तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में श्राकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो श्रोर किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो? क्या कारन है जिससे तुमने श्रपने कोमल गात को कठिन तपोवन में श्राकर पीड़ित किया है?"

यह भाषा ठेठ ग्रौर सरल होते हुए भी साहित्य मे चिरकाल से व्यवहृत संस्कृत के कुछ रससिद्ध शब्द लिए हुए है। रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राक्तथन मे राजा लुस्मुश्रसिहजी ने भाषा के संबंध मे ग्रापना मत स्पष्ट शब्दों मे प्रकट किया है—

"हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी पारसी के। परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी पारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाय और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमे अरबी, पारसी के शब्द भरे हों।"

ग्रव भारत की देश भाषात्रों के ग्राध्ययन की ग्रोर इंगलैंड के लोगों का भी ध्यान ग्राच्छी तरह जा चुका था। उनमें जो ग्राध्ययनशील ग्रौर विवेकी थे, जो ग्राखंड भारतीय साहित्य परंपरा ग्रौर भाषा-परंपरा से ग्राभिज्ञ हो गए थे, उन पर अच्छी तरह प्रकट हो गया था कि उत्तरीय भारत की असली स्वामाविक माषा का स्वरूप क्या है। ऐसे अँगरेज विद्वानों में फ्रेडरिक पिन्काट का स्मरण हिंदी-प्रेमियों को सदा बनाए रखना चाहिए। इनका जन्म संवत् १८६३ में इगलैंड में हुआ। उन्होंने प्रेस के कामों का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया और अंत में लंडन की प्रसिद्ध एलन ऐंड कपनी (W.H. Allen & Co., 13 Waterloo Place, Pall Mall S.W.) के विशाल छापेखाने के मैनेजर हुए। वहीं वे अपने जीवन के अंतिम दिनों के कुछ पहले तक शातिपूर्वक रहकर भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिये सदा उद्योग करते रहे।

संस्कृत की चर्चा पिन्काट साह्य लड़कपन से ही सुनते त्राते थे, इससे उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया। इसके उपरांत उन्होंने हिंदी और उर्दू का अध्यास किया। इंगलैंड में बैठे ही बैठे उन्होंने इन दोनो भाषाओं पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि इनमें लेख और पुस्तके लिखने और अपने प्रेस में छपाने लगे। यद्यपि उन्होंने उर्दू का भी अच्छा अध्यास किया था, पर उन्हे इस बात का अच्छी तरह निश्चय हो गया था कि यहाँ की परपरागत प्रकृत भाषा हिंदी है, अतः जीवन भर ये उसी की सेवा और हित-साधना में तत्पर रहे। उनके हिंदी लेखो, कविताओं और पुस्तकों की चर्चा आगे चलकर भारतेंद्र-काल के भीतर की जायगी।

संवत् १९४७ में इन्होने उपर्शुक्त ऐलन कंपनी से संबंध तोड़ा और गिलवर्ट ऐंड रिविगटन (Gilbert and Rivington, Clerken-well, London) नामक विख्यान व्यवसाय-कार्याल्य में पूर्वीय मंत्री (Oriental Adviser and Expert) नियुक्त हुए। उक्त कपनी की ग्रोर से एक व्यापारी पत्र "ग्राईनः सौदागरी" उर्दू में निकलता था जिसका सपादन पिन्काट साहब करते थे। उन्होंने उसमें कुछ पृष्ठ हिंदी के लिये भी रखे। कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि हिंदी के लेख वे ही लिखते थे। लेखों के ग्राविरिक्त हिंदुस्तान में प्रकाशित होनेवाले हिंदी-समाचारपत्रों (जैसे, हिंदोस्तान, ग्राव्यंदर्पण, भारतिमत्र) से उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थे।

भारत का हित वे सच्चे हृदय से-चाहते थे। राजा लच्मण्सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र, कार्त्तिकप्रसाद खत्री, इत्यादि हिंदी-लेखकों से उनका वरावर हिदी में पत्र-व्यवहार रहता। उस समय के प्रत्येक हिदी-लेखक के घर मे पिन्काट साहब के दो चार पत्र मिलेगे। हिंदी के लेखकों ग्रीर ग्रंथकारों का परिचय इँगलैंडवालों को वहाँ के पत्रों में लेख लिखकर वे वरावर दिया करते थे। संवत् १६५७ (नवंबर सन् १८६५) में वे रीग्रा घास (जिसके रेशों से ग्रच्छे कपड़े बनते थे) की खेती का प्रचार करने हिदुस्तान में ग्राए, पर साल भर से कुछ ऊपर ही यहाँ रह पाए थे कि लखनऊ में उनका देहांत (७ फरवरी १८६६ को) हो गया। उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिला।

सवत् १६१६ में जब राजा लद्दमणिंह ने 'शकुतला-नाटक' लिखा तब उसकी भाषा देख वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका एक बहुत सुंदर परिचय उन्होंने लिखा। बात यह थी कि यहाँ के निवासियों पर विदेशी प्रकृति और रूप-रंग की भाषा का लादा जाना वे बहुत अनुचित समसते थे। अपना यह विचार उन्होंने अपने उस अगरेजी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है जो उन्होंने बा० अयोध्याप्रसाद खत्री के "खड़ी बोली का पद्य" की भूमिका के रूप में लिखा था। देखिए, उसमें वे क्या कहते हैं—

"फारसी-मिश्रित हिंदी ( श्रर्थात् उर्दृ या हिंदुस्तानी ) के श्रदालती भाषा ज्वनाए जाने के कारण उसकी बड़ी उन्नित हुई। इससे साहित्य की एक नई भाषा ही खड़ी हो गई। पश्चिमोत्तर प्रदेश के निवासी, जिनकी यह भाषा कही जाती है, इसे एक विदेशी भाषा की तरह स्कूलों में सीखने के लिये विवश किए जाते हैं।"

पहलें कहा जा चुका है कि राजा शिवप्रसाद ने उर्दू की ग्रोर मुकाव हो जाने पर भी साहित्य की पाठ्यपुस्तक ''गुटका'' में भाषा का ग्रादर्श हिंदी ही -रखा। उक्त गुटका में उन्होंने 'राजा मोज का सपना', 'रानी केतकी की कहानी' के साथ ही साथ राजा लद्मग्रसिंह के ''शकुंतला नाटक'' का भी बहुत सा ग्रंश -रखा। पहला गुटका शायद संवत् १९२४ में प्रकाशित हुग्रा था।

संवत् १९१९ ग्रीर १९२४ के बीच कई संवादपत्र हिंदी में निकले । "प्रजा-हितैपी" का उल्लेख हो चुका है । संवत् १६२० में 'लोकमित्र' नाम का एक पत्र ईसाई धर्म-प्र:चार के लिये आगरे (सिकंदरे) से निकलता था जिसकी भाषा शुद्ध हिंदी होती थी। लखनऊ से जो 'अंवध अखनार'' (उर्दू ) निकलने लगा था उसके कुछ भाग मे हिंदी के लेख भी रहते थे।

जिस प्रकार इघर संयुक्त प्रांत में राजा शिवप्रसाद शिच्चा-विभाग मे रहकर हिंदी की किसी न किसी रूप में रचा कर रहे थे उसी प्रकार पंजाब में बाबू नवीनचद्र राय महाशय कर रहे थे। संवत् १६२० श्रीर १६३७ के बीच नवीन वाबू ने भिन्न भिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी पुस्तके तैयार की श्रीर दूसरों से तैयार कराईं। ये पुस्तके बहुत दिनों तक वहाँ कोर्ष में रही। पंजाब में स्त्री-शिच्चा का प्रचार करनेवालों में ये मुख्य थे। शिच्चा-प्रचार के साथ साथ समाजस्वार श्रादि के उद्योग में भी ये बरावर रहा करते थे। ईसाइयों के प्रभाव को रोकने के लिये किस प्रकार बंगाल में ब्रह्म-समाज की स्थापना हुई थी श्रीर राजा राममोहन राय ने हिंदी के द्वारा भी उसके प्रचार की व्यवस्था की थी, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। नवीनचद्र ने ब्रह्म-समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से समय समय पर कई पत्रिकाएँ भी निकालीं। संवत् १६२४ (मार्च सन् १८६७) में उनकी 'ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका' निकली जिसमें शिच्चा-संबंधी तथा साधारण ज्ञान-विज्ञानपूर्ण लेख भी रहा करते थे। यहाँ पर यह कह देना श्रावश्यक है कि शिच्चा विभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में ये सहायक हुए वह शुद्ध हिंदी गद्य था। हिंदी को उर्दू के कमेले में पड़ने से ये सदा बचाते रहे।

हिंदी की रत्ना के लिये उद् के पत्त्पातियों से इन्हें उसी प्रकार लड़ना पड़ता था जिस प्रकार यहाँ राजा शिवप्रसाद को । विद्या की उन्नित के लिये लाहौर में 'ग्रंजुमन लाहौर' नाम की एक सभा स्थापित थी । संवत् १६२३ के उसके एक ग्राधवेशन में किसी सैयद हादी हुसैन खाँ ने एक व्याख्यान देकर उद् को ही देश में प्रचलित होने के योग्य कहा । उस सभा की दूसरी बैठक में नुवीन बाबू ने खाँ साहब के व्याख्यान का पूरा खड़न करते हुए कहा—

"उर्दू के प्रचितत होने से देशवासियों को कोई लाभ न होगा क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। उसमें मुसलमानों ने व्यर्थ बहुत से श्ररबी-

१-देखो पृ० ४२६-२७।

फारसी के शब्द भर दिए हैं। पद्य था छन्दोबद्ध रचना के भी उर्दू उपयुक्त नहीं। हिंदुश्रों का यह कर्तव्य है कि वे श्रपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चलें। उर्दू में श्राशिकी कविता के श्रतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है।"

नवीन बाबू के इस व्याख्यान की खबर पाकर इसलामी तह जीन के पुराने हामी, हिंदी के पक्के दुश्मन गार्सा द तासी फ्रांस में बैठे नैठे बहुत क्सलाए और अपने एक प्रवचन में उन्होंने बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध और उर्दू का पक्त-मंद्रन किया तथा नवीन बाबू को कहर हिंदू कहा। अब यह फरासीसी हिंदी से इतना चिढ़ने लगा था कि उसके मूल पर ही उसने कुठार चलाना चाहा और बीम्स साहब (M. Beames) का हवाला देते हुए कहा कि हिंदी तो एक त्रानी भार्षा थी जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी; आयों ने आकर उसका नाश किया, और जो बचे-खुचे शब्द रह गए उनकी ब्युत्पित भी संस्कृत से सिद्ध करने का रास्ता निकाला। इसी प्रकार जन जहाँ कहीं हिंदी का नाम लिया जाता तब तासी बड़े बुरे ढंग से विरोध में कुछ न कुछ इसी तरह की बाते कहता।

सर सैयद ग्रहमद का ग्रॅगरेज ग्रधिकारियों पर कितना प्रभाव था, यह पहले कहा जा चुका है। संवत् १६२५ में इस प्रांत के शिन्ता-विभाग के ग्रध्यन हैवेल (M.S. Havell) साहब ने ग्रपनी यह राय जाहिर की—

"यह श्रधिक श्रन्छा होता यदि हिंदू बचों को उर्दू सिखाई जाती न कि एक ऐसी 'बोली' में विचार प्रकट करने का श्रभ्यास कराया जाता जिसे श्रंत में एक दिन उद्दे के सामने सिर सुकाना पड़ेगा।"

इस राय को गार्श द तामी ने बड़ी खुशी के साथ ग्रपने प्रवचन मे शामिल किया। इसी प्रकार इलाहाबाद इस्टिट्यूट (Allahabad Institute) के एक ग्रिधिवेशन में (संवत् १६२५) जब यह विवाद हुग्रा था कि 'देसी जवान' हिंदी को माने या उर्दू को, तब हिंदी के पल् में कई वक्ता उठकर बोले थे। उन्होंने कहा था कि ग्रदांलतों में उर्दू जारी होने का यह फल हुग्रा है कि ग्राधिकांश जनता—विशेपतः गाँवो की—जो उर्दू से सर्वथा ग्रपरिचित है, बहुत कष्ट उठाती है, इससे हिंदी का जारी होना बहुत ग्रावश्यक है। बोलनेवालों मे

से किसी किसी ने कहा कि केवल अन्तर नागरी के रहे और कुछ लोगों ने कहा कि भाषा भी वदलकर सीधी सादी की जाय। इस पर भी गार्सी द तासी ने हिंदी के पन्त में बोलनेवालों का उपहास किया था।

उसी काल में इडियन डेली न्यूज (Indian Daily News) के एक लेख में हिंदी प्रचलित किये जाने का आवश्यकता दिखाई, गई थी। उसका भी जवाब देने ताझी साहब खड़े हुए 'थे। 'अवध अखबार' में जब एक बार हिंदी के पत्त में लेख छपा था तब भी उन्होंने उसके सपादक की राय का जिक्र करते हुए हिंदी को एक 'मद्दी बोली' कहा था जिसके अत्तर भी देखने में सुडौल नहीं लगते।

शिक्ता के त्रादोलन के साथ ही साथ ईसाई मत का प्रचार रोकने के लिये मत-मतातर सबंधी ब्रादोलन देश के पिन्छमी भागो में भी चल पहे। पैगंबरी एकेश्वरवाद की स्रोर नवशिच्चित लोगों को खिचते देख स्वामी द्यानद सरस्वती वैदिक एकेश्वरवाद लेकर खड़े हुए श्रीर संवत् १६२० से उन्होंने ग्रानेक नगरो मे घूम घूमकर व्याख्यान देना ग्रारंभ किया। कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि ये व्याख्यान देश मे बहुत दूर तक प्रचलित साधु हिंदी भाषा मे ही होते थे। स्वामीजी ने ऋपना "सत्यार्थ प्रकाश" तो हिंदी या श्रार्थ-भाषा में प्रकाशित ही किया, वेदों के भाष्य भी संस्कृत श्रौर हिंदी दोनों में किए । स्वामीजी के अनुयायी हिंदी को "आर्य्यभाषा" कहते थे। स्वामीजी ने संवत् १६३२ मे ग्रार्थ्यसमाज की स्थापना की ग्रौर सब ग्रार्थ्यसमाजियों के लिये हिंदी या ग्रार्थ्यभाषा का पढ़ना ग्रावश्यक ठहराया । युक्त प्रात के पश्चिमी जिलों श्रौर पजान में श्रार्थ्य समाज के प्रभाव से हिंदी-गद्य का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ। पंजाबी बोली मे लिखित साहित्य न होने से ऋौर मुसलमानो के बहुत ग्राधिक संपर्क से पजानवालो की लिखने-पढ्ने की भाषा उर्दू हो रही थी। स्राज जो पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है, इन्हीं की बदौलत है।

संवत् १६१० के लगभग ही विलत्त्रण प्रतिभाशाली विद्वान् पिंडत अद्धाराम फ्रिल्लौरी के व्याख्यानों श्रौर कथाश्रों की धूम पंजान में श्रारंभ हुई।

जलंघर के पादरी गोकुलनाथ के व्याख्यानों के प्रभाव से कपूरथला-नरेश महाराज रणधीर सिंह ईसाई मत की ग्रोर मुक रहे थे। पंडित श्रद्धारामजी तुरंत संवत् १६२० मे कपूरथले पहुँचे श्रौर उन्होंने महाराज के सब संशयों का समाधान करके प्राचीन वर्णाश्रमधर्म का ऐसा सुंदर निरूपण किया कि सब लोग मुग्ध हो गए। पजाब के सब छोटे-बड़े स्थानों में घूमकर पंडित श्रद्धारामजी उपदेश और वक्तृताऍ देते तथा रामायग, महाभारत ग्रादि की कथाऍ सुनाते। उनकी कथाएँ सुनने के लिये बहुत दूर दूर से लोग ग्राते ग्रौर सहस्रो ग्रादिमयो की भीड़ लगती थी। उनकी वाणी मे ऋद्भुत आकर्षण था श्रौर उनकी भाषा बहुत जोरदार होती थी। स्थान स्थान पर उन्होंने धर्मसभाऍ स्थापित कीं श्रीर उपदेशक तैयार किए। उन्होंने पंजाबी श्रीर उर्दू मे भी कुछ पुस्तके लिखी है, पर अपनी मुख्य पुस्तके हिदी में ही लिखी है। अपना सिद्धांत-ग्रंथ "सत्यामृत-प्रवाह" उन्होंने वड़ी प्रौद-भाषा में लिखा है। वे बड़े ही स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे और वेद-शास्त्र के यथार्थ ग्रामिपाय को किसी उद्देश्य से छिपाना श्रनुचित समभते थे। इसी से स्वामी दयानंद की बहुत सी वातो का विरोध वे बराचर करते रहे। यद्यपि वे बहुत सी ऐसी बाते कह और लिख जाते थे जो कट्टर ग्रंधविश्वासियों को खटक जाती थी ग्रौर कुछ लोग उन्हे नास्तिक तक कह देते थे पर जब तक वे जीवित रहे, सारे पंजाब के हिंदू उन्हें धर्म का स्तम समभते रहे।

पंडित श्रद्धारामजी कुछ पद्यरचना भी करते थे। हिंदी गद्य मे तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा श्रीर वे हिंदी भाषा के प्रचार मे बराबर लगे रहे। सवत् १६२४ मे उन्होंने "श्रात्म-चिकित्सा" नाम की एक श्रध्यात्म संबंधी पुस्तक लिखी जिसे संबत् १६२८ में हिंदी में श्रनुवाद करके छपाया। इसके पीछे 'तत्त्वदीपक', 'धर्मरच्चा', 'उपदेश-संग्रह' (व्याख्यानो का संग्रह), 'शतोपदेश' (दोहे) इत्यादि धर्म संबंधी पुस्तको के श्रातिरिक्त उन्होंने श्रपना एक बड़ा जीवनचरित (१४०० पृष्ठ के लगभग) लिखा था जो कहीं खो गया। ''भाग्यवती' नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत् १६३४ में उन्होंने लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई।

ग्रपने समय के वे एक सच्चे हिंदी-हितैषी ग्रौर सिद्धहस्त लेखक थे। संवत्

१९३८ में उनकी मृत्यु हुई। जिस दिन उनका देहांत हुग्रा उस दिन उनके मुंह से सहसा निकला कि "भारत में भाषा के लेखक दो है—एक काशी में, दूसरा पंजान में। परंतु ग्राज एक ही रह जायगा।" कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से ग्रामिपाय हरिश्चंद्र से था।

राजा शिवप्रसाद "त्राम फहम" श्रौर "लास पसंद" भाषा का उपदेश ही देते रहे, उघर हिंदी ग्रपना रूप ग्राप स्थिर कर चली। इस बात मे धार्मिक श्रौर सामाजिक श्रादोलनो ने भी बहुत कुछ सहायता पहुँचाई । हिदी गद्य की माषा किस दिशा की त्रोर स्वभावतः जाना चाहती है, इसकी स्चना तो काल ग्रन्छी तरह दे रहा था। सारी भारतीय भाषात्रों का चरित्र चिरकाल से संस्कृत की परिचित ग्रौर भावपूर्ण पदावली का ग्राश्रय लेता चला ग्रा रहा था। त्रातः गद्य के नवीन विकास मे उस पदावली का त्याग त्रार किसी विदेशी पदावली का सहसा ग्रहण कैसे हो सकता था ? जब कि बॅगला, मराठी आदि ग्रान्य देशी भाषात्रों का गद्य परंपरागत संस्कृत पदावली का त्राश्रय लेता हुग्रा चल पड़ा था तन हिंदी गद्य उर्दू के भामेले मे पड़कर कन तक रका रहता ? सामान्य सबंध-सूत्र को त्यागकर दूसरी देश-भाषाश्रो से अपना नाता हिंदी कैसे तोड़ सकती थी ? उनकी सगी वहन होकर एक अननवी के रूप मे उनके साथ वह कैसे चल सकती थी ? जन कि यूनानी और लैटिन के शब्द योरप की भिन्न भिन्न मूलों से निकली हुई देश-भाषात्रों के बीच एक प्रकार का साहित्यिक संबंध बनाए हुए हैं तब एक ही मूल से निकली हुई आर्य-भाषात्रो के बीच उस मूल-भाषा के साहित्यिक शब्दो की परपरा यदि संबंध-सूत्र के रूप मे चली ग्रा रही है तो इसमें ग्राश्चर्य की क्या बात है ?

कुछ ग्रॅगरेज विद्वान् संस्कृतगर्भित हिंदी की हॅसी उड़ाने के लिये किसी ग्रॅगरेजी वाक्य मे उसी मात्रा में लैटिन के शब्द भरकर पेश करते हैं। उन्हें समस्तना चाहिए कि ग्रॅगरेजी का लैटिन के साथ मूल संबंध नहीं है; पर हिंदी, बॅगला, मराठी, गुजराती ग्रादि भाषाएँ संस्कृत के ही कुटुंच की हैं—उसी के प्राकृतिक रूपों से निकली हैं। इन ग्रार्य भाषाग्रों का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ट संबंध है। इन भाषाग्रों के साहित्य की परंपरा को भी संस्कृत-साहित्य की परंपरा

का विस्तार कह सकते हैं। देशभाषा के साहित्य को उत्तराधिकार मे जिस प्रकार संस्कृत-साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं उसी प्रकार विचार और भावनाएँ भी मिली है। विचार और वाणी की धारा से हिंदी अपने को विच्छिन्न कैसे कर सकती थी ?

राजा लच्मण्रिह के समय में ही हिंदी गद्य की भाषा ग्रपने भावी रूप का ग्रामास दे चुकी थी। ग्रव ग्रावश्यकता ऐसे शक्तिसंपन्न लेखकों की थी जो ग्रपनी प्रतिभा ग्रौर उद्घावना के वल से असे सुव्यवस्थित ग्रौर परिमार्जित करते ग्रौर उसमे ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिच्चित जनता की रुचि के ग्रानुकूल होता। ठीक इसी परिस्थित में भारतेंद्व का उदय हुग्रा।

# आधुनिक गद्य-साहित्य-परंपरा

# का अवर्तन

प्रथम उत्थान

(संवत् १९२५-१९५०)

### सामान्य परिचय

भारते हु हिरश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर वडा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी-साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा-संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्त्तक माने गए। मुशी सदामुख की भाषा साधु होते हुए भी पिडताऊपन लिए थी, लल्द्रलाल में ब्रजभाषापन और सदल मिश्र में पूर्वीपन था। राजा शिवप्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्यविन्यास तक में घुसा था। राजा लच्नमणसिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी. पर आगरे की बोल-चाल का पुट उसमें कम न था। भाषा का निखरा हुआ शिष्ट-सामान्य रूप भारतेंद्र की कला के साथ ही प्रकट हुआ। भारतेंद्र हिरश्चंद्र ने पद्य की ब्रज-भाषा का भी बहुत कुछ संस्कार किया। पुराने पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए।

इससे भी वडा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया श्रीर उसे वे शिचित जनता के साहचर्य मे लाए। नई शिचा के प्रभाव से

लोगों की विचारधारा बदल चली थी। उनके मन में देश-हित, समाज-हित आदि की नई उमंगे उत्पन्न हो रही थीं। काल की गित के साथ उनके मान और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। भिक्त, श्रंगार आदि की पुराने ढंग की कितताएँ ही होती चली आ रही थीं। बीच-बीच में कुछ शिचासंबधी पुस्तके अवश्य निकल जाती थीं पर देशकाल के अनुकूल साहित्य-निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न तब तक नहीं हुआ था। बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का स्त्रपात हो चुका या जिनमें देश और समाज की नई रुचि और मावना का प्रतिविव आने लगा था। पर हिंदी-साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। भारतेंद्र ने उस साहित्य को दूसरी और मोड़कर हमारे जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार हमारे जीवन ग्रौर साहित्य के बीच जो विच्छेट पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की और प्रवृत्त करनेवाले हरिश्चंद्र ही हुए।

उर्दू के कारण अब तक हिंदी-गद्य की भाषा का स्वरूप ही फंफट में पड़ा या। राजा शिवप्रसाद और राजा लद्दमणसिंह ने जो कुछ गद्य लिखा था वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। जब भारतेंद्र अपनी मेंजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए तब हिंदी बोलनेवाली जनता को गद्य के लिये खड़ी बोली की प्रकृत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया। प्रस्ताव-काल समाप्त हुं आ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ।

भापा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर साहित्य की रचना कुछ परिमाण में हो लेती है तभी शैलियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएँ श्रादि लिखते होती है। भारतेंद्र के प्रभाव से उनके श्रल्प जीवन-काल के बीच ही लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया जिसके भीतर पं० प्रतापनारायण मिश्र, उपाध्याय गदरीनारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहनसिंह, पं० वालकृष्ण भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते है। इन लेखकों की शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट लिखत हुई। भारतेंद्र में ही हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है श्रीर तथ्य-निरूपण की

दूसरी । भावावेश के कथनों में वाक्य प्रायः बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की होती है जिसमें बहुत प्रचलित अरबी-फारसी के शब्द भी कभी, पर बहुत कम, आ जाते हैं । जहाँ किसी ऐसे प्रकृतिस्थ भाव की व्यंजना होती है जो चितन का अवकाश भी बीच बीच में छोड़ता है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर होती है; वाक्य भी कुछ लंबे होते है, पर उनका अन्वय जिल नहीं होता। तथ्य-निरूपण या सिद्धांत-कथन के भीतर सस्कृत शब्दों का कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है। वस्तु-वर्णन मे विषयानुकूल मधुर या कठोर वर्णवाले संस्कृत शब्दों की योजना की, जो प्रायः समस्त और सानुपास होती है, चाल सी चली आई है। भारतेंद्व में यह प्रवृत्ति हम सामान्यतः नहीं पातें।

पं प्रतापनारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी ग्रतः उनकी भाषा बहुत ही स्वच्छंद गित से, बोलचाल की चपलता ग्रौर भावभंगी लिए चलती है। हास्य-विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्य्यादा का ग्रातिक्रमण करती, पूर्वी कहावतो ग्रौर महावरों की बौछार छोड़ती भी चलती है। उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' के लेखों से गद्य-काव्य के पुराने ढंग की कलक, रंगीन इवारत की चमक-दमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्य-खंडों की लिड़ियों से गुथे हुए उनके वाक्य ग्रत्यंत लंबे होते थे—इतने लंबे कि उनका ग्रन्वय कठिन होता था। पद-विन्यास में, तथा कहीं कहीं वाक्यों के बीच विरामस्थलों पर मी, ग्रनुप्रास देल इंशा ग्रौर लल्लूलाल का स्मरण होता है। इस दृष्टि से देले तो 'प्रेमघन' में पुरानी पर परा का निर्वाह ग्रिधक दिखाई पड़ता है।

पं० बालकृष्ण भट्ट की भाषा अधिकतर वैसी होती थी जैसी खरी खरी सुनाने में काम में लाई जाती है। जिन लेखों में उनकी चिड़चिड़ाहट मलकती है वे विशेष मनोरंजक है। नूतन और पुरातन का वह संघर्ष-काल था इससे भट्ट जी को चिढ़ने की पर्याप्त समग्री मिल जाया करती थी। समय के प्रतिकृत बद्धमूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थित के अनुकृत नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। भाषा उनकी चरपरी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी।

ठाकुर जगमोहनसिंह की शैली शब्द-शोधन ग्रौर ग्रानुप्राप्त की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बदरीनारायण की शैली से मिलती जुलती है पर उसमें लंबे लंबे वाक्यों की जटिलता नहीं पाई जाती। इसके ग्रातिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुर भारतीय रंग-स्थिलयों को मार्मिक ढंग से हृद्य मे जमानेवाले प्यारे शब्दों का चयन ग्रापनी ग्रस्था विशेषता रखता है।

हरिश्चद्र-काल के सब लेखकों में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख थी। संस्कृत के ऐसे शब्दों और रूपों का व्यवहार वे करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित चले आते हैं। जिन शब्दों या उनके जिन रूपों से केवल संस्कृताम्यासी ही परिचित होते हैं और जो भाषा के प्रवाह के साथ ठीक चलते नहीं, उनका प्रयोग ने बहुत औचट में पड़कर ही करते थे। उनकी लिखावट में न 'उड्डीयमान' और 'अवसाद' ऐसे शब्द मिलते हैं, न 'औदार्य्य', 'सोकर्य' और 'मौर्ख्य' ऐसे रूप।

भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने में हिंदी-लेखक तैयार हुए जो उनके निधन के उपरांत भी बराबर साहित्य-सेवा में लगे रहे। ग्रापने ग्रापने विषय-त्तेत्र के ग्रानुकृत रूप हिंदी को देने में सबका हाथ रहा। धर्म-संबंधी विपयों पर लिखनेवालों (जैसे, पं॰ ग्रांबिकादत्त न्यास) ने शास्त्रीय विषयों को न्यक्त करने में, संवादपत्रों ने राजनीतिक बातों को सफाई के साथ समने रखने में हिंदी को लगाया। साराश यह कि उस काल में हिंदी का ग्रांद्र साहित्योपयोगी रूप ही नहीं, न्यवहारोपयोगी रूप भी निखरा।

यहाँ तक तो भाषा श्रीर शैली की बात हुई। श्रव लेखकों का दृष्टि-चेन श्रीर उनका मानसिक श्रवस्थान लीजिए। दृरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लिल्त होता है वह है सजीवता या जिदः-दिली। सब में हास्य या विनोद की मात्रा थोड़ी बहुत पाई जाती है। राजा शिवप्रसाद श्रीर राजा लच्मणसिंह भाषा पर श्रिधकार रखनेवाले पर संस्र्टों से देवे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता श्रीर उमंग

नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्रमंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। शिच्चित समाज में संचरित भावों को भारतेंद्र के सहयोगियों ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में प्रहण किया।

सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह है कि उन पुराने लेखकों के हृदय का मामिक सबंध भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा पूरा बना था। भिन्न मिन्न ऋतुश्रों में पड़नेवाले त्योहार उनके मन में उमंग उठाते थे, परंपरा से चले श्राते हुए श्रामोद प्रमोद के मेले उनमें कुत्रल जगाते श्रोर प्रफुल्लता लाते थे। श्राजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन न था। विदेशी श्रंबड़ों ने उनकी श्रांखों में इतनी धूल नहीं क्लोंकी थी कि श्रपने देश का रूप-रंग उन्हें सुक्ताई ही न पडता। काल की गति वे देखते थे, सुघार के मार्ग भी उन्हें सूझते थे, पर पश्चिम की एक एक बात के श्राभनय को ही वे उन्नति का पर्याय नहीं समक्तते थे। प्राचीन श्रोर, नन्नीन के संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का प्रविद्धित रूप प्रतीत हो, न कि ऊपर से लपेटी हुई वस्तु।

विलक्षण बात यह है कि ग्राधिनिक गद्य-परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुग्रा। भारतेद्व के पहले 'नाटक' के नाम से जो दो चार ग्रंथ व्रजभाषा में लिखे गए थे उनमे महाराज विश्वनाथिसिंह के 'ग्रानदरधुनंदन नाटक' को छोड़ ग्रीर किसी मे नाटकत्व न या हिरिश्चंद्र ने सबसे पहले 'विद्यासुदर नाटक' का बॅगला से सुंदर हिंदी मे श्रुनुवाद करके संवत् १६२५ मे प्रकाशित किया। उसके पहले वे 'प्रवास नाटक' लिख रहे थे, पर वह पूरा न हुग्रा। उन्होंने ग्रागे चल कर भी ग्राधिकतर नाटक ही लिखे। पं प्रतापनारायण ग्रीर बदरीनारायण चौधरी ने भी उन्हों का ग्रानुसरण किया।

खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारते हु, के समय में धूम से चली हुई नाटको की यह परपरा श्रागे चलकर बहुत शिथिल पड़ गई। बा॰ रामकृष्ण वर्मा वंगमाषा के नाटको का—लैसे वीर नारी, पद्मावती, कृष्णुकुमारी—श्रनुवाद करके नाटकों का सिलसिला कुछ चलाते रहे। इस उदासीनतां का कारण उपन्यासो की श्रोर दिन दिन बढ़ती हुई रुचि के श्रतिरिक्त श्रिमनयशालाश्रों

का ग्रमाव भी कहा जा सकता है। ग्रमिनय द्वारा 'नाटंकों की ग्रोर रुचि बढ़ती है ग्रीर उनका ग्रच्छा प्रचार होता है। नाटक हश्य काव्य हैं। उनका बहुत कुछ ग्राकर्षण ग्रमिनय पर ग्रवलम्बित रहता है। उस समय नाटक खेलनेवाली व्यवसायी पारसी कंपनियाँ थीं वे उर्दू छोड़ हिंदी नाटक खेलने को तैयार न थी। ऐसी दशा में नाटकों की ग्रोर हिंदी-प्रेमियो का उत्साह कैसे रह सकता था ?

मारतेंदुनी, प्रतापनारायण मिश्र, बदरीनारायण चौधरी उद्योग करके अभिनय का प्रबंध किया करते थे और कभी कभी स्वयं भी पार्ट लेते थे। पं शितलाप्रसाद त्रिपाठी कृत 'नानको मंगल नाटक' का नो धूमधाम से अभिनय हुआ था उसमें भारतेंदुनी ने पार्ट लिया था। यह अभिनय देखने काशीनरेश महारान ईश्वरी प्रसाद नारायणसिंह भी पधारे थे और इसका विवरण मई रम्ब के इंडियन मेल (Indian Mail) मे प्रकाशित हुआ था। प्रतापनारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिये भूँछ भुँड़ाने की आज्ञा माँगना प्रसिद्ध ही है।

'काश्मीरकुसुम' ( राजतरंगिणी का कुछ श्रंश ) श्रौर 'वादशाहदर्पण' लिखकर इतिहास की पुस्तकों की श्रोर श्रौर जयदेव का जीवनवृत्त लिखकर जीवनचरित की पुस्तकों की श्रोर भी हरिश्चंद्र ध्यान ले गए पर उस समय इन विषयों की श्रोर लेखकों की प्रवृत्ति न दिखाई पड़ी।

पुस्तक-रचना के श्रांतिरक्त पत्रिकाश्रों में प्रकाशित श्रानेक प्रकार के फुटकल लेख श्रोर निबंध श्रानेक विषयों पर मिलते हैं, जैसे, राजनीति, समाजदशा, देश-दशा, ऋतुछंटा, पर्व त्योहार, जीवनचरित, ऐतिहासिक प्रसंग, जगत् श्रोर जीवन से संबंध रखनेवाले सामान्य विषय (जैसे, श्रात्म-निर्भरता, मनोयोग, कल्पना)। लेखों श्रोर निबंधों की श्रानेकरूपता को देखते उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। समाजदशा श्रोर देशदशा-संबंधी लेख कुछ विचारत्मक पर श्रिधकांश में भावात्मक मिलेगे। जीवनचरितों श्रीर ऐतिहासिक प्रसंगों में इतिहत्त के साथ भाव-व्यंजना भी गुंफित पाई जायगी। ऋतु-छटा श्रीर पर्व-त्योहारों पर श्रालंकृत भाषा में वर्णनात्मक प्रवध सामने श्राते हैं। जगत् श्रीर जीवन से संबंध रखने-वाले सामान्य विषयों के निरूपण में विरल् विचार-खंड कुछ उक्त-वैचित्र्य के साथ

विखरे मिलेंगे । पर शैली की व्यक्तिगत विशेषताएँ थोड़ी बहुत सब लेखकीं में पाई नायंगी ।

जैसा कि कहा जा चुका है हास्य विनोद की प्रवृत्ति इस काल के प्रायः सब लेखकों में थी । प्राचीन ग्रौर नवीन के संघर्ष के कारण उन्हें हास्य के त्रालं-बन दोनों पत्तों में मिलते थे। जिस प्रकार बात बात में बाप दादों की दुहाई देनेवाले, धर्म के ग्राडबर की ग्राड़ में दुराचार छिपानेवाले पुराने खूसट उनके विनोद के लच्य थे, उसी प्रकार पिछ्मी चाल-दाल की ग्रोर मुँह के बल गिरने-चाले फैशन के गुलाम भी।

नाटकों श्रीर निवंधों की श्रोर विशेष मुकाव रहने पर भी वंगभाषा की देखा-देखी नए ढंग के उपन्यासी की ख्रोर भी ध्यान वा चुका था। ग्रॅगरेवी दंग का मौलिक उपन्यास पहले-पहल हिंदी में लाला श्रीनिवासदास का 'परीचा-गुरु' ही निकला था। उसके पीछे वा० राधाकुष्णदास ने 'निस्महाय हिंदू' ऋौर पं० बालकृष्ण भट्ट ने 'नूतन ब्रह्मचारी' तथा 'सी अजान और एक सुजान' नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे। उस समय तक वंगमाषा मे बहुत से अच्छे उप-न्यास निकल चुके थे। त्रातः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ हटाने के लिये उनके अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए। हरिश्चंद्र ने ही अपने पिछले जीवन में वंगभाषा के उपन्यास के अनुवाद में हाथ लगाया था, पर पूरा न कर सके थे। पर उनके समय में ही प्रतापनारायण मिश्र श्रौर राघाचरण गोस्वामी ने कई उपन्यासों के ऋनुवाद किए। तदनंतर वा॰ गदाधरसिंह ने वंग-विजेता च्यौर दुर्गेशनंदिनी का अनुवाद किया। संस्कृत की कादंबरी की कथा भी उन्होंने वंगला के आधार पर लिखी। पीछे तो बा॰ राधाकुष्णदास, बा॰ कार्तिकप्रसाद खत्री, बा॰ रामकृष्ण वर्मा त्रादि ने वॅगला के उपन्यासो के त्रानुवाद की जो परंपरा चलाई वह बहुत दिनों तक चलती रही । इन उपन्यासो मे देश के सर्व-सामान्य जीवन के बड़े मार्मिक चित्र रहते थे।

प्रथम उत्थान के अंत होते होते तो अन्दित उपन्यासों का ताँता वेँघ गया।
पर पिछले अनुवादको का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार न था। अधिकाश
अनुवादक प्रायः भाषा को ठीक हिंदी रूप देने में असमर्थ रहे। कहीं कहीं तो

बँगला के शब्द श्रीर मुहावरे तक ज्यों के त्या रख दिए जाते थे—जैसे, "कॉदना", "सिहरना", "धू धू करके श्राग जलना", "छल छल श्रॉस् गिरना" इत्यादि । इन श्रनुवादों से बड़ा भारी काम यह हुश्रा कि नए ढंग के सामाजिक श्रीर ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का श्रच्छा परिचय हो गया श्रीर उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति श्रीर योग्यता उत्पन्न हो गई।

हिदी-गद्य की सर्वतोमुखी गित का श्रनुमान इसी से हो सकता है कि पचीस पत्र-पत्रिकाएँ हरिश्चंद्र के ही जीवन-काल में निकलीं जिनके नाम नीचे दिए जाते हैं—

```
१ ग्रालमोड़ा ग्राखनार (संवत् १६२८; संपादक पं० सदानंद सलवाल )
```

२ हिंदी-दीति प्रकाश (कलकता १६२६; सं० कार्तिकप्रसाद खत्री)

३ विहार-बंधु (१६२६, केशवराम भट्ट)

४ सदादर्श (दिल्ली १६३४; ला॰ श्रीनिवास दास)

५ काशी-पित्रका (१६३३; बा०, बालेश्वरप्रसाद, बी० ए०, शिच्चा-संबंधी मासिक)

६ भारत-बंधु (१६३३; तोताराम; ग्रालीगढ़ )

७ भारत-मित्र (कलकत्ता सं० १६३४; रुद्रदत्त )

मत्र-विलास (लाहौर १६३४; कन्हैयालाल)

६ हिंदी-प्रदीप ( प्रयाग १६३४; पं० बालकृष्ण भट्ट; मासिक )

१० ग्रार्थ-दर्पण ( शाहजहाँपुरं १६३४; मुं० बख्तावर सिंह )

११ सार-सुधानिधि ( कलकत्ता १६३५; सदानंद मिश्र )

१२ उचितवका ( कलकता १६३५; दुर्गाप्रसाद मिश्र )

१३ सज्जन-कोर्ति-सुधाकर ( उदयपुर १६३६; वंशीधर )

१४ भारत-सुदशाप्रवर्तक ( फर्रुखाबाद १६३६; गर्गेशप्रसाद )

१५ ग्रानंद-काद्विनी (मिरजापुर १६३८; उपाध्याय वद्रीनारायण चौघरी; मासिक)

१६ देश-हितैषी ( ग्रजमेर १६२६ )

१७ दिनकर-प्रकाश ( लखनक १६४०; रामदास वर्मा )

१८ धर्म-दिवाकर (कलकत्ता १६४०; देवीसहाय ).

१६ प्रयाग समाचार (१६४०; देवकीनंदन त्रिपाठी)
२० ब्राह्मण (कानपुर १६४०; प्रतापनारायण मिश्र)
२१ शुभिंचतक (जवलपुर १६४०; सीताराम)
२२ सदाचार-मार्त्तेड (जयपुर १६४०; लालचद शास्त्री)
२३ हिंदोस्थान (इॅगलैंड १६४०; राजा रामपालिस्ह, दैनिक)
२४ पीयूष-प्रवाह (काशी १६४१; स्रांविकादत्त व्यास)
२५ भारत जीवन (काशी १६४१; रामकृष्ण वर्मा)
२६ भारतेंद्र (चृंदावन १६४१, राधाचरण गोस्वामी)
२७ कविकुलकज-दिवाकर (बस्ती १६४१; रामना्थ शुक्र)

इनमें से श्रंधिकांश पत्र-पत्रिकाएँ तो थोड़े ही दिन चलकर बंद हो गईं, पर कुछ ने लगातार बहुत दिनों तक लोकहित-छाधन श्रोर हिंदी की सेवा की है, जैसे—विहारबंधु, भारत-भिन्न, भारत-जीवन, उचितवक्ता, दैनिक हिंदोस्थान, श्रायंदर्पण, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप। 'मिन्न-विलास' सनातनधर्म का समर्थक पत्र या जिसने पंजाब में हिंदी-प्रचार का बहुत कुछ कार्य किया था। 'ब्राह्मण', 'हिंदी-प्रदीप' श्रोर 'श्रानद-शटबिनी' साहित्यिक पत्र थे जिनमें बहुत सुदर मौलिक गद्य प्रबंध श्रोर कविताएँ निकला करती थीं। इन् पत्र-पत्रिकाश्रों को बराबर श्रार्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 'हिंदो प्रदीप' को कई बार बंद होना पड़ा था। 'ब्राह्मण' संपादक पं० प्रतापनारायण मिश्र को ग्राहकों से चंदा मॉगते मॉगते थककर कभी कभी पत्र में इस प्रकार याचना करनी पड़ती थी—

#### श्राठ मास बीते, जजमान ! श्रव तौ करौ दिन्छना दान ॥

वाबू कार्त्तिकप्रसाद खत्री ने हिंदी संवादपत्रों के प्रचार के लिये बहुत उद्योग किया था। उन्होंने सवत् १६६८ में "हिंदी-दीित-प्रकाश" नाम का एक संवाद-पत्र ग्रीर "प्रेम-विलासिनी" नाम की एक पत्रिका निकाली थी। उस समय हिंदी सवाद-पत्र पढ़नेवाले थे ही नहीं। पाठक उत्पन्न करने के लिये बाबू कार्त्तिक-प्रसाद ने बहुत दौड़धूप की थी। लोगों के घर जा जाकर वे पत्र सुना तक आते थे। इतना सब करने पर भी उनका पत्र थोड़े दिन चलकर बंद हो गया।

संवत् १६३४ तक कोई अच्छा और स्थायी साप्ताहिक पत्र नहीं निकला था। अतः संवत् १६३४ में पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र, पंडित छोटूलाल मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र, बाबू जगन्नाथप्रसाद खन्ता के उद्योग से कलकत्ते में "भारतिमत्र कमेटी" बनी और "मारतिमत्र" पत्र बड़ी धूमधाम से निकला और बहुत दिनो तक हिंदी संवादपत्रों में एक ऊँचा स्थान प्रहण किए रहा। प्रारंभ काल में जब पंडित छोटूलाल मिश्र इसके संपादक थे तब भारतेदुजी भी कभी हसमें लेख दिया करते थे।

उसी संवत् मे लाहौर से "मित्र विलास" नामक पत्र पंडित गोपीनाथ के उत्साह से निकला । इसके पहले पंजाब मे कोई हिदी का पत्र न था । केवल "ज्ञानप्रदायिनी" नाम की एक पित्रका उर्दू-हिंदी में बाबू नवीनचंद्र द्वारा निकलती थी जिसमे शिक्ता और सुधार-संबंधी लेखों के अतिरिक्त ब्राह्मोमत की चातें रहा करती थीं । उसके पीछे जो "हिंदू-बाधव" निकला उसमें भी उर्दू और हिंदी दोनों रहती थीं । केवल हिंदी का एक भी पत्र न था । 'कवि-वचन-सुधा' की मनोहर लेखशैलो और भाषा पर मुग्ध होकर ही पंडित गोपीनाथ ने "मित्र-विलास" निकाला था, जिसकी भाषा बहुत सुष्ठु और ओजस्विनी होती थी । भारतेंद्व के गोलोकवास पर बड़ी ही मार्मिक भाषा में इस पत्र ने शोक-प्रकाश किया था और उनके नाम का संवत् चलाने का आंदोलन उठाया था ।

इसके उपरांत संवत् १६३५ मे पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र के संपादन में "उचितवका" ग्रीर पंडित सदानंद मिश्र के संपादन में "सारस्धानिधि" ये दो पत्र कलकत्ते से निकले । इन दोनो महाशयों ने बड़े समय पर हिंदी के एक बड़े ग्रमाव की पूर्ति मे योग दिया था। पीछे कालाकॉकर के मनस्वी ग्रीर देश-भक्त राजा रामपालसिंहजी ग्रपनी मातृमाषा की सेवा के लिये खड़े हुए ग्रीर संवत् १६४० में उन्होंने 'हिंदोस्थान' नामक पत्र इँगलैंड से निकाला जिसमें हिंदी ग्रीर ग्रॅगरेजी दोनो रहती थीं। भारतेंद्र के गोलोकवास के पीछे संवत् १६४२ में यह हिंदी दैनिक के रूप में निकला ग्रीर बहुत दिनों तक चलता रहा। इसके संपादकों में देशपूज्य पंडित मदनमोहन मालवीय, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, बाबू बालमुकुंद गुप्त ऐसे लोग रह खुके हैं। बाबू हरिश्चंद्र के जीवनकाल

मे ही ग्रर्थात् मार्च सन् १८८४ ई० मे बाबू रामकृष्ण वम्मी ने काशी से "भारत-जीवन" पत्र निकाला । इस पत्र का नामकरण भारतेंदु जी ने ही किया था।

भारतें दु हरिश्चंद्र का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य-कुल मे भाद्र शुक्र ५ संवत् १६०७ को श्रीर मृत्यु ३५ वर्ष की श्रवस्था में माध्र कृष्ण ६ सं० १६४१ को हुई।

संवत् १६२२ मे वे ऋपने परिवार के साथ जगन्नाथजी गए। , उसी यात्रा मे उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बॅगला मे नए ढंग के सामाजिक, देश-देशातर-संबधी, ऐतिहासिक श्रीर पौराणिक नाटक, उपन्यास ग्रादि देखे ग्रौर हिंदी मे ऐसी पुस्तको के ग्रामान का ग्रानुभन किया। संवत् १६२५ में उन्होंने 'विद्यासुदर नाटक' इंगला से ऋनुवाद करके प्रकाशित किया । इस त्रानुवाद मे ही उन्होंने हिंदी-गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का ग्रामास दिया। इसी वर्ष उन्होंने 'कविवचनसुधा' नाम की एक पत्रिका निकाली जिसमे पहले पुराने कवियों की कविताएँ छपा करती थीं पर पीछे गद्य-लेख भी रहने लगे। संवत् १६३० मे उन्होने 'हरिश्चंद्र मैगजीन' नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम 🗕 संख्यात्रों के उपरात 'हरिश्चंद्र-चंद्रिका' हो गया। हिंदीगद्य का ठीक परिष्क्रत रूप पहले पहल इसी 'चंद्रिका' मे प्रकट हुग्रा। जिस प्यारी हिंदी को देश ने ऋपनी विभूति समका, जिसको जनता ने उत्कंठापूर्वंक दौड़कर श्रपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुत्रा। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने 'कालचक' नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि "हिंदी नई चाल में ढली, सन् १८७३ ई० १।

इस 'हरिश्रंद्री हिंदी" के स्नाविर्माव के साथ ही नए नए लेखक भी तैयार होने लगे। 'चंद्रिका' में भारतेंदुजी स्नाप तो लिखते ही थे, बहुत से श्रीर लेखक भी उन्होंने उत्साह दे देकर तैयार कर लिए थे। स्वर्गीय पडित बदरीनारायण चौघरी बाबू हरिश्चंद्र के संपादन-कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लिये लेख स्नौर नोट लिखते श्रीर मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे। हिंदी गद्य-साहित्य के इस श्रारंभ काल में ध्यान देने की बात यह है कि इस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे उनमें विदग्धता श्रीर मौलिकता थी श्रीर उनकी हिंदी हिंदी होती थी। वे श्रपनी भाषा की प्रकृति को पहचाननेवाले थे। वंगला, मराठी, उर्दू, श्रॅगरेजी के अनुवाद का वह त्फान जो पचीस तीस वर्ष पीछे चला श्रीर जिसके कारण हिंदी का स्वरूप ही संकट में पड़ गया था, उस समय नहीं था। उस समय ऐसे लेखक न थे जो बॅगला की पदावली श्रीर वाक्य ज्यों के त्यो रखते हो या श्रॅगरेजी वाक्यों श्रीर मुहावरों का शब्द प्रतिशब्द श्रनुवाद करके हिंदी लिखने का दावा करते हो। उस समय की हिंदी में न 'दिक् दिक् श्रशांति' थी, न 'काँदना सिहरना श्रीर छल छल श्रश्रपात'; न 'जीवन होड़' श्रीर 'कवि का संदेश' था, न 'भाग लेना' श्रीर 'स्वार्थ लेना''।

मैगजोन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का "पॉचने पैगंबर", मुशी ज्वालाप्रसाद का "कलिराज की सभा", बाबू तोताराम का "श्रद्भुत श्रपूर्व स्वप्न", बाबू कार्त्तिकप्रसाद का "रेल का विकट खेल" श्रादि लेख बहुत दिनों तक लोग वड़े चान से पढ़ते थे। संवत् १६३१ में भारतेदुजी ने स्त्रीशिच्ना के लिये "बाला-बोधिनी" निकाली थी। इस प्रकार उन्होंने तीन पत्रिकाएँ निकाली। इसके पहले ही संवत् १६३० में उन्होंने श्रपना पहला भौलिक नाटक 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भन्नति' नाम का प्रहसन लिखा, जिसमें धर्म श्रीर उपासना के नाम से समाज में प्रचलित अनेक श्रनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिवप्रसाद को लच्य करके खुशामिदयों श्रीर केवल श्रपनी मानवृद्धि की फिक्र में रहनेवालों पर भी छीटे छोड़े। भारत के प्रेम में मतवाले, देशहित की चिता में व्यग्र, हरिश्चंद्र जी पर सरकार की जो कुदृष्टि हो गई थी उसके कारण बहुत कुछ राजा साहव ही समक्ते जाते थे।

गद्य-रचना के श्रंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटको की श्रोर ही गया। श्रपनी 'नाटक' नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में नाटक उनके पहले दो ही लिखे गये थे—महाराज विश्वनाथिं का ''श्रानंद-रघुनंदन नाटक'' श्रीर वाबू गोपालचंद का ''नहुष नाटक''। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि ये दोनों व्रजभाषा में थे। भारतेंदु-प्रणीत नाटक ये हैं—

#### (मौलिक)

वैदिकी हिंसा हिंसा न भवंति, चंद्रावली, विषस्य विषमौषधम्, भारत-दुर्दशा, नीलदेवी, श्रंधेर नगरी, प्रेम-जोगिनी, सती-प्रताप ( श्रधूरा )।

( ग्रनुवाद ')

विद्यासुद्र, पालंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूरमजरी, सुद्राराद्यस, सत्य-हरिश्चद्र, भारतजननी ।

'सत्यहरिश्चंद्र' मौलिक समका जाता है, पर हमने एक पुरानां वंगला-नाटक देखा है जिसका वह अनुशद कहा जा सकता है। कहते हैं कि 'भारत-जननी' उनके एक मित्र का किया हुआ वगभाषा में लिखित 'भारतमाता' का अनुवाद था जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला।

भारतेंद्व के नाटको में सब से पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई दोत्रो से ली हैं। 'वंद्रावली' में प्रेम का ग्रादर्श है। 'नीलदेवी' पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानो की चढ़ाई का ऐतिहासिक चृत्त लेकर लिखा गया है। 'भारत दुर्दशा' में देश-दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है। 'विषस्य विषमौषधम्' देशी रजवाडों की छुचकपूर्ण परिख्यित दिखाने के लिये रचा गया है। 'प्रेमजोगिनी' मे भारतेंद्व ने वर्त्तमान पाषडमय धार्मिक श्रीर सामाजिक जीवन के बीच ग्रपनी परिख्यित का चित्रण किया है, यही उसकी विशेषता है।

नाटकों की रचना-शैली में उन्होंने मध्यम मार्ग का अवलबन कियाँ। म तो बँगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एकबारंगी छोड़ वे ऑगरेजी नाटकों की नकल पर चले और न प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने को फॅसाया। उनके नाटकों में प्रस्तावना बरावर रहती थी। पताका स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं कर देते थे।

यद्यपि सब से अधिक रचना उन्होंने नाटको की ही की, पर हिंदी साहित्य के सर्वतोमुख विकास की श्रोर भी वे बरावर दत्तचित्त रहे। 'काश्मीरकुसुम', 'बादशाहदर्पण' श्रादि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया। श्रपने पिछले दिनों में वे उपन्यास लिखने की श्रोर प्रवृत्त हुए थे, पर चल बसे।

वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरसहृद्य कि थे। इससे एक ओर तो इनकी लेखनी से श्रंगार-रस के ऐसे सम्पूर्ण और मार्मिक किवत-सवैथे निकले कि उनके जीवन-काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे ओर दूसरी ओर स्वदेशप्रेम मरी हुई उनकी किवताएँ चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूंकने लगीं।

श्रपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के वल से एक श्रोर तो वे पद्माकर श्रौर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पढ़ते थे, दूसरी श्रोर वंगदेश के माइकेल श्रौर हेमचंद्र की श्रेणी में । एक श्रोर तो राघाकृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तमाल गूँथते दिखाई देते थे, दूसरी श्रोर मिदरों के श्रिधकारियो श्रौर टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हॅसी उड़ाते श्रौर स्त्रीशिक्षा, समाज-सुधार श्रादि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। प्राचीन श्रौर नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंद्र की कला का विशेष माधुर्य्य है। साहित्य के एक नवीन युग के श्रादि में प्रवर्त्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए नए या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि वे श्रपने ही साहित्य के विकसित श्रंग से लगें। प्राचीन नवीन के उस संधिकाल में जैसी शीतल कला का संचार श्रपे- चित था वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंद्र का उदय हुश्रा, इसमें संदेह नहीं।

हरिश्चंद्र के जीवन-काल मे ही लेखको और किवयों का एक खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया था। उपाध्याय पंडित बदरीनारायण चौघरी, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, वाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहनसिह, लाला श्रीनिवासदास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशबराम भट्ट, पंडित आंविकादत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी-साहित्य के इस नृतन विकास में योग दिया था। भारतेंद्र का अस्त तो संवत् १६४१ मे ही हो गया पर उनका यह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य-निर्माण करता रहा। अनेक प्रकार के गद्य-प्रबंध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की लेखनी से निकलते रहे। जो मौलिकता इन लेखकों में थी वह दितीय उत्थान के लेखकों में न दिखाई पड़ी। भारतेंद्र जी मे हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावाबेश की शैली दूसरी है और तथ्य-निरूपण की

शैली दूसरी। भावावेश की भाषा मे प्रायः वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं ग्रीर पदावली सरल बोल-चाल की होती है जिसमे बहुत प्रचलित साधारण फारसी-ग्राची के शब्द भी कभी कभी, पर बहुत कम, ग्रा जाते हैं। 'चंद्रावली नाटिका' से उद्युत यह ग्रंश देखिए—

"मूठे मूठे ! मूठे ही नहीं विश्वासघातक। क्यों इतना छाती ठोंक और हाथ उठा-उठाकर लोगों को विश्वास दिया ? श्राप ही सब मरते, चाहे जह जुम में पढते। " भला क्या काम था कि इतना पचड़ा किया ? किसने इस उपद्रव और जाल करने को कहा था ? कुछ न होता, तुम्हीं तुम रहते, वस वैन था, केवल श्रानंद था। फिर क्यों यह विपमय संसार किया ? बखेडिए ! श्रोर इतने बड़े कारखाने पर बेहयाई परले सिरे की। नाम बिके, लोग मूठा कहें, श्रपने मारे फिरें पर बाह रे शुद्ध बेहयाई—पूरी निर्लं जाता ! लाज को जूतों मार के, पीट पीट के निकाल दिया है। जिस मुहल्ले में श्राप रहते हैं लाज की हवा भी नहीं जाती। हाय एक बार भी मुँह दिखा दिया होता तो मतवाले मतवाले बने क्यों लड़ लड़कर सिर फोड़ते ? काहे को ऐसे बेशरम मिलेंगे ? हुक्मी बेहया हो।"

जहाँ चित्त के किसी स्थायी ज्ञोम की व्यंजना है ग्रौर चिंतन के लिये कुछ ग्रवकाश है वहाँ की भाषा कुछ ग्रधिक साधु ग्रौर गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े है, पर ग्रन्वय बटिल नहीं है, जैसे 'प्रेमयोगिनी' में सूत्रधार के इस भाषण में—

"क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें श्रीर हम लोगों का परम बंधु, पिता, मित्र, पुत्र, सब भावनाश्रों से भावित, श्रेम की एकमात्र मृतिं, सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र जीवनदाता, हरिश्चंद्र ही दुखी हो? (नेत्र में जल भरकर) हा सज्जनशिरोमणे! कुछ चिंता नहीं, तेरा तो बाना है कि कितना भी दुख हो उसे सुख ही मानना। × × मित्र! तुम तो दूसरों का अपकार श्रोर अपना उपकार दोनों भूल जाते हो, तुम्हें इनकी निंदा से क्या ? इतना चित्त क्यों क्षुष्ट करते हो? स्मरण रक्खो, ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे श्रीर तुम लोक-बहिन्कृत होकर इनके सिर पर पैर रख के विहार करोगे।"

- तथ्य-निरूपणाया वस्तु-वर्णन के समय क्रमी कभी उनकी भाषा में संस्कृत

पदावली का कुछ त्र्यधिक समावश होता है। इसका सब से बढ़ा चढ़ा उदाहरण 'नीलदेवी' के वक्तव्य में मिलता है। देखिए

"श्राज बढ़ा दिन है, किस्तान लोगों को इससे बढ़कर कोई श्रानंद का दिन नहीं है। किंतु मुक्तको श्राज उलटा श्रोर दुख है। इसका कारण मनुष्य-स्वभाव-सुलम ईपी मात्र है। मैं कोई सिद्ध नहीं कि राग द्वेष से विहीन हूँ। जय मुक्ते श्रॅगरेजी रमणी लोग सेदिसचित केशराशि, कृत्रिम कुंतलजूट, मिथ्या-रलाभरण, विविध-वर्ण वसन से भूपित, चीण किटदेश कसे, निज निज पितगण के साथ प्रसन्नवदन इधर से उधर फर फर कल की पुतली की माँति फिरनी हुई दिख़लाई पढ़ती हैं तब इस देश की सीधी सादी स्त्रियों की हीन श्रवस्था मुक्को स्मरण श्राती है श्रीर यही बात सेरे दुःख का कारण होती है"।

पर यह भारते दु की ग्रसली भाषा नहीं । उनकी ग्रसली भाषा का रूप पहले दो ग्रवतरणों में ही समक्तना चाहिये। भाषा चाहे जिस ढंग की हो उनके चाक्यों का ग्रन्वय सरल होता है, उसमें जिटलता नहीं होती। उनके लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती है, वाग्वैचित्रय या चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं।

यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सब लेखकों में भारतेंद्र की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। 'प्रेमधन' आदि और लेखकों की भाषा में हम क्रमशः उन्नित और सुधार पाते हैं। सं० १६३८ की 'ग्रानंदकादंबिनी' का कोई लेख लेकर १० वर्ष पश्चात् के किसी लेख से मिलान किया जाय तो बहुत अतर दिखाई पड़ेगा। भारतेद्रु के लेखों में इतना अंतर नहीं पाया जाता। 'इच्छा किया', 'ग्राज्ञा किया' ऐसे व्याकरण-विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं।

प्रतापनारायण मिश्र के पिता उन्नाव से ग्राकर कानपुर में बस गए थे जहाँ प्रतापनारायण की का जन्म सं० १६१३ में ग्रीर मृत्यु सं० १६५१ में हुई। ये इतने मनमीजो थे कि ग्राधुनिक सम्यता ग्रीर शिष्टता की कम परवा करते थे। कभी लावनीबाजो में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलो ग्रीर तमाशों में बंद इक्के पर वैठे-जाते दिखाई देते थे।

प्रतापनारायण मिश्र यद्यपि लेखन-कला मे भारतेंद्व की ही ग्रादर्श मानते

थे पर उनकी शैली में भारते हु की शैली से बहुत कुछ विभिन्नता भी लिखत होती है। प्रतापनारायण्डी मे विनोद-प्रियता विशेष थी इससे उनकी वाणी मे व्यंग्य-पूर्ण वकता की मात्रा प्रायः रहती है। इसके लिये वे पूरवीपन की परवा न करके अपने वैसवारे की आग्य कहावतें और शब्द भी कभी कभी वेधड़क रख दिया करते थे! कैसा ही विषय हो, वे उसमे विनोद और मनोरंजन की सामग्री हूँ ह लेते थे। अपना 'ब्राह्मण' पत्र उन्होंने विविध विषयों पर गद्यप्रबंध लिखने के लिये ही निकाला था। लेख हर तरह के निकलते थे। देशदशा, समाज-सुधार, नागरी-हिंदी-प्रचार, साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्रजी की लेखनी चलती थी। शीर्षकों के नामों से ही विषयों की अनेकरूपता का पता चलेगा। जैसे 'धूरे क लत्ता बिनै, कनातन क डौल बॉथे'', 'समक्तदार की मौत है'', 'जात', 'मनोयोग'', "वृद्ध', 'भौं''। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य-विनोद की ओर ही अधिक रहती थी, पर जब कभे कुछ गंमीर विषयों पर वे लिखते थे तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। दोनो प्रकार की लिखावटों के नमूने नीचे दिए जाते है—

#### समभदार की मौत है

सच है "सब ते भले हैं मूढ़ जिन्हें न न्यापे जगतगित"। मजे से पराई जमा गपक बैठना, खुशामिदियों से गप मारा करना, जो कोई तिथ त्योहार आ पड़ा तो गंगा में बदन घो आना, गगापुत्र को चार पैसे देकर सेत-मेत में घरममूरत, घरमऔतार का खिताब पाना; संगर परमार्थ दोनों तो बन गए, अब काहें की है है और काहे की खे थे आफत तो बिचारे जिंदादिलों की है जिन्हें न यो कल न वॉ कल; जब स्वदेशी माषा का पूर्ण प्रचार था तब के विद्वान् कहते थे "गीवां खवाणी खु विशाल बुद्धि स्तथान्य माषा रसलो लुपो हम्"। अब आज अन्य माषा वरंच अन्य माषाओं का करकट (उर्दू) छाती का पीपल हो रही है; अब यह चिंता खाए लेती है कि कैसे इस चुड़ैल से पीछा छूटे।

#### मनोयोग

शरीर के द्वारा जितने काम किए जाते हैं उन सब में मन का लगाव अवश्य रहता है। जिनमे मन प्रसन्न रहता है वही उत्तमता के साथ होते हैं श्रीर जी उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं होते वह वास्तव में चाहे अच्छे कार्य्य मी हों किंतु मले प्रकार पूर्ण रीति से संपादित नहीं होते, न उनका कर्ता ही यथोचित आनंद लाम करता है। इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीर-रूपी नगर का राजा है और स्वमाव उसका चंचल है। यदि स्वच्छंद रहे तो बहुधा कुत्सित ही मार्ग में धावमान रहता है। यदि रोका न जाय तो कुछ काल में आलस्य और अकृत्य का व्यसन उत्पन्न करके जीवन को व्यर्थ एवं अनर्थपूर्ण कर देता है।

प्रतापनारायण्वी ने फुटकल गद्यप्रबंधों के स्रातिरिक्त कई नाटक भी लिखे। 'किलकौतुक रूपक' में पाखंडियों स्रोर दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया गया है। 'संगीत शाकुंतल' लावनी के दंग पर गाने योग्य खड़ी बोली मे पद्यबद्ध शकुंतला नाटक है। भारतेंद्र के स्त्रनुकरण पर मिश्रवी ने 'भारतदुर्दशा' नाम का नाटक भी लिखा था। 'हठी हम्मीर' रण्थंभीर पर स्त्रलाउद्दीन की चढ़ाई का दृत्त लेकर लिखा गया है। 'गोसंकट नाटक' स्त्रीर 'किल-प्रभाव नाटक' के स्त्रितिरिक्त 'जुस्रारी खुस्रारी' नामक उनका एक प्रहसन भी है।

पं वालकृष्ण भट्ट का जन्म प्रयाग में सं० १६०१ मे श्रीर परलोकवास सं० १६७१ मे हुत्रा। वे प्रयाग के 'कायस्य-पाठशाला कालेज' में संस्कृत के श्रध्यापक थे।

उन्होंने संवत् १६३३ मे अपना "हिंदी-प्रदीप" गद्य-सहित्य का दर्श निकालने के लिये ही निकाला था। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्यप्रबंध वे अपने पत्र में तीस बत्तीस वर्ष तक निकालते रहे। उनके लिखने का ढंग पंडित प्रतापनारायण के ढंग से मिलता जुलता है। मिश्रजी के समान महजी मी स्थान स्थान पर कहावतो का प्रयोग करते थे, पर उनका मुकाव मुहावरों की ओर कुछ अधिक रहा है। व्यंग्य और वक्रता उनके लेखों में भी भरी रहती है और वाक्य भी कुछ बड़े बड़े होते है। ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह महजी ने भी नहीं किया है। पूर्वी प्रयोग बराबर मिलते हैं। "समका बुक्ताकर" के स्थान पर "समकाय बुक्ताय" वे प्रायः लिख जाते थे। उनके लिखने के ढंग से यह जान पड़ता है कि वे श्रॅगरेजी पढ़े-लिखे नवशिच्तित लोगों को हिंदी की श्रोर श्राकिंत करने के लिखे लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर ब्रैकेट में घिरे "Education," "Society," "National vigour and strength," "Standard," "Character" इत्यादि श्रॅगरेजी शब्द पाए जाते हैं। इसी प्रकार फारसी-श्ररवी के लफ्ज ही नहीं बड़े बड़े फिकरे तक भट्टजी श्रपनी मौज में श्राकर रखा करते थे। इस प्रकार उनकी शैली में एक निरालापन फलकता है। प्रतापनारायण के हास्यविनोद से भट्टजी के हास्यविनोद में यह विशेषता है कि वह कुछ चिड़चिड़ाहट लिए रहता था। पदिनन्यास भी कभी कभी उनका बहुत ही चोखा श्रीर श्रनूठा होता था।

श्रनेक प्रकार के गद्य-प्रबंध सट्टजी ने लिखे हैं, पर सब छोटे छोटे। वे बराबर कहा करते थे कि न जाने कैसे लोग बड़े बड़े लेख लिख डालते हैं। सहावरों की स्म उनकी बहुत श्रव्छी थी। "श्रॉख", "कान", "नाक" श्रादि शीर्षक देकर उन्होंने कई लेखों मे बड़े ढंग के साथ मुहाबरों की मब्झी बॉध दी है। एक बार वे मेरे घर पधारे थे। मेरा छोटा माई श्रॉखों पर हाथ रखे उन्हे दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा "मैया! श्रॉख मे क्या हुश्रा है?" उत्तर मिला "श्रॉख श्राई है।" वे चट बोल उठे "मैया! यह श्रॉख बड़ी बला है, इसका श्राना, जाना, उठना, बैठना सब बुरा है।" श्रनेक विषयों पर गद्य-प्रबंध लिखने के श्रातिरिक्त "हिंदी-प्रदीप" द्वारा भट्टजी सक्कत-साहित्य श्रीर संस्कृत के कवियों का परिचय भी श्रपने पाठकों को समय समय पर कराते रहे। पंडित प्रतापनारायण मिश्र श्रीर पडित बालकृष्ण मह ने हिंदी गद्यसाहित्य में वही काम किया है जो श्रॅगरेजी गद्य-साहित्य में एडीमन श्रीर स्टील ने किया था। महजी की लिखावट के दो नमूने देखिए—

#### कल्पना

× × यावत् मिथ्या और दरोग की किवलेगाह इस कल्पना पिशाचिनी का कहीं ओर छोर किसी ने पाया है १ ' अनुमान करते करते हैरान गौतम
से मुनि 'गोतम' हो गए। कणाद तिनका खा खाकर किनका बीनने लगे पर
मन की मनभावनी कन्या कल्पना का पार न पाया। किपल बेचारे पचीस तत्वो

की कल्पना करते करते 'कपिल' ग्रार्थात् 'पीले पड़ गये। व्यास ने इन तीनों दार्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे, यह संपूर्ण विश्व जिसे इम प्रत्यच्च देख सुन सकते हैं सब कल्पना ही कल्पना, मिथ्या, नाशवान् ग्रौर च्याभंगुर है, ग्रतएव हेय है।

## श्रात्म-निर्भरता

इधर पचास-साठ वर्षों से श्रारेजी राज्य के श्रमनचैन का फायदा पाय हमारे देशवाले किसी भलाई की श्रोर न सुके वरन दस वर्ष की गुड़ियों का व्याह कर पहिले से ड्योदी दूनी सृष्टि श्रलवता बढ़ाने लगे। हमारे देश की जन-संख्या श्रवश्य घटनी चाहिए। ××× श्रात्म-निर्भरता में दढ़, श्रपने कूवते-बाज़ पर भरोसा रखनेवाला पुष्टवीर्थ्य, पुष्ट-बल, भाग्यवान एकं संतान श्रान्छा। 'कूकर स्कर से' निकम्मे, रंग रग में दास-भाव से पूर्ण, परभाग्योपजीवी दस किस काम के ?

निवंधों के अतिरिक्त भट्टजी ने कई छोटे-मोटे नाटक भी लिखे हैं जो क्रमशः उनके 'हिदी-प्रदीप' में छपे हैं, जैसे—किलराज की सभा, रेल का विकट खेल, बालविवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। उन्होंने माइकेल मधुसूदन दत्त के 'पद्मावती' और 'शर्मिष्ठा' नामक वंगभाषा के दो नाटकों के अनुवाद भी निकाले थे।

सं० १६४३ में महजी ने लाला श्रीनिवासदास के 'संयोगतास्वयंवर' नाटक की 'सची समालोचना' भी, ग्रीर पत्रों में उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा देखकर, की थी। उसी वर्ष उपाध्याय पं० बद्रीनारायण चौधरी ने बहुत ही विस्तृत समालोचना ग्रापनी पत्रिका में निकाली थी। इस दृष्टि से सम्यक् श्रालोचना का हिंदी में स्त्रपात करनेवाले इन्हीं दो लेखको को समक्तना चाहिए।

उपाध्याय पं० बद्रीनारायण चौघरी का जन्म मिरंजापुर के एक ग्रामिजात ब्राह्मण्-वंश में भाद्र कृष्ण् ६ सं० १९१२ को ग्रीर मृत्यु फाल्गुन शुक्र १४ सं० १९७६ को हुई। 🗸 उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी। बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला ग्रीर ग्रन्टा था। कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्रता-पूर्ण वाक्य उनके मुँह से निकलते थे। लेखन-कला के उनके ही सुंदर वक्रता-पूर्ण वाक्य उनके मुँह से निकलते थे। लेखन-कला के उनके

सिद्धात के कारण उनके लेखों में यह विशेषता नहीं पाई बाती । वे भारते दु के घनिष्ठ मित्रों में थे श्रीर वेश भी उन्हीं का सा रखते थे ।

उपाध्याय पंडित वदरीनारायण चौधरी ( प्रेमघन ) की शैली सबसे विलच्च थीं | वे गद्य-रचना को एक कला के रूप मे अहण करनेवाले कलम की कारीगरी समभानेवाले — लेखक थे श्रीर कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बॉधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ डेढ़ कालम के लंबे वाक्य में उलका रह जाता था। त्रानुपास त्रीर त्रानुहे पद्विन्यास की त्रीर भी उनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग से कह जाने को ही वे लिखना नहीं कहते थे। वे कोई लेख लिखकर जब तक कई बार उसका परिकार ग्रीर मार्जन नहीं कर लेते थे तब तक छपने नहीं देते थे। भारते दु के वे घनिष्ठ मित्र थे पर लिखने में उनके "उतावलेपन" की शिकायत अकसर किया करते थे। वे कहते थे कि बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग मे जो कुछ लिख जाते थे उसे यदि एक बार श्रीर देखकर परिमार्जित कर लिया करते तो वह श्रीर भी मुझैल श्रीर मुंदर हो जाता । एक बार उन्होंने मुझसे कांग्रेस के दो दल हो जाने पर एक नोट लिखने को कहा। मैंने जब लिखकर दिया तब उसके किसी वाक्य को पढ्कर वे कहने लगे कि इसे यो कर दीनिए - 'दोनों दलो की दलादली मे दलपित का विचार भी दलदल में फॅसा रहा।" भाषा अनुपासमयी और चुहचुहाती हुई होने पर भी उनका पद-विन्यास न्यर्थ ग्राडंबर के रूप में नहीं होता था, उनके लेख ग्रर्थ-गर्भित ग्रौर सूर्चम विचारपूर्ण होते थे। ल्खनक की उर्दू का जो ग्रादर्श था ्वही उनकी हिंदी का था।

चौधरी साहब ने कई नाटक लिखे हैं। 'भारत-सौभाय' कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिये सन् १८८८ में लिखा गया था। यह नाटक विलद्धण है। पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अभिनय दुस्साध्य ही समक्तिए। भाषा भो रंग-विरगी है—पात्रों के अनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, वैसवाडी, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, बंगाली सब कुछ मिलेगी। नाटक की कथावस्तु है बद-एकबाल-हिंद की पेरणा से सन् १८५७ का गदर, अगरेजों के अधिकार की पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल कांग्रेस की स्थापना। नाटक के आरंभ के हश्यों में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का मारत से प्रस्थान भारतेदु के 'पै धन बिरेश

चिल जात यहै अति ख्वारी" से अधिक काव्योचित और मार्मिक है।

'प्रयाग-रामागमन' नाटक में राम का भरद्वां ग्राश्रम में पहुँचकर ग्रातिश्य ग्रहण है। इसमें सीता की भाषा व्रज रखी गई है 'वारांगना रहस्य महानाटक ( श्रथवा वेश्याविनोद महानाटक )'। दुर्व्यसन-ग्रस्त समाज का चित्र खींचने के लिये उन्होंने सं० १६४३ से ही उठाया श्रीर थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर श्रपनी 'श्रानंद-कादिबनी' में निकालते रहे, पर पूरा न कर सके। इसमे जगह जगह श्रंगाररस के श्लोक, किन्त-सबैये, गजल, शेर इत्यादि रखे गए हैं।

विनोदपूर्ण प्रहसन तो अनेक प्रकार के ये अपनी पत्रिका में बराबर निकालते रहे।

सच पूछिए तो 'श्रानंद-कादंबिनी'' प्रेमघनजी ने अपने ही उमझते हुए विचारों और भावों को खेकित करने के लिये निकाली थी। और लोगों के लेख इसमें नहीं के बराबर रहा करते थे। इस पर भारतेंदुजी ने उनसे एक बार कहा था कि ''जनाव! यह किताव नहीं कि जो आप अकेले ही इरकाम फरमाया करते हैं, बल्कि अखबार है कि जिसमें अने के जन लिखित लेख होना आवश्यक है; और यह भी जरूरत नहीं कि सब एक तरह के लिक्खाइ हों।" अपनी पत्रिका में किस शैली की भाषा लेकर चौधरी साहब मैदान में आएं इसे दिखाने के लियें हम उसके प्रारंभ काल (संवत् १६३८) की एक संख्या से कुछ अंश नीचे देते हैं—

# "परिपूर्ण पावस

जैसे किसी देशाधीश के प्राप्त होने से देश का रंग ढंग वदल जाता है तद्रूप पावस के श्रागमन से इस सारे संसार ने भी दूसरा रंग पकड़ा; भूमि हरी-भरी होकर नाना प्रकार की घासों से सुशोभित भई, मानों मारे मोद के रोमांच की श्रवस्था को प्राप्त मई। सुंदर हरित पत्रावितयों से भरित तरुगनों की सुहावनी लताएँ लिपट लिपट मानों सुन्ध मयंकसुित्यों को श्रपने प्रियतमों के श्रजुरागालिंगन की विधि वतलातीं। इनसे युक्त पर्वतों के श्रंगों के नीचे सुंदरी-दरी-समूह से स्वच्छ श्वेत जल-प्रवाह ने मानों पारा की धारा श्रीर विज्ञीर की ढार को तुच्छ कर युगल पांश्वे की हरी-भरी भूमि के, कि जो मारे हरेपन के

श्यामता की मतक दे श्रलक की शोभा लाई है, बीचोबीच माँग सी काढ़ मन माँग लिया श्रीर पत्थर की चट्टानों पर सुंबुल श्रर्थात् हंसराज की जटाश्रों का फैलना विथरी हुई लटों के लावएय का लाना है।"

कादिवनी में समाचार तंक कभी कभी बड़ी रंगीन भाषा में लिखे जाते थे। संवत् १६४२ की संख्या का एक 'स्थानिक संवाद' देखिए—

"दिन्यदेवी श्री महाराणी बड़हर लाज़ संसट सेल श्रीर चिरकाल पर्य्यन्त बड़े बड़े उद्योग श्रीर मेल से दुःख के दिने सकेल, श्रचल 'कोर्ट' पहाड़ ढकेल, फिर गही पर बैठ गईं। ईश्वर का भी क्या खेल है कि कभी तो मनुष्य पर दुःख की रेलपेल श्रीर कभी उसी पर सुख की कुलेल है।"

्पीछे जो उनका साप्ताहिक पत्र "नागरी नीरद" निकला उसके शीर्षक भी वर्षा के खासे रूपकृ हुए; जैसे, "संपादकीय-संमति-समीर", "प्रेरित-कलापि-फलरव्", "हास्य-हरितांकुर", " वृत्तांत बलाकाविलि", "काव्यामृत वर्षां", "विज्ञापन-बीर-बहृटियाँ", "नियम निर्धोष"।

समालोचना का स्त्रपात हिंदी मे एक प्रकार से महनी श्रीर चौधरी साहव ने ही किया। समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उसके गुण-दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्हीं ने चलाई। बाबू गदाधर-सिंह ने "बंगविजेता" का जो अनुवाद किया था उसकी श्रालोचना कादंबिनी में पॉच पृष्ठों में हुई थी। लाला श्रीनिवासदास के ''संयोगता स्वयंवर" की बड़ी विस्तृत श्रीर कठोर समालोचना चौधरीजी ने कादंबिनी के २१ पृष्ठों में निकाली थी। उसका कुछ श्रंश नमूने के लिये नीचे दिया जाता है—

"यद्यपि इस पुस्तक की समालोचना करने के पूर्व इसके समालोचकों की समालोचनाओं की समालोचना करने की आवश्यकता जान पड़ती है, क्यों कि जब हम इस नाटक की समालोचना अपने बहुतेरे सहयोगी और मित्रों को करते देखते हैं, तो अपनी ओर से जहाँ तक खुशामद और चापलूसी का कोई दरजा पाते हैं, शेष छोड़ते नही दिखाते।

× × ×

नाट्य-रचना के बहुतेरे दोप 'हिंदी-प्रदीप' ने श्रपनी 'सची समालोचना' में दिखलाए हैं। श्रतएव उसमें हम विस्तार नहीं देते; हम केवल यहाँ श्रलग श्रलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं जो प्रधान श्रीर विशेष हैं। तो जानना चाहिए कि यदि यह संयोगता स्वयंवर पर नाटक लिखा गया तो इसमें कोई दश्य स्वयंवर का न रखना मानो इस कविता का नाश कर डालना है, क्योंकि यही इसमें वर्णनीय विषय है।

× × × ×

नाटक के प्रबंध का कुछ कहना ही नहीं, एक गँवार भी जानता होगा कि स्थान-परिवर्त्तन के कारण गर्भांक की श्रावश्यकता होती है, श्रर्थात् स्थान के वंदलने में परदा बदला जाता है श्रीर इसी पदें के बदलने को दूसरा गर्भांक मानते हैं, सो श्रायने एक ही गर्भांक में तीन स्थान बदल डाले।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

गर्जें कि इस सफ़हे की कुल स्पीचें 'मरचेंट श्राफ़ वेनिस' से ली गईं। पहिले तो मैं यह पूछता हूँ कि विवाह में मुद्रिका परिवर्त्तन की रीति इस देश की नहीं, वित्क यूरोप की (है) i मैंने माना कि श्राप शकुंतला को दुष्यंत के मुद्रिका देने का प्रमाण देंगे, पर वो तो परिवर्त्तन न था किंतु महाराज ने श्रपना स्मारक चिह्न दिया था।"

लाला श्रोनिवासदास के पिता लाला मंगलीलाल मथुरा के प्रसिद्ध सेठ लच्मीचंद के मुनीम क्या मैनेकर थे जो दिल्ली मे रहा करते थे। वहीं श्रीनिवासदास का जन्म सवत् १६०८ मे श्रोर मृत्यु सं० १६४४ मे हुई।

मारते हु के सम-सामयिक लेखकों में उनका भी एक विशेष स्थान था। उन्होंने कई नाटक लिखे हैं। "प्रह्लाद-चरित्र" ११ हश्यों का एक बड़ा नाटक है, पर उसके संवाद ग्रादि रोचक नहीं, भाषा भी ग्रच्छी नहीं। "तप्ता-संवरण नाटक" सन् १८७४ के 'हरिश्चंद्र मैगजीन' मे छुपा था, पीछे सन् १८८३ ई० में पुस्तकाकार प्रकाशित हुग्रा। इसमे तप्ता ग्रीर संवरण की पौराणिक प्रेम कथा है। सवरण ने तप्ता के ध्यान मे लीन रहने के कारण गौतम मुनि को प्रणाम नहीं किया। इसपर उन्होंने शाप दिया कि जिसके ध्यान में तुम मम हो वह तुम्हें भूल जाय। फिर सदय होकर शाप का यह परिहार उन्होंने ज्ञाया कि ग्रग-स्पर्श होते ही उसे तुम्हारा स्मरण हो जायगा।

लालाजी के "रणधीर श्रीर प्रेममोहिनी" नाटक की उस समय श्रधिक

चर्चा हुई थी। पहले पहल यह नाटक एं० १९३४ में प्रकाशित हुआ था और इसके साथ एक भूमिका थी जिसमें नाटको के संबंध में कई बातें अंगरेजी नाटको पर दृष्टि रखकर लिखों गई थीं। यह स्पृष्ट जान पड़ता है कि यह नाटक उन्होंने अँगरेजी नाटकों के ढंग पर लिखा था। 'रणधीर और प्रेममोहिनी' नाम ही 'शिमयो एड जुलियट'' की ओर ध्यान ले जाता है। कथा-वस्तु भी इसकी सामान्य प्रथानुसार पौराणिक या ऐतिहासिक न होकर कल्पित है। पर यह वस्तु-कल्पना मध्ययुग के राजकुमार-राजकुमारियों के चेत्र के भीतर ही हुई है—पाटन का राजकुमार है और स्रत की राजकुमारी। पर दृश्यों में देश-कालानुसार सामाजिक परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। कुछ दृश्य तो आजकल का समाज सामने लाता है, कुछ मध्ययुग का और कुछ उस प्राचीन काल का जब स्वयवर की प्रथा प्रचलित थी। पात्रों के अनुरूप भाषा रखने के प्रयत्न में मुंशीजी की भाषा इतनी घोर उर्दू कर दी गई है कि केवल हिदी-पढ़ा व्यक्ति एक पंक्ति भी नहीं समक्त सकता। कहाँ स्वयवर, कहाँ ये मुंशी जी!

जैसा ऊपर कहा गया है, यह नाटक अगरेजी नाटकों के ढंग पर लिखा गया है। इसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई है। दूसरी वात यह कि यह दु:खांत है। भारतीय रूपक-चेत्र मे दु:खांत नाटकों का चलन न था। इसकी ग्राधिक चर्चा का एक कारण यह भी था।

लालाजी का ''संयोगता-स्वयंवर'' नाटक सबसे पीछे का है। यह पृथ्वीराज द्वारा संयोगता-हरण का प्रचलित प्रवाद लेकर लिखा गया है।

श्रीनिवासदास ने "परीक्तागुरु" नाम का एक शिक्तापद उपन्यास भी लिखा। वे खड़ी बोली की बोल्प्वालके शब्द और मुहावरे अच्छे लाते थे। उपर्युक्त वारों लेखको मे प्रतिभाशालियों का मनमौजीपन था, पर लाला श्रीनिवासदास व्यवहार में दक्त और संसार का ऊँचा नीचा सममनेवाले पुरुष थे। अतः उनकी भाषा संयत और साफ-सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सोद्देश्य होती थी। 'परीक्ता-गुरु' से कुछ अश नीचे दिया जाता है—

'मुझे त्रापकी यह बात बिलकुल अनोखी मालूम होती है। भला, परोपकारादि शुभ कामों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है ?" पंडित पुरुषोत्तमदास ने कहा। "जैसे श्रन्न प्राणाधार है प्रंतु श्रति मोजन से रोग उत्पन्न होता है" लाला व्रजिकशोर कहने लगे "देखिए परोपकार की इच्छा अत्यंत उपकारी है परंतु हद् से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूलखर्ची समभी जायगी और अपने कुटुंब परिचारादि का सुख नष्ट हो जायगा। जो आलसी अथवा अधिमें की सहायता की, तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भिक्त होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जायँगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखनेवाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। जब बुद्धिवृत्ति के कारण किसी चस्तु के विचार में मन अत्यंत लग जायगा तो और जानने लायक पदार्थों की अज्ञानता बनी रहेगी। आनुषंगिक प्रवृत्ति के प्रवल होने से जैसा संग होगा वैसा रंग तुरंत लग जाया करेगा।"

ऊपर उद्धरण में ग्रॅंगरेजी उपन्यामों के ढंग पर भाषण के बीच मे या ग्रंत में ''ग्रमुक ने कहा'' ''श्रमुक कहने लगे'' 'ध्यान देने योग्य है। खैरियत हुई कि इस प्रया का श्रनुसरण हिंदी के उपन्यासो में नहीं हुआ।

मारतेद्वजी के मित्रों मे कई बातो मे उन्ही की-ची तबीयत रखनेवाले विजयराघवगढ़ (मध्य प्रदेश) के राजकुमार ठाकुर जगमोहनसिंहजो थे। उनका
जन्म श्रावण शुक्ल १४ सं० १६१४ को और मृत्यु सं० १६५६ (मार्च सन्
१८६६) में हुई। वे शिक्षा के लिये कुछ दिन काशी में रखे गए थे जहाँ
उनका मारतेंद्व के साथ मेल जोल हुआ। वे संस्कृत साहित्य और ऑगरेजी के
अच्छे जानकार तथा हिंदी के एक प्रेम-पथिक कि श्रीर माधुर्यपूर्ण गद्यलेखक थे। प्राचीन संस्कृत-साहित्य के अम्यास और विध्यादवी के रमणीय
प्रदेश में निवास के कारण विविध मावमयी प्रकृति के रूप-माधुर्य्य की जैसी
सच्ची परख, जैसी सच्चो अनुभूति, उनमें थी वैसी उस काल के किसी हिंदीकिव या लेखक में नहीं पाई जाती। अब तक जिन लेखकों की चर्चा हुई
उनके हृदय में इस मूखड की रूपमाधुरी के प्रति कोई सच्चा प्रेम-सस्कार न
था। परपरा पालन के लिये चाहे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया हो पर वहाँ
उनका हृदय नहीं मिलता। अपने हृदय पर अंकित मारतीय ग्राम्य-जीवन के
माधुर्य का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने "श्यामा स्वप्न" में व्यक्त किया है
उसकी सरसता निराली है। बाबू हरिश्चंद्र, पंडित प्रतापनारायण आदि कियां

श्रीर लेखको की दृष्टि श्रीर हृदय की पहुँच मानव-चेत्र तक ही थी, प्रकृति के श्रिपर चेत्रों तक नहीं। पर ठाकुर जगमोहनसिहजी ने नरचेत्र के सौदर्य की प्रकृति के श्रीर चेत्रों के सौदर्य के मेल मे देखा है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के चिच-संस्कार के साथ भारतभूमि की प्यारी रूप रेखा को मन में बसानेवाले वे पहले हिंदी लेखक थे, यहाँ पर बस इतना ही कहकर हम उनके "श्यामास्वप्त" का एक दृश्य-खंड नीचे देते हैं—

"नमेंदा के दक्षिण दंडकारण्य का एक देश दक्षिण कोशल नाम से प्रसिद्ध है— याही मग ह्वे कै गए दंडकवन श्री राम। तासों पावन देस वह विध्याटवी ललाम॥

में कहाँ तक इस सुंदर देश का वर्णन कहूँ ? " जहाँ की निर्झिरण— जिनके तीर वानीर से भिरे, मदकल-कृजित विहंगमों से शोभित है, जिनके मूल से स्वच्छ श्रीर शीतल जलधारा बहती है श्रीर जिनके किनारे के श्याम जंबू के निकुंज फलभार से निमत जनाते हैं—शब्दायमान होकर भरती है। × × × जहाँ के शल्लकी-बृक्षों की छाल में हाथी श्रपना बदन रगड़ रगड़ खुजली मिटाते हैं श्रीर उनमें से निकला क्षीर सब वन के शीतल समीर को सुरभित करता है। मंज वंजुल की लता श्रीर नील निचुल के निकुंज जिनके पत्ते ऐसे सघन जो सूर्य की किरनों को भी नहीं निकलने देते, इस नदी के तट पर शोभित हैं।

ऐसे दंडकारण्य के प्रदेश में भगवती चित्रोत्पला, जो नीलोत्पलों की भाड़ियों श्रीर मनोहर पहाडियों के बीच होकर बहती है, कंकगृद्ध नामक पर्वत से निकल श्रनेक दुर्गम विपम श्रीर श्रसम भूमि के ऊपर से, बहुत से तीर्थीं श्रीर नगरी को श्रपने पुण्य-जल से पावन करती, पूर्व समुद्ध में गिरती है।

इस नदी के तीर श्रनेक जंगली गाँव वसे हैं। मेरा श्राम इन सभी से उत्कृष्ट श्रौर शिष्ट जनों से पूरित है। इसके नाम ही को सुनकर तुम जानोगे कि यह कैसा सुंदर श्राम है। × × × इस पावन श्रीभराम श्राम का नाम स्थामापुर है। यहाँ श्राम के श्राराम पथिकों श्रौर पवित्र यात्रियों को विश्राम श्रौर श्राराम देते हैं। × × × प्राने टूटे-फूटे देवाले इस श्राम की श्राचीनता के साक्षी हैं। श्राम के सीमांत के साड़, जहाँ झुंड के झुंड कौवे श्रौर वगुले बसेरा लेते हैं, गवँई की शोभा वताते है। पौ फटते श्रौर गोध्ली के

समय गैयों के खुरों से उड़ी धूल ऐसी गिलयों में छा जाती है मानों कुहिरा गिरता हो। × × × ऐसा सुंदर ग्राम, जिसमें श्यामसुंदर स्वयं विराजमान हैं, मेरा जन्म-स्थान था।"

कियों के पुराने प्यार की बोली में देश की हरयावली को सामने रखने का मूक समर्थन तो इन्होंने किया ही है, साथ ही भाव प्रवलता से प्रेरित कल्पना के विष्ठव और विद्यंप को अंकित करनेवाली एक प्रकार की प्रलापशैली भी इन्होंने निकाली जिसमें रूपविधान का वैलद्यंप्य प्रधान था, न कि शब्दविधान का । क्या अब्छा होता यदि इस शैली का हिंदी में स्वतंत्र रूप से विकास होता। तब तो बंग-साहित्य में प्रचलित इस शैली का शब्दप्रधान रूप, जो हिंदी पर कुछ काल से चढ़ाई कर रहा है और अब काव्यक्तेत्र का अतिक्रमण कर कभी कभी विषय-निरूपक निबंधों तक का अर्थग्रास करने दौड़ता है, शायद जगह न पाता।

बाबू तोताराम—ये जाति के कायस्थ थे। इनका जन्म स० १६०४ में श्रीर मृत्यु दिसंबर १६०२ में हुई। बी० ए० पास करके ये हेडमास्टर हुए पर श्रांत में नौकरी छोड़कर श्रालीगढ़ में प्रेस खोलकर "भारतबंधु" पत्र निकालने लगे। हिंदी का हर एक प्रकार से हितसाधन करने के लिये जब भारतें दुर्जी खड़े हुए थे उस समय उनका साथ देनेवालों में ये भी थे। इन्होंने "भाषासंवर्धिनी" नाम की एक सभा स्थापित की थी। ये हरिश्चद्र-चंद्रिका के लेखकों में से थे। उसमें 'कीर्तिकेत्र' नाम का इनका एक नाटक भी निकला था। ये जब तक रहे, हिंदी के प्रचार और उन्तित में लगे रहे। इन्होंने कई पुस्तके लिखकर श्रापनी सभा के सहायतार्थ अपित की थीं—जैसे 'केटोक्टतांत नाटक' (ऑगरेजी का श्रानुवाद), स्त्रीसुनोधिनी। भाषा इनको साधारण श्रार्थात् विशेषतारहित है। इनके 'कीर्तिकेत्र' नाटक का एक भाषण देखिए—

"यह कौन नहीं जानता ? परंतु इस नीच संसार के आगे कीर्तिकेतु विचारे की क्या चलती है ? जो पराधीन होने ही से प्रसन्न रहता है और सिसुमार की सरन जा गिरने का जिसे चाव है, हमारा पिता अत्रिपुर में बैठा हुआ वृथा रमावती नगरी की नाम मात्र प्रतिष्ठा बनाए है। नवपुर की निर्वल सेना और एक रीती थोथी, सभा जो निष्फल युद्धों से शेप रह गई है, वह उसके संग है। हे ईश्वर!"

भारतेंद्र के साथ हिंदी की उन्नित में योग देनेवालों में नीचे लिखे महानुभाव भी विशेष उन्नेख योग्य हैं—

पं० केशवराम भट्ट महाराष्ट्र ब्राह्मण थे जिनके पूर्वज विहार मे वस गए थे। उनका जन्म स० १६११ ग्रीर मृत्यु सं० १६६१ में हुई। उनका सबध शिचा विभाग से था। कुछ स्कूली पुस्तकों के ग्राविरिक्त उन्होंने 'सज्जाद-सुबुल' ग्रीर 'शमशाद-सीसन' नामक दो नाटक भी लिखे जिनकी भाषा उर्दू ही संगिक्तए। इन दोनो नाटकों की विशेषता यह है कि ये वर्त्तमान जीवन को लेकर लिखे गए है। इनमे हिंदू, मुसलमान, ग्रॅगरेज, लुटेरे, लफगे, मुकदमेवाज, भारपीट करनेवाले, रुपया हजम करनेवाले इत्यादि ग्रानेक ढंग के पात्र ग्राए हैं। स० १६२६ में उन्होंने 'विहारजंधु' निकाला था ग्रीर १६३१ में 'विहारजंधु प्रेस' खोला था।

पं राधांचरण गोस्वामी का जन्म बृंदावन मे स० १६१५ में हुआ और मृत्यु स० १६८२ (दिसंबर सन् १६२५) में हुई। ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान् थे। 'हरिश्चंद्र मैगजीन' को देखते देखते इनमें देश भिक्त और समाज-सुधार के मांव जगे थे। साहित्य-सेवा के विचार से इन्होंने 'भारते हु' नाम का एक पत्र कुछ दिनो तक बृंदावन से निकाला था। अनेक सभा समाजों में सम्मिलित होने और समाज सुधार का उत्साह रखने के कारण थे. कुछ ब्रह्म-समाज की ओर आकर्षित हुए थे और उसके पत्त में 'हिंदू बाघव' में कई लेख भी लिखे थे। भाषा इनकी गठी हुई होती थी।

इन्होंने कई वहुत ही अञ्छे मौलिक नाटक लिखे हैं। जैसे, सुदामा नाटक, सती चद्रावली, अमरसिंह राठौर, तन-मन-धन श्री गोसाईजी के अपण । इनमें से 'सती चंद्रावली' और 'अमरसिंह राठौर' वड़े नाटक हैं। 'सती चद्रावली' की कथावस्तु औरंगजेब के समय हिंदुओ पर होनेवाले अत्याचारों का चित्र खींचने के लिये बड़ी निपुणता के साथ किल्पत की गई है। अमरसिंह राठौर ऐतिहासिक है। नाटको के अतिरिक्त इन्होंने 'विरजा', 'जावित्री' और 'मृणमयी' नामक उपन्यासों के अनुवाद भी वंगभाषा से किए है।

पंडित श्रंबिकार्त न्यास का जन्म सं० १६१५ श्रीर मृत्यु सं० १६५७

मे हुई। ये संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान्, हिंदी के अच्छे कवि और सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। इनके धर्म संबंधी व्याख्यानो की धूम रहा क्रती थी। "अवतार-मीमांसा" आदि धर्म-संबंधी पुस्तको के अतिरिक्त इन्होने बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिये "बिहारी-विहार" नाम का एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा। पद्य रचना का भी विवेचन इन्होंने श्राच्छा किया है। पुरानी चाल की कविता (जैसे, पावस-पचासा) के अतिरिक्त इन्होने 'गद्य-काव्य मीमांसा' त्रादि त्र्यनेक गद्य की पुस्तकें भी लिखीं। 'इन्होने', 'उन्होंने' के स्थान पर ये 'इनने' 'उनने' लिखते थे।

व्रजभाषा की अञ्छी कविता ये वाल्यावस्था से ही करते थे जिससे बहुत शीव्र रचना करने का इन्हें ग्रम्यास हुत्रा। कृष्णलीला को लेकर इन्होने वज-भाषा में 'ललिता नाटिका' लिखी थी। भारतेंद्रु के कहने से इन्होंने 'गो-संकट नाटक' लिखा जिसमें हिंदु श्रों के बीच असंतोष फैलने पर अकबर द्वारा गोवध

, बंद किए ज़ाने की कथावस्तु रखी गई है। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या—इन्होंने गिरती दशा मे "हिर्ज्वंद्र-वंद्रिका" को सँभाला था और उसमे अपना नाम भी जोड़ा था। इनके रंग ढंग से लोग इन्हें इतिहास का अर्व्छा जानकार और विद्वान् समसते थे। कविराजा श्यामलदानजी ने जब ग्रपने "पृथ्वीराज-चरित्र" ग्रंथ मे "पृथ्वीराजरासो" को जाली ठहराया था तब इन्होंने "रासो संरत्ता" लिखकर उसको ग्रसल सिद्ध करने का प्रयत किया था।

पंडित भीमसेन शर्मी—ये पहले स्वामी दयानंदनी के दहने हाथ थे। संवत् १६४० त्रीर १६४२ के बीच इन्होंने धर्म-संबंधी कई पुस्तकें हिंदी मे लिखीं और कई संस्कृत ग्रंथों के हिंदी भाष्य भी निकाले। इन्होंने "आर्य-सिद्धांत" नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था । भाषा के संबंध में इनका विलच्च मत था। "संस्कृत भाषा की ग्रद्भुत शक्ति" नाम का एक लेख लिखकर इन्होंने ग्ररबी फारसी शब्दों को भी संस्कृत वना डालने की राय वड़े जोर शोर से दी थी—जैसे दुश्मन को "दुःश्मन", सिफारिश को "वंप्राशिष", चश्मा को "चच्मा", शिकायत को "शिचायृत" इत्यादि।

काशीनाथ खत्री—इनका जन्म संवत् १६०६ मे त्रागरे के माईयान महल्ले मे त्रीर परलोकवास सिरसा (जिला इलाहाबाद) मे जहाँ ये पहले त्राध्यापक रह चुके थे त्रीर त्रांतिम दिनो में त्राकर बस गए थे, सं० १६४८ (६ जनवरी १८६१) मे हुत्रा। कुछ दिन गवर्नमेट वर्नाक्यूलर रिपोर्टर का काम करके पीछे ये लाट सहव के दफ्तर के पुस्तकाध्यत्त नियुक्त हो गए थे। ये मातृमाषा के सच्चे सेवक थे। नीति, कर्तव्यपालन, स्वदेशहित ऐसे विषयो पर ही लेख त्रीर पुस्तके लिखने की त्रीर इनकी रुचि थी। शुद्ध साहित्य कोटि मे त्रानेवाली रचनाएँ इनकी बहुत कम हैं। ये तीन पुस्तके उल्लेख-योग्य हैं—(१) ग्राम-पाठशाला त्रीर निकृष्ट नौकरी नाटक, (२) तीन ऐतिहासिक (१) रूपक त्रीर (३) बाल-विधवा संताप नाटक।

तीन ऐतिहासिक रूपकों मे पहला तो है 'सिंधुरेश की राजकुमारियाँ' जो सिंध मे ग्रारंबो की चढ़ाईवाली घटना लेकर लिखा गया, दूसरा है 'ग्रुजोर की रानी'' जिसमे भूपाल के मुसलमानी राज्य के संस्थापक द्वारा पराजित गुजोर के हिंदू राजा की विधवा रानी का दृत्त है, तीसरा है 'लव जी का स्वप्न' जो रघुवंश की एक कथा के ग्राधार पर है।

काशीनाथ खत्री वास्तव में एक अत्यंत अभ्यस्त अनुवादक थे। इन्होंने कई अँगरेजी पुस्तकों, लेखों और न्याख्यानो के अनुवाद प्रस्तुत किए, जैसे—शेक्षिपयर के मनोहर नाटकों के आख्यानो (लेब कत) का अनुवाद; नित्युपदेश (ब्लैकी के Self Culture का अनुवाद); इंडियन नेशनल कांग्रेस ( खूम के व्याख्यान का अनुवाद ); देश की दिरद्रता और अँगरेजी राजनीति ( दादाभाई नौरोजी के व्याख्यान का अनुवाद ); भारत त्रिकालिक दशा कर्नल अलकाट के व्याख्यान का अनुवाद ) इत्यादि । अनुवादों के आतिरिक्त इन्होंने 'भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र', 'यूरोपियन धर्मशीला स्त्रियों के चरित्र', 'मातृभाषा की उन्नति किस विधि करना योग्य है' इत्यादि अनेक छोटी छोटी पुस्तके और लेख, लिखे।

राधाकुष्णदास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फ़फ़ेरे भाई थे। इनका जन्म सं० १६२२ श्रौर मृत्यु सं० १६६४ मे हुई। इन्होने भारतेंदु का श्रधूरा छोड़ा हुश्रा नाटक 'सती प्रताप' पूरा किया था। इन्होंने पहले पहल 'दुःखिनी बाला' \$0°

हिंदी-साहित्य का इतिहास

1 8/4/1/4 8 41

神神雅

देवा हे हती में पहार

: 横鹬柳川

भू हर्देशे ! तुमन

गरी, गिम सिंह होते

सम्माषा भूगुर्वा के

विस्रोविं। ची

श्री माग श्री जारे

前板

भेड़ी वह हिं

FFIG<sup>11</sup>

YIK.

所

रेश

\$\frac{1}{2}

नामक एक छोटा सा रूपक लिखा था जो 'हरिश्चंद्र-चंद्रिका ग्रोर 'मोहन चंद्रिकां में प्रकाशित हुत्रां था। इसमे जन्मपत्री-मिलान, बालविवाह, अपव्यय

ग्रादि कुरीतियो का दुष्परिणाम दिखाया गया है। इनका दूसरा नाटक है 4महारानी पद्मावती अथवा मेवाड कमिलनी वित्ती वित्तीड पर

अलाउदीन की चढ़ाई के समय की पद्मिनी-वाली घटना को लेकर हुई है।

इनका सबसे उत्कृष्ट ग्रीर बड़ा नाटक 'महाराणा प्रताप' (या राजस्थान केसरी)

है जो सं० १६५४ में समाप्त हुआ था। यह नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुआ भारतीय प्रथा के ग्रानुसार इसके सब पात्र भी ग्रादर्श के साँचों में ढले श्रीर इसका श्रमिनय कई बार कई जगह हुआ।

हुए हैं। कथोपकथन यद्यपि चमत्कारपूर्ण नहीं, पर पात्र और अवसर के सर्वथा उपयुक्त हैं; उनमे कहीं कही क्रोंज भी पूरा है। वस्तु-योजना बहुत ही व्यवस्थित है। इस नाटक मे अकबर का हिंदुओं के प्रति सद्भाव उसकी कूटनीति के रूप मे प्रदर्शित है। यह बात चाहे कुछ लोगो को पसंद न हो।

नाटकों के ग्रातिरिक्त इन्होने 'निस्सहाय हिंदू' नामक एक छोटा सा उपन्यास भी लिखा था। बॅगला के कई उपन्यासी के अनुवाद इन्होंने किए

हूं \_ जैसे, स्वर्णलता, मरता क्या न करता।

कार्तिकप्रसाद खत्री—(जन्म सं०१६०८, मृत्यु १६६१)। ये त्रासाम, बंगाल ग्रादि कई स्थानों में रहे। हिंदी का ग्रेम इनमें इतना ग्राधिक था कि २० वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने कलकते से हिंदी की पत्र-पत्रिकाएँ निकालने का उद्योग किया था। "रेल का विकट खेल" नाम का एक नाटक १५ ग्राप्रैल सन् १८७४ ई० की संख्या से 'हरिश्चंद्र मैगजीन' में छपने लगा था, पर पूरा

न हुग्रा। 'इला', 'प्रमीला', 'जया', 'मधुमालती' इत्यादि ग्रनेक बंगला उपन्यासों के इनके किए हुए अनुवाद कांशी के 'भारत जीवन' प्रेस से निकले ।

फ्रेडरिक पिन्कार का उल्लेख पहले हो चुका है और यह कहा जा चुका है कि वे हॅगलैंड में के के हिंदी में लेख और पुस्तक लिखते और हिंदी लेखकों के साथ पत्रव्यवहार भी हिंदी में ही करते थे। उन्होंने दो पुस्तकें हिंदी में लिखी हैं—

१ बालदीपक ४-मार्ग (नांगरी श्रीर कैथी श्रे ख्रेंचें) २ विक्टोरिया चरित्र । ये दोनों पुस्तकें खड्गविलास प्रेस, बॉकीपुर मे छ्रेपी थी । 'बालदीपक' बिहार के स्कूलों मे पढ़ाई जाती थी। उसके एक पाठ का कुछ श्रश भाषा के नमून के लिये दिया जाता है—

"हैं लड़को ! तुमंको चाहिए कि श्रपनी पोथी को बहुत सँभाल 'कर रेनलो । मैली न होने पाने, बिगड़े नहीं और जब उसे खोलो चौकसाई से खोलो कि उसका पंजा श्राँगुली के तले दबकर फट न जाने ।"

'विक्टोरिया-चरित्र' १३६ पृष्ठों की पुस्तक है। इसकी भाषा उनके पत्रो की भाषा की त्र्रपेत्ता त्र्राधिक पुहावरेदार है।

उनके विचार उनके लंबे लबे पत्रों में मिलते हैं। बाबू कार्त्तिकप्रसाद खत्री को स॰ १६४३ के लगभग ऋपने एक पत्र में वे लिखते हैं—

"ग्रापका सुंखद पत्र मुक्तेको सिला श्रीर उससे मुक्तको परम श्रानंद हुआ। श्रापकी समक्त में हिंदी भाषा का श्रचित होना उत्तर-पश्चिम-वासियों के लिये सबसे भारी बात है। मैं भी संपूर्ण रूप से जानता हूँ कि जब तक किसी देग में निज भाषा श्रीर श्रक्षर सरकारी श्रीर व्यवहार संबंधी कामो में नहीं प्रवृत्त होते हैं तब तक उस देश का परम सौभाग्य हो नहीं सकता। इसिलये मैने वार वार हिंदी भाषा के श्रचित करने का उद्योग किया है।

देखो, ग्रस्सी वरस हुए बंगाली भाषा निरी ग्रापश्रश भाषा थी। पहले पहल थोडी थोड़ी संस्कृत बातें उसमें मिली थीं। परंतु ग्रब क्रम करके सँवारने से निपट ग्रन्छी भाषा हो गई। इसी तरह चाहिए कि इन दिनो में पडित लोग हिदी भाषा में थोडी थोडी संस्कृत बातें मिलावे। इस पर भी स्मरण कीर्जिए कि उत्तर-पश्चिम में हजार वरस तक फारसी बोलनेवाले लोग राज करते थे। इसी कारण उस देश के लोग बहुत फारसी बातों को जानते हैं। उन फारसी बातों को भाषा से निकाल देने का उद्योग मुर्खता का काम है।"

हिंदुस्तानी पुलिसं की 'करत्ती को सुनकर जापने बा० कांतिकप्रसाद को लिखा था-

"कुछ दिन हुंए कि मेरे एक हिंदुस्तानी दोस्त ने हिंदुस्तान के पुलिस के

जुलम की ऐसी तस्वीर खेंची कि मैं हैरान हो गया। मैंने एक चिट्ठी लाहौर नगर के 'ट्रीब्यून' नामी समाचार पत्र को लिखी। उस चिट्ठी के छुपते ही मेरे पास बहुत से लोगों ने चिट्ठियाँ भेजीं जिनसे प्रकाशित हुन्ना कि पुलिस का जुलम उससे भी ज्यादा है, जितना मैंने सुना था। त्रब मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि जब तक हिंदुस्तान की पुलिस वैसी ही न हो जावे जैसे कि हमारे इँगलिस्तान में है, मैं इस बात का पीछा न छोडूँगा।"

भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक चिट्ठी पिन्काट साहब ने वनभाषा पद्य मे लिखी थी जो नीचे दी जाती है—

"वैस-बंस-अवतंस, श्रीवान् हरिचंद जू। छीर नीर कलहंस, दुक उत्तर लिखि देव मोहिं॥

पर उपकार में उदार अवनी में एक, भाषत अनेक यह राजा हरिचंद है। विभव बढ़ाई वपु वस्न बिलास लिख कहत यहाँ के लोग बाबू हरिचंद है। चंद वैसो अमिय अनंदकर आरत को कहत कविंद यह भारत को चंद है। कैसे अब देखें, को बतावे, कहाँ पावे ? हाय, कैसे वहाँ आवें, हम कोई मित्रमंद हैं।

श्रीयुत सकल-कविंद-कुल-नुत वाबू हरिचंद। भारत-हृदय-सतार-नभ उदय रहो जनु चंद॥"

#### प्रचार-कार्य

भारतेदु के समय से साहित्य-निर्माण का कार्य तो धूम-धाम से चल पड़ा पर उस साहित्य के सम्यक् प्रचार मे कई प्रकार की बाधाएँ थीं। अदालतों की भाषा बहुत पहले से उर्दू चली आ रही थी इससे अधिकतर बालकों को अंभेजी के साथ या अकेले उर्दू की ही शिक्ता दी जाती थी। शिक्ता का उद्देश्य अधिकतर सरकारी नौकरियों के योग्य बनाना ही समझा जाता रहा है। इससे चारों ओर उर्दू पढ़ें लिखें लोग ही दिखाई पड़ते थे। ऐसी अबस्था में साहित्य-निर्माण के साथ हिंदी के प्रचार का उद्योग भी बराबर चलता रहा। स्वयं बाबू हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा और नागरी अज्ञेरों की उपयोगिता समक्ताने के लिये बहुत से नगरों में व्याख्यान देने के लिये जाना पड़ता था। उन्होंने इस संबंध में कई पैंफलेट भी लिखे। हिंदी-प्रचार के लिए बलिया में बड़ी भारी सभा हुई थी जिसमें भारतेदु का बड़ा मार्मिक व्याख्यान हुआ था। वे जहाँ जाते अपना यह मूल मंत्र अवश्य सुनाते थे—

ि निज भाषा-उन्नति ; श्रहै, सब उन्नति की मूल । बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल ॥ '

इसी प्रकार पंडित प्रतापनारायण मिश्र भी, "हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान" का राग अलापते फिरते थे। कई स्थानों पर हिंदी-,प्रचार के लिये सभाएँ स्थापित हुई। बाबू तोताराम द्वारा स्थापित अलीगढ़ की "भाषासंबद्धिनी" सभा का उल्लेख हो चुका है। ऐसी ही एक सभा सन् १८८४ में "हिंदी-उद्धारिणी प्रतिनिधि मध्य-सभा" के नाम से, प्रयाग में प्रतिष्ठित हुई थी। सरकारी दफ्तरों में नागरों के प्रवेश के लिये बाबू हरिश्चंद्र ने कई बार उद्योग किया था। सफलता न प्राप्त होने पर भी इस प्रकार का उद्योग बराबर चलता रहा। जब लेखकों की दूसरी पीढ़ी तैयार हुई तब उसे अपनी बहुत कुछ शक्ति प्रचार के काम में भी लगानी पड़ी।

'भारतेदु के ग्रस्त होने के उपरांत ज्यो ज्यो हिंदी गद्य-साहित्य की वृद्धि होती गई त्यो त्यो प्रचार की ग्रावश्यकता भी अधिक दिखाई पड़ती गई। श्रदालती भाषा उर्दू होने से नवशिचितो की श्रिधिक संख्या उर्दू पहनेवाली की थी, जिससे हिंदी-पुस्तको के प्रकाशन का उत्साहब ढ़ने नहीं पाता था। इस साहित्य संकट के अतिरिक्त नागरी का प्रवेश सरकारी दफ्तरों में न होने से जनता का घोर संकट भी सामने था। ख्रतः संवत् १६५० मे कई उत्साही छात्रो के उद्योग से, जिनमें बाबू श्यामसुंदरदास, पिडत रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिवकुमारसिंह मुख्य थे, काशी-नागरी-प्रचारिगी सभा की स्थापना हुई। सच पूछिए तो इस सभा की सारी समृद्धि श्रीर कीर्त्ति बाबू श्यामसुंद्रदासजी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। वे ही आदि से अंत तक इसके प्राण-स्वरूप स्थित होकर बरावर इसे अनेक बड़े उद्योगों में तत्पर करते रहे। इसके प्रथम सभापति भारतेदुनी के फ़ुफेरे भाई बाबू राधाकुब्ल्दास हुए। इसके सहायको में भारतेंदु के सहयोगियों में से कई सजन थे, जैसे-रायबहादुर पिंडत लच्मीशकर मिश्र, एम्० ए०, खङ्गविलास प्रेस के स्वामी बाबू रामदीन-सिंह, 'भारत जीवन' के अध्यक्त बाबू रामकृष्ण वर्मा, बाबू गदाघरितह, बाबू कार्त्तिकप्रसाद खत्री इत्यादि । इस सभा के उद्देश्य दो हुए—नागरी श्रद्धारो का प्रचार श्रौर हिदी-साहित्य की समृद्धि ।

उक्त दो उद्देशों में से यद्यिप प्रथम का प्रतियत्त संबंध हिंदी-साहित्य के इतिहास से नहीं जान 'पड़ता। पर परोक्त संबंध अवश्य है। पहिले कह आए हैं कि सरकारी दफ्तरों आदि में नागरी का प्रवेश न होने से नविशक्तिों में हिंदी पढ़नेवालों की पर्याप्त संख्या नहीं थी। इससे नूतन साहित्य के निर्माण और प्रकाशन में पूरा उत्साह नहीं बना रहने पाता था। पुस्तकों का प्रचार होते न देख प्रकाशक भी हतोत्साह हो जाते थे और लेखक भी। ऐसी परिस्थित में नागरीप्रचार के आंशेलन का साहित्य की वृद्धि के साथ भी संबंध मान हम संत्तेप में उसका उल्लेख कर देना आवश्यक समकते हैं।

्बानू हरिश्चंद्र किस प्रकार नागरी श्रौर हिंदी के संबंध मे श्रपनी चंद्रिका में लेख छाना करते श्रौर जगह जगह घूमकर वक्तृता दिया करते थे, यह हम पहले कह श्राए हैं। वे जन बिलया के हिंदी-प्रेमी कलक्टर के निमंत्रण पर वहाँ गए थे तब कई दिनों तक बड़ी घूम रही। हिंदी भाषा श्रौर नागरी श्रक्तरों की उपयोगिता पर उनका बहुत श्रच्छा व्याख्यान तो हुश्रा ही था, साथ ही 'सत्यहरिश्चंद्र', 'श्रंधेरनगरी' श्रौर 'देवाक्तरचरित्र' के श्रमिनय भी हुए थे। "देवाक्तरचरित्र" पंडित रविदत्त शुक्त का लिखा हुश्रा एक प्रहसन था जिसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए थे।

मारतेदु के ग्रस्त होने के कुछ पहले ही नागरी-प्रचार का फंडा पिडत गौरीदत्तजी ने उठाया। ये मेरठ के रहनेवाले सारस्वत ब्राह्मण थें ग्रौर प्रदर्शित करते थे। ग्रपनी धुन के ऐसे पक्के थे कि चालीस वर्ष की ग्रवस्था हो जाने पर इन्होंने ग्रपनी सारी जायदाद नागरी-प्रचार के लिये लिखकर रजिस्टरी करा दी ग्रौर ग्राप संन्यासी होकर 'नागरी-प्रचार' का फंडा हाथ में लिए चारों ग्रोर घूमने लगे। इनके व्याख्यानों के प्रभाव से न जाने कितने देवनागरी-स्कूल मेरठ के ग्रास पास खुले। शिक्ता-संबंधिनी कई पुस्तकें भी इन्होंने लिखीं। प्रसिद्ध 'गौरी-नागरी-कोश' इन्हों का है। जहाँ कहीं कोई मेला तमाशा होता वहाँ पंडित गौरीदत्तजी लड़कों को खासी भीड़ पीछे लगाए नागरी का फंडा हाथ में लिए दिखाई देते थे। मिलने पर 'प्रणाम', 'जयराम' ग्रादि के स्थान पर लोग इनसे ''जय नागरी की'' कहा करते थे। इन्होंने संवत् १६५१ में दफ्तरों में नागरी जारी करने के लिये एक मेमोरियल भी मेजा था।

नागरी प्रचारिणी सभा अपनी स्थापना के कुछ ही दिनों पीछे दबाई नागरी के उद्धार के उद्योग में लग गई। संवत् १६५२ में जब इस प्रदेश के छोटे लाट सर एटनी (पीछे लाई) मैकडानल काशी में आए तब सभा ने एक आवेदन-पत्र उनको दिया और सरकारी दफ्तरों से नागरी को दूर रखने से जनता को जो कठिनाइयाँ हो रही थीं और शिचा के सम्यक् प्रचार में जो बाधाएँ पड़ रही थीं, उन्हें सामने रखा। जब उन्होंने इस विषय पर पूरा विचार करने का वचन दिया तब से बराबर सभा ज्याख्यानो । और परचों द्वारा जनता के उत्साह को जामत करती रही। न जाने कितने स्थानो पर डेपुटेशन भेजे गए और हिंदी भाषा और नागरी अच्छों की अपयोगिता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। मिन्न मिन्न नगरों में सभा की शाखाएँ स्थापित हुई। संवत् १६५५ में एक बड़ा प्रभावशाली डेपुटेशन—जिसमें अयोध्या-नरेश महाराज प्रतापनारायण-सिंह, मॉडा के राजा रामप्रसादसिंह, आवागढ़ के राजा बलवंतसिंह, डाक्टर धरुरलाल और पिडत मदनमोहन मालवीय ऐसे मान्य और प्रतिष्ठित लोग थे —लाट साहव से मिला और नागरी का मेमोरियल अपित किया।

उक्त मेमोरियल की सफलता के लिये कितना भीषण उद्योग प्रांत भर में किया गया था, यह बहुत् लोगों को स्मरण होगा। सभा की ओर से न जाने कितने सजन सब नगरों में जनता के हस्ताज्ञर लेने के लिये भेजे गए जिन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समका। इस आंदोलन के प्रधान नायक देशपूज्य श्रीमान् पडित मदनमोहन मालवीयजी थे। उन्होंने "अदालती लिपि और प्राइमरो शिज्ञा" नाम की एक बड़ी अँगरेजी पुस्तक, जिसमे नागरी को दूर रखने के दुष्परिणामों को बड़ी ही विस्तृत और अनुसधान-पूर्ण मोमास थो, लिखकर प्रकाशित की। अंत में संवत् १६५७ में भारतेंदु के समय से ही चले आते हुए उस उद्योग का फल प्रकट हुआ और क्रचहरियों में नागरी के प्रवेश की घोषणा प्रकाशित हुई।

सभा के साहित्यिक आयोजनों के भीतर हम बराबर हिंदी-प्रेमियो की सामान्य आकाद्याओं और प्रश्नियों का परिचय पाते चले आ रहे हैं। पहले ही वर्ष "नागरीदास का जीवनचरित्र" नामक जो लेख पढ़ा गया वह कवियों के विषय में बढ़ती हुई लोकजिज्ञासा का पता देता है। हिंदी के पुराने

किवियों का कुछ इतिवृत्त-संग्रह पहले पहल संवत् १८६ मे गासी द तासी ने अपने "हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास" मे किया, फिर सर्व १६४० मे ठाकुर शिवसिंह सेगर ने श्रपने "शिवसिंह सरोज" में किया। उसके पीछे प्रसिद्ध भाषावेत्ता डाक्टर (पीछे सर ) प्रियर्धन ने संवत् १९४६ में Modern Vernacular Literature of Northern Hindustan प्रकाशित किया। कवियो का चृत्त भी साहित्य का एक ग्रांग है। ग्रातः सभा ने त्रागे चलकर हिंदी पुस्तकों की खोज का काम भी त्रपने हाथ में लिया जिससे बहुत से गुप्त और अपकाशित रहों के मिलने की पूरी आशा के साथ साथ कवियों का बहुत कुछ वृत्तांत प्रकट होने की भी पूरी संभावना थी। संवत् १९५६ मे सभा को गवमेंट से ४००) वार्षिक सहायता इस काम के लिये शाप्त हुई ग्रीर खोज धूमधाम से त्रारंभ हुई। यह वार्षिक सहायता ज्यो ज्यों बढ़ती गई, •त्यो त्यों काम भी ऋषिक विस्तृत रूप मे होता गया। इसी खोज का फल है कि त्राज कई सौ ऐसे कवियो की कृतियों का परिचय हमें प्राप्त है जिनका पहले पता न था। कुछ कवियों के संबंध में बहुत सी वातो की नई जानकारी भी हुई। सभा की "प्रथमाला" में कई पुराने कवियों के ग्रन्छे ग्रन्छे श्राप्रकाशित ग्रंथ छपे। सारांश यह कि इस लोज के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की खासी सामग्री उपस्थित हुई जिसकी सहायता से दो एक श्रन्छे कविवृत्त संग्रह भी हिंदी में निकले।

हिंदी भाषा के द्वारा ही सब प्रकार के वैज्ञानिक विषयों की शिचा की व्यवस्था का विचार भी लोगों के चित्त में अब उठ रहा था। पर वड़ी भारी कठिनता पारिभाषिक शब्दों के संबंध में थी। इससे अनेक विद्वानों के सहयोग और परामर्श से संवत् १६६३ में सभा ने "वैज्ञानिक कोश" प्रकाशित किया। भिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखाकर प्रकाशित करने का काम तो तब से अब तक बराबर चल ही रहा है। स्थापना के तीन वर्ष पीछे सभा ने अपनी पित्रका (ना० प्र० पित्रका) निकाली जिसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक सब प्रकार के लेख आरंभ ही से निकलने लगे थे और जो आज भी साहित्य से संबंध रखनेवाले अनुसंधान और पर्यालोचन का उद्देश्य रखकर चल रही है। 'छत्रप्रकाश', 'सुजानचरित्र', 'जंगनामा', 'प्रथ्वीराज राहों'

'परमाल रासो' त्रादि पुराने ऐतिहासिक कान्यों को प्रकाशित करने के त्रातिरिक्त तुलसी, जायसी, भूषण, देव ऐसे प्रसिद्ध कवियों की प्रथावित्यों के भी बहुत सुंदर संस्करण सभा ने निकाले हैं। "मनोरंजन पुस्तक-माला" मे ५० से ऊपर भिन्न भिन्न विषयों पर उपयोगी पुस्तके निकल चुकी हैं। हिंदी का सब से बड़ा त्रीर प्रामाणिक न्याकरण तथा कोश (हिंदी शब्दसागर) इस सभा के चिरस्थायी कार्यों मे गिने जायंगे।

इस सभा ने अपने ३५ वर्ष के जीवन मे हिदी-साहित्य के "वर्तमान काल" की तीनों अवस्थाएँ देखी हैं। जिस समय यह स्थापित हुई थी उस समय भारतेंद्र द्वारा प्रवित्तत प्रथम उत्थान की ही परपरा चली आ रही थी। वह प्रचार काल था। नागरी अवरों और हिंदी साहित्य के प्रचार के मार्ग मे बड़ी बाघाएँ थी। 'नागरीप्रचारिग्गी पित्रकां' की प्रारंभिक सख्याओं को यदि हम निकाल कर देखे तो उनमे अनेक विषयों के लेखों के अतिरिक्त कहीं कहीं ऐसी कविताएँ भी मिल जायंगी जैसी अीयुत महावीरप्रसाद दिवेदी की "नागरी तेरी यह दशा।"

न्तन हिंदी-साहित्य का वह प्रथम उत्थान कैसा हॅसता खेलता सामने आया था, भारतेद्व के सहयोगी लेखकों का वह मडल किस जोश लौर जिदः-दिली के साथ और कैसी चहल पहल के बीच अपना काम कर कर गया, इसका उल्लेख हो चुका है। सभा की स्थापना के पीछे घर सभालने की चिता और व्यम्रता के से कुछ चिन्ह हिंदी-सेवक-मंडल के बीच दिखाई पड़ने लगे थे। भारतेदु जी के सहयोगी अपने दरें पर कुछ न कुछ लिखते तो जा रहे थे, पर उनमे वह तत्परता और वह उत्साह नहीं रह गया था। बाबू हरिश्चंद्र के गोलोकवास के कुछ आगे पीछे जिन लोगों ने साहित्य-सेवा प्रहण की थी वे ही अब प्रौढ़ता प्राप्त करके काल की गति परखते हुए अपने कार्य मे तत्पर दिखाई देते थे। उनके अतिरिक्त कुछ नए लोग भी मैदान मे धीरे धीरे उतर रहे थे। यह नवीन हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान था जिसके आरंभ मे 'सरस्वती' पित्रका के दर्शन हुए।

१ संबत् १९८५ तक (

# प्रकरण ३

## गद्य-साहित्य का प्रसार

द्वितीय उत्थान

१९५०—१९५५

# सामान्य परिचय

इस उत्थान का ग्रारंभ हम संवत् १९५० से मान सकते हैं। कुछ ऐसी चिंतात्रों त्रौर त्राकांचात्रों का त्रामास पाते हैं जिनका समय भार-तेंदु के सामने नहीं त्राया था । भारतेंदु-मंडल मनोरंजक साहित्य निर्माण द्वारा हिंदी-गद्य-साहित्य की स्वतंत्र सत्ता का भाव ही प्रतिष्ठित करने मे अधिकतर लगा रहा। ग्राव यह भाव पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था ग्रीर शिचित समाज को ग्रपने इस नए गद्य साहित्य का बहुत कुछ परिचय भी हो गया था। प्रथम उत्थान के भीतर बहुत बड़ी शिकायत यह रहा करती थी कि ग्रॅगरेजी की ऊँची शिचा पाए हुए बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हिंदी-छाहित्य के नूतन निर्माण मे योग नहीं देते ग्रीर ग्रपनी मातृभाषा से उदासीन रहते हैं। द्वितीय उत्थान मे यह शिकायत बहुत कुछ कम हुई। उच्च शिचा-प्राप्त लोग घीरे घीरे ग्राने लगे— पर अधिकतर यह कहते हुए कि "मुक्ते तो हिंदी आती नहीं"। इधर से जवाव मिलता था ''तो क्या हुआ ? ग्रा न नायगी। कुछ काम तो ग्रुरू कीनिए।" ग्रतः बहुत से लोगो ने हिंदी ग्राने के पहले ही काम ग्रुरू कर दिया। उनकी भापा में जो दोष रहते थे, वे उनकी खातिर से दर गुजर कर दिए जाते थे। जब वे कुछ काम कर चुकते थे—दो चार चीजे लिख चुकते थे—तब तो पूरे लेखक हो जाते थे। फिर उन्हें हिंदी ग्राने न ग्राने की परवा क्यों होने लगी ?

इस काल-खंड के बीच हिंदी लेखकों की तारीफ मे प्रायः यही कहा-सुना जाता रहा कि ये संस्कृत बहुत ग्राच्छी जानते हैं, वे ग्रारबी-फारसी के पूरे विद्वान हैं, ये ग्रांगरेजी के ग्राच्छे पड़ित हैं। यह कहने की ग्रावश्यकता नहीं समभी है, ये ग्रंगरेजी के ग्राच्छे पड़ित हैं। यह कहने की ग्रावश्यकता नहीं समभी थी कि ये हिंदी बहुत ग्राच्छी जानते हैं। यह मालूम ही नहीं होता था कि

हिंदी भी कोई जानने की चोज है। परियाम यह हुआ कि बहुत से हिंदी के प्रौढ और अच्छे लेखक भी अपने लेखों में फारसीदानी, ऑगरेजीदानी, संस्कृत दानी, आदि का कुछ प्रमाण देना जरूरी समक्तने लगे।

भाषा बिगड़ने का एक श्रीर सामान दूसरी स्त्रीर खड़ा हो गया था। हिंदी के पाठको का श्रव वैसा स्त्रकाल नही था—विशेषतः उपन्यास पढ़नेवालो का । बंगला उपन्यासों के स्त्रनुवाद धड़ाधड़ निकलने लगे थे। बहुत से लोग हिंदी लिखना सीखने के लिये केवल संस्कृत शब्दो की जानकारी ही स्त्रावश्यक समक्तते थे जो बंगला की पुस्तको से प्राप्त हो जाती थी। यह जानकारी थोड़ी बहुत होते ही वे बंगला से स्त्रनुवाद भी कर लेते थे स्त्रीर हिंदी के लेख भी लिखने लगते थे। स्त्रतः एक स्त्रोर तो स्त्रंगरेजीदानों की स्त्रोर से "स्वार्थ लेना", "जीवन होड़" "कि का सदेश", "हिष्टिकीय" स्त्रादि स्त्राने लगे; दूसरी स्त्रोर वंगमाषा-श्रित लोगों की स्त्रोर से 'सिहरना', 'कॉदना', 'वसंत रोग' स्त्रादि । इतना स्त्रवश्य था क्रि पिछले केंड़े के लोगों की लिखावट उतनी स्त्रजनवी नहीं लगती थी जितनी पहले केंडेवालों की। बंगमाषा फिर भी स्त्रजनवी नहीं लगती थी जितनी पहले केंडेवालों की। बंगमाषा फिर भी स्त्रजनवी नहीं लगती थी मिलती खलती माषा थी। उसके स्त्रभ्यास से प्रसंग या स्थल के स्त्रनुरूप बहुत ही सुदर स्त्रौर उपयुक्त संस्कृत शब्द मिलते थे। स्तरः वगमाषा की स्रोर जो सुकाव रहा उसके प्रमाव से बहुत ही परिमार्जित स्त्रौर संदूर संस्कृत पदिवन्यास की पर्परा हिंदी मे स्त्राई, यह स्वीकार करना पड़ता है।

पर "श्रॅगरेजी मे विचार करनेवाले" जब श्रापटे का श्रॅगरेजी सस्कृत कोश लेकर श्रपने विचारों का शाब्दिक श्रनुवाद करने बैठते थे तब तो हिंदी बेचारी कोमों दूर जा खडी होती थी। वे हिंदी श्रोर संस्कृत के शब्द मर लिखते थे, हिंदी माषा नहीं लिखते थे। उनके बहुत से वाक्यों का तात्पर्य श्रॅगरेजी मापा की भावभंगी से परिचित लोग ही समक्त सकते थे, केवल हिंदी या सस्कृत जाननेवाले नहीं।

यह पहले कहा जा चुका है कि भारतेंदुजी श्रीर उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर श्रुच्छी तरह जमी नहीं थी। वे "इच्छा किया", "श्राशा किया" ऐसे प्रयोग भी कर जाते थे श्रीर वाक्यविन्यास की सफाई पर भी उतना ध्यान नहीं रखते थे। पर उनकी भाषा हिंदी हो होती थी,

मुहावरे के खिलाफ प्रायः नहीं जाती थीं। पर द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत दिनों तक व्याकरण की शिथिलता और माषा की रूपहानि दोनों साथ साथ दिखाई पड़ती रहीं। व्याकरण के व्यतिक्रम और माषा की ग्रास्थरता पर तो थोड़े ही दिनों में कोपहिए पड़ी, पर मापा की रूपहानि की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया। पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ और उसके लिये हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदीजी ही थे। 'सरस्वती' के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियाँ दिखा-दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे'। गद्य की भाषा पर द्विवेदीजी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिये शुद्धता आवश्यक समक्ती जायगी तब तक बना रहेगा।

व्याकरण की त्रोर इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ दिनों व्याकरण-संबंधिनी बातो की चर्चा भी पत्रों में श्रव्छी चली विभक्तियाँ शब्दों से मिलाकर लिखी जानी चाहिएँ या श्रलग, इसी प्रश्न को लेकर कुछ काल तक खंडन-मंडन के लेख जोर-शोर से निकले। इस श्रांदोलन के नायक हुए थे—पंडित गोविंद-नागयणजी मिश्र, जिन्होंने ''विभक्ति-विचार'' नाम की एक छोटी सी पुस्तक द्वारा हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियाँ बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी थी।

इस द्वितीय उत्थान में जैसे अधिक प्रकार के विषय लेखकों की विस्तृत हिए के भीतर आए वैसे ही शैली की अनेकरूपता का अधिक विकास भी हुआ। ऐसे लेखकों की संख्या कुछ बढ़ी जिनकी शैली में कुछ उनकी निज की विशिष्टता रहती थी, जिनकी लिखाबर को परख कर लोग कह सकते थे कि यह उन्हीं की है। साथ ही वाक्य विन्यास में अधिक सफाई और व्यवस्था आई। विराम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग होने लगा। अगरेजी आदि अन्य समुकत माषाओं की उच्च विचारधारा से परिचित्त और अपनी भाषा पर भी यथेष्ट

श्रीधकार रखनेवाले कुछ लेखकों की कृपा से हिंदी की श्रयोंद्धाटिनी शिक्त की श्रव्छी वृद्धि श्रीर श्रिभव्यजन-प्रणाली का भी श्रव्छा प्रसार हुन्ना। सघन श्रीर गुकित विचारसूत्रों की व्यक्त करनेवाली तथा सद्दम श्रीर गूढ़ भावों को मलकानेवाली भाषा हिंदी-साहित्य को कुछ कुछ प्राप्त होने लगी। उसी के श्रमु हप हमारे साहित्य का डौल भी बहुत कुछ ऊँचा हुन्ना। बँगला के उत्कृष्ट सामाजिक, पारिवारिक श्रीर ऐतिहासिक उपन्यासों के लगातार श्राते रहने से चिच परिष्कृत होती रही, जिससे कुछ दिनों की तिलस्म ऐयारी श्रीर जाससी के उपरांत उच्च कोटि के सच्चे साहित्यक उपन्यासों की मौलिक रचना का दिन भी ईश्वर ने दिखाया।

नाटक के चेत्र मे वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ी । बाबू राधाकृष्णदास के "महाराणा प्रताप" ( या राजस्थान केसरी ) की कुछ दिन धूम रही श्रौर उसका ग्रामिनय भी बहुत बार हुन्ना। राय देवीप्रसादनी पूर्ण ने "चद्रकला भानुकुमार" नामक एक बृहुत बड़े डीलडील का नाटक लिखा, पर वह साहित्य के विविध अगो से पूर्ण होने पर भी वस्तु-वैचित्र्य के अभाव तथा भाषणो की कृत्रिमता ब्रादि के कारण उतना प्रसिद्ध न हो संका । 'बँगला के नाटको के कुछ अनुवाद वाबू रामकृष्ण वर्मा के बाद भी होते रहे पर उतनी अधिकता से नहीं, नितनी श्रीधिकता से उंपन्यासो के । इससे नाटक की 'गति बहुत मेंद रही। हिदी-प्रेमियो के उत्साह से स्थापित प्रयाग ग्रौर काशी की नाटक-मंडलियो ( जैसे, भारतेंदु नाटक मंडली ) के लिये रगशाला के अनुकूल दो 'एक छोटे मोटे नाटक ग्रवश्य लिखे गए परं वे साहित्यिक प्रसिद्धि न पा सके। प्रयाग में पडित माधव शुक्लनी त्रौर काशी में पंडित दुगवेकरजी अपनी रचनात्रों त्रौर श्रन्ठे श्रिमनशे द्वारा बहुत दिनों तक दश्य काव्य की रुचि जगाये रहे। इसके उपरात बॅगला में श्री दिजेद्रलाल राय के नाटकों की धूम हुई स्त्रीर उनके श्रनुवाद हिंदी में धडार्घड़ हुए। इसी प्रकार रवीद्र वाबू के कुछ नाटक भी हिंदी रूप में लाए गए। द्वितीय उत्थान के ग्रांत में दृश्य-काव्य की ग्रायस्था यही रही।

निवंधों की ग्रोर यद्यपि बहुत कम ध्यान दिया गया ग्रीर उसकी परंपरा ऐसी न चली कि हम ५-७ उच्च कोटि के निवध-लेखकों को उसी प्रकार कट से छॉटकर बता सके जिस प्रकार ग्रॅगरेनी साहित्य मे बता दिए जाते हैं, फिर भी बीच बीच मे ग्रच्छे ग्रौर उच कोटि के निग्रंघ मासिक पत्रिकाग्रों में दिखाई पड़ते रहें। इस द्वितीय उत्थान से साहित्य के एक एक ग्रंग को लेकर जैसी विशिष्टता लेखकों में ग्रा जानी चाहिए थी वैसी विशिष्टता न ग्रा पाई। किसी विशय में ग्रपनी सबसे ग्रधिक शक्ति देख उसे ग्रपनाकर बैठने की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई दी। बहुत से लेखकों का यह हाल रहा कि कभी ग्रखवार-नवीसी करते, कभी उपन्यास लिखते, कभी नाटक में दखल देते, कभी किता की ग्रालोचना करने लगते ग्रौर कभी इतिहास ग्रौर पुरातत्त्व की बाते लेकर सामने ग्राते। ऐसी ग्रवस्था में भाषा की पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करनेवाले गूढ, गभीर निबंध-लेखक कहाँ से तैयार होते? फिर भी भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रदर्शित करनेवाले कई ग्रच्छे लेखक इस बीच बीच में बताए जा सकते हैं जिन्होंने लिखा तो कम है पर जो कुछ लिखा है वह महस्व का है।

समालोचना का ग्रारंभ यद्यपि भारते दु के जीवनकाल में ही कुछ न कुछ हो गया था पर उसका कुछ ग्रंधक वैभव इस द्वितीय उत्थान में ही दिखाई पड़ा। श्रीयुत पड़ित महावीर प्रसादजी द्विवेदी ने पहले पहल विस्तृत ग्रालोचना का रास्ता निकाला। फिर भिश्रग्रंधुग्रो ग्रौर पड़ित पद्मसिंह शर्मा ने ग्रपने ढंग पर कुछ पुराने कवियों के संगंध में विचार प्रकट किए। पर यह स्म प्रालोचना ग्राधिकतर अहिरंग बातो तक ही रही। भाषा के ग्रुण, दोष, रस, ग्रालंकार ग्रादि की समीचीनता, इन्हीं सब परंपरागृत विषयों तक पहुँची। स्थायी साहित्य में परिगृत्यित होनेवाली समालोचना जिसमें किसी किन की ग्रंतर्श्वत का सहम व्यवच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्त की विशेषताएँ दिखाई जाती है, वहुत ही कम दिखाई पड़ी।

साहित्यिक मूल्य रखनेवाले चार जीवनचरित महंदत्र के निकले पंडित मायवप्रसाद मिश्र की "विशुद्ध चरितावली" (स्वामी विशुद्धानंद का जीवन-चरित) तथा बाबू शिवनंदन सहाय लिखित "बाब् हरिश्चंद्र का जीवन-चरित", "गोस्वामी तुलसीदासजो का जीवनचरित" ग्रीर "चैतन्य महाप्रभु का जीवनचरित"। ्द्रितीय उत्थान के भीतर गद्य-साहित्य का निर्माण इतने प्रिमाण में ग्रौर इतने रूपों में हो गया कि हम उसका निरूपण कुछ विभाग करके कर सकते हैं। सुभीते के लिये हम चार विभाग करते हैं—नाटक, उपन्यास-कहानियाँ, निबंध ग्रौर समालोचना।

#### नारक 🦠

जैसा कि पहले कहा जा चुकां है, भारतेदु के पीछे नाटको की श्रोर प्रवृत्ति बहुत कम हो गई। नाम लेने योग्य श्रन्छे मौलिक नाटक बहुत दिनो तक दिखाई न पड़े। श्रनुवादों की परंपरा श्रलबत चलती रही।

वंगभाषा के ग्रनुवाद—वा॰ रामकृष्ण वर्मा द्वारा वीरनारी, कृष्णकुमारी ग्रीर पद्मावती नाटको के ग्रनुवाद का उल्लेख पहले हो चुका है। सं॰ १६५० के पीछे गहमर (जि॰ गाजीपुर) के वाबू गोपालराम ने 'वनवीर', 'बभुवाहन' 'देशदशा', 'विद्याविनोद' ग्रीर रवींद्र बाबू के 'चित्रागदा' का ग्रनुवाद किया।

दितीय उत्थान के श्रांतिम भाग में प० रूपनागयण पाडे ने गिरीश बाबू के 'पितिवता', चीरोदप्रसाद विद्या-विनोद के 'खानजहाँ', रवींद्र वाबू के 'श्राचला-यतन' तथा दिजेदलाल राय के 'उस पार', 'शाहजहाँ', 'दुर्गादास', 'ताराबाई' श्रादि कई नाटकों के श्रानुवाद प्रस्तुत किए। श्रानुवादों की भाषा श्राच्छी खासी हिंदी है श्रीर मूल के भावों को ठीक ठीक व्यक्त करती है। इन नाटकों के संबंध में यह समक्त रखना चाहिए कि इनमें बंगवासियों की श्रावेशशील प्रकृति का श्रारोप श्रानेक पत्रों में पाया जाता है जिससे बहुत से इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों के चोमपूर्ण लवे भाषण उनके श्रानुरूप नहीं जान पड़ते। प्राचीन ऐतिहासिक दृत्त लेकर लिखे हुए नाटकों में उस काल की संस्कृति श्रीर परिस्थित का सम्यक् श्राध्ययन नहीं प्रकट होता।

श्रॅगरेजी कें श्रनुवाद—जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ, एम० ए० ने संवत् १६५० के कुछ श्रागे पीछे, शेक्सपियर के इन तीन नाटकों के श्रनुवाद किए— रोमियो जुलियट ('प्रेमलीला' के नाम से), ऐज़ यू लाइक इट ग्रौर वेनिस का नैपारी। उपाध्याय नदरीनारायण चौधरी के छोटे माई पं० मथुराप्रसाद चौधरी ने सं० १६५० में 'मैकनेथ' का नहुत ग्रन्छा ग्रनुवाद 'साइसेंद्र साइस' के नाम से प्रकाशित किया। इसके उपरांत सं० १६६७ के लगमग 'हैमलेट' का एक ग्रनुवाद 'जयंत' के नाम से निकला जो वास्तव मे मराठी ग्रनुवाद का हिंदी ग्रनुवाद था।

संस्कृत के अनुवाद—संस्कृत के नाटको के अनुवाद के लिये राय बहादुर लाला सीताराम, बी० ए० सदा आदर के साथ स्मरण किए जायँगे। भारतेषु की मृत्यु से दो वर्ष पहले ही उन्होंने संस्कृत काव्यों के अनुवाद में लगा लगाया और सं० १६४० में मेघदूत का अनुवाद घनाच्चरी छंदों में प्रकाशित किया। इसके उपरांत वे बराबर किसी न किसी काव्य, नाटक का अनुवाद करते रहे। सं० १६४४ में उनका 'नागानंद' का अनुवाद निकला। फिर तो घीरे घीरे उन्होंने मृच्छकटिकं, महावीर-चरित, उत्तर-रामचरित, मालती-माधव, मालविकाशिमित्र का भी अनुवाद कर डाला। यद्यि पद्यभाग के अनुवाद में लाला साहब को वैसी सफलता नहीं हुई पर उनकी हिंदी बहुत सीधी सादी, सरल और आडंबर-शून्य है। संस्कृत का भाव उसमें इस ढंग से लाया गया है कि कहीं संस्कृतपन या जटिलता नहीं आने पाई है।

भारतेद्व के समय मे वे काशी के क्वींस-कालेज-स्कूल के सेकंड मास्टर थे। पीछे डिपटी कलक्टर हुए ग्रौर ग्रंत मे शांतिपूर्वक प्रयाग मे ग्रा रहे जहाँ २ जनवरी १९३७ को उनका साकेतवास हुग्रा।

संस्कृत के अनेक पुराण-ग्रंथों के अनुवादक, रामचरित-मानस, बिहारी सतसई के टीकाकार, सनातनधर्म के प्रसिद्ध व्याख्याता मुराटाबाद के पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र ने 'वेणी-संहार' और 'अभिज्ञान शकुंतला' के हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किए । संस्कृत की 'रत्नावली नाटिका' हरिश्रद्ध को बहुत पसंद थी और उसके कुछ ग्रंश का अनुवाद भी उन्होंने किया था, पर पूरा न कर सके थे। भारत-मित्र के प्रसिद्ध संपादक, हिंदी के बहुत ही सिद्ध-हस्त लेखक बाबू बालमुकुंद गुप्त ने उक्त नाटिका का पूरा अनुवाद अत्यंत सफलतापूर्वक किया।

संवत् १९७० मे पंडित सत्यनारायण कविरत ने भवभूति के 'उत्तर-राम-चिरत' का श्रौर पीछे 'मालतीमाधव' का श्रनुवाद किया। कविरत्नजी के ये दोनो श्रनुवाद बहुत ही सरस हुए जिनमे मूळ के भावो की रज्ञा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पद्य श्रधिकतर ब्रजमाषा के सवैयों में हैं जो पढ़ने में बहुत मधुर हैं। इन पद्यों में खटकनेवाली केवल देने बाते कहीं कहीं मिलती हैं। पहली बात तो यह है कि ब्रजमाषाधाहित्य में स्वीकृत शब्दों के श्रतिरिक्त वे कुछ स्थलो पर ऐसे शब्द लाए हैं जो एक भूमाग तक ही (चाहे वह ब्रजमंडल के श्रतर्गत ही क्यों न हो) परिमित है। शिष्ट साहित्य में व्रजमंडल के भीतर बोले जानेवाले सब शब्द नहीं ग्रहण किए गए हैं। ब्रजमाषा देश की सामान्य काव्यमाषा रही है। श्रतः काव्यों में उसके वे ही शब्द लिए गए हैं जो बहुत दूर तक बोले जाते हैं श्रीर थोड़े बहुत सब स्थानों में समक्त लिए जाते हैं। उदाहरण के लिये 'सिदौसी' शब्द लीजिए जो खास मथुरा-बृदावन में बोला जाता है, पर साहित्य में नहीं मिलता। दूसरी बात यह कि, कहीं कहीं श्लोकों का पूरा माव लाने के प्रयत्न में माषा दुरूह श्रीर श्रव्यविस्थत हो गई है।

मोलिक नाटकं — काशी-निवासी पंडित किशोरीलाल गोस्त्रामी ने प्रथम उत्थान के श्रंत मे दो नाटक लिखे थे — 'चौपट-चपेट' श्रौर 'मयक-मंजरी'। इनमे से प्रथम तो एक प्रहसन था जिसमें चिरत्रहीन श्रौर छलकपट से भरी स्त्रियो तथा लुच्चो लफंगो श्रादि के बीमत्स श्रौर श्रश्लील 'चित्र श्रिकत किए गए थे। दूसरा पाँच श्रंकों का नाटक था जो श्रंगार रस की दृष्टि से संवत्-१९४८ में लिखा गया था। यह भी साहित्य में कोई विशेष स्थान न प्राप्त कर सका श्रौर लोक-विस्मृत हो गया। हिंदी के विख्यात कृति पं० श्रयोध्यासिंह उपाध्याय की प्रवृत्ति इस द्वितीय उत्थान के श्रारंभ में, नाटक लिखने की श्रोर भी हुई थी श्रौर उन्होंने 'स्विमणी-परिण्य' श्रौर 'प्रद्युम्न-विजय व्यायोग' नाम के दो नाटक लिखे थे। ये दोनो नाटक उपाध्याय जी ने हाथ श्राजमाने के लिये लिखे थे। श्रागे उन्होंने इस श्रोर कोई प्रयत्न नहीं किया।

पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र ने संस्कृत नाटकों के अनुवाद के अतिरिक्त 'सीता-वनवास' नाम का एक नाटक भी लिखा या जिसुमे भवभूति के 'उत्तर-रामचरित' की कुछ क्रालक थी। उनके भाई पंडित बलदेवप्रसाद मिश्र ने

तीन ग्रन्छे रूपक लिखें। 'प्रमास-मिलन' व्रज के नंद, यशोदा; गोप-गोपियों ग्रादि की प्रभास-चेत्र में वसुदेव, कुंच्ए, वलराम ग्रादि से भेंट होने का मामिन प्रसंग लेकर बड़ी सहदयता के साथ रचा गया। 'मीराबाई नाटक' भित्त-भाव जगानेवाला उत्तम नाटक है। 'लल्ला बाबू' समाज का एक छोटा सा खंड चित्र दिखानेवाला ग्रन्छों प्रहसन है।

भारतेंद्र का वृहत् जीवनचरित लिखनेवाले बा॰ शिवनंदन सहाय का 'सुदामा नाटक' भी उल्लेख योग्य है।

इन मौलिक रूपको की सूची देखने से यह लैंचित हो जाता है कि नाटक की कथा-वस्तु के लिये लोगों का ध्यान अधिकतर ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों, की ओर ही गया है। वर्तमान सामाजिक और पारिवारिक जीवन के विविध उलमें हुए पद्यों का सूद्रमता के साथ निरीक्षण करके उनके मार्मिक या अनूठे चित्र खड़ा करनेवाली उद्मावना उनमें नहीं पाई जाती। इस द्वितीय उत्थान के बीच कल्पित कथा-वस्तु लेकर लिखा जानेवाला बहुत वड़ा मौलिक, नाटक कानपुर के प्रसिद्ध कि राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' का 'चद्रकला भानुकुमार' है। पर वह भी इतिहास के मध्ययुग के राज्कुमारों और राज-कुमारियों का जीवन सामने लाता है।

"पूर्णं जी" व्रजभापा के एक बंड़े ही सिद्धहस्त कवि थे, साहित्य के ग्रन्छें जाता थे। उन्होंने इस नाटक को शुद्ध साहित्यिक उद्देश्य से ही लिखा था, ग्रामिनय के उद्देश्य से नही। वस्तु-विन्याम मे कुन्त्हल उत्तन्न करनेवाला जो वैचित्र्य होता है उतंके न रहने से कम ही लोगों के हाथ मे यह नाटक पड़ा। लिलत ग्रीर ग्रालंकृत भाषण के बीच बीच मे मधुर पद्य पढ़ने की उत्कंटा रखनेवाले पाठकों ने ही ग्राधिकतर इसे पढ़ा।

### **उपन्यास-कहानियाँ**

इस द्वितीय उत्थान में त्रालस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया वैसा किसी त्रीर वर्ग के हिंदी-लेखकों में नहीं। त्रानुवाद भी ख़न हुए न्योर मौलिक उपन्यास भी कुछ दिनों तक धड़ांघड़ निकले—किस प्रकार के, यह त्रागे प्रकट किया जायगा,। पहले ग्रनुवादो की ,वात खतम कर देनी चाहिए।

श्रनुवाद— एं० १६५१ तक बा० रामकृष्ण वर्मा उर्दू श्रीर श्रॅगरेजी से मी कुछ श्रनुवाद कर चुके थे, जैसे—'ठगवृत्तातमाला' (एं० १६४६), 'पुलिस वृत्तातमाला' (१६४७), 'श्रकबर' (१६४८), 'श्रमला वृत्तातमाला' (१६५१)। 'चित्तौर चातकी' का बंगभाषा से श्रनुवाद उन्होंने एं० १६५२ मे किया। यह पुस्तक चित्तौर के राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध समभी गई श्रीर इसके विरोध में यहाँ तक श्रांदोलन हुआ कि सब कापियाँ गगा मे फेंक दी गई। फिर बाबू कार्त्तिकप्रसाद खत्री ने 'इला' (१६५२) श्रीर 'प्रमीला' (१६५३) का श्रनुवाद किया। 'जया' श्रीर 'मधुमालती' के श्रनुवाद दो एक वरस पीछे निकले।

भारतेदु-प्रवर्त्तित प्रथम उत्थान के अनुवादको में भारतेदुकाल की हिंदी की विशेषता बनी रही। उपर्युक्त तीनो लेखको की भाषा बहुत ही साधु और सयत रही। यद्यपि उसमे चटपटापन न था पर हिंदीपन पूरा पूरा था। फारसी-अरबी के शब्द बहुत ही कम दिखाई देते है, साथ ही संस्कृत के शब्द भी ऐसे ही आए हैं जो हिंदी के परपरागत रूप में किसी प्रकार का असामंजस्य नहीं उत्पन्न करते। साराश यह कि उन्होंने 'श्रूरता', 'चपलता', 'लघुता', 'मूर्खता', 'सहायता', 'दीर्घता', 'मृदुता' ऐसी संस्कृत का सहारा लिया है; 'शौर्य्य', 'चापल्य', 'लाघन', 'मौर्ख्य', 'साहाय्य', 'दैर्घ्यं' और 'मार्द्व' ऐसी संस्कृत का नहीं।

द्वितीय उत्थान के आरंभ मे हमें बाबू गोपालराम (गहमर) बंगभाषा के गाईस्थ्य उपन्यासों के अनुवाद में तत्तर मिलते हैं। उनके कुछ उपन्यास तो इस उत्थान (सं०१६५७) के पूर्व लिखे गए—जैसे 'चतुर चचला' (१६५०), 'भानमती' (१६५१), 'नये बाबू' (१६५१)—और बहुत से इसके आरंभ में, जैसे 'बड़ा माई' (१६५७), 'देवरानी जेठानी' (१६५८), 'दो बहिन' (१६५६), 'तीन पतोहू' (१६६१) और भीस पतोहू'। भाषा उनकी चटपटी और वक्रतापूर्ण है। ये गुण लाने के लिये कहीं कहीं उन्होंने

पूर्वी शब्दों श्रीर मुहाबरों का भी वेधड़क प्रयोग किया है। उनके लिखने का ढंग बहुत ही मनोरंजक है। इसीं काल के श्रारंभ में गाजीपुर के मुंशी उदितनारायण लाल के भी कुछ श्रनुवाद निकले जिनमें मुख्य 'दीपनिर्वाण' नामक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें पृथ्वीराज के समय का वित्र है।

इस उत्थान के भीतर बंकिमचंद्र, रमेशचंद्र दत्त, हाराणचंद्र रित्त, चंडीचरण सेन, रारत् बाबू, चारुचंद्र इत्यादि बंगभाषा के प्रायः सब प्रिस्त 'प्रिस्त उपन्यासकारों की बहुत सी पुस्तकों के अनुवाद तो हो ही गए, रबींद्र वाबू के भी 'आँख की किरिकरी' आदि कई उपन्यास हिंदी कर मे दिखाई पड़े जिनके प्रभाव से इस उत्थान के अंत मे आविर्भृत होनेवाले हिंदी के मौलिक उपन्यासकारों का आदर्श बहुत कुछ ऊँचा हुआ। इस अनुवाद-विधान में योग देनेवालों में पंडित ईश्वरीप्रसाद शर्मा और पंडित कपनारायण पांडेय विशेष उल्लेख योग्य है। बंगभाषा के अतिरिक्त उर्दू, मराठी और गुजराती के भी कुछ उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में हुए पर बँगला की अपेत्ता बहुत कम। काशी के बार गंगाप्रसाद गुप्त ने 'पूना में इलचल' आदि कई उपन्यास उर्दू से अनुवाद करके निकाले। मराठी से अनूदित उपन्यासों में बार रामचंद्र वर्मा का 'छत्रसाल' बहुत ही उत्कृष्ट है।

ग्रॅगरेजी के दो ही चार उपन्यासों के ग्रानुवाद देखने में ग्राए—जैसे, रेनल्ड्स कृत 'लैला' ग्रीर 'लंडन-रहस्य'। ग्रॅगरेजी के प्रसिद्ध उपन्यास 'टाम काका की कुटिया' का भी ग्रानुवाद हुआ।

श्रनुवादों की चर्चा समाप्त कर अब हम मौलिक उपन्यासों को लेते हैं।

पहले मौलिक उपन्यास लेखक, जिनके उपन्यासों की सर्वकाधारण में धूम हुई, काशी के चान देवकी नंदन खत्री थे। दितीय उत्थान-काल के पहले ही ये नरेंद्रमोहिनी, कुसुमकुमारी, वीरेंद्रवीर ग्रादि कई उपन्यास लिख चुके थे। उक्त काल के ग्रारंभ में तो 'चंद्रकांता संतति' नामक इनके ऐयारी के उपन्यासों की चर्चा चारों ग्रोर इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की कितायें नहीं पढ़ते थे वे भी इन नामों से परिचित हो गए। यहाँ पर यह कह देना ग्रावश्यक है कि इन उपन्यासों का लच्य केवल घटना वैचित्र्य रहा, रसर्वचार,

भाविभूति या चरित्र चित्रण नहीं । ये वास्तव मे घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमे जीवन के विविध पत्तों के चित्रण का कोई प्रयत नहीं, इससे ये साहित्य कोटि में नहीं ग्राते। पर हिंदी साहित्य के इतिहास में वाबू देवकी नदन का स्मरण इस बात के लिये सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने किसी ग्रीर ग्रथकार ने नहीं। 'चंद्रकाता पढ़ने के लिये ही चंद्रकाता की किस्म की कोई किताव'' हूं ढ़ने में परेशान रहते थे। शुरू शुरू में 'चंद्रकाता' ग्रीर 'चंद्रकाता सति' पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। 'चंद्रकाता' पढ़कर वे हिंदी की ग्रीर प्रकार की साहित्यक पुस्तकें भी पढ़ चले ग्रीर ग्रभ्यास, हो जाने पर कुछ लिखने भी लगे।

बाबू देवकीनंदन के प्रभाव से "तिलस्म" श्रीर "ऐयारी" के उपन्यासी की हिंदी में बहुत दिनों तक भरमार रही श्रीर शायद श्रभी तक यह शौक बिल्कुल ठंढा. नहीं हुश्रा है। बाबू देवकीनंदन के तिलस्मी रास्ते पर चलने वालों में बाबू हरिकृष्ण जौहर विशेष उल्लेख योग्य हैं।

बाबू देवकीनदन के सबंध में इतना श्रीर कह देना जरूरी है कि उन्होंने ऐसी भाषा का न्यवहार किया है जिसे थोड़ी हिंदी श्रीर थोड़ी उर्दू पढ़े लोग भी समक्त लें। कुछ लोगों का यह समक्तना कि उन्होंने राजा शिवप्रसाद वाली उस पिछली 'श्राम-फहम' भाषा का बिलकुल श्रनुसरण किया जो एकदम उर्दू की श्रीर क्तुक गई थी, ठीक नहीं। कहना चाहे तो यो कह सकते है कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी न लिखकर ''हिंदुस्तानी'' लिखी, जो केवल इसी प्रकार की हलकी रचनाश्रो में काम दे सकती है।

उपन्यां का देर लगा देनेवाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरी-लाल गोस्वामी (जन्म सं० १६२२—मृत्यु १६८६) है, जिनकी रचनाएँ साहित्य-कोटि में आती हैं। इनके उपन्यां में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप-रग, चित्ताकर्षक वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र-चित्रण भी अवश्य पाया जाता है। गोस्वामीजी संस्कृत के अच्छे साहित्य-मर्मज्ञ तथा हिंदी के पुराने किव श्रीर लेखक थे। संवत् १६५५ में उन्होंने "उपन्यास" मासिक-पत्र निकाला श्रीर इस द्वितीय उत्थान-काल के भीतर ६५ छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। श्रातः साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। इस द्वितीय उत्थान-काल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को कह सकते हैं। श्रीर लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे पर वे वास्तव में उपन्यासकार न थे। श्रीर चीजे लिखते लिखते वे उपन्यास की श्रीर मी जा पड़ते थे। पर गोस्वामीजी वहीं घर करके बैठ गए। एक चेत्र उन्होंने श्रापने लिये चुन लिया श्रीर उसी में रम गए। यह दूसरी वात है कि उनके बहुत से उपन्यासों का प्रभाव नवयुवकों पर बुरा पड़ सकता है, उनमें उच वासनाएँ व्यक्त करनेवाले दृश्यों की श्रपेक्ता निम्न कोटि की वासनाएँ प्रकाशित करनेवाले दृश्यों की श्रपेक्ता निम्न कोटि की वासनाएँ प्रकाशित करनेवाले दृश्य श्रिक भी हैं श्रीर चटकीले भी। इस वात की शिकायत 'चपला' के संबंध में श्रिधक हुई थी।

एक श्रीर वात जरा खटकती है। वह है उनका भाषा के साथ मजाक। कुछ दिन पीछे इन्हें उर्दू लिखने का शौक हुशा। उर्दू भी ऐसी वैसी नहीं, उर्दू-ए-मुश्रुल्ला। इस शौक के कुछ श्रागे पीछे उन्होंने राजा शिवप्रसाद का जीवनचरित लिखा जो 'सरस्वती' के श्रारंभ के ३ श्रंको में (भाग १ संख्या २, ३, ४) निकला। उर्दू जवान श्रीर शेर-सखुन की वेटंगी नकल है, जो श्रमल से कभी कभी साफ श्रलग हो जाती है, उनके बहुत से उपन्यासों का साहित्यिक गौरव घट गया है। गलत या गलत मानी मे लाए हुए शब्द भापा को शिष्टता के दरजे से गिरा देते है। खैरियत यह हुई कि श्रपने सब उप यासे को श्रापने यह मँगनी का लिबास नहीं पहनाया। 'मिल्लका देवी या बंग-सरो-जिनी' में संस्कृत प्राय समास-बहुला भाषा काम में लाई गई है। इन टोने प्रकार की लिखावटों को देखकर कोई विदेशी चकपकाकर पूछ सकता है कि ''क्या दोनो हिंदी है ?'' ''हम यह भी कर सकते हैं, वह भी कर सकते हैं' इस हीसले ने जैसे बहुत से लेखकों को किसी एक विषय पर पूर्ण श्रिषकार के साथ जमने न दिया, वैसे ही कुछ लोगों की भाषा को बहुत कुछ डाँबाडोल रखा, कोई एक टेढ़ा-सीधा रास्ता पकड़ने न दिया।

गोस्वामीजी के ऐतिहासिक उपन्यासों से मिन्न भिन्न समयों की सामाजिक श्रीर राजनीतिक श्रवस्था का श्रध्ययन श्रीर संस्कृति के स्वरूप का श्रमुसंधान नहीं स्चित होता। कहीं कहीं तो कालदोष तुरंत ध्यान में श्रा जाते हैं—जैसे वहाँ जहाँ श्रक्यर के सामने हुक्के या पेचवान रखे जाने की बात कही गई है। पिडत किशोरीलाल गोस्वामी के कुछ उपन्यासों के नाम ये हैं—तारा, चरला, तहण्-तपस्विनी, रिजया वेगम, लीलावती, राजकुमारी, लवंगलता, हृदयहारिणी, हीराबाई, लखनऊ की कंब, इत्यादि इत्यादि।

प्रिसद्ध किव और गद्य लेखक पंडित अयोध्यासिंह जी उपाध्याय ने भी दो उपन्यास ठेठ हिंदी मे लिखे — 'ठेठ हिंदी का ठाट' (सं० १६५६) श्रीर 'त्र्यविखला फूल' (१६६४)। पर ये दोनों पुस्तकें भाषा के नमूने की इ.ष्टि से लिखी गईं, त्रौपन्यासिक कौशल की दृष्टि से नहीं । उनकी सबसे पहले लिखी पुस्तक ''वेनिस का बॉका'' मे जैसे भाषा सस्क्रतपन की सीमा पर पहुँची हुई थी वैसे ही इन दोनों पुस्तकों मे ठेठपन की हद दिखाई देती है। इन तीनो पुस्तकों को सामने रखने पर पहला ख्याल यही पैदा होता है कि उपाध्यायजी क्लिप्ट संस्कृतप्राय भाषा भी लिख सकते हैं श्रीर स<u>र्रल से सरल</u> ठेठ हिंदी भी। ग्राधिकतर इसी भाषा-वैचित्र्य पर खयाल नमकर रह नाता है। उपाध्यायनी के साथ पंडित लजारामें मेहता का भी स्मरण श्राता है जो श्रखवार-नवीसी के बीच बीच में पुरानी हिंदू-मर्यादा, हिंदू धर्म श्रौर हिंदू पारिवारिक व्यवस्था की सुंदरता श्रीर धमीचीनता दिखाने के लिये छोटे बडे उपन्यास भी लिखा करते थे। उपन्यासो मे मुख्य ये हैं - धूर्त रितकलाल (सं० १९५६), हिंदू गृहस्य, ग्रादर्श दंपति (१६६१), बिगड़े का सुधार (१६६४) श्रीर ग्रादर्श हिंदू ( १६७२ ) । ये दोनों महायश वास्तव में उपन्यासकार नहीं । उपाध्यायजी किव हैं श्रीर मेहताजी पुराने श्रखबार-नवोस ।

काव्य-कोटि मे त्रानेवाले भावप्रधान उपन्यास, जिनमें भावों या मनो-विकारों की प्रगल्भ त्रोर वेगवती व्यंजना का लच्य प्रधान हो—चरित्र-चित्रण या घटना-वैचित्र्य का लच्य नही—हिंदी में न देख, त्रीर बंगभाषा में काफी देख, बाब वर्जनंदनसहाय, बी० ए० ने दो उपन्यास इस ढंग के प्रश्तुत किए— "सौदर्थ्योपासक" ग्रीर "राधाकांत" (सं० १६६६)।

### छोटी कहानियाँ

जिस प्रकार गीत गाना और सुनना मनुष्य के स्वभाव के ग्रंतर्गत है उसी प्रकार कथा-कहानी कहना और सुनना भी। कहानियों का चलन सभ्य-ग्रंसभ्य सब जातियों में चला आ रहा है। सब जगह उनका समावेश शिष्ट साहित्य के भीतर भी हुआ है। घटना-प्रधान और मार्मिक, उनके ये दो स्थूल भेद भी बहुत पुराने हैं और इनका मिश्रण भी। बृहत्कथा, वैतालपचीसी, सिंहासन बत्तीसी इत्यादि घटनाचक में रमानेवाली कथाओं की पुरानी पोथियाँ हैं। काटंबरी, माधवानल कामकंदला, सीत-वसंत इत्यादि वृत्त वैचित्र्य पूर्ण होते हुए भी कथा के मार्मिक स्थलों में रमानेवाले भाव प्रधान आख्यान हैं। इन दोनों कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद तो यह दिखाई देगा कि प्रथम में इतिवृत्त का प्रवाह मात्र अपेक्तित होता है; पर दूसरी कोटि की कहानियों में मिन्न-भिन्न स्थितियों का चित्रण या प्रत्यन्तीकरण भी पाया जाता है।

त्राधार पर क्रमशः हुत्रा है। इस स्वरूप के विकास के लिये कुछ बाते नाटकों की ली गई, जैसे—कथोपकथन, घटनात्रों का विन्यास-वैचिन्य, वाह्य ग्रीर ग्रभ्यंतर परिस्थिति का चित्रण तथा उसके ग्रनुरूप भाव व्यंजना। इतिवृत्त का प्रवाह तो उसका मूल रूप था ही; वह तो बना ही रहेगा। उसमें ग्रंतर इतना ही पड़ा कि पुराने ढंग की कथा-कहानियों में कथा-प्रवाह ग्रग्वंड गति से एक ग्रोर चला चलता था जिसमें घटनाएँ पूर्वापर जुड़ती सीधी चली जाती थों। पर योरप मे जो नए ढंग के कथानक नावेल के नाम से चले ग्रीर वगमाषा मे ग्राकर 'उपन्यास' कहलाए (मराठी में वे 'कादंबरी' कहलाने लगें ) वे कथा के भीतर की कोई भी परिस्थित ग्रारंभ मे रखकर चल सकते हैं ग्रीर उनमें घटनाग्रों की शृंखला लगातार सीधी न जाकर इघर उघर ग्रीर शृंखलाग्रों से गुंकित होती चलती है ग्रीर ग्रात में जाकर सतका समाहार हो जाता है। घटनाग्रों के विन्यास की यही वकता या वैचित्रय उपन्यासों ग्रीर ग्राधुनिक कहानियों को वह प्रत्यन्त विशेषता है जो उन्हें पुराने ढंग की कथा-कहानियों से ग्रलग करती है।

उपर्युक्त दृष्टि से यदि, हम देखें तो इंशा की रानी केतकी की बड़ी कहानी न ग्राधुनिक उपन्यास के श्रंतर्गत श्राएगी, न राजा शिवप्रसाद का 'राजा भोज का सपना' या 'वीरसिंह का चृत्तांत' श्राधुनिक छोटी कहानी के श्रंतर्गत ।

श्रॅगरेजी की मासिक पत्रिकाश्रो मे जैसी छोटी छोटी श्राख्यायिकाएँ या कहानियाँ निकला करती हैं वैसी कहानियो की रचना 'गल्प' के नाम से वंगभाषा मे चल पड़ी थी। ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक ग्रौर भाव-व्यजक खंड-चित्रों के रूप में होती थीं। द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होनेवाली 'सरस्वती' पत्रिका में इस प्रकार की छोटी कहानियों के द्र्यन होने लगे। 'सरस्वती' के प्रथम वर्ष ( सं० १६५७ ) में ही पं० किशोरीलाल गोम्बामी की 'इंदुमती' नाम की कहानो छपी जो मौलिक जान पड़ती है। इसके उपरात तो उसमें कहानियां बराबर निकलती रहीं पर वे ऋधिकतर बंगभाषा से त्रानूदित या छाया लेकर लिखी होती थीं। वंगभाषा से त्रानुवाद करनेवालो मे इंडियन प्रेस के मैनेजर बा॰ गिरिजाकुमार घोष, जो हिंदी कहानियों मे अपना नाम 'लाला पार्वतीनदन' देते थे, विशेष उल्लेख योग्य है। उसंके उपरात 'बंगमहिला' का स्थान है जो मिर्जापुर-निवासी प्रतिष्ठित वंगाली सजन वानू रामप्रसन्न घोष की पुत्री त्र्यौर बा॰ पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थों। उन्होंने बहुत सी कहानियों का बॅगला से त्रानुवाद तो किया ही, हिदी में कुछ मौलिक कहानियाँ भी लिखीं जिनमें से एक थी "दुलाईवाली" जो सं० १६६४ की 'सरस्वती' (भाग ८, संख्या ५) मे प्रकाशित हुई।

कहानियों का त्रारम कहाँ से मानना चाहिए, यह देखने के लिए 'सरस्वती' मे प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियों के नाम वर्षक्रम से नीचे दिए जाते है—

इतुमती (किशोरीलाल गोस्वामी) सं० १६५७ गुलबहार ( ,, ,, ) सं० १६५६ प्लेग की चुडैल (मास्टर मगवानदास मिरजापुर) १६६० पंचरह वर्ष का समय (रामचंद्र ग्रुक्त) १६६० पंडित श्रीर पंडितानी (गिरिजादत्त वाजपेयी) १६६० दुलाईवाली (वंग-महिला) इनमें से यदि मामिकता की दृष्टि से मान-प्रधान कहानियों को चुनें तो तीन मिलती हैं—'इंदुमती', 'ग्यारह वर्ष का समय' और 'दुलाईवाली'। यदि 'इंदुमती, किसी वॅगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 'ग्यारह वर्ष का समय', किर 'दुलाईवाली' का नवर आता है।

ऐसी कहानियो की ख्रोर लोग बहुत ख्राकपित हुए ख्रौर वे इस काल के भीतर की प्रायः सब पत्रिकात्रों में बीच बीच में निकलती रहीं। संव १६६८ में कल्पना ग्रौर भावुकता के कोश बा॰ जयशंकर 'प्रसाद' की 'ग्राम' नाम की कहानी उनके मासिक पत्र 'इंदु' में निकली। उसके उपरांत तो उन्होंने 'ग्राकाशदीप', 'विसाती', 'प्रतिध्वनि', 'स्वर्ग के खड़हर', 'चित्रमदिर' इत्यादि त्र्यनेक,कहानियाँ लिखीं जो तृतीय उत्थान के भीतर त्र्याती हैं। हास्यरस की कहानियाँ लिखनेवाले जी० पी० श्रीवास्तव की पहली कहानी भी 'इंदु' में सं० १९५८ मे ही निकली थी । इसी समय के ग्रास पास ग्राज-कल के प्रसिद्ध कहानी-लेखक पं० विश्वंभरनाथ शर्मा 'कौशिक' ने भी कहानी लिखना ग्रारंभ किया । उनकी पहली कहानी 'रच्ता-बंधन' सन् १६१३ की 'सरस्वती' मे छपी। स्येपुरा के राजा राधिकारमण्प्रसाद सिंह जी हिंदी के एक अत्यंत भावुक ग्रौर भाषा की शक्तियो पर ग्राब्रुत ग्राधिकार रखनेवाले पुराने लेखक है। उनकी एक ग्रत्यत भावुकतापूर्ण कहानी 'कानों मे कॅगना" स० १६७० म 'इटु' में निकली थी। उसके पीछे श्रापने 'विजली' श्रादि कुछ श्रीर सुदर कहानियाँ भी लिखीं। प॰ ज्वालादत्त शर्मा ने सं॰ १६७१ से कहानी लिखना श्रारंभ किया और उनकी पहली कहानी सन् १६१४ की 'सरस्वती' में निकली। चतुरसेन शास्त्री भी उसी वर्ष कहानी लिखने की ग्रोर मुके।

संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान्, हिंदी के अनघ आराघक श्री चंद्रघर शर्मा गुलेरी की अदितीय कहानी "उसने कहा था" सं० १६७२ अर्थात् सन् १६१५ को 'सरस्वती' में छुपी थी। इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच, सुरुचि की चरम मर्य्यादा के भीतर, भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साय संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है पर उसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप कॉक रहा है—केवल कॉक रहा है, निर्लंजता

के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। कहानी भर मे कहीं प्रेम की निर्लंज प्रगल्भता, वेदना की वीभत्स विवृति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुँचतां। इसकी घटनाएँ ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेका नहीं।

हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेम्चंद जी की छोटी कहानियाँ भी संवत् १६७३ से ही निकलने लगीं। इस प्रकार द्वितीय उत्थान-काल के अतिम भाग में ही आधुनिक कहानियों का आरभ हम पाते हैं जिनका पूर्ण विकास तृतीय उत्थान में हुआ।

### निबंध

यदि गद्य किवयो या लेखको की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। माणा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे ग्रिधिक संभेत्र होता है। इसी लिये गद्यशैली के विवेचक उदाहरणों के लिये ग्रिधिकतर निबंध ही चुना करते हैं। निबंध या गद्यविधान कई प्रकार के हो सकते हैं—विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक। प्रवीण लेखक प्रसंग के ग्रानुसार इन विधानों का बड़ा सुदर मेल भी करते हैं। लच्यभेद से कई प्रकार की शैलियों का व्यवहार देखा जाता है। जैसे, विचारात्मक निबंधों में व्यास ग्रीर समास की रीति, भावात्मक निबंधों में धारा, तरग ग्रीर विद्तेप की रीति। इसी विद्तेप के भीतर वह 'प्रलाप शैली' ग्राएगी जिसका बँगला की देखा-देखी कुछ दिनों से हिंदी में भी चलन बढ़ रहा है। शैलियों के ग्रानुसार ग्रुण-दोष भी मिन्न मिन्न प्रकार के हो सकते है।

त्राधुनिक पाश्चात्य लच्त्यों के त्रमुसार निवध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व द्रार्थात् व्यक्तिगत विशेषता हो। बात तो ठीक है, यदि ठीक तरह से समभी जाय। व्यक्तिगतं विशेषता का यह मतलव नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिये विचारों की शृंखला रखी ही न जाय या जान बूक्त कर जगह जगह से तोड़ दी जाय, भावों की विचित्रता दिखाने के लिये ऐसी द्रार्थ-योजना की जाय जो उनकी त्रमुत्ति के प्रकृत या लोकसामान्य स्वरूप से कोई सबध ही न रखे त्राथवा भाषा से सरकसवालों की सी कसरतें या हठयोगियों के से त्रासन कराए जाय जिनका लच्य तमाशा दिखने के सिवा त्रीर कुछ न हो।

संसार की हर एक बात श्रीर सब बातों से संबद्ध है। श्रपने श्रपने मानिक संघटन के श्रनुसार किसी का मन किसी संबंध एत्र पर 'दौड़ता है, किसी का किसी पर । ये संबंध सूत्र एक दूसरे से नथे हुए, पत्तों के भीतर की नसों के समान, चारो श्रीर एक जाल के रूप में फैले हैं। तत्त्व-चिंत् या दार्शनिक केवल श्रपने व्यापक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिये उपयोगी कुछ मंत्रध-सूत्रों को पकड़कर किसी श्रीर सीधा चलता है श्रीर बीच के ब्योगे में कहीं नहीं पंसता। पर निबंध लेखक श्रपने मन की प्रवृत्ति के श्रनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र-शाखाश्रों पर विचरता चलता है। यही उसकी श्रर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेपता है। श्रर्थ-संबंध सूत्रों की टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ ही मिन्न मिन्न लेखकों का दृष्टिपथ निर्दिष्ट करती हैं। एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। इसी का नाम है एक ही बात को भिन्न मिन्न दृष्टियों से देखना। व्यक्तिगत विशेपता का मूल श्राधार यही है।

तत्त्वचितक या वैज्ञानिक से निबंध-लेखक की मिन्नता इस बात में भी है कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानिक सत्ता के साथ अर्थात् बुद्धि और भावात्मक हृद्य दोनों लिए हुए। जो करण प्रकृति के हैं उनका मन किसी बात को लेकर, अर्थ-संबंध सूत्र पकड़े हुए, करण स्थलों की ओर मुकता और गंभीर वेदना का अनुमन करता चलता है। जो विनोदशील हैं उनकी दृष्टि उसी बात को लेकर उसके ऐसे पत्तों की ओर दौड़ती है जिन्हें सामने पाकर कोई हॅसे बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार कुछ बातों के सबंध में लोगों की बंधी हुई धारणाओं के विपरीत चलने में जिस लेखक को आनंद मिलेगा वह उन बातों के ऐसे पत्तों पर वैच्चित्र के साथ विचरेगा जो उन धारणाओं को व्यर्थ या अपूर्ण सिद्ध करते दिखाई देंगे। उदाहरण के लिये आलिसों और लोभियों को लीजिए, जिन्हें हुनिया बुरा कहती चली आ रही है। कोई लेखक अपने निबंध में उनके अनेक गुणों को विनोद पूर्वक सामने स्वता हुआ उनकी प्रशंसा का वैच्चित्र्यपूर्ण आनंद ले और दे सकता है। इसी प्रकार वस्तु के नाना सून्त्म व्योरों पर दृष्टि गड़ानेवाला लेखक किसी छोटी से छोटी, तुच्छ से तुच्छ, बात को गंभीर विषय का सा रूप देकर, पांडित्यपूर्ण

भाषा की पूरी नकल करता हुन्ना सामने रख सकता है। पर सब त्रावस्थाओं में कोई बात त्रावश्य चाहिए।

इस अर्थगत विशेषता के आघार पर ही भाषा और अभिन्यंजनप्रणाली की विशेषता—शेली की विशेषता—खड़ी हो सकती है। वहाँ नाना अर्थ सबधो का वैचित्र्य नहीं, वहाँ गतिशील अर्थ की परंपरा नहीं, वहाँ एक ही स्थान पर खड़ी खड़ी तरह तरह की मुद्रा और उछल कूद दिखाती हुई माषा केवल तमाशा करती हुई जान पड़ेगी।

भारतेद्व के समय से ही निवधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी यी जो उनके सहयोगी लेखकों में कुछ दिनों तक जारी रही। पर, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्थायी विषयों पर निवध लिखने की परंपरा बहुत जल्दी बद हो गई। उसके साथ ही वर्णनात्मक निवध-पद्धति पर सामयिक घटनात्रों, देश और समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या आदि का चित्रण भी बहुत कम हो गया। इस द्वितीय उत्थान के भीतर उत्तरोत्तर उच्च कोटि के स्थायी गद्य-साहित्य का निर्माण जैसा होना चाहिए था, न हुआ। अधिकांश लेखक ऐसे ही कामों में लगे जिनमे बुद्धि को अम कम पड़े। फल यह हुआ कि विश्वविद्यालयों में हिंदी की ऊँची शिचा का विधान हो जाने पर उच्च केटि के गद्य की पुस्तकों की कमी का अनुभव चारो और हुआ।

भारतेदु के सहयोगी लेखक स्थायी विषयों के साथ साथ समाज की जीवन-चर्या, ऋतुचर्या, पर्व-त्योहार आदि पर भी साहित्यिक निषंध लिखते आ रहे थे। उनके लेखों में देश की परंपरागत भावनाओं और उमंगों का प्रतिबिंग रहा करता था। होली, विजयादशमी, दीपावली, रामलीला इत्यादि पर उनके लिखे प्रबंधों में जनता के जीवन का रंग पूरा पूरा रहता था। इसके लिये वे वर्णनात्मक और भावात्मक दोनों विधानों का बड़ा सुदर मेल करते थे। यह सामाजिक सजीवता भी द्वितीय उत्थान के लेखकों में वैसी न-रही।

इस उत्थानकाल के आरम मे ही निबंध का रास्ता दिखानेवाले दो अनु-वादमथ प्रकाशित हुए—"वेकन-विचाररत्नावली" ( ऑगरेबी के बहुत पुराने क्या पहले निबंधलेखक लार्ड वेकन के कुछ निबंधों का अनुवाद ) और "निबध-मालादर्श" (चिपलूणकर के मराठी निबंधों का अनुवाद )। पहली पुस्तक पंडितं महावीरप्रसाद जी दिवेदी की थी श्रीर दूसरी पंडित गंगाप्रसाद श्रिमहोजी की । उस समय यह श्राशा हुई थी कि इन श्रनुवादों के पीछे ये दोनो महाशय शायद उसी प्रकार के मौलिक निबंध लिखने में हाथ लगाएँ। पर ऐसा न हुआ। मासिक पत्रिकाएँ इस दितीय उत्थानकाल के भीतर बहुत सी निकर्ली पर उनमें श्रिधकतर लेख ''बातों के संग्रह'' के रूप में ही रहते थे; लेखकों के श्रंतः प्रयास से निकर्ली विचारधारा के रूप में नहीं। इस काल के भीतर जिनकी कुछ कृतियाँ निबंध-कोटि में श्रा सकती हैं उनका सन्तेप में उल्लेख किया जाता है।

पं महावोरप्रसाद द्विवेदी का जन्म दौलतपुर (जि॰ रायबरेली) में वैशाख शुक्क ४ सं॰ १६२७ को श्रीर देशवधान पौष कृष्ण ३० सं॰ १६६५ को हुश्रा।

द्विवेदीजी ने सन् १६०३ मे "सरस्वती" के संपाद्रन का भार लिया। तत्र से अपना सारा समय उन्होंने लिखने में ही लगाया। लिखने की सक्तला वे इस बात में मानते थे कि कठिन से कठिन विषय भी ऐसे सरल रूप में रख दिया जाय कि साधारण समक्षनेवाले पाठक भी उसे बहुत कुछ समक्ष जायं। कई उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने फुटकल लेख भी बहुत लिखे। पर इन लेखों में अधिकतर लेख 'बातों के संग्रह' के रूप में ही हैं। मापा के नृतन शक्ति-चमत्कार के साथ नए नए विचारों की उद्धावना-वाले निवंध बहुत ही कम मिलते हैं। स्थायी निवंधों की श्रेणी में दो ही चार लेख, जैसे 'किव और कविता', 'प्रतिभा' आदि आ सकते हैं। पर ये लेखनकला या सूचम विचार की दृष्टि से लिखे नहीं जान पड़ते। 'किव और कविता' कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकना नहीं। पर इस विषय की बहुत मोटी मोटो बाते बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं, जैसे—

"इससे स्पष्ट है कि किसी किसी में किवता लिखने की इस्तेदाद स्वामाविक होती है, ईश्वरदत्त होती है। जो चीज ईश्वरदत्त है वह ग्रवश्य लामटायक होगी। वह निरर्थक नहीं हो सकती। उससे समाज को ग्रवश्य कुछ न कुछ लाम पहुँचता है। "किवता यदि यथार्थ में किवता है तो संमव नहीं कि उसे सुनकर कुछ ग्रसर न हो। किवता से दुनिया में ग्राज तक बड़े बड़े काम हुए हैं। × × किवता में कुछ न कुछ क्रूठ का ग्रश जरूर रहता है। ग्रसम्य ग्रायवा ग्राई-सम्य लोगों को यह ग्रंश कम खटकता है, शिच्चित ग्रीर सम्य लोगों को बहुत। × × संसार में जो बात जैसी देख पड़े, किव को उसका वैसा ही वर्णन करना चाहिए।"

कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी को लेख या निबंध विचारात्मक अंगी में आएंगे। पर विचारों की वह गृढ़-गुफित परंपरा उनमे नहीं मिलती जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचारपद्धित पर दौड़ पड़े। शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराग्राफ में विचार दवा दवाकर कसे गए हो और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार-खंड को लिए हो। द्विवेदी जो के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्र के पाठकों के लिये लिख रहा है। एक एक सीधी बात कुछ हेर फेर—कहीं कहीं केवल शब्दों के ही—के साथ पाँच छः तरह से पाँच छः वाक्यों में कहीं हुई मिलती हैं। उनकी यही प्रवृत्त उनकी गद्य-शैली निर्धारित करती है। उनके लेखों में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग आधिक मिलता है। नपे-तुले वाक्य को कई बार राब्दों के कुछ हेर-फेर के साथ कहने का ढंग वहीं है जो वाद या संवाद में बहुत शात होंकर समक्ताने बुक्ताने के काम में लाया जाता है। उनकी यह व्यास-शैली विपन्दी को कायल करने के प्रयन्न में बड़े काम की है।

इस बात के उनके दो लेख ''क्या हिंदी नाम की कोई माषा ही नहीं' ( सरस्वती सन् १६१३ ) श्रीर ''श्रार्थसमाज का कोप'' ( सरस्वती १६१४ ) श्रान्छे उदाहरण हैं। उनके कुछ श्रंश नोचे दिए जाते हैं—

(१) श्राप कहते हैं कि प्राचीन भाषा मर चुकी श्रीर उसे मरे तीन सौ वर्ष हुए। इस पर प्रार्थना है कि न वह कभी मरी श्रीर न उसके मरने के कोई लच्च ही दिखाई देते हैं। यदि श्राप कभी श्रागरा, मथुरा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी श्रीर इटावे तशरीफ ले जॉय तो कुपा करके वहाँ के एक श्राध श्रपर प्राइमरी या मिडिल स्कूल का मुश्राइना न सही तो मुलाहजा श्रवश्य ही करें। ऐसा करने

से श्रापको मालूम हो जायगा कि जिसे श्राप मुद्दों समक रहे है, वह श्रय तक इन जिलों में वोली जाती है। श्रगर श्रापकी इस 'साला' नामक भाषा को मरे तीन सौ वर्ष हुए तो कृपा करके यह वताइए कि श्रीमान् ही के सधर्मी काजिम श्रली श्रादि किवियों ने किस भाषा में किवता की है। १७०० ईसवी से लेकर ऐसे श्रनेक मुसलमान किव हो चुके है जिन्होंने 'भाखा' में बढ़े बढ़े श्रंथ बनाए हैं। हिन्दू-किवियों की श्राप खबर न रखते तो कोई विशेष श्राक्षेप की वात न थी।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

श्रानरेवल श्रसगरश्रलीखाँ की पाँचवी उक्ति यह है कि उर्दू या हिन्दुस्तानी ही यहाँ की सार्वदेशिक भाषा है। श्रापके इस कथन की सचाई की जाँच सहज ही में हो सकती है। ऊपर हाली साहब के दीवान श्रोर दूसरे साहित्य-सम्मेलन के सभापित के भाषण से जो श्रवतरण दिए गए हैं उन्हें लाँ साहब वारी वारी से एक वंगाली, एक मदरासी, एक गुजराती श्रोर एक महाराष्ट्र को जो इस प्रांत के निवासी न हों, दिखावें श्रोर उनसे यह कहें कि इनका मतलब हमें समभा दीजिए। बस तत्काल ही श्रापको मालूम हो जायगा कि दो में से कौन भाषा श्रत्य प्रांतवासी श्रधिक समभते हैं।

श्रीयुत श्रसगरश्रलीखाँ के इस कथन से कि "Urdu or Hindustani is the lingua franca of the country" एक भेद की बात खुल गई। वह यह कि श्राप लोगों की राय में यह हिन्दुस्तानी श्रोर कुछ नहीं, उर्दू ही का एक नाम है। श्रतएव समझना चाहिए कि जब हिंदुस्तानी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया जाता है तब "हिंदुस्तानी" नाम की श्राड़ में उर्दू ही का पच लिया जाता है श्रोर वेचारी हिंदी के बहिष्कार की चेष्टा की जाती है।

(२) जिस समाज के विद्यार्थी वचीं तक को अपने दोपों पर धूल डालकर दूसरों को धमकाने और बिना पूछे ही उन्हें "नेक सलाह" देने का अधिकार है उसके बड़ों और विद्वानों के पराक्रम की सीमा कौन निदिष्ट कर सकेगा?

 $\times$   $\times$   $\times$ 

हमारे पास इससे भी वढ़कर कुत्हलजनक पत्र ग्राए है। बनायटी या सचा नाम देकर बी॰ सिंह नाम के एक महाशय ने श्रागरे से एक पोस्टकार्ड हमें उर्द् में भेजा है। उसमें श्रनेक दुर्वचनों शीर श्रभिशापों के श्रनंतर इस बात पर दुःख प्रकट किया गया है कि राज्य भ्रारेजी है, श्रन्यथा हमारा सिर घड से श्रलग कर दिया जाता। भाई सिंह ! दुःख मत करो। श्रार्थ्यसमाज की धर्मोन्नति होती हो तो—

"कर कुठार, श्रागे यह सीसा"

पं माधवप्रसाद मिश्र का जन्म पंजाब के हिसार जिले में भिवानी के पास क्रूंगड़ नामक ग्राम मे मार्ग्र शुक्ल १३ संवत् १६२८ को ग्रीर परलोकवास उसी ग्राम मे प्लेग से चैत्र कृष्ण ४ सवत् १६६४ को हुत्रा। ये बड़े तेजस्वी, सनातनधर्म के कहर समर्थक, मारतीय सस्कृति की रच्चा के सतत श्रमिलाषी विद्वान् थे। इनकी लेखनी मे बड़ी शक्ति थी। जो कुछ ये लिखते थे बड़े जोश के साथ लिखते थे, इससे इनकी शैली बहुत प्रगल्म होतो थी। गौड़ होने के कारण मारवाडियो से इनका विशेष लगाव था ग्रीर उनके समाज का सुधार ये हृदय से चाहते थे, इसी से "वैश्योपकारक" पत्र का संपादन-भार कुछ दिन इन्होने ग्रयने ऊपर लिया था। जिस वर्ष "सरस्वती" निकली (सं १६५७) उसी वर्ष प्रसिद्ध उपन्यासकार बा० देवकीनंदन खत्री की सहायता से काशी से इन्होने "सुदर्शन" नामक पत्र निकलवाया जो सना दो वर्ष चलकर बंद हो गया। इसके संपादनकाल मे इन्होने साहित्य-संबंधी बहुत से लेख, समीचाएँ ग्रीर निबंध लिखे। जोश मे ग्राने से ये बड़े शक्तिशाली लेख लिखते थे। 'समालोचक'-संपादक पं० चंद्रघर शम्मा गुलेरीजी ने इसी से एक बार लिखा था कि—

''मिश्रजी निना किसी श्राभिनिनेश के लिख नहीं सकते । यदि हमे उनसे लेख पाने है तो सदा एक न एक टंटा उनसे छेड़ ही रक्खा करे।''

इसमें सदेह नहीं कि नहाँ किसी ने कोई ऐसी वात लिखी नो इन्हें सनातन-धर्म के संस्कारों के विरुद्ध अथवा प्राचीन ग्रंथकारों और कवियों के गौरव को कम करनेवाली लगी कि इनकी लेखनी चल पड़ती थी। पाश्चात्य संस्कृताभ्यासी विद्वान् नो कुछ कचा पक्का मत यहाँ के वेद, पुराण, साहित्य आदि के संबंध में प्रकट किया करते वे इन्हें खल जाते थे और उनका विरोध ये डटकर करते थे। उस विरोध में तर्क, आवेश और भावकता सब का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। वित्रर का अमें इसी क्लोक में लिखा गया था। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने श्रपनी 'नैषध-चरित-चर्चा' में नैषध के कई एक बड़ी दूर की स्क्रवाले श्रात्युक्तिपूर्ण पद्यों को श्रस्वामाविक श्रीर मुक्चि-विरुद्ध कह दिया। फिर क्या था, ये एकबारगी फिर पड़े श्रीर उनकी वातो का श्रपने ढंग पर उत्तर देते हुंए लगे हाथों पं० श्रीधर पाठक के 'गुनवंत हेमंत' नाम की एक कविता की, जिसकी द्विवेदी जी ने बड़ी प्रशंसा की थी, नीरसता श्रीर इतिवृत्तात्मकना भी दिखाई। यह विवाद कुछ दिन चला था।

मिश्रजी का स्वदेश-प्रेम भी बहुत गंभीर था। ये संस्कृत के श्रौर पिडतों के समान देशदशा के श्रनुभव से दूर रहनेवाले व्यक्ति न थे। राजनीतिक श्रादोलनों के साथ इनका हृदय वरावर रहता था। जब देशपूच्य मालवीयकी ने छात्रों को राजनीतिक श्रादोलनों से दूर रहने की सलाह दो थी तब इन्होंने एक श्रत्यत चोभ-पूर्ण ''खुली चिटी'' उनके नाम छापी थी। देशदशा की इस तीव्र श्रनुभूति के कारण इन्हे श्रीधर पाठक की कविताशों में एक बात बहुत खटकी। पाठकजी ने जहाँ श्रमुतुशोभा या देशछ्य का वर्णन किया है वहाँ केवल सुख, श्रानंद श्रीर प्रफुल्लता के पन्न पर ही उनकी दृष्टि पड़ो है, देश के श्रनेक दीन-दुिखयों के पेट की ज्वाला श्रीर ककालवत् शरीर पर नहीं।

मिश्रजी ने स्वामी विशुद्धानंदजी के बड़े जीवन-चरित के श्रांतिरिक्त श्रोंर भी बीखें व्यक्तियों के छोटे छोटे जीवनचरित लिखे जिनमें कुछ धंरहत के पुराने ढॉचे के विद्वान तथा सनातनधर्म के सहायक सेठ साहूकार श्रांदि है। 'सुदर्शन' में इनके लेख प्रायः सब विषयों पर निकलते थे, जैसे—पर्व-त्योद्दार, उत्सव, तीर्थस्थान, यात्रा, राजनीति इत्यादि । पर्व-त्योद्दारों तथा भिन्न-भिन्न ऋतुश्रों में पड़नेवाले उत्सवों पर निबंध लिखने की जो परंपरा भारतेष्ठ के सहयोगियों ने चलाई थी वह इस द्वितीय उत्थान में श्रांकर इन्हीं पर समात हो गई। हो, संवाद-पत्रों के होली, दीवाली के श्रंकों में उसका श्रभ्यास बना रहा। लोक-सामान्य स्थायी विषयो पर मिश्रजी के वेवल दो लेख मिलते हैं—'श्र्वतं श्रीर 'क्मा'।

द्वितीय उत्थानकाल में इस प्रभावशाली लेखक के उदय की उज्ज्ञल ग्राभा हिंदी-साहित्य-गगन में कुछ समय के लिये दिखाई पड़ी, पर खेद हैं कि ग्राकाल ही विलीन हो गई। पं० माधवप्रसाद मिश्र के मार्मिक ग्रीर ग्रोनर्खा लेखों को जिन्होंने पढ़ा होगा उनके हृदय में उनकी मधुर स्मृति ग्रवश्य वनी होगी। उनके निबंध ग्रधिकतर भावात्मक होते थे ग्रीर धारा-शैली पर चलते थे। उनमें बहुत सुंदर मर्मपथ का अनुसरण करती हुई स्निग्ध वाग्धारा लगातार चली चलती थी। इनके गद्य के कुछ नमूने नीचे दिए जाते है—

(क) "श्रार्य्य-वंश के धर्म, कर्म श्रोर मिक-माव का वह प्रवल प्रवाह जिसने एक दिन जगत् के बड़े बड़े सन्मार्ग-विरोधी भूधरों का दर्प दलन कर उन्हें रज में परिणत कर दिया था श्रोर इस परम पिवत्र वंश का वह विश्वव्यापक प्रकाश जिसने एक समय जगत् में श्रधकार का नाम तक न छोड़ा था, श्रव कहाँ है ? इस गूढ एवं ममस्पर्शी प्रश्न का यही उत्तर मिलता है कि सब भग-वान् महाकाल के पेट में समा गया। × × × जहाँ महा महा महीधर छुड़क जाते थे श्रोर श्रगाध श्रतलस्पर्शी जल था वहाँ श्रव पत्थरों में दवी हुई एक छोटी सी किंतु सुशीतल वारिधारा बह रही है। जहाँ के महा प्रकाश से दिन्दिगंत उद्घासित हो रहे थे वहाँ श्रव एक श्रंधकार से धिरा हुशा स्नेह्स्न प्रदीप टिमटिमा रहा है जिससे कभी कभी यह भूमाग प्रकाशित हो जाता है। × × भारतवर्ष का सुखशांति श्रोर भारतवर्ष का प्रकाश श्रव केवल 'राम नाम' पर श्रटक रहा है। × × × पर जो प्रदीप स्नेह से परिपूर्ण नही है तथा जिसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है, वह कब तक सुरक्षित रहेगा ?"

(ख) श्रव रही श्रापके जानने की बात; सो जहाँ तक श्राप जानते हैं वहाँ तक तो सब सफाई है! श्राप जहाँ तक जानते हैं, महाकवि श्रीहर्ष के काव्य में 'सर्वत्र गाँठें ही गाँठें' हैं श्रीर पं० श्रीधर की कविता 'सर्वतो भाव से प्रशंसित' है। श्राप जहाँ तक जानते हैं, श्राप संस्कृत, हिंदी, बंगला श्रादि इस देश की सब भाषाएँ जानते हैं श्रीर हम वेबर साहब की करत्त से भी श्रनभिज्ञ हैं। श्राप जहाँ तक जानते हैं, श्रीहर्ष 'लाल बुमकृ को भी मात करता हैं श्रीर वेबर साहब याज्ञवल्वय के समान ठहरता है। श्राप जहाँ तक जानते हैं, हमारे तत्त्वदर्शी पंडितों ने कुछ न लिखा श्रीर श्रारजों ने इतना लिखा कि भारत-वासी उनके ऋणी हैं। श्राप जहाँ तक जानते हैं, नैपध की प्रशंसा तो सब पक्षपाती पंडितों ने की है श्रीर निंदा दुराग्रह-रहित पुरुपों ने की, हैं। श्राप जहाँ तक जानते हैं लिखा है श्रीर मिश्र राधाकृष्ण ने युक्तिशून्य। श्राप जहाँ तक जानते हैं, प्रोफेसर वेबर की पुस्तक का श्रमी तक श्रनुवाद नहीं हुश्रा श्रीर वेबर साहब का ज्ञान हमें 'नेपध-चरित-चर्चा' से हुश्रा है।

• (गं) लोग केंवल घर ही के नष्ट होने पर 'मिट्टी हो गया' नहीं कहते हैं

श्रीर श्रीर जगह भी इसका प्रयोग करते हैं। किसी का जब बड़ा भारी श्रम विफल हो जाय तब कहेंगे कि 'सब मिट्टी हो गया'। किसी का धन खो जाय, मान-मर्यादा भंग हो जाय, प्रभुता श्रीर चमता चली जाय तो कहेंगे कि 'सब मिट्टी हो गया'। इससे जाना गया कि नप्ट होना ही मिट्टी होना है। किंतु मिट्टी को इतना बदनाम क्यों किया जाता है ? श्रकेली मिट्टी ही इस दुर्नाम को क्यों धारण करती है ? क्या सचमुच मिट्टी इतनी निकृष्ट है ? श्रीर क्या केंद्रल मिट्टी ही निकृष्ट है, हम निकृष्ट नहीं हैं ? भगवित वसुंधरे ! तुम्हारा 'सर्वसहा' नाम यथार्थ है।

श्रन्त्रा माँ ! यह तो कहो तुम्हारा नाम 'वसुंघरा' किसने रखा ? यह नाम तो उस समय का है। यह नाम न्यास, वाल्मीकि, पाणिनि, काल्यायन श्रादि सुसंतानों का दिया हुश्रा है। जाने वे तुम्हारे सुपुत्र कितने श्रादर से, कितनी श्लाघा से श्रीर श्रद्धा से तुम्हें पुकारते थे।

उपन्यासो से कुछ छुटी पाकर वावू गोपालराम (गहमर निवासी) पत्र-पत्रिकाच्रो मे कभी कभी लेख चौर निवंध भी दिया करते थे। उनके लेखों चौर निवंधों की भाषा बड़ी चंचल, चटपटी, प्रगल्भ चौर मनोरं जक होती थी। विलच्चण रूप खड़ा करना उनके निबंधों की विशेषता है। किसी च्रानुभूत वात का चरम हश्य दिखानेवाले ऐसे विलच्चण चौर कुत्हलजनक चित्रों के बीच से वे पाठक को ले चलते हैं कि उसे एक तमाशा देखने का सा च्यानंद च्याता है। उनके "ऋदि चौर सिद्धि" नामक निवंध का थोड़ा सा च्यार उद्धत किया जाता है—

"अर्थ या धन ग्रलाउद्दीन का चिराग है। यदि यह हाथ में है तो तुम जो चाहो सो पा सकते हो। यदि अर्थ के श्रधिपति हो तो चझ मूर्ल होने पर भी विश्वविद्यालय तुम्हें डी० एल० की उपाधि देकर श्रपने तई धन्य सममेगा। × × वरहे पर चलनेवाला नट हाथ में वाँस लिए हुए वरहे पर दौएते समय, 'हाय पैसा, हाय पैसा' करके चिल्लाया करता है। दुनिया के सभी श्रादमी वैसे ही नट हैं। में दिन्य दृष्टि से देखता हूँ कि खुद पृथ्वी भी श्रपने रास्ते पर 'हाय पैसा, हाय पैसा' करती हुई सूर्य की परिक्रमा कर रही है।

काल-माहात्म्य श्रीर दिनों के फेर से ऐश्वर्यशाली भगवान् ने तो श्वय

स्वर्ग से उतरकर दिद्द के घर शरण ली है और उनके सिंहासन पर अर्थ जा बैठा है।  $\times$   $\times$   $\times$  अर्थ ही इस युग का परब्रहा है '। इस ब्रह्मवस्तु के बिना विश्व-संसार का अस्तित्व नहीं रह सकता। यही चक्राकार चैतन्यरूप केशवानस में प्रवेश करके संसार को चलाया करते हैं।  $\times$   $\times$  साधकों के हित के लिये अर्थनीति-शास्त्र में इसकी उपासना की विधि लिखी है।  $\times$   $\times$   $\times$   $\times$  बच्चों की पहली पोथी में लिखा है—''बिना पूछे दूसरे का माल लेना चोरी कहलाता है।" लेकिन कहकर जोर से दूसरे का धन हुड़प कर लेने से क्या कहलाता है, यह उसमें नहीं लिखा है। मेरी राय में यही कमैयोग का मार्ग है।"

कहने की त्रावश्यकता नहीं कि उद्धृत त्रांश में गंगभाषा के प्रसिद्ध ग्रंथकार वंकिमचद्र की शैली का पूरा त्राभास है।

बाबू वालमुकुंद गुप्त का जन्म पजान के रोहतक जिले के गुरयानी गाँव में सं० १६२२ में और मृत्यु स० १६६४ में हुई। ये अपने समय के सबसे अनुमनी और कुशल संपादक थे। पहले इन्होंने दो उर्दू पत्रों का संपादन किया था, पर शीन्न ही कलकत्ते के प्रसिद्ध संवादपत्र 'वगवासी' के संपादक हो गए। वगवासी को छोड़ते ही ये 'भारतिमत्र' के प्रधान संपादक वनाए गए। ये बहुत ही चलते पुरने और विनोदशील लेखक थे अतः कभी कभी छेड़छांड़ भी कर वैठते थे। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने जब 'सरस्वती' (भाग ६ संख्या ११) के अपने प्रसिद्ध 'भाषा और व्याकरण' शीर्षक लेख में 'अनस्थिरता' शब्द का प्रयोग कर दिया तब इन्हें छेड़छांड़ का मौका मिल गया और इन्होंने 'आत्माराम' के नाम से द्विवेदीनी के कुछ प्रयोगों की आलोचना किरते हुए एक लेखमाला निकाली जिसमें चुहलवानी का पुट पूरा था। द्विवेदीनी ऐसे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति को भी युक्तिपूर्ण उत्तर के अतिरिक्त इनकी विनोदपूर्ण विगर्हणा के लिये 'सरगौ नरक ठेकाना नाहिं" शीर्षक देकर बहुत फबता हुआ आलहा 'कल्लू अल्हइत' के नाम से लिखना पड़ा।

पत्र-संपादन-काल में इन्होंने कई विषयों पर अच्छे निबंध भी लिखे जिनका एक संग्रह गुप्त-निबंधावली के नाम से छप चुका है। इनके 'रत्नावली नाटिका' के सुदर अनुवाद का उल्लेख हो चुका है।

गुप्तजी ने सामयिक और राजनीतिक परिस्थिति को लेकर कई मनोरंजक

प्रतंध लिखे हैं जिनमें "शिवशंभु का चिटा" बहुत प्रिस्ट है। गुप्तजी की भाषा बहुत चलती, संजीव ग्रोर विनोदपूर्ण होती थी। किसी प्रकार का विषय हों गुप्तजी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। वे पहले उर्दू के एक ग्रच्छे लेखक थे, इससे उनकी हिंदी बहुत चलती ग्रीर फड़कती हुई होती थी। वे ग्रपने विचारों को विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेटकर रखते थे कि उनका ग्राभास बीच बीच में ही मिलता था। उनके विनोदपूर्ण वर्णनात्मक विधान के भीतर विचार ग्रीर माव लुके छिपे से रहते थे। यह उनकी लिखावट की एक बड़ी विशेषता थी। "शिवशंभु का चिटा" से थोड़ा सा ग्रंश नमूने के लिये दिया जाता है—

"इतने में देखा कि वादल उमइ रहे हैं। चीलें नीचे उतर रही हैं। तवी-यत अरअरा उठी। इधर भंग, उधर घटा—वहार में वहार। इतने में वायु का वेग वढा, चीलें ग्रदश्य हुई। श्रुंधेरा छाया, वूँदे गिरने लगीं; साथ ही तड़-तड़ धड़-धड़ होने लगी। देखा श्रोले गिर रहे हैं। श्रोले थमे; कुछ वर्षा हुई, वृशी तैयार हुई। 'वम भोला' कहकर शर्माजी ने एक लोश भर चढ़ाई। ठीक उसी समय लाल-डिग्गी पर बढ़े लाट मिंटो ने वंगदेश के मृतपूर्व छोटे लाट उडवर्न की मृतिं खोली। ठीक एक ही समय कलकत्ते में यह दो श्रावश्यक काम हुए। भेद इतना ही था कि शिवशंभु शर्मा के बरामदे की छत पर बूँहें गिरती थीं श्रीर लार्ड मिंटो के लिर या छाते पर।

भंग छानकर महाराजजी ने खटिया पर लंबी तानी श्रोर कुछ काल सुपृप्ति के श्रानंद में निम्म रहे। × × × ४ हाथ-पाँव सुख में; पर विचार के घोड़ों को विश्राम न था। वह श्रोलों की चोट से वाजुश्रों को वचाता दुश्रा परिंदों की तरह इधर-डधर उड़ रहा था। गुलाबी नरो में विचारों का तार बैंधा कि बड़े लाट फुरती से श्रपनी कोठी में घुस गए होंगे श्रोर दूसरे श्रमीर भी श्रपने श्रपने घरों में चले गए होंगे। पर वह चील कहाँ गई होगी? × × × हाँ? शिवशंभु को इन पक्षियों की चिंता है, पर वह यह नहीं जानता कि इन श्रभ्रस्पर्शी श्रद्धालिकाश्रों से परिपृरित महानगर में सहलों श्रभागे रात विताने को मोपड़ी भी नहीं रखते।"

यद्यपि पं० गोविंदनारायण मिथ्र हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में थे पर उस पुराने समय में वे अपने फ़केरे माई पं० सदानंद मिश्र के 'सारह्या-निधि' पत्र में कुछ सामयिक श्रीर साहित्यक लेख ही लिखा करते थे जो पुस्तकाकार छपकर स्थायी साहित्य में परिगणित न हो सके। अपनी गद्यशैली का निर्दिष्ट रूप इस द्वितीय उत्थान के भीतर ही उन्होंने पूर्णतया प्रकाशित किया। इनकी लेखशैली का पता इनके सम्मेलन के भाषण श्रीर: "किव श्रीर चित्रकार" नामक लेख से लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के "गद्य-काव्य" की सी थी। लिख़ते समय बाण श्रीर दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। पर यह प्रसिद्ध बात है कि संस्कृत साहित्य में गद्य का वैसा- विकास नहीं हुश्रा। बाण श्रीर दंडी का गद्य काव्य-श्रलंकार की छटा दिखानेवाला गद्य था; विचारों को उत्तेत को उत्तत करनेवाले गद्य का श्रव्छा श्रीर उपयोगी विकास योरपीय भाषाश्रों में ही हुश्रा। गद्यकाव्य की पुरानी किंदि के श्रनुसरण से शक्तिशाली गद्य का प्राहुर्भाव नहीं हो सकता।

पंडित गोविंदनारायण मिश्र के गद्य को समास-श्रनुपास में गुँथे शब्दगुच्छों का एक श्रयाला समिमए। जहाँ वे कुछ विचार उपस्थित करते हैं वहाँ भी पदच्छय ही ऊपर दिखाई पड़ती है। शब्दावली दोनो प्रकार की रहती है—संस्कृत की भी श्रोर वनभाषा काव्य की भी। एक श्रोर 'प्रगल्भ प्रतिभास्रोत से समुत्पन्न शब्द कल्पना कलित श्राभिनव भावमाधुरी' है तो दूसरी श्रोर 'तम तोम सरकाती मुकाती पूरनचंद की सकल-मन-भाई छिरकी जुन्हाई' है। यद्यपि यह गद्य एक क्रीड़ा-कोतुक मात्र है पर इसकी भी थोड़ी सी मलक देख लेनी चाहिए—

#### ( साधारण गद्य का नमूना )

" परंतु मंदमित श्ररसिकों के श्रयोग्य, मिलन श्रथवा कुशाप्रबुद्धि चतुरों के स्वच्छ मलहीन मन को भी यथोचित शिचा से उपयुक्त बना लिए विना उनपर किन की परम रसीली उक्ति छ्वि-छ्वीली का श्रळंकृत नलशिख लों स्वच्छ सर्वांग-सुंदर श्रजुरूप यथार्थ प्रतिविंब कभी न पढेगा। × × × स्वच्छ द्रपेण पर ही श्रजुरूप, यथार्थ, सुस्पष्ट प्रतिविंव प्रतिफिलित होता है। उससे साम्हना होते ही श्रपनी ही प्रतिविंवित प्रतिकृति सानों समता की स्पर्दां में श्रा, उसी समय साम्हना करने श्रामने-सामने श्रा खड़ी होती है।"

### (काव्यमय गद्य का नमूना)

"सरद पूनों के समुदित प्रनचंद की छिटकी जुन्हाई सकल-मन-भाई के भी मुँह मिस मल, पूजनीय श्रलोंकिक पदनखचंद्रिका की चमक के श्रागे तेजहीन, मलीन श्रीर कलंकित कर दरसाती, लजाती, सरस-सुधा-धौली श्रलोंकिक सुप्रभा फैलाती, श्रशेष मोह-जड़ता-प्रगाद-तम-तोम सटकाती, मुकाती, निज भक्तजन-मनवांछित वरामय भुक्ति मुक्ति सुचार चारों मुक्त हाथों से मुक्ती छुटाती × × मुक्ताहारीनीर-चीर-विचार-सुचतुर-कवि-कोविद-राज-राजहिय-सिंहासन-निवा-सिनी मंदहासिनी, त्रिलोंक-प्रकाशिनी सरस्वती माता के श्रति दुलारे, प्राणों से प्यारे पुत्रों की श्रनुपम श्रनोखी श्रतुल बलवाली परम प्रभावशाली सुजन-मन-मोहिनी नवरस-भरी सरससुखद विचित्र वचन-रचना का नाम ही साहित्य है।" भारतेंद्र के सहयोगी लेखक प्रायः 'उच्चते' 'उत्पन्न' 'उच्चरित' 'नव' श्रादि से ही संतोष करते थे पर पिश्रजी एमें लेखकों ने विना किसी जलता के उपसांति

भारतेंद्र के सहयोगी लेखक प्रायः 'डन्चित' 'उत्पन्न' 'उच्चरित' 'नव' ग्रादि से ही संतोष करते थे पर मिश्रजी ऐसे लेखकों ने जिना किसी जरूरत के उपसर्गों का पुछल्ला जोड़ जनता के इन जाने-जूभे शब्दो को भी—'समुचित', 'समुत्रपन्न', 'समुचरित', 'ग्राभिनव' करके—ग्रजनजी जना दिया। 'मृदुता', 'कुटिलता', 'सुकरता', 'समीपंता', 'ऋतुजा' ग्रादि के स्थान पर 'मार्दव', 'कोटिल्य', 'सौक्र्य्य', 'सामीप्य', 'ग्राजव' ग्रादि ऐने ही लोगो की प्रवृत्ति से लाए जाने लगे।

वावू श्यामसुंदरदासजो नागरी-प्रचारिणी सभा के स्थापनकाल से लेकर बराबर हिंदी भाषा, किवयों की खोज तथा इतिहास ग्रादि के संबंध में लेख लिखते ग्राए है। ग्राप जैसे हिंदी के ग्रच्छे लेखक हैं वैसे ही बहुत ग्रच्छे वक्ता भी। ग्रापकी भाषा इस विशेषता. के लिये बहुत दिनों से प्रसिद्ध है कि उसमे ग्रापकी के विदेशी शब्द नहीं ग्राते। ग्राधिनक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने मे ग्रापकी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया है।

बाबू साहव ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिये सामग्री प्रस्तुत करने का किया है। हिंदी पुस्तकों की खोज के विधान द्वारा आपने साहित्य का इतिहास, कियों के चिरत और उनपर प्रबंध आदि लिखने का बहुत सा मसाला इकटा करके रख दिया। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी के नए पुराने लेखकों के संचिप्त

जीवन-वृत्त 'हिंदी-कोविद-रत्नमाला' के दो मागो में त्रापने संग्रहीत किए हैं। शिक्तोपयोगी तीन पुस्तके—भाषा-विज्ञान, हिंदी भाषा त्रौर साहित्य तथा साहित्यालोचन—भी त्रापने लिखी या संकलित की हैं।

हास्य विनोद-पूर्ण लेख लिखनेवालो में कलकत्ते के पं० जगन्नाधप्रसाद चतुर्वेदो का नाम भी बराबर लिया जाता है। पर उनके ग्रिधिकाश लेख भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं।

पं० चंद्रधर गुलेरी का जन्म जयपुर में एक विख्यात पिडत घराने मे २५ आषाढ़ संवत् १६४० मे हुआ था। इनके पूर्वंज कॉगड़े के गुलेर नामक स्थान से जयपुर आए थे। पं० चद्रधरजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान् और ऑगरेजी की उच्च शिद्धा से सपन्न व्यक्ति थे। जीवन के अतिम वर्षों के पहले ये वरावर अजन्मेर के मेयो कालेज में अध्यापक रहे। पीछे काशी हिंदू-विश्वविद्यालय के ओरियंटल कालेज के प्रिंसिपल होकर आए। पर हिंदी के दुर्भाग्य से थोड़े ही दिनों में सं० १६७७ में इनका परलोकवास हो गया। ये जैसे धुरंधर पंडित थे वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे।

गुलेरीजी ने 'सरस्वती' के कुछ ही महीने पीछे अपनी थोड़ी अवस्था मे ही जयपुर से 'समालोचक' नामक एक मासिक पत्र अपने संपादकत्व में निकलवाया था। उक्त पत्र द्वारा गुलेरीजी एक बहुत ही अनूठी लेख-शैली लेकर साहित्यचित्र में उतरे थे। ऐसा गंभीर और पाडित्यपूर्ण हास, जैसा इनके लेखों में रहता था, और कहीं देखने में न आया। अनेक गूढ़ शास्त्रीय विषयों तथा कथा-प्रसंगों की ओर विनोदपूर्ण संकेत करती हुई इनकी वाणी चलती थी। इसी प्रसंग गर्भत्व (Allusiveness) के कारण इनकी चुटिकयों का आनंद अनेक विषयों की जानकारी रखनेवाले पाठकों को ही विशेष मिलता था। इनके व्याकरण ऐसे रूखे विषय के लेख भी मजाक से खाली नहीं होते थे।

यह वेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरीजी में मिलती है, वह और किसी लेखक में नहीं। इनके स्मित हास की सामग्री ज्ञान के विविध च्लेत्रों से ली गई है। अ्रतः इनके लेखों का पूरा आनंद उन्हीं की मिल सकता है जो बहुज या कम से कम बहुश्रुत हैं। इनके "कछुत्रा घरम" श्रौर "मारेसि मोहिं कुठाउँ" नामक लेखो से उद्धरण दिए जाते, है।

(१) मनुस्टित में कहा गया है कि जहाँ गुरु की निंदा या असत् कथा हो रही हो वहाँ पर भले आदमी को चाहिए कि कान बंद कर ले या और कहीं उठ-कर चला जाय। मनु महाराज ने न सुनने जोग गुरू की कलंक-कथा सुनने के पास से वचने के दो ही उपाय बताए हैं। या तो कान ढककर बैठ जाओ या दुम दबाकर चल दो। तीसरा उपाय जो और देशों के सी में नव्बे आदमियो को ऐसे अवसर पर स्क्रेगा, वह मनु ने नहीं बताया कि जूता लेकर या मुक्का तानकर सामने खड़े हो जाओ और निंदा करनेवाले का जबड़ा तोड़ दो या मुँह पिचकर दो कि फिर ऐसी हरकत न करे।

पुराने से पुराने श्राय्यों की श्रपने भाई श्रमुरों से श्रनवन हुई। श्रमुर श्रमुरिया मे रहना चाहते थे; श्राय्यं सप्त-सिंधुश्रों को श्राय्यां तर्त वनाना चाहते थे।
श्रागे चल दिए। पीछे वे दबाते श्राए। विष्णु ने श्राग्न, यज्ञपात्र श्रोर श्ररिण रखने के लिये तीन गाडियाँ बनाई। उसकी पत्नी ने उनके पहियों की चूल को घी से श्राँज दिया। ऊलल, मूसल श्रोर सोम कूटने के पत्थरों तक को साथ लिए हुए यह 'कारवाँ' मूँजवत् हिंदूछुश के एक मित्र दर्रे खेबर में होकर सिंधु की एक घाटी में उतरा। पीछे से श्रान, श्राज, अंभारि, बंभारि, हस्त, सुहस्त, कृशन, शंड, मर्क मारते चले ग्राते थे। वझ की मार से पिछली गाड़ी भी श्राधी टूट गई, पर तीन छंबे डग भरनेवाले विष्णु ने पीछे फिर कर नहीं देखा श्रोर न जमकर मैदान लिया। पितृमूमि श्रपने आतृन्यों के पास छोड श्राए श्रोर यहाँ 'आतृन्यस्य वधाय' (सजातानां मध्यमेष्टवाय) देवताश्रों को श्राहुति देने लगे। जहाँ जहाँ रास्ते में टिके थे वहाँ वहाँ यूप खड़े हो गए। यहाँ की सुजला, सुफला, शस्यश्यामला, भूमि में ये बुलबुलें चहकने लगीं।

पर ईरान के श्रंगूरों श्रीर गुलों का, सूँजवत् पहाड़ की सोमलता का, चसका पड़ा हुश्रा था। लेने जाते तो वे पुराने गंधर्व मारने दौड़ते। हाँ, उनमें से कोई कोई उस समय का चिलकौश्रा नकद नारायण लेकर बदले में सोमलता वेचने को राजी हो जाते थे। उस समय का सिक्का गौएँ थीं। जैसे श्राजकल लखपती, करोड़पती कहलाते हैं वैसे तंब "शतगु", "सहस्रगु" कहलाते थे। ये दमड़ीमल के पोते करोड़ीचंद् श्रपने "नवग्वाः" "दशग्वाः" पितरों से शरमाते न थे, श्रादर से उन्हें

याद करते थे। श्राजकल के मेवा वेचनेवाले पेशाविरयों की तरह कोई कोई 'सरहदी' यहाँ पर भी सोम बेचने चले श्राते थे। कोई श्रार्थ्य सीमाप्रांत पर जाकर भी ले श्राया करते थे! मोल ठहराने में बढी हुज्जत होती थी, जैसी की तरका-रियों का भाव करने में कुँजिंडिनों से हुआ करती है। ये कहते कि गौ की एक कला में सोम बेच दो। वह कहता, वाह! सोम राजा का दाम इससे कहीं बढकर है। इधर थे गौ के गुण बखानते। जैसे बुड्ढे चौबेजी ने श्रपने कधे पर चढ़ी बालवध् के लिये कहा था कि 'याही में वेटा शौर याही में बेटी' वैसे ये भी कहते कि इस 'गौ से दूध होता है, मक्खन होता है, दही होता है, यह होता है, वह होता है। पर काबुली काहे को मानता? उसके पास सोम की ''मनोपली'' थी श्रीर इनका विना लिए सरता नहीं। अंत में गौ का एक पाद, श्रध होते होते दाम ते हो जाते। भूरी श्राँखो वाली एक बरस की बिल्डिया में सोम राजा खरीद लिए जाते। गाड़ी में रखकर शान से लाए जाते।

श्रन्छा, श्रव उसी पंचनद में 'वाहीक' श्राकर बसे। श्रश्वघोप की फडकती उपमा के श्रनुसार धर्म भागा और दंड कमंडल लेकर ऋषि भी भागे। श्रव ब्रह्मा-वर्त, ब्रह्मार्ष देश और श्राट्यांवर्त की महिमा हो गई; और वह पुराना देश—न तत्र दिवसं बसेत्। बहुत वर्ष पीछे की वात है। समुद्र पार के देशों में और धर्म पक्के हो चले। वे लूटते मारते तो थे ही, वेधरम भी कर देते थे। बस, समुद्र-यात्रा बंद! कहाँ तो राम के बनाए सेतु का दर्शन करके ब्रह्महत्या मिटती थी और कहाँ नाव में जानेवाले द्विज का प्रायश्चित्त करा कर भी संग्रह बंद! वही कछुशा धर्म! ढाल के श्रंदर बैठे रहो।

किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दु:ख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं। यह स्वभाव है। संसार में त्रिविध दु:ख दिखाई पड़ने लगे। उन्हें मिटाने के लिये उपाय भी किए जाने लगे। 'दृष्ट' उपाय हुए। उनसे संतोष न हुआ तो सुने सुनाए (आनुअविक) उपाय किए। उनसे भी मन न भरा। सांख्यों ने काठ कड़ी गिन गिनकर उपाय निकाला, बुद्ध ने योग में पककर उपाय खोजा। किसी न किसी तरह कोई उपाय मिलता गया। कछुओं ने सोचा, चोर को क्या मारें, चोर की माँ को ही न मारें। न रहे बाँस, न बजे वाँसुरी। लगीं प्रार्थनाएँ होने—

"मा देहि राम! जननी जठरे निवासस्"।

श्रीर यह उस देश में जहाँ सूर्य का उदय होना इतना मनोहर था कि ऋषियों का यह कहते कहते तांलू स्खता था कि सी बरस इसे हम उगता देखें, सो बरस सुनें, सो बरस वढ बढकर बोलें, सो वरस श्रदीन होकर रहें।

हयग्रीव या हिरण्याक्ष दोनो में से किसी एक दैत्य से देव बहुत तंग थे।

सुरपुर में अफ़वाह पहुँची। बस, इंद्र ने किवाड़ बंद कर दिए, आगल डाल दी। मानों अमरावती ने आँखें बनंद कर लीं। यह कछुआ धरम का भाई शुतुरसुर्ग धरम है।

(२) हमारे यहाँ पूँजी शब्दों की है। जिससे हमें काम पड़ा, चाहे श्रीर बातों में हम ठगे गए, पर हमारी शब्दों की गाँठ नहीं कतरी गई। × × × यही नहीं जो श्राया उससे हमने कुछ ले लिया।

पहले हमें काम श्रसुरों से पड़ा, श्रसिरियावालों से । उनके यहाँ 'श्रसुर' शब्द बड़ी शान का था। 'असुर' माने प्राणवाला, जबरदस्त। हमारे इंद्र की भी यह उपाधि हुई, पीछे चाहे शब्द का ग्रर्थ बुरा हो गया। 🗙 🗙 🗴 पारस के पारसियों से काम पड़ा तो वे श्रपने सुबेदारों की उपाधि 'क्षत्रप', 'क्षेत्रपावन' या 'महाक्षत्रप' हमारे यहाँ रख गए श्रौर गुस्तास्प, विस्तास्प के वजन के कृशाश्व, श्यावाश्व, बृहद्श्व ग्रादि ऋषियों ग्रौर राजाग्रों के नाम दे गए। यूनानी यवनों से काम पड़ा तो वे, यवन की स्त्री यवनी तो नहीं पर यवन की लिपि 'यवनानी' शब्द हमारे व्याकरण को भेंट कर गए। साथ ही मेप, वृप, मिश्रुन ग्रादि भी यहाँ पहुँच गए। पुराने ग्रंथकार तो शुद्ध यूनानी नाम श्रार, तार, जितुम ग्रादि ही काम में लाते थे। वराहमिहिर की खी खना चाहे यवनी रही हो, या न रही हो, उसने त्रादर से कहा है कि म्लेच्छ यवन भी ज्योतिः शास्त्र जानने से ऋषियों की तरह पूजे जाते हैं। श्रव चाहे 'वेल्यूपेवल सिस्टम' भी वेद में निकाला जाय, पर पुराने हिंदू कृतन्न श्रीर गुरुमार न थे। 🗙 🗙 यवन राजात्रों की उपाधि 'सोटर' त्रातार का रूप लेकर हमारे राजाश्रों के यहाँ च्या लगी। × × × शकों के हमले हुए तो 'शाकपार्थिव' वैयाकरणों के हाथ लगा श्रौर शक संवत् या शाका सर्वसाधारण के । हूण वक्षु (Oxus) नदी के किनारे पर से यहाँ चढ श्राए तो कवियों को नारंगी की उपमा मिली कि ताजे मुझे हुए हू ख की ठुड्डी की सी नारंगी।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

वकील शेक्सिपियर के जो मेरा धन छीनता है वह कूड़ा चुराता है, पर जो मेरा नाम चुराता है वह सितम ढाता है, ग्रार्थ्समाज ने मर्मस्थल पर वह मार की है कि कुछ कहा नहीं जाता । हमारी ऐसी चोटी पकडी है कि सिरं नीचा कर दिया । गेरों ने तो गाँठ का कुछ न दिया, पर इन्होंने तो श्रच्छे श्रच्छे शब्द छीन लिए । इसीसे कहते हैं कि "मारेसि मोहिं कुठाऊँ" । श्रच्छे श्रच्छे पद तो यो सफाई से ले लिए हैं कि इस पुरानी जमी हुई दूकान का दिवाला निकल गया ।

हम श्रपने श्रापको 'श्रार्य' नहीं कहते, हिंदू कहते है।  $\times$   $\times$   $\times$  श्रीर तो क्या 'नमस्ते' का वैदिक फिकरा हाथ से गया। चाहे 'जय रामजी' कह लो चाहे 'जय श्रीकृष्ण', नमस्ते मत कह बैठना। श्रोंकार बड़ा मांगलिक शब्द है। कहते हैं कि पहले यह ब्रह्मा का कंठ फाडकर निकला था।

इस द्वितीय उत्थान के भीतर हम दो ऐसे निर्वंध-लेखकों का नाम लेते हैं जिन्होंने लिखा तो कम है पर जिनके लेखों में भाषा की एक नई गति विधि तथा श्राधुनिक जगत् की विचारधारा से उद्दीत नूनन भाव-भगी के दर्शन होते हैं। 'सरस्वती' के पुराने पाठकों में से बहुतों को श्रध्यापक पूर्णसिंह के लेखों का स्मरण होगा। उनके तीन चार निर्वध ही उक्त पत्रिका में निकलें, उनमें विचारों श्रोर भावों को एक अन्ठे ढग से मिश्रित करनेवाली एक नई शैली मिलती है। उनकी लाच्चिकता हिंदी-गद्य-साहित्य में एक नई चीज थी। भाषा की बहुत कुछ, उडान, उसकी बहुत कुछ शक्ति, 'लाच्चिकता' में देखी जाती है। भाषा श्रीर भाव की एक नई, विभूति उन्होंने सामने रखी। योरप के जीवन-चेत्र की श्रशांति से उत्पन्न श्राध्यात्मकता की, किसानों श्रोर मजदूरों की महत्त्व-भावना की जो लहरें उठीं उनमें वे बहुत दृर तक बहे। उनके निर्वंध भावात्मक कोटि में ही श्राऍगे यद्यपि उनकी तह में चीण विचारधारा स्पष्ट लिखत होती है। इस समय उनके तीन निर्वंध हमारे सामने हैं "श्राचरण की सभ्यता", "मजदूरी श्रीर प्रेम" श्रीर "वच्ची वीरता"। यहाँ हम उनके निर्वंधों से कुछ श्रंश उद्धृत करते हैं—

'श्राचरण की सम्यता' से

"पश्चिमी ज्ञान से मनुष्य मात्र को लाभ हुआ है। ज्ञान का वह सेहरा— वाहरी सभ्यता की श्रंतवंतिंनी श्राध्यात्मिक सभ्यता का वह मुकुट—जो श्राज मनुष्य जानि ने पहन रखा है, युरोप को कदापि प्राप्त न होता, यदि धन श्रीर तेज को एकत्रित करने के लिये युरोप-निवासी इतने कमीने न बनते। यदि सारे पूर्वी जगत् ने इस महत्ता के लिये अपनी शक्ति से अधिक भी चंदा देकर सहायता की तो बिगड़ क्या गया ? एक तरफ जहाँ युरोप के जीवन का एक अंश असभ्य प्रतीत होता है—कमीना और कायरता से भरा मालूम होता है—वही दूसरी ओर युरोप के जीवन का वह भाग जहाँ विद्या और ज्ञान का सूर्य्य चमक रहा है, इतना महान् हैं कि थोंड़े ही समय में पहले अंश को मनुष्य अवश्य भूल जायँगे।

४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 
 ४ 

# 'मज र्री श्रौर प्रेम' से

"जबतक जीवन के अराय में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु-संन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मज़दूरी न करेंगे तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मिलन मानसिक हिंशा खेलती रहेगी। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका विश्वास वासी और उनका खुदा भी बासी हो गया है।"

इस कोटि के दूसरे लेखक है बाबू गुलाबराय, एम० ए०, एल-एल० बी० । उन्होंने विचारात्मक ग्रौर भावात्मक दोनो प्रकार के निबंध थोड़े बहुत लिखे है—जैसे, 'कर्त्तव्य संबंधी रोग, निदान ग्रौर चिकित्सा', 'समाज ग्रौर कर्त्तव्य पालन', 'फिर निराशा क्यो'। 'फिर निराशा क्यो' एक छोटी सी पुस्तक है जिसमे कई विषयो पर बहुत छोटे छोटे ग्रामासपूर्ण निबंध है। इन्हीं मे से एक 'कुरूपता' भी है जिसका थोड़ा सा ग्रश नीचे दिया जाता है—

"सौंदर्यं की उपासना करना उचित है सही, पर क्या उसी के साथ साथ कुरूपता धृशास्पद वा निंद्य है ? नहीं, सौंदर्य का श्रस्तित्व ही कुरूपता के ऊपर निर्भर है। सुंदर पदार्थ श्रपनी सुंदरता पर चाहे जितना मान करे, किंतु श्रसुंदर पदार्थकी स्थिति में ही वह सुंदर कहलाता है। श्रंधों में कोना ही श्रेष्ट सममा जाता है।

X X - X' X

सत्ता-सागर, में दोनों की स्थिति है। दोनों ही एक तारतम्य में वँधे हुए हैं। दोनों ही एक दूसरे में परिखत होते रहते हैं। फिर कुरूपता घृणा का विषय क्यों? रूपहीन वस्तु से तभी तक घृणा है जब तक हम अपनी आत्मा को संकुचित बनाए हुए बैठे हैं। सुंदर वस्तु को भी हम इसी कारण सुंदर कहते हैं कि उसमें हम अपने आदर्शों की मत्तक देखते हैं। श्रात्मा के सुविस्तृत और औदा-र्थपूण हो जाने पर सुंदर और असुंदर दोनों ही समान प्रिय वन जाते हैं। कोई माता अपने पुत्र को कुरूपवान् नहीं कहती। इसका यही कारण है कि वह अपने पुत्र में अपने आपको ही देखती है। जब हम सारे ससार में अपने आपको ही देखेंगे तब हमको कुरूपवान् भी रूपवान् दिखाई देशा।"

ग्रव निवंध का प्रसंग यहीं समाप्त किया जाता है। खेद है कि समास-शैली पर ऐसे विचारात्मक निवंध लिखनेवाले, जिनमे बहुत ही चुस्त भाषा के भीतर एक पूरी ग्रर्थ परंपरा कसी हो, ग्राधिक लेखक हमे न मिले।

### समालोचना

समालोचना का उद्देश्य हमारे यहाँ गुण-दोष विवेचन ही समक्ता जाता रहा है। संस्कृत-साहित्य में समालोचना का पुराना ढंग यह था कि जब कोई आचार्य या साहित्य-मीमांसक कोई नया लच्चण-प्रंथ लिखता था तब जिन काव्य-रचनाओं को वह उत्कृष्ट समक्ता था उन्हे रस्, अलंकार आदि के उदा-हरणों के रूप में उद्धृत करता या और जिन्हें दुष्ट समक्ता था उन्हे दोषों के उदाहरणों में देता था। किर उसे उसकी राय नापसंद होती थी वह उन्हीं उदाहरणों में से अच्छे ठहराए पद्यों में दोष दिखाता था और हुरे ठहराए हुए पद्यों के दोष का परिहार करता था। इसके आतिरक्त जो दूसरा उद्देश्य

१-साहित्य-दर्पणकार ने शृंगार रस के उदाहरण में "शून्य वासगृह विलोक्य" यह स्रोक उद्धृत किया । रस-गगाधरकार ने इस श्लोक में अनेक दोप दिखलाए और उदाहरण में अपना वनाया श्लोक मिड़ाया । हिंदी-किवयों में श्रीपित ने दोपों के उदाहरण में केशवदास के पद्य रखे हैं ।

समालोचना का होता है—श्रर्थात् किवयों की श्रलग श्रलग विशेषताश्रों का दिग्दर्शन—उसकी पूर्ति किसी किव की स्तुति में दो-एक श्लोकबद्ध उक्तियाँ कह-कर ही लोग मान लिया करते थे, जैसे—

निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिपु। प्रीतिः मधुरसांदासु मञ्जरीष्विव जायते॥

उपमा कालिदासस्य, भारवेरर्थगौरवम् । नैषघे पदलालित्यं, माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥

ानसी किन या पुस्तक के गुरादोष या सूर्चम विशेषताएँ दिखाने के लिये एक दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल इमारे यहाँ न थी। योरप में इसकी चाल खूब चली । वहाँ समालोचना काव्य-सिद्धांत-निरूपण से स्वतंत्र एक विषय ही हो गया। केवल गुग्ग-दोष दिखानेवाले लेखों या पुस्तको की धूम तो थोड़े ही दिनो रहती थी, पर किसी किव की विशेषता श्रो का दिग्दर्शन करानेवाली, उसकी विचारधारा मे हूनकर उसकी ऋंतर्वृत्तियो की छानबीन करनेवाली पुस्तक, जिसमे गुणदोष-कथन भी त्रा जाता था, स्थायी साहित्य में स्थान पाती थी। रमालोचना के दो प्रधान मार्ग होते है-निर्ण्यात्मक (Judicial Method) ंत्र्योर व्याख्यात्मक (Inductive Criticism) । निर्णयात्मक त्रालोचना किसी रचना के गुण-दोष निरूपित करके उसका मूल्य निर्धारित करती है। उसमे लेखक या किव की कहीं प्रशंसा होती है, कहीं निंदा। व्याख्यात्मक त्रालोचना किसी ग्रंथ मे त्राई हुई बातों को एक व्यवस्थित रूप मे सामने रखकर उनका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती है। यह मूल्य निर्धारित करने नहीं जाती। ऐसी त्रालोचना ऋपने शुद्ध रूप मे काव्य-वस्तु ही तक परि मित रहती है अर्थात् उसी के अंग-प्रत्यंग की विशेषताओं को हूँढ़ निकालने ग्रीर भावों की व्यवच्छेदात्मक व्याख्या करने मे तत्पर रहती है। पर इस व्याख्यात्मक समालोचना के ऋंतर्गत बहुत सी बाहरी बातों का भी विचार होता

<sup>\*—</sup>Methods and Materials of Literary Criticism.—Gayley
& Scott.

है—जैसे, सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक परिस्थिति आदि का प्रभाव। ऐसी समीचा को 'ऐतिहासिक समीचा' (Historical Criticism) कहते है। इसका उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना होता है कि किसा रचना का उसी प्रकार की और रचनाओं से क्या सबंघ है और उसका साहित्य की चली आती हुई परपरा में क्या स्थान है। बाह्य पद्धित के अतर्गत ही किव के जीवनकम, और स्वभाव आदि के अध्ययन द्वारा उसकी अंतर्वृत्तियों का सूच्म अनुसंघान भी है, जिसे "मनोवैज्ञानिक आलोचना" (Psychological Criticism) कहते हैं। इनके अतिरिक्त दर्शन, विज्ञान आदि की दृष्टि से समालोचना की और भी कई पद्धितयों हैं और हो सकती हैं। इस प्रकार समालोचना के स्वरूप का विकास योरप में हआ।

केवल निर्ण्यात्मक समालोचना की चाल बहुत कुछ उठ गई है। अपनी भली बुरी किच के अनुसार किवयों की श्रेणी बाँघना, उन्हें नंबर देना अब एक 'बेहदः बात समभी जाती है?।

कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे हिंदी-साहित्य में समालोचना पहले पहल केवल गुण-दोष दर्शन के रूप में प्रकट हुई । लेखो के रूप में इसका सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र के समय में ही हुआ। लेखों के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना उपाध्याय पिंडत बदरीनारायण चौधरी ने अपनी "आनंदकादंबिनी" में शुरू की । लाला श्रीनिवासदास के "संयोगिता स्वयंवर" नाटक की बड़ी विशद और कड़ी आलोचना, जिसमें दोषों का उद्घाटन बड़ी बारीकी से किया गया था, उक्त पित्रका में निकली थी। पर किसी ग्रंथकार के गुण अथवा दोष ही दिखाने के लिये कोई पुस्तक मारतेष्ठ के समय में न निकली थी। इस प्रकार की पहली पुस्तक पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी की "हिंदी कालिदास की आलोचना" थी जो इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में ही निकली। इसमें लाला सीताराम, बी० ए० के अनुवाद किए हुए नाटकों के भाषा तथा माव-संबंधी दोष बड़े विस्तार से दिखाए गए हैं। यह अनुवादों को समालोचना थी

श्रतः भाषा की त्रुत्रियो श्रोरे मूल भाव के विपर्यंय श्रादि के श्रागे जा ही नहीं सकती थी। दूसरी बात यह कि इसमे दोषों का ही उल्लेख हो सका, गुण नहीं दूँ हो गए।

इसके उपरांत द्विवेदीजों ने कुछ संस्कृत कियों को लेकर दूसरे ढंग की—ग्रर्थात् विशेषता-परिचायक—समीचाएँ भी निकालों। इस प्रकार की पुस्तकों में "विक्रमांकदेव-चिरतचचां" ग्रीर "नैषघचरित-चर्चा" मुख्य हैं। इनमें कुछ तो पंडितमंडली में प्रचित्त रुदि के श्रमुसार चुने हुए श्लोकों की खूबियों पर साधुवाद है (जैसे, क्या उत्तम उत्प्रेचा है!) श्रीर कुछ भिन्न भिन्न विद्वानों के मतों का संग्रह। इस प्रकार की पुस्तकों से संस्कृत न जानने वाले हिंदी-पाठकों को दो तरह की जानकारी हािसल होती है—संस्कृत के किसी किस की किस ढंग की है, श्रीर वह पडितों श्रीर विद्वानों के बीच कैसी समभी जाती है। दिवेदीजी की तीसरी पुस्तक "कािलदास की निरकुशता" में भाषा श्रीर व्याकरण के वे व्यतिक्रम इक्ष्टे किए गए है जिन्हें संस्कृत के विद्वान् लोग कािलदास की कितता में बताया करते हैं। यह पुस्तक हिंदी वालों के या संस्कृतवालों के फायदे के लियें लिखी गई, यह ठीक ठीक नहीं समभ पड़ता। जो हो, इन पुस्तकों को एक मुहक्षे में फैली बातों से दूसरे मुहक्षेवालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समक्तना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं।

यद्यपि द्विवेदीजी ने हिंदी के बड़े बड़े किवयों को लेकर गमीर साहित्य, समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदीजी न उठ खड़े होते तो, जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण-विरुद्ध और उटपटाँग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी; उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उनके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमे भाषा की समक और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया।

कवियों का बड़ा भारी इति-वृत्त-संग्रह (मिश्रबंधु-विनोद) तैयार करने के पहले मिश्रबंधुश्रों ने "हिंदी नवरत" नामक समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला या

विसमे सबसे बहकर नई बात यह थी कि 'देव' हिंदी के सबसे बडे कि है। हिंदी के पुराने किवयों को समालोचना के लिये सामने लाकर मिश्रबधुश्रों ने बेशक बड़ा जरूरी काम किया। उनकी बाते समालोचना कही जा सकती है या नहीं, यह दूसरी बात है। रीतिकाल के मीतर यह स्चित किया जा चुका कि हिंदी में साहित्य बास्त्र का बैसा निरूपण नहीं हुआ। जैसा संस्कृत में हुआ। हिंदी के रीति-ग्रथों के अभ्यास से लच्चणा, व्यजना, रस आदि के वास्तिक स्वरूप की सम्यक् धारणा नहीं हो सकती। किवता की समालोचना के लिये यह धारणा कितनी आवश्यक है, कहने की जरूरत नही। इसके अतिरिक्त उच्च कोटि की आधुनिक शैली की समालोचना के लिये विस्तृत अध्ययन, स्दम अन्वीच्ण-बुद्धि और ममंग्राहिणी प्रज्ञा अपेचित है। 'कारो कुतहि न माने'' ऐसे ऐसे वाक्यों को लेकर यह राय जाहिर करना कि ''वुलसी कभी राम की निंदा नहीं करते; पर स्ट्र ने दो चार स्थानो पर कुष्ण के कामों की निंदा भी की है," शहित्यममंत्रों के निकट क्या समक्ता जायगा !

'स्रदास प्रभु वे श्रांत खोटे", "कारो क्रविह न माने" ऐसे ऐसे वाक्यों पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोड़ा भी ध्यान देगा, वह जान लेगा कि कुल्ए न तो वास्तव में खोटे कहे गए हैं, न काले कुल्टे कृतम्न । पहला वाक्य सखी की विनोद या परिहास की उक्ति है, सरासर गाली नहीं है। सखी का यह विनोद हुई का ही एक स्वरूप है जो उस सखी का राधाकुल्ए के प्रति रित-भाव व्यक्तित करता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य विरहाकुल गोपी का वचन है जिससे कुछ विनोद मिश्रित श्रमई व्यंजित होता है। यह श्रमई यहाँ विप्रलंभ श्टंगार मे रितभाव का ही व्यंजिक है । इसी प्रकार कुछ 'दैन्य' भाव की उक्तियों को लेकर तुलसीदासजी खुशामदी कहे गये हैं। 'देव' को विहारी से वड़ा सिद्ध करने के लिये विहारी में विना दोष के दोष ढूँदे गए है। 'सक्रोन' को 'संक्रांति' का (संक्रमण् तक ध्यान कैसे जा सकता था?) श्रपभ्रंश समक्त श्राप लोगों ने उसे बहुत विगाड़ा हुश्रा शब्द माना है। 'रोज' शब्द 'स्लाई' के श्रर्थ में कवीर, जायसी श्रादि पुराने किवरों में न जाने कितनी

१-देखिए "भूमरगीतसार" की भूमिका।

जगह त्राया है और त्रागरे त्रादि के ग्रास पास ग्रग तक बोला जाता है; पर वह भी 'रोजा' समका गया है। इसी प्रकार की वे सिर पैर की वातो से पुस्तक भरी है। कवियों की विशेषतात्रों के मार्मिक निरूपण की ग्राशा से जो इसे खोलेगा, वह निराश ही होगा।

इसके उपरांत पंडित पद्मिष्ठ शम्मों ने बिहारी पर एक ग्रच्छी ग्रालोच-नात्मक पुस्तक निकाली । इसमें उस साहित्य-परंपरा का बहुत ही ग्रच्छा उद्घाटन है जिसके ग्रानुकरण पर बिहारी ने ग्रापनी प्रसिद्ध सतसई की रचना की । 'ग्राय्योसतशती' ग्रोर 'गायासतशती' के बहुत से पद्मों के साथ बिहारी के दोहों का पूरा पूरा मेल दिखाकर शम्मों जी ने बड़ी विद्वत्ता के साथ एक चली ग्राती हुई साहित्यिक परंपरा के बीच बिहारी को रखकर दिखाया । किसी चली ग्राती हुई साहित्यिक परंपरा का उद्घाटन भी साहित्य समीज्ञक का एक भारी कर्त्तव्य है । हिंदी के दूसरे कवियों के मिलते-जुलते पद्मों की बिहारी के दोहों के साथ तुलना करके शम्मों जी ने तारतिम्यक ग्रालोचना का शौक पैदा किया । इस पुस्तक में शम्मोंजी ने उन ग्राज्यों का भी बहुत कुछ परिहार किया जो देव को ऊँचा सिद्ध करने के लिये बिहारी पर किए गए थे । हो सकता है कि शम्मोंजी ने भी बहुत से खलों पर बिहारी का पञ्चात किया हो, पर उन्होंने जो कुछ किया है वह ग्रनूठे ढंग से किया है । उनके पञ्चात का भी साहित्यक मृत्य है ।

यहाँ पर यह बात स्चित कर देना त्रावश्यक है कि शम्मीं की यह समीक्षा भी रूढ़िगत (Conventional) है। दूसरे शृंगारी किवयों से अलग करने वाली विहारी की विशेषताओं के अन्वेषण और अंतः प्रवृत्तिओं के उद्घाटन का जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समका जाता है—प्रयत्न इसमें नहीं हुआ है। एक खटकनेवाली बात है, विना जरूरत के जगह जगह चुहलंबाजी और शाबाशी का महिंसली तर्ज ।

श्राम्मीजी की पुस्तक से दो बाते हुईं। एक तो 'देव बड़े कि बिहारी'' यह महा झगड़ा सामने आया; दूसरे ''तुलनात्मक समालोचना'' के पीछे लोग वेतरह पड़े।

"देव श्रीर बिहारी" के समाड़े को लेकर पहली पुस्तक पं० कृष्णि बिहारी मिश्र, बी० ए०, एल-एल० बी० की मैदान मे श्राई। इस पुस्तकमे बड़ी शिष्टता, सम्यता श्रीर मामिकता के साथ दोनों बड़े कवियों की मिन्न मिन्न रचनाश्रों का मिलान किया गया है। इसमें जो बाते कही गई हैं, वे बहुत कुछ साहित्यक विवेचन के साथ कही गई है, 'नवरल' की तरह यों ही नहीं कही गई है। यह पुरानी परिपाटी की साहित्य-समीचा के मीतर अब्छा स्थान पाने के योग्य है। मिश्रवधुश्रों की अपेचा प० कृष्णिवहारी जी साहित्यक श्रालोचना के कहीं अधिक श्रिष्ठकारी कहे जा सकते है। 'देव श्रीर बिहारी' के उत्तर मे लाला मगवान-दीनजी ने ''बिहारी श्रीर देव'' नाम की पुस्तक निकाली जिसमें उन्होंने मिश्रवधुश्रों के मद्दे श्राचेपों का उचित शब्दों में जनाब देकर पंडित कृष्णिबहारीजी की बातों पर भी पूरा विचार किया। अच्छा हुश्रा कि 'छोटे बड़े' के इस मद्दे झगड़े की श्रीर श्रीधक लोग श्राकंपित नहीं हुए।

अव "'तुलनात्मक समालोचना'' की बात लीजिए। उसकी श्रोर लोगो का कुछ श्राकर्षण देखते हो बहुतो ने 'तुलना' 'को ही समालोचना का चरम लच्य समक्त लिया श्रोर पत्रिकाश्रो में तथा इधर उधर भी लगे मिन्न भिन्न किवयों के 'पद्यो को लेकर मिलान करने। यहाँ तक कि जिन दो पद्यो में वास्तव में कोई माव-साम्य नहीं, उनमे भी बादरायण संबध स्थापित करके लोग इस ''तुल-नात्मक समालोचना'' के मैदान में उतरने का शोक जाहिर करने लगे। इसका श्रसर कुछ समालोचको पर भी पड़ा। पडित कृष्णिवहारी मिश्रजी ने जो "मितराम ग्रंथावली" निकाली, उसकी मूमिका का श्रावश्यकता से श्रधिक श्रश उन्होंने इस 'तुलनात्मक श्रालोचना' को हो श्रापित कर दिया; श्रोर बातो के लिये बहुत कम जगह रखी।

द्वितीय उत्थान के भीतर 'समालोचना' की यद्यपि बहुत कुछ उन्नित हुई पर उसका स्वरूप प्रायः रूढिगत (Conventional) ही रहा। कवियों की विशेषतात्रों का त्रान्वेषण त्रीर उनकी त्रातः प्रकृति की छानचीन करनेवाली उच कोटि की समालोचना का प्रारंभ तृतीय उत्थान में जाकर हुत्रां।

# गद्य-साहित्य की वर्त्तमान गति

# तृतीय उत्थान

## (संवत् १६७५ से)

इस तृतीय उत्थान में हम वर्तमान काल में पहुँचते हैं जो ग्रामी चल रहा है। इसमें ग्राकर हिंदी गद्य-साहित्य के भिन्न भिन्न चेत्रों के भीतर ग्रानेक नए रास्ते खुले जिनमें से कई एक पर विलायती गिलयों के नाम की तिस्तयों भी लगीं। हमारे गद्य-साहित्य का यह काल ग्रामी हमारे सामने है। इसके भीतर रहने के कारण इसके संबंध में हम या हमारे सहयोगी जो कुछ कहेंगे वह इस काल का ग्रापने संबंध में ग्रापना निर्णय होगा। सच पूछिए तो वर्तमान काल जो ग्रामी चल रहा है, हमसे इतना दूर पीछे नहीं छूटा है कि इतिहास के भीतर ग्रा सके। इससे यहाँ ग्राकर हम ग्रापने गद्य-साहित्य से विविध ग्रांगों का संचित्त विवरण ही इस हिए से दे सकते हैं कि उनके भीतर की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियाँ लिच्तित हो जायँ।

सब से पहले ध्यान लेखको छौर प्रंथकारों की दिन दिन बढ़ती संख्या पर जाता है। इन बीस इक्कोस वर्षों के बीच हिंदी साहित्य का मैदान काम करने-वालो से पूरा पूरा भर गया, जिससे उसके कई छांगों की बहुत छा छी पूर्ति हुई, पर साथ ही बहुत सी फालत् चीजे भी इधर उघर विखरीं। जैसे भाषा का पूरा छाभ्यास छौर उस पर छा छोषकार रखनेवाले, प्राचीन छौर नवीन साहित्य के स्वरूप वो ठीक ठीक परखनेवाले छानेक लेखकों द्वारा इमारा साहित्य पुष्ट छौर प्रौढ़ हो चला, वैसे ही केवल पाश्चात्य साहित्य के किसी कोने में छाँख खोलनेवाले छौर योरप की हर एक नई-पुरानी बात को 'छाधुनिकता' कहकर चिल्लानेवाले लोगों के द्वारा बहुत कुछ छाधकार चर्चा—बहुत-सी छानाइीपन

की, बातें—भी फैल चलीं। एक दूसरे ढॉचे के लोग योरप की सामाजिक, राज-नीतिक ग्रीर साहित्यिक परिस्थितियों के ग्रानुसार समय समय पर उठे हुए नाना वादों ग्रीर प्रवादों को लेकर ग्रीर उनकी उक्तियों के टेढ़े सीघे ग्रानुवाद की उद्धरणी करके ही ग्रापने को हमारे वास्तविक साहित्य निर्माताग्रों से दस हाथ ग्रागे बता चले।

इनके कारण हमारा सचा साहित्य रुका तो नहीं, पर न्यर्थ की भीड-भाड़ के बीच त्रोट में त्रवश्य पड़ता रहा। क्या नाटक, क्या उपन्यास, क्या निबंध, क्या समालोचना, क्या काव्य-स्वरूप मीमांसा, सब च्रेत्रों के भीतर कुछ विला-यती मंत्रों का उचारण सुनाई पड़ता त्रा रहा है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो ग्रपने जन्म-स्थान में श्रव नहीं सुनाई पड़ते। हॅसी तब ग्राती है जब कुछ ऐसे व्यक्ति भी 'मध्ययुग की प्रवृत्ति', 'क्लासिकल', 'रोमांटिक' इत्यादि शब्दों से विभूषित आगनी आलोचना द्वारा 'नए युग की वाणी' का सचार समकाने खड़े होते हैं, जो इन शब्दों का ऋर्थ जानना तो दूर रहा, श्रॅगरेजी भी नहीं जानते। उपन्यास के चेत्र मे देखिए तो एक श्रोर प्रेमचद ऐसे प्रतिभाशाली उपन्यासकार हिंदी की कीर्ति का देश-भर मे प्रसार कर रहे हैं; दूसरी स्रोर कोई उनकी भर-पेट निंदा करके टाल्सटॉय का 'पापी के प्रति घृणा नहीं दया' वाला विद्धात लेकर दौड़ता है। एक दूसरा ग्राता है जो दयावाले सिद्धांत के विरुद्ध योरप का साम्यवादी सिद्धांत ला भिड़ाता है श्रीर कहता है कि गरीबों का रक्त चूसकर उन्हें श्रपराघी बनाना श्रौर फिर बड़ा बनकर दया दिखाना तो उच्च वर्ग के लोगों की मनोवृत्ति है। वह बड़े जोश के साथ सूचित करता है कि इस मनों-वृत्ति का समर्थन करनेवाला साहित्य हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा साहित्य चाहिए जो पद-दलित ग्रिकंचनों में रोष, विद्रोह श्रौर श्रात्म-गौरव का संचार करे श्रीर उच वर्ग के लोगो मे नैराश्य, लजा श्रीर ग्लानि का।

एक स्रोर स्वर्गीय नयशकर प्रसादनी स्रपने नाटकों द्वारा यह साफ झलका देते हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक वृत्त लेकर चलनेवाले नाटको की रचना के लिये काल-विशेष के भीतर के तथ्य बटोरनेवाला कैसा विस्तृत स्रध्ययन स्रोर उन तथ्यो द्वारा स्रनुमित सामाजिक स्थिति के सजीव ब्योरे सामने खड़ा करनेवाली कैसी सूद्म कल्पना चाहिए; दूसरी स्रोर कुछ लोग ऐसे नाटकों के प्रति उपेत्ता

का-सा भाव दिखाते हुए ज़र्नर्ड शा ग्रादि का नाम लेते हैं ग्रौर कहते हैं कि ग्राधुनिक युग 'समस्या नाटको' का है। यह ठीक है कि विज्ञान की साधना द्वारा संसार के वर्त्तमान युग का बहुत-सा रूप योरप का खड़ा किया हुग्रा है। पर इसका क्या यह मतलब है कि युग का सारा रूप विधान योरप ही करे ग्रौर हम ग्राराम से जीवन के सब चेत्रों में उसी के दिए हुए रूपों को ले लेकर रूप-वान बनते चले ? क्या ग्रपने स्वतंत्र स्वरूप-विकास की हमारी शक्ति सब दिन के लिये मारी गई ?

हमारा यह तात्पर्य नहीं कि योरप के साहित्य केत्र में उठी हुई बातों की चर्चा हमारे यहाँ न हो। यदि हमें वर्त्तमान जगत् के बीच से अपना रास्ता निकालना है तो वहाँ के अनेक 'वादों' और प्रवृत्तियों तथा उन्हें उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का पूरा परिचय हमें होना चाहिए। उन वादों की चर्चा अच्छी तरहें हो, उन पर पूरा विचार हो और उनके भीतर जो थोड़ा-बहुत सत्य छिपा हो उसका ध्यान अपने साहित्य के विकास में रखा जाय। पर उनमें से कभी इसकों, कंभी उसकों, यह कहंते हुए सामने रखना कि वर्त्तमान विश्व-साहित्य का स्वरूप यही है जिससे हिंदी साहित्य अभी बहुत दूर है, अनाड़ीपन ही नहीं जंगलीपन भी है।

त्राज-कल माषा की भी बुरी दशा है। बहुत से लोग शुद्ध भाषा लिखने का ग्रभ्यास होने के पहले ही बड़े बड़े पोथे लिखने लगते हैं जिनमे न्याकरण की भद्दी भूलें तो रहती ही हैं, कहीं कही वाक्य-विन्यास तक ठीक नहीं रहता। यह बात ग्रौर किसी भाषा के साहित्य मे शायद ही देखने को मिले। न्याकरण की भूलों तक ही बात नहीं है। ग्रपनी भाषा की प्रकृति की पहचान न रहने के कारण कुछ लोग उसका स्वरूप भी विगाड़ चले है। वे ग्रॅगरेजी के शब्द, वाक्य ग्रौर मुहावरे तक ज्यो-के त्यो उठाकर रख देते हैं; यह नहीं देखने जाते कि भाषा हिंदी हुई या ग्रौर कुछ। नीचे के ग्रवतरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी—

(१) उनके हृदय में श्रवश्य ही एक लितत कोना होगा जहाँ रतन ने स्थान पा लिया होगा। ( कुंडलीचक उपन्यास )।

- (२) वह उन लोगों में से न था जो घास को थोड़ी देर भी अपने पैरों तले उगने देते हों। (वही)
- (३) क्या संभव नहीं है कि भारत के वड़े बड़े स्त्रार्थ कुछ लोगी की नामा-वली उपस्थित करें। ( श्राज, २८ श्रक्टूबर, १९३९ )

### डपन्यास-क्हानी

इस तृतीय उत्थान मे हमारा उपन्यास-कहानी साहित्य ही सबसे ऋधिक समृद्ध हुआ। नृतन विकास लेकर आनेवाले प्रेमचंद जी जो कर गए वह तो हमारे साहित्य की एक निधि ही है, उनके अतिरिक्त पं० विश्वंभरनाथ कौशिक, चानू प्रतापनारायण श्रीवास्तव, श्री नैनेंद्रकुमार ऐसे सामानिक उपन्यासकार तथा चा० वृंदादनलाल वर्मा ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासकार उपन्यास-भंडार की चहुत सुंदर पूर्ति करते जा रहे है। सामाजिक उपन्यासों में देश मे चलनेवाले राष्ट्रीय तथा त्रार्थिक त्रांदोलनों का भी त्रांभास बहुत कुछ रहता है। तत्रल्लुकेदारों के अत्याचार, भूखे किसानों की दारुण दशा के बड़े चटकीले चित्र उनमे प्रायः पाए जाते हैं। इस संबंध में हमारा केवल यही कहना है कि हमारे निपुरा उपन्यासकारो को केवल राजनीतिक दलो द्वारा प्रचारित बाते लेकर ही न चलना चाहिए, वस्तुस्थिति परं श्रापनी न्यापक दृष्टि भी डालनी चाहिए। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि ऋँगरेजी राज्य जमने पर भूमि की उपज या श्रामंदनी पर जीवन निर्वाह करनेवालों (किसानों श्रोर जमीदारो दोनों) की श्रीर नगर के रोजगारियों या महाजनो की परस्पर क्या स्थिति हुई। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि राजकर्मचारियों का इतना बड़ा चक ग्रामंबासियों के सिर पर ही चला करता है, व्यापारियों का वर्ग उससे प्रायः बचा रहता है। भूमि ही यहाँ सरकारी त्र्याय का प्रधान उद्गम बना दी गई है। व्यापार-श्रेणियो को यह सुभीता विदेशी व्यापार को फूलता-फलता रखने के लिये दिया गया था, जिससे उनकी दशा उन्नत होती ग्राई ग्रौर भूमि से संबंध रखनेवाले सब वर्गों की-क्या जमींदार, क्या किसान, क्या मजदूर-गिरती गई।

जमीदारों के श्रतर्गत हमें ६८ प्रतिशत साधारण जमीदारें को लेना चाहिए, २ प्रतिशत बड़े बड़े तश्रल्लुकेदारों को नहीं। किसान श्रीर जमींदार एक श्रोर तो सरकार की भूमि-कर संबंधी नीति से पिसते ग्रा रहे हैं, दूसरी क्रोर उन्हें भूमि की मारनेवाले नगरों के व्यापारी हैं जो इतने घोर अम से पैदा की हुई भूमि की उपज का भाव ग्रापने लाभ की दृष्टि से घटाते-बढ़ाते रहते हैं। भाव किसानो, जभींदारों के हाथ मे नहीं। किसानों के बीस सेर के भाव से ग्राच लेकर व्यापारी सात ग्राठ सेर के भाव से वेचा करते हैं। नगरों के मजदूर तक पान बीड़ी के साथ सिनेमा देखते हैं, गाँव के जमींदार ग्रीर किसान कष्ट से किसी प्रकार दिन काटते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्त्तमान जीवन के भीतर ग्रापनी दृष्टि गड़ाकर ग्राप देखना चाहिए, केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही न चलना चाहिए। साहित्य को राजनीति के ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही न नाचना चाहिए।

वर्तमान जगत् में उपन्यासों की बड़ी शक्ति है। समाज जो रूप पकड़ रहा है, उसके भिन्न भिन्न वर्गों में जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उपन्यास उनका विस्तृत प्रत्यत्तीकरण ही नहीं करते, ग्रावश्यकतानुसार उनके ठीक विन्यास, सुधार ग्रथवा निराकरण की प्रवृत्ति भी उत्पन्न कर सकते हैं। समाज के बीच खान-पान के व्यवहार तक में जो भद्दी नकल होने लगी है—गर्भी के दिनों में भी सूट बूट कसकर टेबुलों पर जो प्रीति-भोज होने लगा है—उसको हॅसकर उड़ाने की सामर्थ्य उपन्यासों में ही है। लोग या किसी जन-समाज के बीच काल की गति के श्रनुसार जो गूढ़ ग्रौर चित्य परिस्थितियाँ खड़ी होती रहती हैं उनको गोचर रूप में सामने लाना ग्रौर कभी कभी निस्तार का मार्ग भी प्रत्यच् करना उपन्यासों का काम है।

लोक की सामियक परिश्वितियों तक न रहकर जोवन के नित्य स्वरूप की विषमताएँ और उलक्षने सामने रखनेवाले उपन्यास भी योरप में लिखे गए हैं और लिखे जा रहे हैं। जीवन में कुछ बातों का जो मूल्य चिरकाल से निर्धारित चला ग्रा रहा है—जैसे पाप और पुर्य का—उसकी मीमांसा में भी उपन्यास प्रवृत्त हुग्रा है। इस प्रकार उपन्यासों का लिख वहाँ क्रमशः ऊँचा होता गया जिससे जीवन के नित्य स्वरूप का चिंतन ग्रोर ग्रनुभव करनेवाल वहें बड़े किव इधर उपन्यास के चेत्र में भी काम करते दिखाई देते हैं। यहें

हर्ष की बात है कि हमारे हिंदी-सार्हित्य में भी बा० भगवतीचरण वर्मा ने 'चित्रलेखा' नाम का इस ढंग का एक सुदर उपन्यास प्रस्तुत किया है।

द्वितीय उत्थान के भीतर बॅगला से अन्दित, अथवा उनके आदर्श पर लिखे गए उपन्यासो मे देश की सामान्य जनता के गाईस्थ्य और पारवारिक जीवन के बड़े धार्मिक और सच्चे चित्र रहा करते थे। प्रेमचद्जी के उपन्यासों में भी निग्न और मध्य श्रेणी के ग्रहस्था के जीवन का बहुत सच्चा स्वरूप मिलता रहा। पर इघर बहुत से ऐसे उपन्यास सामने आ रहे हैं जो देश के सामान्य भारतीय जीवन से हटकर बिलकुल योरपीय रहन-सहन के साँचे में दले हुए बहुत छोटे से वर्ग का जीवन-चित्र ही यहाँ से वहाँ तक आंकित करते हैं। उनमें मिस्टर, मिसेज, मिस, प्रोफेसर, होस्टल, क्लब, ड्राइंगरूम, टेनिस, मैच, सिनेमा, मोटर पर हवाखोरी, कालेज की छात्रावस्था के बीच के प्रण्य व्यवहार इत्यादि ही सामने आते हैं। यह ठीक है कि अंगरेजी शिच्चा के दिन दिन्य बढते हुए प्रचार से देश के आधुनिक जीवन का यह भी एक पच्च हो गया है पर यह सामान्य पच्च नहीं है। भारतीय रहन सहन, खान-पान, रीतिव्यवहार प्रायः सारे जनता के बीच बने हुए है। देश के असली सामाजिक और घरेल्ड जीवन को दिष्ठ से ओफाल करना हम अच्छा नहीं समफते।

यहाँ तक तो सामाजिक उपन्यासों की बात हुई । ऐतिहासिक उपन्यास बहुत' कम देखने में आ रहे हैं। एक प्रकार से तो यह अच्छा है । जब तक भारतीय इतिहास के भिन्न भिन्न कालों की सामाजिक स्थिति और संस्कृति का अलग अलग विशेष रूप से अध्ययन करनेवाले और उस सामाजिक स्थिति के सूक्म व्योरों की अपनी ऐतिहासिक कल्पना द्वारा उद्धावना करनेवाले लेखक तैयार न हों तब तक ऐतिहासिक उपन्यासों में हाथ लगाना ठीक नहीं । द्वितीय उत्थानं के भीतर जो कई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए या बग भाषा से अनुवाद करके लाए गए, उनमें देश-काल की परिस्थिति का अध्ययन नहीं पाया जाता। अब किसी ऐतिहासिक उपन्यास में यदि बाबर के सामने हुका रखा जायगा, ग्रास-काल में गुलाबी और फीरोजी रंग की साड़ियाँ, इत्र, मेज पर सजे गुलदस्ते, माड़ फानूस लाए जाएँगे, सभा के बीच खड़े होकर व्याखान दिए जाएँगे, और उन पर करतल-ध्विन होगी; बात बात में 'धन्यवाद', 'सहानुसूति' ऐसे

शब्द तथा 'सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना' ऐसे फिकरे पाए जार्यों तो काफी हॅसनेवाले ग्रौर नाक-भौं सिकोडनेवाले मिलेगे । इससे इस जमीन पर बहुत समक्त चूक्त कर पैर रखना होगा।

पेतिहासिक उरन्यास निस दग से लिखना चाहिए, यह प्रसिद्ध पुरातस्त्रिविद् श्रीराखालदास बंद्योपाध्याय ने ग्रपने 'करणा', 'शशांक' ग्रौर 'धर्मपाल' नामक उपन्यासो द्वारा ग्रान्छी तरह दिखा दिया। प्रथम दो के ग्रानुवाद हिंदी में हो गए हैं। खेद है कि इस समीचीन पद्धति पर प्राचीन हिंदू साम्राज्य काल के भीतर की कथा-वस्तु लेकर मौलिक उपन्यास न लिखे गए। नाटक के चेत्र में ग्रालवत स्वर्गीय जयशंकर प्रसादजी ने इस पद्धति पर कई सुदर ऐतिहासिक नाटक लिखे। इसी पद्धति पर उपन्यास लिखने का ग्रानुरोध हमने उनसे कई चार किया था निसंके ग्रानुसार ग्रांगुकाल (पुष्पिन्न, ग्रांग्रिमन का समय) का चित्र उपस्थित करनेवाला एक बड़ा मनोहर उपन्यास लिखने में उन्होंने हाथ भी लगाया था, पर साहित्य के दुर्भाग्य से उसे ग्रंधूरा छोड़कर ही वे चल वसे।

वर्त्तमानकाल में ऐतिहासिक उपन्यास के च्लेत्र में केवल बार्ं बंडावनलाल वर्मा दिखाई दे रहे है। उन्होंने भारतीय इतिहास के मध्ययुग के प्रारंभ में बुदेलखंड की स्थित लेकर 'गढ़कुंडार' श्रीर 'विराटा की प'द्मनी' नामक टो बड़े सुंदर उपन्यास लिखे हैं। विराटा की पद्मिनी की कल्पना तो श्रत्यत रमणीय है।

उपन्यासों के भीतर लवे लवे हश्य-वर्णनो तथा घाराप्रवाह भाव-व्यंजनापूर्ण भापण की प्रथा जो पहले थी वह योरप मे बहुत कुछ छाँट दी गई. ग्रर्थात्
वहाँ उपन्यासो से काव्य का रग बहुत कुछ हटा दिया गया । यह यात वहाँ
नाटक ग्रौर उपन्यास के ज्ञेत्र में 'यथातथ्यवाद' की प्रवृत्ति के साथ हुई । इससे
उपन्यास-कला की ग्रपनी निज की विशिष्टता निखरकर भलकी, इसमें कोई
सदेह नहीं । वह विशिष्टता यह है कि घटनाएँ ग्रौर पात्रों के क्रियाकलाप ही भावां
को बहुत-कुछ व्यक्त कर दें, पात्रों के प्रगल्म भाषण की उतनी ग्रपेका न रहे!
पात्रों के थोड़े से मार्भिक शब्द ही हृदय पर पड़नेवाले प्रभाव को पूर्ण कर है ।
इस तृतीय उत्थान का ग्रारंभ होते होते हमारे हिटी-साहित्य में उपन्यास का

यह पूर्ण विकसित श्रीर परिष्कृत स्वरूप लेकर स्वर्गीय प्रेमचंद्बी श्राए। द्वितीय उत्थान के मौलिक उपन्यासकारों में शील-वैचित्र्य की उद्घावना नहीं के बरावर थी। प्रेमचद्बी के ही कुछ पत्रकारों में ऐसे स्वामाविक ढाँचे की व्यक्तिगत विशेषताएँ मिलने लगी जिन्हें सामने पाकर श्रिषकांश लोगों को यह भासित हो कि कुछ इसी ढंग की विशेषतावाले व्यक्ति इमने कहीं न-कहीं द्रेखे हैं। ऐसी व्यक्तिगत विशेषता ही सची विशेषता है, जिसे झूठी विशेषता श्रीर वर्गगत विशेषता दोनों से श्रलग समक्तना चाहिए। मनुष्य-प्रकृति की व्यक्तिगत विशेषता त्रिष्ठा को समक्ता चाहिए। मनुष्य-प्रकृति की व्यक्तिगत विशेषता श्रीर विशेषता है, श्रतः ये विशेषताएँ बहुतों को लखाई पड़ती रहती हैं, चाहे वे उन्हें शब्दों में व्यक्त न कर सके। प्रेमचंद की सी चलती श्रीर पात्रों के श्रनुरूप रंग बदलनेवाली भाषा भी पहले नहीं देखी गई थी।

श्रंतः प्रकृति या शील के उत्तरोत्तर उद्घाटन का कौशल भी प्रेमचंदजी के दो एक उपन्यासों में, विशेषतः 'गनन' में देखने में आया। सत् और असत्, भला और बुरा, दो सर्वथा भिन्न वर्ग करके पात्र निर्माण करने की अस्वाभाविक प्रथा भी इस तृतीय उत्थान में बहुत कुछ कम हुई है, पर मनोवृत्ति की अस्थिरता का वह चित्रण अभी बहुत कम दिखाई पड़ा है जिसके अनुसार कुछ परिस्थितियों में मनुष्य अपने शील-स्वभाव के सर्वथा विरुद्ध आचरण कर जाता है।

उपन्यासो से भी प्रचुर विकास हिर्दी मे छोटी कहानियों का हुन्ना है। कहानियों बहुत तरह की लिखी गई; उनके अनेक प्रकार के रूप-रग प्रकट हुए। इसमे तो कोई सदेह नहीं कि उपन्यास और छोटी कहानी दोनों के टॉचे हमने पश्चिम से लिए हैं। हैं भी ये टॉचे बड़े सुंदर। हम समक्तते हैं कि हमे दॉचों ही तक रहना चाहिए। पश्चिम मे भिन्न भिन्न दृष्टियों से किए हुए उनके वर्गोंकरण, उनके संबंधमें निर्फापत तरह तरह के सिद्धांत भी हम समेटते चलें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती। उपन्यासों और छोटी कहानियों का हमारे वर्त्तमान हिंदी-साहित्य में इतनी अनेकरूपता के साथ विकास हुन्ना है कि उनके संबंध मे हम अपने कुछ स्वतन्न सिद्धांत स्थिर कर सकते हैं, अपने ढंग पर उनके भेद उपभेद निरूपित कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता समक्तने के

लिये एक उदाहरण लीनिए। छोटी कहानियों के जो ग्रादर्श ग्रीर सिद्वांत ग्रॅगरेनी की ग्राधिकतर पुस्तकों में दिए गए है, उनके ग्रानुसार छोटी कहानियों में शील या चरित्र विकास का ग्रावकाश नहीं रहता। पर प्रेमचंदनी की एक कहानी है 'बड़े भाई साहब' जिसमें चरित्र के ग्रातिरिक्त ग्रीर कुछ है ही नहीं। जिस अंग्रह के भीतर यह कहानी है, उसकी भूमिका में प्रेमचदनों ने कहानी में चरित्रविकास को बड़ा भारी कौशल कहा है। छोटी कहानियों के जो छोटे-मोटे संग्रह निकलते है उनमें भूमिका के रूप में ग्रॅगरेजी पुस्तकों से लेकर कुछ सिद्धांत प्रायः रख दिए जाते हैं। यह देखकर दुःख होता है, विशेष करके तब, जब उन सिद्धांतों से सर्वथा स्वतंत्र कई सुंदर कहानियों उनं संग्रहों के भीतर ही मिल जाती है।

उपन्यास ग्रौर नाटक दोनो से कान्यत्व का ग्रवयव बहुत कुछ निकालने की प्रवृत्ति किस प्रकार योरप मे हुई है और दृश्य-वर्णन, प्रगल्भ भाव-व्यंजना, त्र्यालंकारिक चमत्कार त्र्यादि किस प्रकार हटाए जाने लगे हैं, इसका उल्लेख हम ग्रभी कर ग्राए हैं । उसके ग्रनुसार इस तृतीय उत्थान मे हमारे उपन्यासी के ढाँचो में भी कुछ परिवर्तन हुआ। परिच्छेदो के आरंभ में लवे लवे काव्यमय दृश्य-वर्णन, जो पहले रहा करते थे, बहुत कम हो गए; पात्रों के भाषण का ढंग भी कुछ ग्रधिक खाभाविक ग्रौर व्यावहारिक हुग्रा । उपन्यास को काव्य के निकट रखनेवाला पुराना ढाँचा एकवारगी छोड़ नहीं दिया गया है। छोड़ा क्यो जाय ? उसके भीतर हमारे भारतीय कथात्मक गद्य-प्रबंधो ( जैसे, कादंबरी, हर्षचरित ) के स्वरूप की परंपरा छिपी हुई है। योरप उके छोड़ रहा है, छोड़ दे । यह कुछ श्रावश्यक नहीं कि हम हर एक'कटम उसी के पीछे पोछे रखें। अब यह आदत छोड़नी चाहिए कि कहीं हार्डी का कोई उपन्यास पढ़ा और उसमें ग्रवसाद या 'दुः खवाद' की गंभीर छाया देखी तो चट बोल उठे कि ग्रभी हिंदी के उपन्यांसों को यहाँ तक पहुँचने मे बहुन देर है। बौद्धों के दुःखबाद का संस्कार किस प्रकार जर्मनी के शोपन-हावर से होता हुया हाडीं तक पहुँचा, यह भी जानना चाहिए।

१—देखो पृ० ५३८ का अतिम पैरा।

योरप में नाटक ग्रौर उपन्यास से काव्यत्व निकाल बाहर करने का जो प्रयत्न हुन्ना है, उसका कुछ कारण है। वहाँ जब फास ग्रौर इटली के कला-वादियो द्वारा काव्य भी वेल-बूटे की नक्काशी की तरह जीवन से सर्वया पृथक् कहा जाने लगा. तब जीवन को ही लेकर चलनेवाले नाटक ग्रौर उपन्यास का उससे सर्वथा पृथक् समक्ता जाना स्वाभाविक ही था। पर इस ग्रत्यत पार्थक्य का ग्राधार प्रमाद के ग्रतिरिक्त ग्रौर कुछ नहीं। जगत् न्त्रौर जीवन के नाना पत्तों को लेकर प्रकृत काव्य भी बराबर चलेगा ग्रौर उपन्यास भी। एक चित्रण ग्रौर भाव व्यजना को प्रधान रखेगा, दूसरा घटनात्रों के सचरण द्वारा विविध परिस्थितियों की उद्धावना को। उपन्यास न जाने कितनी ऐसी परिस्थितियों सामने लाते हैं जो काव्य-धारा के लिये प्रकृत मार्ग खोलती हैं।

उपन्यासो और कहानियों के धामाजिक और ऐतिहासिक ये दो भेद तो बहुत प्रत्यच् है। दाँचों के अनुसार जो तीन मुख्य भेद—कथा के रूप मे, आत्मकथा के रूप में और चिट्ठी-पत्री के रूप मे—िकए गए है उनमें से अधिक तर उदाहरण तो प्रथम के ही धर्वत्र हुआ करते हैं। द्वितीय के उदाहरण भी अब हिंदी में काफो हैं, जैसे, 'दिल की आग' (जी० पी० श्रीवास्तव)। तृतीय के उदाहरण हिंदी में बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे, 'चंद हसीनों के खत्त'। इस दाँचे में उतनी सजीवता भी नहीं।

कथा-वस्तु के स्वरूप श्रीर लच्य के श्रनुसार हिंदी के श्रपने वर्तमान उपन्यासों में हमें ये भेद दिखाई पड़ते है—

- (१) घटना-वैचित्र्य प्रधान ग्रार्थात् केवज कुत्हलजनक, जैसे, जास्सी, ग्रीर वैज्ञानिक ग्राविष्कारो का चमत्कार दिखानेवाले । इनमे साहित्य का गुण ग्रत्यतं ग्राल्प होता है—केवल इतना ही होता है कि ये ग्राध्यर्य ग्रीर कुत्हल जगाते हैं।
  - (२) मनुष्य के अनेक पारस्परिक संबंधों की मार्मिकता पर प्रधान लच्य रखनेवाले, जैसे, प्रेमचंदजी का 'सेवा-सदन', 'निर्मला', 'गोदान'; श्री विश्वंभर-

नाथ कौशिक का 'माँ', मिलारिगी'; श्रो प्रताण्नारायण श्रीवास्तव का 'विदा', 'विकास', 'विकय'; चतुरसेन शास्त्री का 'हृद्य की प्यास'।

- (३) समाज के भिन्न भिन्न वर्गों की परस्पर स्थिति ग्रीर उनके संस्कार चित्रित करनेवाले, जैसे, प्रेमचंदजी का 'रंगभूमि', 'कर्मभूमि'; प्रसादजी का 'कंकाल', 'तितली'।
- े ('४) ग्रंतर्न्ट्रित ग्रथवा शील वैचित्र्य ग्रौर उसका विकासकम ग्रंकित करनेवाले, जैसे, प्रेमचंदजी का 'गवन'; श्री जैनेंद्रकुमार का 'तपोभूमि', 'सुनीता'।
- (प्) मिन्न भिन्न जातियो श्रौर मतानुयायियों के बीच मनुष्यता के व्यापक संबंध पर जोर देनेवाले, जैसे, राजा राधिकारमण्प्रसादसिंहजी का 'राम रहीम'।
- (६) समाज के पाखड-पूर्ण कुत्सित पत्तों का उद्घाटन ग्रीर चित्रण करनेवालें, जैसे, पाडेय वेचन शर्मा 'उग्र' का 'दिल्ली का दलाल', 'सरकार तुम्हारी ग्रॉखों में' 'बुधुवा की वेटी'।
- (७) बाह्य ग्रौर ग्राभ्यतर प्रकृति की रमणीयता का समिन्ति रूप में चित्रण करनेवाले, सुंदर ग्रौर ग्रलंकृत पद विन्यास-युक्त उपन्यास, जैसे, स्त्रगींय श्री चंडीप्रसाद 'हृदयेश' का 'मंगल प्रभात'।

श्रनुसंधान श्रौर विचार करने पर इसी प्रकार श्रौर दृष्टियों से भी कुछ भेट किए जा सकते हैं। सामाजिक श्रौर राजनीतिक सुधारों के जो श्रांदोलन देश में चल रहे हैं उनका श्रामास भी बहुत से उपन्यासों में मिलता है। प्रभीण उपन्यासकार उनका समावेश श्रौर बहुत सी बातों के बीच कौराल के साथ करते हैं। प्रेमचंदजी के उपन्यासों श्रौर कहानियों में भी ऐसे श्रांदोलनों के श्रामास प्रायः मिलते हैं। पर उनमें भी जहाँ राजनीतिक उद्धार या समाज सुधार का लच्य बहुत स्पष्ट हो गया है वहाँ उपन्यासकार का रूप छिप गया है श्रीर प्रचारक ( Propagandist ) का रूप अपर श्रा गया।

# छोटी कहानियाँ

जैसां ऊपर कहा जा चुका है, छोटी कहानियों का विकास तो हमारे यहाँ

श्रीर भी विशद श्रीर विस्तृत रूप में हुश्रा है श्रीर उसमे वर्तमान कवियो का भी पूरा योग रहा है। उनके इतने रूप-रंग हमारे सामने ग्राए हैं कि वे सव के सब पाश्चात्य लच्च्यों श्रीर श्रादशों के भीतर नहीं समा सकते। न तो सब मे विस्तार के किसी नियम का पालन मिलेगा, न चरित्र-विकास का ग्रावकाश । एक संवेदना या मनोभाव का सिद्धांत भी कहीं कहीं ठीक न घटेगा। उसके स्थान पर हमे मार्मिक परिस्थिति की एकता मिलेगी, जिसके भीतर कई ऐसी सवेदनाओं का योग रहेगा जो सारी परिस्थित को बहुत ही मार्निक रूप देगा। श्री चडोप्रसाद 'हृद्येश' की 'उन्मादिनी' का जिस परिस्थिति मे पर्य्यवसान होता है उसमे पूरन का सर्वोद्रेक, सौदामिनी का अपत्यस्नेह श्रीर कालीशकर की स्तब्धता तीनो का योग है। जो कहानियाँ कोई मार्मिक परिस्थित लच्य मे रखकर चलेगी उनमें बाह्य प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप-रंगों के सहित ग्रीर परिस्थितियों का विशद चित्रण भी बराबर मिलेगा। घटनाएँ ग्रौर कथोपकथन बहुत ग्रल्प रहेगे। 'हृदयेश' जी की कहानियाँ प्रायः इसी ढंग की हैं। 'उन्मा-दिनी' में घटना गतिशील नहीं। 'शांति-निकेतन' मे घटना श्रौर कथोपकथन दोनों कुछ नहीं। यह भी कहानी का एक ढंग है, यह हमे मानना पडेगा। पाश्चात्य त्रादर्श का त्रानुसरण इसमे नहीं है, न सही।

वस्तु-विन्यास के दग में भी इघर ग्राधिक वैचित्य त्राया है। घटनाग्रो में काल के पूर्वापर क्रम का विपर्व्यय कहीं कहीं इस तरह का मिलेगा कि समक्तने के लिए कुछ देर रुकना पड़ेगा। कहानियों में 'परिच्छेद' न लिखकर केवल १, २, ३ ब्रादि सख्याएँ देकर विभाग करने की चाल है। ग्रम्न कभी कभी एक ही नगर के भीतर चलते हुए वृत्त के बीच थोड़ो सी जगह छोड़कर किसी पूर्वकाल की परिस्थिति पाठकों के सामने एक ग्रारगी रख दी जाती है। कहीं कहीं चलते हुए वृत्त के बीच में परिस्थिति का नाटकीय दंग का एक छोटा सा चित्र भी त्र्या जाता है। इस प्रकार के चित्रों में चारो त्र्योर सुनाई पड़ते हुए शब्दों का संघात भी सामने रखा जाता है, जैसे, बाजार की सड़क का यह कोलाहल—

"मोटरों, ताँगों श्रीर इक्कों के श्राने-जाने का मिलित स्वर । चमचमाती हुई कार का म्युज़ीकल हार्ने । ""वचना भैये । हटना; राजा बावू """

श्रक्ला ! तिवारीजी हैं, नमस्कार ! ""हटना भा-ग्राई।" "श्रादाय ग्रज़ी

( 'पुष्करिणी में 'चोर' नाम की कहानी-भगवतीप्रसाद वाजपेयी )

हिदी में जो कहानियाँ लिखी गई है, स्यूल दृष्टि से देखने पर, वे इन अणालियों पर चली दिखाई पड़ती हैं—

- (१) सादे ढंग से केवल कुछ ग्रत्यंत व्यंजक घटनाएँ ग्रोर थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गित से किसी एक गभीर संवेदना या मनोभाव में पर्य्यक्तित होनेवाली, जिसका बहुत ही ग्रच्छा नमूना है स्वर्गीय गुलेरीजी की प्रसिद्ध ऋहानी 'उसने कहा था'। पं० भगवतीपसाद वाजपेयी की 'निंदिया' ग्रोर 'पेंसिल स्केच' नाम की कहानियों भी इसी ढँग की हैं। ऐसी कहानियों में परिस्थित की मार्मिकता ग्रयने वर्णन या व्याख्या द्वारा हृद्यगम कराने का प्रयत्न लेखक नहीं करता, उसका ग्रमुभव वह पाठक पर छोड़ देता है।
- (२) परिस्थितियों के विशद छौर मार्मिक—कभी कभी रमणीय छौर छलंक्टत—वर्णनों छौर व्याख्याछों के साथ मंद मधुर गित से चलकर किसी एक मार्मिक परिस्थित मे पर्य्यवित होनेवाली,। उदाहरण—स्व० चंडीप्रसाद हृद्येश की 'उन्मादिनी', 'शांतिनिकेतन'। ऐसी कहानियों मे परिस्थित के छंतर्गत प्रकृति का चित्रण भी प्रायः रहता है।
- (३) उक्त दोनों के बीच की पद्धति ग्रहण करके चलनेगली, विसम घटनाग्रों की व्यंजकता. ग्रोर पाठको की ग्रनुम्ते पर पूरा भरोसा न करके लेखक भी कुछ मार्मिक व्याख्या करता चलता है; उ०—भ्रेमचंदजी की कहानियाँ। पं० विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, पं० ज्वालादत्त शर्मा, श्री जैनेंद्रकुमार, पं० विनोदशंकर व्यास, श्री सुदर्शन, पं० जनाईन प्रसाद का 'हिज' इत्यादि ग्राधकाश लेखकों की कहानियाँ ग्राधकतर इसी पद्धति पर चली हैं।
- (४) यटना श्रीर संवाद दोनों मे गूढ़ व्यंजना श्रीर रमगीय कल्पना के सुंदर समन्वय के साथ चलनेवाली। उ० प्रसादजी तथा राय कृष्णदास जी की कहानियाँ।
- (५) किसी तथ्य का प्रतीक खड़ा करनेवाली लाव्णिक कहानी, विने, पांडेय वेचन शर्मा उप्र का 'सुनगा'।

वस्तु समष्टि के स्वरूप की दृष्टि से भी बहुत से वर्ग किए जा सकते हैं,

- (१) सामान्यतः जीवन के किसी स्वरूप की मार्मिकता सामने लानेवाली। श्रिषिकतर कहानियाँ इस वर्ग के अतर्गत आएँगी।
- (२) भिन्न भिन्न वर्गों के सस्कार का स्वरूप सामने रखनेवां ली। उ०— प्रेमचंद की की 'शतरं ज के खिला ही' श्रीर श्री ऋषभचरण जैन की 'दान' नाम की कहानी।
- (३) किसी मधुर या मार्मिक प्रसंग कल्पना के सहारे किसी ऐतिहासिक काल का खड-चित्र दिखानेवाली। उ०—राय कृष्णदासकी की 'गहूला' श्रौर जयशकर प्रसादजी का 'श्राकाशदीप'।
- (४) देश की सामाजिक और ग्रार्थिक व्यवस्था से पीड़ित जनसमुदाय की दुर्दशा सामने लानेवाली, जैसे श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी की 'निंदिया लागी', 'हृद्गति' तथा श्री जैनेंद्रकुमार की 'अपना अपना भाग्य', नाम की कहानी।
- (५) राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित नव-युवको के स्वदेश-प्रेम, त्याग, साहस और जीवनोत्सर्ग का चित्र खड़ा करनेवाली, जैसे, पांडेय बेचन शम्मी उम्र को 'उसकी मों' नाम की कहानी।
- (६) समाज के भिन्न भिन्न चित्रों के बीच धर्म, समाज-सुधार, व्यापार-व्यवसाय, सरकारी काम, नई सम्यता आदि की ओट में होनेवाले पाखंड-पूर्ण पापाचार के चटकीले चित्र सामने लानेवाली कहानियाँ, जैसी 'उग्र'की की हैं। 'उग्र' की भाषा बड़ी अन्ठी चपलता और आकर्षक वैचित्र्य के साथ चलती है। इस दग की भाषा उन्हीं के उपन्यासों और 'चाँदनी' ऐसी कहानियों में ही मिल सकती है।
- (७) सभ्यता ग्रौर संस्कृति की किसी व्यवस्था के विकास का ग्रादिम रूप कलकानेवाली, जैसे, राय कृष्णदासजी की 'त्रातःपुर का ग्रारंभ', श्रीमंत समत की 'चँवेली की कली', श्री जैनेद्रकुमार की 'बाहुवली'।
- (८) अतीत के किसी पौराणिक या ऐतिहासिक काल-खंड के बीच अत्यंत मार्मिक और रमणीय प्रसंग का अवस्थान करनेवाली, जैसे, श्री बिंदु ब्रह्मचारी और श्रीमंत समंत (पं॰ बालकरामं विनायक) की कहानियाँ।

ये यहानियाँ 'कथामुखी' नाम की मासिक पत्रिका ( त्रायोध्या, संवत् १६७७-७८) मे निकली थीं। इनमें से कुछ के नाम ये है—वनमागिनी, कृत्तिका, हेरम्या त्रीर बाहुमान, कनकप्रमा, श्वेतद्वीप का तोता क्या पहता था, चँ बेली की कली। इनमें से कुछ कहानियों में एशिया के भिन्न भिन्न भागों में ( ईरान, वुर्किस्तान, त्रुमेंनिया, चीन, सुमात्रा इत्यादि में ) भारतीय संस्कृति त्रीर प्रभाव का प्रसार ( Greater India ) दिखानेवाले प्रसर्गों की त्रानृठी उद्धावना पाई जाती है, जैसे 'हेरम्या त्रीर बाहुमान्' में । ऐसी कहानियों में भिन्न भिन्न देशों की प्राचीन संस्कृति के त्रुध्ययन की त्रुटि त्र्यवश्य कहीं कहीं खटकती है, जैसे, 'हेरम्या त्रीर बाहुमान्' में त्रार्थित त्रीर सामी त्रारव संस्थता का घपला है।

एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति श्रौर प्रभाव की कलक जयशंकर प्रसादजी के 'श्राकाशदीप' में भी है।

(६) हास्य-विनोद द्वारा अनुरंजन करनेवाली । उ०—जी० पी० श्रीवास्तव, अन्नपूर्णानंद और कांतानाथ पाडेय 'चौंच' की कहानियाँ।

इस श्रेणी की कहानियों का अच्छा विकास हिदी में नही हो रहा है। अन्नपूर्णीनंदनी का हास सुरुचि-पूर्ण है। 'चोच' नी की कहानियाँ अतिरंनित होने पर भी व्यक्तियों के कुछ स्वाभाविक टॉचे सामने लाती हैं। नी० पी० श्रीवास्तव की कहानियों में शिष्ट और परिष्कृत हास की मात्रा कम पाई नाती है। समान के चलते नीवन के किसी विकृत पत्त को, या किसी वर्ग के व्यक्तियों की बेढंगी विशेषताओं को हॅसने हॅसाने योग्य बनाकर सामने लाना अभी बहुत कम दिखाई पड़ रहा है।

यह बात कहनी पड़ती है कि शिष्ट श्रीर परिष्कृत हास का जैसा' सुद्र विकास पाश्चात्य साहित्य में हुन्ना है वैश श्रपने यहाँ श्रभी नहीं देखने में श्रा रहा है। पर हास्य का जो स्वरूप हमें संस्कृत के नाटकों श्रीर फुटकल पद्यों में मिलता है, वह बहुत ही समीचीन, साहित्य-सम्मत श्रीर वैज्ञानिक है। संस्कृत के नाटकों में हास्य के श्रालंबन विदूषक के रूप में पेटू ब्राह्मण रहे हैं श्रीर फुटकल पद्यों में शिव ऐसे श्रीटर देवता तथा उनका परिवार श्रीर समाज। कहीं कही खटमल ऐसे जुद्र जीवं भी श्रागए हैं। हिंदी में इनके श्रितिरिक्त कंजूसो पर विशेष कृपा हुई है। पर ये सब ग्रालंबन जिस दग हे सामने लाए गए हैं उसे देखने से स्पष्ट हो जायगा कि रस-िंखांत का पालन बड़ी सावधानी, से हुन्ना है। रसो में हास्य रस का जो स्वरूप ग्रीर जो स्थान है यदि वह बराबर दृष्टि मे रहे तो ग्रत्यत उच्च ग्रीर उत्कृष्ट श्रेणी के हास का प्रवर्तन हमारे साहित्य मे हो सकता है।

हास्य के आलवन से विनोद तो होता ही है, उसके प्रति कोई न कोई और मान भी—जैसे, राग, द्वष, घुणा, उपेता, विरक्ति—साथ साथ लगा रहता है। हास्य रस के जो भारतीय आलबन ऊपर बताए गए हैं वे सब इस ढंग से सामने लाए जाते हैं कि उनके प्रति द्वेष, घुणा इत्यादि न उत्यन्न होकर एक प्रकार का राग या प्रेम ही उत्पन्न होता है। यह व्यवस्था हमारे रस-सिद्धात के अनुसार है। स्थायी भावों मे आधे सुलात्मक है और आधे दुःलात्मक। हास्य आनंदात्मक भाव है। एक ही आश्रय मे, एक ही आलबन के प्रति, आनदात्मक और दुःलात्मक भावों की एक साथ स्थिति नहीं हो सकती। हास्य रस मे आश्रय के रूप में किसी पात्र की अपेता नहीं होती, ओता या पाठक ही आश्रय रहता है। अतः रस की हि से हास्य में देष और घुणा नामक दुःलात्मक भावों की सुजाहश नहीं। हास्य के साथ जो दूसरा भाव आ सकता है वह स्वारों के रूप में ही। देष या घुणा का भाव जहाँ रहेगा वहाँ हास की प्रधानता नहीं रहेगी, वह 'उपहास' हो जायगा। उसमे हास का सब्चा स्वरूप रहेगा ही नहीं। उसमें तो हास को है व का व्यंजक या उसका आव्छादक मात्र समकना चाहिए।

जो बात हमारे यहाँ की रस-न्यत्रस्था के मीतर स्वतः सिद्ध है वही योरप मे इधर त्राक्तर एक त्राधिनक सिद्धांत के रूप में यो कही गई है कि 'उत्कृष्ट हास वही है जिसमें त्रालंबन के प्रति एक प्रकार का प्रेममाव उत्पन्न हो त्रार्थात्ं वह प्रिय लगे'। यहाँ तक तो बात बहुत ठीक रही। पर योरप मे नृतन सिद्धात-प्रवर्तक वनने के लिये उत्सुक 'रहनेवाले चुप कब रह सकते हैं। वे दो कदम त्रागे बदकर त्राधिनक 'मनुष्यता-वाद' या 'भूतद्या-वाद' का स्वर ऊँचा करते हुए बोले "उत्कृष्ट हास वह है जिसमें त्रालंबन के प्रति दया यां कर्गा उत्पन्न हो।" कहने की त्रावश्यकता नहीं कि यह होली-प्रहर्रम सर्वथा त्रास्वामाविक,

अवैज्ञानिक और रस-विरुद्ध हैं। दया या करुणा दुः लात्मक भाव है, हास अगनंदात्मक। दोनों की एक साथ स्थिति बात ही बात है। यदि हास के साथ एक ही आश्रय में किसी और भाव का सामंजस्य हो सकता है तो प्रेम या भक्ति का ही। भगवान् शंकर के बौड़ मपन का किस भक्तिपूर्ण विनोद के साथ वर्णन किया जाता है, वे किस प्रकार बनाए जाते है, यह हमारे यहाँ 'रारि सी मची है त्रिपुरारि के तबेला मे' देखा जा सकता है।

हास्य का स्वरूप बहुत ठीक खिद्धांत पर प्रतिष्ठित होने पर भी ग्रभी तक उसका ऐसा विस्तृत विकास हमारे साहित्य में नहीं हुग्रा है जो जीवन के अनेक दोत्रों से—जैसे, राजनीतिक, साहित्यक, धार्मिक, न्यावसायिक—ग्रालंबन ले लेकर खड़ा करे।

#### नाटक

यद्यपि श्रीर देशों के समान यहाँ भी उपन्यासों श्रीर कहानियों के श्रागे नाटकों का प्रण्यन बहुत कम हो गया है, फिर भी हमारा नाट्य-साहित्य बहुत कुछ श्रागे बढ़ा है। नाटकों के बाहरी रूप-रंग भी कई प्रकार के हुए है श्रीर श्रवयं के विन्यास श्रीर श्राकार-प्रकार मे भी वैचित्र्य श्राया है। ढांचों मे जो विशेषता योरप के वर्तमान नाटकों में प्रकट हुई है, वह हिंदी के भी कई नाटकों में इघर दिखाई पड़ने लगी है, जैसे श्रंक के श्रारंभ श्रीर बीच मे भी समय, स्थान तथा पात्रों के रूप-रंग श्रीर वेश-भूषा का बहुत सूद्म ब्योरे के साथ लंबा वर्णन। स्वागत भाषण की चाल भी श्रव उठ रही है। पात्रों के भाषण भी न श्रव बहुत लंबे होते हैं न लंबे लंबे वाक्यवाले। ये बातें सेठ गोविंददासजी तथा पं० लच्मीनारायण मिश्र के नाटको मे पाई जायंगी। थिएटरों के कार्य्य-क्रम मे दो श्रवकाशों के विचार से इघर तीन श्रक रखने की प्रवृत्ति भी लिंद्यत हो रही है। दो एक व्यक्तिं श्रंगरेजी मे एक श्रंकवाले श्राधुनिक नाटक देख उन्हीं के दंग के दो एक एकांकी नाटक लिखकर उन्हें विल्कुल एक नई चीज कहते हुए सामने लाए। ऐसे लोगों को जान रखना चाहिए कि एक श्रंकवाले कई उप-रूपक हमारे यहाँ बहुत पहले से माने गए है।

यह तो स्पष्ट है कि ऋष्धिनिक काल के आरंभ से ही बंगला की देखा-देखी हमारे हिंदी नाटको के ढाँचे पाश्चात्य होने लगे। नादी, मंगलाचरण तथा प्रस्तावना हटाई जाने लगी । भारतेंदु ने ही 'नीलदेवी' श्रीर 'सती-प्रताप' में प्रस्तावना नहीं रखी है; हाँ, ग्रारंभ मे यशोगान या मगलगान रख दिया है। भारतेंदु के पीछे तो यह भी हटता गया। भारतेंदु काल से ही श्रिकों का श्रवस्थान श्रॅगरेजी दंग पर होने लगा । श्रमों के बीच के स्थान-परिवर्त्तन या दृश्य-परिवर्त्तन को 'दृश्य' श्रौर कभी कभी 'गर्भोक' शब्द रखकर सूचित करने लगे, यद्यपि 'गर्भाक' शब्द का हमारे नाट्यशास्त्र में कुछ श्रौर ही ग्रर्थ है । 'प्रसाद' जी ने ग्रापने 'स्कदगुत' त्र्यादि नाटकों में यह 'दृश्य' शब्द ( जो ग्रॅगरेजी Scene का ग्रनुवाद है ) छोड़ दिया है ग्रीर स्थान प्रिवर्त्तन या पट-परिवर्त्तन के स्थलो पर कोई नाम नहीं रखा है। इसी प्रकार त्र्याजकल 'विष्क्रमक' और 'प्रवेशक' का काम देनेवाले दृश्य तो रखे जाते हैं, पर ये नाम हटा दिए गए हैं। 'प्रस्तावना' के साथ 'उद्घातक', 'कथोद्घातक', आदि का विन्यास-चमत्कार भी गया। पर ये युक्तियाँ सर्वथा श्रस्वाभाविक न थीं। एक बात बहुत अन्छी यह हुई है कि पुराने माटकों में दरबारी विदूषक नाम का जो फालत् पात्र रहा करता था उसके स्थान प्र कथा की गति से संबद्ध कोई पात्र ही हॅमोड़ प्रकृति का बना दिया जाता है। त्र्राधिनक नाटकों मे प्रसाद की के 'स्कंदगुम' नाटक का मुद्गल ही एक ऐसा पात्र है जो पुराने विदूषक का स्थानापन्न

कहा जा सकता है।

भारतीय साहित्य-शास्त्र में नाटक भी काव्य के ही अंतर्गत माना गया
है अतः उसका लच्य भी निर्दिष्ट शील स्वभाव के पात्रों को भिन्न भिन्न ।
परिस्थितियों में डालकर उनके वचनों और चेष्टाओं द्वारा दर्शकों में रस सचार करना ही रहा है। पात्रों के धीरोदात्त आदि बँधे हुए ढॉचे थें जिनमें ढले हुए सब पात्र सामने आते थे। इन ढॉचों के बाहर शील-वैचित्र्य दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता था। योरा में धीरे घीरे शील वैचित्र्य-प्रदर्शन को प्रधानता प्राप्त होती गई; यहाँ तक कि किसो नाटक के सबध में बस्तु-विधान और चरित्र-विधान की चर्चा का ही चलन हो गया। इधर 'यथातथ्य-वाद' के प्रचार से वहाँ रहा सहा काव्यत्व भी क्टूठी भावुकता कहकर हटाया

जाने लगा। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे 'प्रसाद' श्रौर 'प्रेमी' ऐसे प्रतिभाशाली नाटककारों ने उक्त प्रवृत्ति का श्रनुसरण न करके रस-विधान श्रौर शील-वैचिन्य दोनों का सामंजस्य रखा है। 'स्कंदगुप्त नाटक' में, जिस प्रकार देवसेना श्रौर शर्वनाग ऐसे गूढ़ चरित्र के पात्र हैं, उसी प्रकार शुद्ध प्रेम, युद्धोत्साह, स्वदेश-भक्ति श्रादि भावों की मार्मिक श्रौर उत्कृष्ट व्यंजना भी है। हमारे यहाँ के पुराने ढाँचों के भीतर शील-वैचिन्न्य का वैसा विकास नहीं हो सकता था, श्रतः उनका बधन हटाकर वैचिन्न्य के लिये मार्ग खोलना तो ठीक ही है, पर यह श्रावश्यक नहीं कि उसके साथ रसात्मकता भी हम निकाल दें।

हिंदी-नाटकों के स्वतंत्र विकास के लिये ठीक मार्ग तो यह दिखाई पड़ता है कि हम उनका मूळ भारतीय लद्य तो बनाए रहे, पर उनके स्वरूप के प्रसार के लिये और देशों की पद्धतियों का निरीच्च और उनकी कुछ बातों का मेल सफाई के साथ करते चलें। अपने नाट्य शास्त्र के जटिल विधान को ज्यों का त्यों लेकर तो हम आजकल चल नहीं सकते, पर उसका बहुत सा रूप-रंग अपने नाटकों में ला सकते हैं जिससे भारतीय परंपरा के प्रतिनिधि वे बने रह सकते हैं। रूपक और उपरूपक के जो बहुत से भेद किए गए हैं उनमें से कुछ को हम आजकल भी चला सकते हैं। उनके दिए हुए लच्चणों में वर्तमान रुचि के अनुसार जो हेर-फेर चाहे कर लें। इश्री प्रकार अभिनय की रोचकता बढ़ानेवाली जो अक्तियाँ हैं—जैसे, उद्घातक, कथोद्घातक—उनमें से कई एक को, आवश्यक रूपांतर के साथ और स्थान का बंधन दूर करके हम बनाए रख सकते हैं। संतोष की बात है कि 'प्रसाद' और 'प्रेमी' जी के नाटकों में इसके उदाहरण हमें मिलते हैं, जैसे, कथोद्घात के ढग पर एक पात्र के मुँह से निकले हुए शब्द को लेकर दूसरे पात्र का यह प्रवेश—

शर्वनाग-देख, सामने सोने का संसार खड़ा है।

् (रामा का अवेश)

रामा—पामर ! सोने की छंका राख हो गई। (स्कंदगुप्त)

श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी' के नाटकों में भी यह मिलता है। 'शिवा-साधना' मे देखिए-

जीजा॰--हाँ ! यह एक बाधा है।

( सई बाई का बालक संभाजी को लिए हुए अवेश ) सई वाई—यह बाधा भी न रहेगी, माँजी !

प्राचीन नाट्यशास्त्र (भारतीय श्रीर यवन दोनों ) मे कुछ बातों का—
जैसे, मृत्यु, वघ, युद्ध—दिखाना वर्जित या। श्राजकल उस नियम के पालन की श्रावर्यकता नहीं मानी जाती। प्रसादजी ने श्रपने नाटकों में बराबर मृत्यु, वघ श्रीर श्रात्महत्या दिखाई है। प्राचीन भारत श्रीर यवनान में ये निषेध भिन्न भिन्न कारणों से थे। यवनान में तो बड़ा भारी कारण रंगशाला का स्वरूप था। पर भारत में श्रत्यन्त चोम तथा शिष्ट-रुचि की विरक्ति बचाने के 'लिये कुछ हश्य वर्जित थे। मृत्यु श्रीर वध श्रत्यंत चोमकारक होने के कारण, भोजन परिष्कृत रुचि के विरद्ध होने के कारण तथा रंगशाला की थोड़ी सी जगह के बीच दूर से पुकारना श्रस्वाभाविक श्रीर श्रिशष्ट लगने के कारण वर्जित थे। देश की परंपरागत सुरुच्चि की रुचा के लिये कुछ व्यापार तो हमें श्रांजकल भी वर्जित रखने चाहिए, जैसे, चुबन-श्रांलिंगन। स्टेशन के प्लेटफार्म पर चुंबन श्रांलिंगन चाहे योरप की सभ्यता के भीतर हो, पर हमारी हिंधू में जगलीपन या पशुत्व है।

इस तृतीय उत्थान के बीच हमारे वर्त्तमान नाटक-चेत्र मे दो नाटककार बहुत ऊँचे स्थान पर दिखाई पड़े — स्व० जयशंकर प्रसादजी श्रौर श्री हरिक्कण 'प्रेमी' । दोनो की दृष्टि ऐतिहासिक काल की श्रोर रही है। 'प्रसाद' जी ने श्रपना चेत्र प्राचीन हिंदू काल के मीतर चुना श्रौर 'प्रेमी' जी ने मुस्लिम-काल के भीतर। 'प्रसाद' के नाटकों में 'स्कंदगुत' श्रेष्ठ है श्रौर 'प्रेमी' के नाटकों में 'रच्चा-बंधन'।

'प्रसाद'जी मे प्राचीन काल की परिस्थितियों के खरूप की मधुर भावना के अतिरिक्त भाषा को रंगनेवाली चित्रमयी कल्पना और भावकता की अधि-कता भी विशेष परिमाण में पाई जाती है। इसके कथोपकथन कई स्थलों पर नाटकीय न होकर वर्तमान गद्य-काव्य के खंड हो गए है। बीच बीच मे जो -गान रखे गए हैं वे न तो प्रकरण के अनुकूल हैं, न प्राचीन काल की भाव- पद्धति के। वे तो वर्तमान काव्य की एक शाला के प्रभीत मुक्तक ( Lyrics ) मात्र हैं। त्रापनी सबसे पिछली रचना ग्रों से ये त्रुटियाँ उन्होने निकाल दी हैं। 'चद्रगुप्त' श्रौर 'ध्रुव-स्वामिनी' इन दोषो से प्रायः मुक्त है । पर 'चंद्रगुप्त' मे एंक, दूसरा बड़ा भारी दोष त्रा गया है। उसके भीतर सिकंटर के भारत पहुँचने के कुछ पहले से लेकर सिल्यूकस के प्राजय तक के २५ वर्ष के दीर्घकाल की घटनाएँ लेकर कसी गई हैं जो एक नाटक के भीतर नहीं ग्रानी चाहिए। जो पात्र युवक के रूप में नाटक के ग्रारंभ मे दिखाई पड़े, वे नाटक के त्रात मे भी उसी रूप में सामने त्राते हैं। यह दोष तो इतिहास की त्रोर दृष्टि ले जाने पर दिखाई पड़ता है अर्थात् बाहरी है। पर घटनाओं की अत्यत सघनता का दोष रचना से सबंध रखता है। बहुत से भिन्न भिन्न पात्रों से सब्द्ध घटनात्रों के जुद्दते चलने के कार्ण बहुत कम चरित्रों के विकास का अवकाश रह गया है। पर इस नाटक मे विनयस्त वस्तु स्त्रौर पात्र इतिहास का ज्ञान रखनेवालो के लिये इतने आकर्षक हैं कि उक्त दोंबो की ओर ध्यान कुछ देर मे जाता है। 'मुद्रा-राच्यसं' से इसमे कई बातों की विशेषता, है। पहली बात तो यह है कि इसमे चंद्रगुत केवल प्रयत्न के फूल का भोक्ता कठपुतला भर नहीं, प्रयत्न मे **ऋपना चित्रय-भाग सुद्रता के साथ पूरा करनेवाला है। 'नीति-प्रवर्तन का भाग** चाणक्य पूरा करता है। दूसरी बात यह है कि 'मुद्राराच् में चाणक्य का व्यक्तित्व — उसका हृद्य सामने नहीं त्राता। तेजस्विता, धीरता, प्रत्युत्पनन बुद्धिं त्रीर बाह्यणोचित त्याग त्रादि सामान्य गुणो के बीच केवल प्रतीकार की प्रवल वासना ही हृदय-पंत्र की श्रीर 'केतिकती है। पर इस नाटक मे चार्यक्य के प्रयत्न का लच्य भी ऊँचा किया गया है ग्रीर उसका पूरा हृदय भी सामने रखा गया है।

नाटको का प्रभाव पात्रों के कथोपकथन पर बहुत कुछ अवलंबित रहता है। श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी' के कथोपकथन 'प्रसाद' जी के कथोपकथनों से अधिक नाटकोपयुक्त हैं। उनमें प्रसंगानुसार बातचीत का चलता स्वामाविक ढंग भी है श्रीर सर्वहृदय ग्राह्म पद्धति पर भाषा का मर्भ व्यंजक श्रनूठापन भी। 'प्रसाद' जी के नाटकों में एक ही ढंग की चित्रमयी श्रीर लच्छेदार बातचीत करनेवाले कई पात्र श्रा जाते हैं। 'प्रेमी'जी के नाटकों में यह खटकनेवाली बात नहीं मिलती।

'प्रसाद' ग्रौर 'प्रेमी' के नाटक यद्यपि ऐतिहासिक हैं, पर उनमें ग्राधुनिक त्रादशों श्रीर भावनाश्रो का ग्रम्यास इधर उधर विखरा मिलता है। 'स्कदगुप्त' ग्रीर 'चंद्रगुप्त' दोनो में स्वदेश-प्रेम, विश्वप्रेम ग्रीर त्र्याध्यात्मिकता का ग्राधु-निक रूप-रग बराबर क्तलकता है। आजकल के मजहबी दंगों का स्वरूप भी हम 'स्कद्गुप्त' में देख सकते है। 'प्रेमी' के 'शिवासाधवा' नाटक के शिवाजी भी कहते है-"मेरे शेष जीवन की एकमात्र साधनां होगी भारतवर्ष को स्वतत्र करना, दरिद्रता की जड खोदना, ऊँच-नीच की भावना श्रौर घार्मिक तथा सामाजिक ग्रमहिष्णुता को ग्रंत करना, राजनीतिक ग्रौर सामाजिक दोनों प्रकार की काति करना" । इम समक्ति है कि ऐतिशिषक नाटक में किसी पात्र से त्राधुनिक भावनात्रों की व्यवना जिस काल का वह नाटक हो उस काल की भाषा-पद्धति श्रौर विचार पद्धति के श्रनुसार करानी चाहिए; 'क्राति' ऐसे गब्दो द्वारा नहीं । 'प्रेमी' जी के 'रचा-वंधन' मे मेवाङ की महारानी कर्मवती का हूमायूँ को भाई कहकर राखी भेजना ग्रौर हूमायूँ का गुजरात के पुसलमान बादशाह बहादुरशाह के विरुद्ध एक हिंदू-राज्य की रच्चा के लिये पहुँचना, यह कथा-वस्तु ही हिंदू-पुसलिम भेद-भाव की शांति सूचित करती है। उसके ऊपर कहर सरदारो श्रीर मुल्लों की बात का विरोध करता हुश्रा हुमायूँ जिस उदार भाव की सुदर व्यजना करता है वह वर्त्तमान हिंदू-मुसलिम दुर्भाव की शांति का मार्ग दिखाता जान पड़ता है। इसी प्रकार 'प्रसाद' जो के 'ध्रुव स्वामिनी' नामक बहुत छोटे से नाटक मे एक संभ्रात राजकुल की स्त्री का विवाह-सबंध-मोत्त सामने लाया गया है, जो वर्त्तमान सामाजिक त्रांदोलन का एक श्रंग है।

वर्त्तमान राजनीति के ग्रामिनयों का परिचय प्राप्त कर सेठ गोविंददास जी ने इधर - साहित्य के ग्रामिनय-चेत्र में भी प्रवेश किया है। उन्होंने तीन ग्रच्छे नाटक लिखे हैं। "कर्त्तच्य" मे राम ग्रीर कृष्ण दोनों के चिरत्र नाटक के पूर्वार्ध ग्रीर उत्तरार्ध दो खंड करके रखे गए हैं जिनका उद्देश्य है कर्त्तच्य के विकास की दो भूमियाँ दिखाना। नाटककार के विवेचनानुसार मर्थादा-पालन प्रथम भूमि है जो पूर्वार्ध में 'राम द्वारा पूर्णता को पहुँचती है। लोकहित की न्यापक दृष्ट से ग्रावश्यकतानुसार नियम ग्रीर मर्थादा का उल्लंघन उसके ग्रागे को भूमि है, जो नाटक के उत्तरार्ध में श्रीकृष्ण ने ग्रापने चरित्र द्वारा—जैसे,

जरासंघ के सामने लड़ाई का मैदान छोड़कर भागना—प्रदर्शित की है। वास्तव मे पूर्वार्ध स्त्रौर उत्तरार्ध दो अलग अलग नाटक हैं, पर नाटककार ने अपने कौशल से कर्त्तव्य-विकास की सुंदर उद्भावना द्वारा दोनों के बीच पूर्वापर संबंध स्थापित कर दिया है। यह भी एक प्रकार का कौशल है। इसे 'ऊटक-नाटक' न समक्तना चाहिए। सेठजी का दूसरा नाटक 'हर्ष' ऐतिहासिक है जिसमे सम्राट् हर्षवर्द्धन, 'माधवगुप्त, शशांक आदि पात्र आए हैं। इन दोनों नाटकों मे पाचीन वेषभूषा, वास्तुकज्ञा इत्यादि का ध्यान रखा गया है। 'प्रकाश' नाटक मे वर्त्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण है। यद्यपि इन तीनो नाटकों के वस्तु-विन्यास और कथोपकथन मे विशेष रूप से आकर्षित करनेवाला अन्ठापन नहीं है, पर इनकी रचना बहुत ठिकाने की है।

पं० गोविदवल्लम पंत भी अच्छे नाटककार हैं। उनका 'वरमाला' नाटक जो मार्कडेय पुराण की एक कथा लेकर निर्मित है, बड़ी निपुणता से लिखा गया है। मेवाड़ की पन्ना नामक घाय के अलोकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर 'राजमुकुट' की रचना हुई है। 'अंगूर की बेटी' (जो फारसी शब्द का अनुवाद है) मद्य के दुष्परिणाम दिखानेवाला सामाजिक नाटक है।

कुछ हलके दग के नाटकों में, जिनसे बहुत साधारण पहे-लिखे लोगो का भी कुछ मनोरंजन हो सकता है, स्वर्गीय प० वदरीनाथ भट्ट के 'दुर्गावती', 'तुलसीदास' ग्रादि उल्लेखयोग्य है। हास्यरस की कहानियाँ लिखनेवाले जी० पी० श्रीवास्तव ने मोलियर के फरासीसी नाटकों के हिंदुस्तानी श्रानुवादों के श्रातिरक्त 'मरदानी श्रोरत', 'गड़वड़-काला', 'नोक-क्तोंक', 'दुमदार श्रादमी' इत्यादि बहुत से छोटे-मोटे प्रहसन भी लिखे हैं, पर वे परिष्कृत रुचि के लोगों को हँसाने में समर्थ नहीं। "उलट-फेर" नाटक श्रीरों से श्राच्छे दर्रे का कहा जाता है।

पं० लच्मीनारायण मिश्र ने ग्रपने नाटको के द्वारा स्त्रियों की स्थिति ग्रादि कुछ सामाजिक प्रश्न या 'समस्याएँ' तो सामने रखी ही हैं, योरप में प्रवर्तित 'यथातथ्यवाद' का वह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है जिसमें झूठी भावुकता ग्रीर मार्मिकता से पीछा छुड़ाकर नर-प्रकृति ग्रपने वास्तविक 'रूप मे

सामने लाई जाती है। ऐसे नाटको का उद्देश्य होता है समाज अधिकतर जैसा है वैसा ही सामने रखना, उसके भीतर की नाना विषमतात्रों से उत्पन्न प्रश्नों का जीता जागता रूप खड़ा करना तथा यदि संभव हो तो समाधान के स्वरूप का भी आभार देना । लोक के बीच कभी कृभी जो उच्च भावों के कुछ दृष्टात दिखाई पड़, जाया करते है उनपर कल्पना का मूठा रग चढ़ाकर घोखे की टिट्ट्यॉ खड़ी करना श्रीर बहुत सी फालतू भावुकता जगाना - श्रव बद होना चाहिए, यही उपर्युक्त 'यथातथ्यवाद' के अनुयायियों का कहना है। योरप मे जब 'कला' श्रौर 'सौदर्य' की बड़ी पुकार मची श्रौर कुछ कलाकार, किव श्रौर लेखक अपना यही काम समभाने लगे कि जगत् के सुंदर पच से सामग्री चुन चुनकर एक काल्पनिक सौदर्य सृष्टि खड़ी करें श्रीर उसका मधुपान करके झ्मा कों, तत्र इसकी घोर प्रतिक्रिया वहाँ आत्रश्यक थी और यहाँ भी 'सैंदर्भित्राद' श्रीर 'कलावाद' का हिंदी मे खासा चलन होने के कारण श्रव श्रावश्यक हो गई है। जब कोई बात हद के बाहर जाकर जी उबाने ऋौर विरक्ति उत्पन्न करने लगती है तब साहित्य के चेत्र में प्रतिक्रिया अपेचित होती है। थोरप के साहित्य च्रेत्र में एकांगदर्शिता इतनी बढ़ गई है कि किसी न किसी हद पर जाकर कोई न कोई वाद बराबर खड़ा होता रहता है श्रीर श्रागे बढ़ चलता है। उसके थोड़े ही दिनों पीछे बड़े वेग से उसकी प्रतिकिया होती है जिसकी घारा दूसरी हद की श्रोर बढ़ती है। ग्रातः योरप के किसी 'वाद' को लेकर चिल्लानेवालो को यह समभ रखना चाहिए कि उसका विल्कुल उलटा वाद भी पीछे लगा आ रहा है।

प्रतिक्रिया के रूप में निकली हुई साहित्य की शाखाएँ प्रतिक्रिया का रोष ठंडा होने पर धीरे घीरे पलटकर मध्यम पथ पर ग्रा जाती हैं। कुछ दिनों तक तो वे केवल चिढ़ाती सी जान पड़ती हैं, पीछे शात भाव से सामजस्य के साथ चलने लगती हैं। 'भावुकता' भी जीवन का एक ग्रांग है। ग्रातः साहित्य की किसी शाखा से हम उसे बिल्कुल हंटा तो सकते नहीं। हाँ, यदि वह व्याधि के रूप मे—फीलपाँव की तरह—बढ़ने लगे, तो उसकी रोक-थाम ग्रावश्यक है।

नाटक का जो नया स्वरूप लच्मीनारायण्जी योरप से लाए हैं उसमें काव्यत्व का ग्रवयव भरसक नहीं ग्राने पाया है। उनके नाटकों में न चित्रमयः त्रीर भावुकता से लदे भाषंण हैं, नं गीत या कविताएँ। खरी खरी बात कहने का जोश कहीं कही त्रावश्य है। इस प्रणाली पर उन्होंने कई नाटक लिखे हैं, जैसे, 'मुक्ति का रहस्य', 'सिंदूर की होंली', 'राव्यंस का मंदिर', 'ग्राधी रात'।

समाज के कुत्सित, बीमत्स और 'पाखंडपूर्ण अंशों के चटकीले हश्य दिखाने के लिये पांडेय बेचन शर्मा 'उप्र' ने छोटे छोटे नाटकों या प्रहर्सनो से भी काम 'लिया है। 'चुंकन' और 'चार बेचारे' (संपादक, अध्यापक, सुधारक, प्रचारक) इसीलिये लिखे गए हैं। 'महात्मा ईसा' के फेर मे तो वे नाहक पड़े।

पं० उदयशंकर मह ने, जो पंजाब मे बहुन श्रच्छीं साहित्य-सेवा कर रहे हैं, 'तच् शिला', 'राका', 'मानसी' श्रादि कई श्रच्छे काव्यों के श्रातिरिक्त, श्रानेक पौराणिक श्रौर ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। 'दाहर या सिंध-पतन' तथा 'विक्रमादित्य' ऐतिहासिक नाटक है। हाल मे 'कमला' नामक एक सामाजिक नाटक भी श्रापने लिखा है जिसमे किसान श्रादोलन तथा सामाजिक श्रासमजस्य का मामिक चित्रण है। 'दस हजार' नाम का एक एकांकी नाटक भी श्रापने इघर लिखा है।

महनी की केला का पूर्ण विकास पौराणिक नाटकों मे दिलाई पड़ता है। पौराणिक नेत्र के भीतर से वे ऐसे पात्र हॅं हुं कर लाए हैं 'जिनके 'चारो ब्रोर जीवन की रहस्यमयी विषमताएँ बड़ी 'गहरी छाया डालती हुई ब्राती हैं — ऐसी विषमताएँ जो वर्तमान समाज को भी जुन्ध करती रहती हैं। 'ब्रांग' नाटक में भीष्म द्वारा हरी हुई ब्रांग की जन्मतर न्यापिनी प्रतीकार नासना के ब्रातिरिक्त स्त्री-पुरुष संबंध की वह विषमता भी सामने ब्राती है जो ब्राजकल के महिला ब्रांगेलनो की तह मे वर्तमान है। 'मत्स्यगंधा' एक भाव नाट्य या पद्यबद्ध म टक है। उसमे जीवन का वह रूप सामने ब्राता है जो ऊपर से सुख-पूर्ण दिखाई पड़ता है, पर जिसके भीतर भीतर न जाने कितनी उमगों ब्रौर मधुर कामनाब्रों के ध्वंस की विषाद-धारा यहाँ से वहाँ तक छिपी मिलती है। 'विश्वा-मित्र' भी इसी ढंग का एक सुंदर नाटक है। चौथा नाटक 'सगरविजय' भी उत्तम है। पौराणिक सामग्री का जैसा सुंदर उपयोग भट्टजी ने किया है, वैसा कम देखने में ब्राता है। ऐतिहासिक नाटक रचना में जो स्थान 'प्रसाद' ब्रौर 'प्रेमी' का है, पौराणिक नाटक रचना में वहीं स्थान मट्टजी का है।

श्री जगन्नाथप्रसाद 'मिलिद' ने महाराणा प्रताप का राज्याभिपेक से लेकर श्रात तक का वृत्त लेकर 'प्रताप-प्रतिज्ञा' नाटक की रचना की है। स्व॰ राधा-कृष्णदासजी के 'प्रताप-नाटक' का ग्रारम मानसिंह के ग्रपमान से होता है जो नाट्यकला की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है। परिस्थितियो को प्रधानता देने में भी 'मिलिंद' जी का चुनाव उत्ना ग्राच्छा नहीं है। कुछ ऐतिहासिक त्रुटियाँ भी है।

श्री चतुरसेन शास्त्री ने उपन्यास श्रीर कहानियाँ तो लिखी ही है, नाटक की श्रोर भी हाथ ,बढ़ाया है। श्रपने 'श्रमर राठौर' श्रौर 'उत्सर्ग' नामक ऐतिहासिक नाटको मे उन्होंने कथावस्तु को श्रपने श्रनुकूल गढ़ने में निपुणता श्रवश्य दिखाई है, पर श्रधिक ठोक-पीट के कारण कहीं कहीं ऐतिहासिकता श्रीर कहीं कहीं घटनाश्रों की महत्ता भी साड़ गई है।

्रॉगरेज कि शिली के ढंग पर श्री सुमित्रानंदन पंत ने किन-कल्पना की हश्य रूप देने के लिये 'ज्योत्स्ना' नाम से एक रूपक लिखा है। पर शिली का रूपक (Prometheus Unbound) तो आधिदैंविक शासन से मुक्ति श्रीर जगत् के स्वातंत्र्य का एक समित्वत प्रसंग लेकर चला है, श्रीर उसमे पृथ्वी, वायु आदि आधिभौतिक देवता अपने निज के रूप में आए है, किंत्र 'ज्योत्स्ना' मे बहुत दूर तक केवल सौंदर्य्य-चयन करनेवाली कल्पना मनुष्य के सुख-विलास की भावना के अनुकूल चमकती उषा, सुरिभत समीर, चटकती किलयाँ, कलरव करते विहंग आदि को अभिनय के लिये मनुष्य के रगमंच पर खुटाने मे प्रवृत्त है। उसके उपरांत आजकल की हवा मे उडती हुई कुछ लोक-समस्याओ पर कथोपकथन है। सब मिला कर क्या है, यह नहीं कहा जा सकता।

श्री कैलासनाथ भटनागर का 'भीम प्रतिज्ञा' भी विद्यार्थियों के योग्य अच्छा नाटक है।

एकांकी नाटक का उल्लेख ग्रारंभ में हो चुका है ग्रीर यह कहां जा चुका है कि किस प्रकार पहले-पहल दो-एक व्यक्ति उसे भारतीत नाट्य-साहित्य में एक ग्रश्रुतपूर्व वस्तु समक्तते हुए लेकर ग्राए । ग्रव इघर हिंदी के कई ग्रच्छे किवयों ग्रीर नाटककारों ने भी कुछ एकाकी नाटक लिखे हैं जिनका एक ग्रच्छा

संग्रह "श्राधुनिक एकांकी नाटकं" के नाम से प्रकाशित हुन्ना है। इसमें श्रीसदर्शन, रामकुमार वम्मी, भुवनेश्वर, उपेद्रनाथ न्त्रश्वक, भगवतीचरण वम्मी, धर्मप्रकाश न्त्रानद, उदयशंकर भट्ट के क्रमशः 'राजपूत की हार', 'दस मिनट', 'स्ट्राइक', 'लच्मी का स्वागत', 'सबसे बड़ा न्नादमी', 'दीन' तथा 'दस हजार' नाम के नाटक सगृहीत हैं।

हिदी के कुछ प्रसिद्ध किवयों श्रीर उपन्यासकारों ने भी—जैसे, बा॰ मैथिलीशरण गुप्त, श्री वियोगी हिर, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचद, विश्वंभरनाथ शम्मी कौशिक, सुदर्शन—नाटक की श्रीर हाथ बढ़ाया, पर उनका मुख्य स्थान किवयों श्रीर उपन्यासकारों के बीच ही रहा।

मौलिक नाटको के श्रितिरिक्त स्ट्हित के पुराने नाटको में से भास के 'स्वप्त-चासवदत्ता' (श्रनुवादक—सत्यजीवन वर्मा), 'पचरात्र', 'मध्यम व्यायोग', 'प्रतिज्ञायौगंघरायण' (श्रनु०—त्रजजीवनदास), 'प्रतिमा' (श्रनु०—वलदेव शास्त्री) तथा दिंड्नाग के 'कुंदमाला' नाटक (श्रनु०—वागीरवर विद्या-लंकार) के श्रनुवाद भी हिंदी में हुएं।

जर्मन किन गेटे के प्रसिद्ध नाटक 'फाउस्ट' का ग्रन्छा अनुवाद श्री भोलानाथ शर्मा, एम० ए० ने किया है।

### निबंध

विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्ता-क्रम के भीतर हिंदी साहित्य का समावेश हो जाने के कारण उत्कृष्ट कोटि के निवंघों की—ऐसे निवंघों की जिनकी ग्रसा-धारण शैली या गहन विचारधारा पाठकों को मानर्सिक श्रम-साध्य नूतन-उपलब्धि के रूप में जान पड़े—जितनी ही ग्रावश्यकता है उतने ही कम वे हमारे सामने ग्रा रहे हैं। निवंध की जो स्थित हमें द्वितीय उत्थान में दिखाई पड़ी प्राय: वही स्थित इस वर्त्तमान काल में भी बनी हुई है। ग्रर्थ-वैचित्र्य ग्रीर माषा-शैली का नूतन विकास जैसा कहानियों के भीतर प्रकट हुग्रा है, वैशा निवंध के क्षेत्र में नहीं देखने में ग्रा रहा है, जो उसका उपयुक्त स्थान है।

यदि किसी रूप में गद्य की कोई नई गित विधि दिखाई पड़ी तो काव्यात्मक गद्य-प्रबंधों के रूप में । पहले तो बंगमाण के 'उद्भ्रात प्रेम' (चद्रशेखर मुखोपाध्याय कृत ) को देख कुछ लोग उसी प्रकार की रचना की ग्रोर भुके; पीछे भावात्मक गद्य की कई शैलियों की ग्रोर । 'उद्भ्रात प्रेम' उस विचेप शैली पर लिखा गया था जिसमें भावावेश द्योतित करने के लिये भाणा बीच बीच में ग्रसबद्ध ग्रर्थात् उखड़ी हुई होती थी । कुछ दिनों तक तो उसी शैली पर प्रेमोद्गार के रूप में पत्रिकान्नों में कुछ प्रबंध—यदि उन्हें प्रबंध कह सके—निकले जिनमें भावुकता की भलक यहाँ से वहाँ तक रहतो थी । पीछे श्री चतुरसेन शास्त्रों के 'ग्रांतस्तल' में प्रेम के ग्रांतिरक्त ग्रौर दूसरे भावों की भी प्रबल व्यवना ग्रलग ग्रलग प्रवधों में की गई जिनमें कुछ दूर तक एक दंग पर चलती धारा के बीच बीच में भाव का प्रवल उत्थान दिखाई पड़ता था । इस प्रकार इन प्रबंधों की भाषा तरगवती धारा के रूप में चली थी ग्रर्थात् उसमें 'धारा' ग्रौर 'तरंग' दोनों का थोग था । ये दोनों प्रकार के गद्य वंगाली थिएटरों की रंग-भूमि के भाषणों के से प्रतीत हुए ।

पीछे रवींद्र वाबू के प्रभाव से कुछ रहस्योन्मुख ग्राध्यात्मिकता का रंग लिए जिस भावात्मक गद्य का चलन हुन्ना वह विशेष ग्रलंकृत होकर ग्रन्योक्ति-पद्धति पर चला। ब्रह्मसमान ने जिस प्रकार ईसाइयों के श्रनुकरण पर ग्रपनी प्रार्थना का विशेष दिन रविवार रखा था, उसी प्रकार ग्रपने भक्ति-भाव की व्यंजना के लिये पुराने ईसाई-संतों की पद्धति भी ग्रहण की। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी। इसी की बारहवीं शताब्दी के द्वितीय चरण में संत बरनाई (St. Bernard) नाम के नो प्रसिद्ध भक्त हो गए हैं, उन्होंने दूलहे रूप ईश्वर के द्वदय के 'तीसरे कन्न' में प्रवेश का ईस प्रकार उल्लेख किया है—

"यद्यिष वे कई बार मेरे मीतर ब्राए, पर मैंने न जाना कि वे कब ब्राए। श्रा जाने पर कभी कभी मुक्ते उनकी ब्राहट मिली है; उनके विद्यमान होने का स्मरण भी मुक्ते है: वे ब्रानेवाले हैं, इसका ब्राभास मुक्ते कभी कभी पहले से मिला है; पर वे कब भीतर ब्राए ब्रौर कब बाहर गए इसका पता मुक्ते कभी न चला।" इसी प्रकार उस परोत्त त्रालंबन को प्रियतम मानकर उसके साथ संयोग त्रीर वियोग की त्रानेक दशात्रों की कल्पना इस पद्धित की विशेषता है। रवींद्र बाबू की 'गीतांजिल' की रचना इसी पद्धित पर हुई है। हिंदी में भी इस दग का रचनाएँ हुई जिनमें राय कृष्णदासजी को 'साधना', 'प्रवाल' त्रीर 'छाया-पथ', वियोगी हरि जी की 'भावना' त्रीर 'त्रांतर्नाद' विशेष उल्लेख योग्य है। हाल में श्री भॅवरमल सिंघी ने 'वेदना' नाम की इसी दंग की एक पुस्तक लिखी है जिसके भूमिका-लेखक हैं भाषातत्त्व के देश-प्रसिद्ध विद्वान् डाक्टर सुनीति-कुमार चादुर्ज्या।

ं यह तो हुई ग्राध्यात्मिक या सांप्रदायिक चेत्र से ग्रहोत लाच्चिक मावुकता, जो बहुत कुछ ग्रिमिनीत या ग्रमुकृत होती है ग्रर्थात् बहुत कम दशाग्रो मे हृदय की स्वामाविक पद्धति पर चलती है। कुछ भावात्मक प्रबंध लोकिक प्रेम को लेकर भी मासिक पत्रो मे निकलते रहते हैं जिनमे चित्र-विधान कम ग्रीर कसक, टीस, वेदना ग्रिधिक रहती है।

श्रतीत के नाना खंडों में जाकर रमनेवाली भावुकता का मनुष्य की प्रकृति में एक विशेष स्थान है। मनुष्य की इस प्रकृतिस्थ भावुकता का श्रनुभव हम श्राप भी करते हैं श्रीर दूसरों को भी करते हुए पाते है। श्रतः यह मानव-हृदय की एक सामान्य वृत्ति है। बड़े हर्ष की बात है कि श्रतीत चेत्र में रमानेवाली श्रत्यंत मार्मिक श्रीर चित्रमयी भावना लेकर महाराजकुमार डाक्टर श्री रघुनीर- सिंह जी (सीतामऊ, मालवा) हिंदी साहित्य चेत्र में श्राए। उनकी भावना मुगल-सम्राटो के कुछ श्रवशिष्ट चिह्न सामने पाकर प्रत्यभिज्ञा के रूप में मुगल-सम्राटो के कुछ श्रवशिष्ट चिह्न सामने पाकर प्रत्यभिज्ञा के रूप में मुगल-सम्राट्य-काल के कभी मधुर, भव्य श्रीर जगमगाते हर्श्यों के बीच, कभी पतनकाल के विषाद, नैराश्य श्रीर बेबसी की परिस्थितियों के बीच बड़ी तन्मयता के साथ रमी है। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जहाँगीर श्रीर न्रजहाँ की कब्र इत्यादि पर उनके भावत्मक प्रबंधों की शैली बहुत ही मार्मिक श्रीर श्रनूठी है।

गद्य-साहित्य मे भावात्मक ग्रौर कान्यात्मक गद्य का भी एक विशेष स्थान है, यह तो मानना ही पड़ेगा। त्रातः उपयुक्त चेत्र मे उसका ग्रोविर्माव ग्रौर प्रसार अवश्य प्रसन्नता की बात है। पर-दूसरे चेत्रों में भी, जहाँ गंभीर विचार और व्यापक दृष्टि अपेच्तित है, उसे घसीटे जाते देख दुःख होता है। जो चिंतन के गूढ़ विषय हैं उनको भी लेकर कल्पना की क्रीड़ा दिखाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। विचार-चेत्रों के जपर इस भावात्मक और कल्पनात्मक प्रणाली का घावा पहले-पहल 'काव्य का स्वरूप' बतलानेवाले निबंधों में वग-साहित्य के भीतर हुआ, जहाँ शेक्सपियर की यह उक्ति गूँज रही थी—

"सौदर्य-मद में भूमती हुई किन की दृष्टि स्वर्ग से भूलोक श्रीर भूलोक से स्वर्ग तक विचरती रहती है" ।

कान्य पर जाने कितने ऐसे निबंध लिखे गए जिनमे सिवा इसके कि "किवता ग्रमरावती से गिरती हुई अमृत की धारा है," "किवता हृदय-कानन मे खिली हुई कुमुम-माला है", "किवता देवलोक के मधुर सगीत की गूँज है", ग्रीर कुछ भी न मिलेगा। यह किवता का ठीक ठीक स्वरूप बतलाना है कि उसकी विषदावली बखानना ? हमारे यहाँ के पुराने लोगों मे भी 'जहाँ न जाय रिव, वहाँ जाय किव' ऐसी ऐसी बहुत सी विषदावलियाँ प्रचलित थी, पर वे लक्षण या स्वरूप पूछने पर नहीं कही जाती थी। किवता भावमयी, रसमयी ग्रीर चित्रमयी होती है, इससे यह आवश्यक नहीं कि उसके स्वरूप का निरूपण भी भावमय, रसमय ग्रीर चित्रमय हो। 'किवता' के ही निरूपण तक भावात्मक प्रणाली का यह धावा रहता तो भी एक बात थी। किवयों की आलोचना तथा ग्रीर ग्रीर विषयों मे भी इसका दखल हो रहा है, यह खटके की बात है। इस हमारे साहित्य मे घोर विचार-शैथिल्य ग्रीर खुद्धि का ग्रालस्य फैलने की ग्राशका है। जिन विषयों के निरूपण में सूदम ग्रीर सुन्यविध्यत विचार-परंपरा ग्रोपित्त है, उन्हें भी इस हवाई शैली पर हवा बताना कहाँ तक ठीक होगा ?

<sup>?-</sup>The poet's eye in fine frenzy rolling

Doth glance from heaven to earth and earth to heaven.

## समालोचना और काव्य-मीसांसा

इस तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला। गुण-दोष के कथन के आगे बढ़कर किवयों की विशेषताओं और उनकी अंतःप्रवृत्ति की छानवीन की ओर भी ध्यान दिया गया। तुलसीदास, स्रदास, जायसी, दीन-दयाल गिरि और कवीरदास की विस्तृत आलोचनाएँ पुस्तकाकार और भूमिकाओं के रूप में भी निकलीं। इस इतिहास के लेखक ने तुलसी, स्र और जायसी पर विस्तृत समीद्वाएँ लिखीं जिनमें से प्रथम 'गोस्वामी तुलसीदास' के नाम से पुस्तकाकार छुपी है, शेष दो क्रमशः 'अमरगीत सार' और 'जायसी-अंथावली' में सम्मिलित हैं। स्व॰ लाला भगवानदीन की स्रूर, तुलसी और दीनदयाल गिरि की समालोचनाएँ उनके संकलित और संपादित 'स्र-पंचरत्न', 'दोहावली' और 'दीनदयाल गिरि अंथावली' में सम्मिलित हैं। पं॰ अयोध्यासिंह उपाध्याय की कवीर-समीद्वा उनके द्वारा संग्रहीत 'कवीर-वचनावली' के साथ और डाक्टर पीतावरदत्त बढ़थ्वाल की 'कवीर-अंथावली' के साथ भूमिका-रूप में सिन्नविष्ट है।

इसके उपरांत 'कलाओ' और 'साधनाओ' का तांता बंधा और

- (१) केशव की काव्य-कला (श्री कृष्ण्शंकर शुक्ल),
- (२) गुतनी की कला (प्रो॰ सत्येद्र),
- (३) प्रेमचंद की उपन्यास-कला (पं० जनार्दनप्रसाद का 'द्विज')
- (४) प्रसाट की नाट्य-कला,
- (५) पद्माकर की काव्य-साधना ( श्रेखौरी गंगाप्रसादसिंह ),
- (६) 'प्रसाद' की काव्य-साधना (श्री रामनाथ लाल 'सुमन'),
- (७) मीरा की प्रेम-साधना (पं० मुवनेश्वरनाथ मिश्र भाधव'),

एक दूसरे के आगे पीछे निकलीं। इनमें से कुछ पुस्तके तो समालोचना की असली पद्धति पर निर्ण्यात्मक और न्याख्यात्मक दोनों ढंग लिए हुए चली हैं तथा किन के बाह्य और आम्यंतर दोनों का अच्छा परिचय कराती हैं, जैसे, 'केशव की कान्यकला', 'गुंतजी की कला'। 'केशव की कान्य-कला' में पं॰ कृष्णशंकर शुक्ल ने अच्छा विद्वत्तापूर्ण अनुसंधान भी किया है। उनका 'कविवर् रत्नाकर' भी किन की विशेषताओं को मार्मिक ढंग से सामने रखता हैं। पं॰ गिरिजादत्ते शुक्ल 'गिरीश'

कृत 'गुप्तजी की काव्यधारा' में भी मैशिलीशरण गुप्तजी की रचना के विविध पत्तों का सदमता ग्रीर मार्मिकता के साथ उद्घाटन हुन्ना है। 'पद्माकर की काव्य साधना' द्वारा भी पद्माकर के सबंघ में बहुत सी बातों की जानकारी हो जाती है। इधर हाल में पं० रामकृष्ण शुक्त ने न्नपनी 'सुकविसमीचा' में कबीर, सर, जायसी, तुलसी, मीरा, केशव, बिहारी, भूषण, भारतेंदु, मैथिलीशरण गुप्त ग्रीर जयशंकर प्रसाद पर ग्रच्छे समीचात्मक निबंध लिखे है। 'मीरा की प्रेम-साधना' भावात्मक है जिसमें 'माधव' जी मीरा के भावों का स्वरूप पहचानकर उन भावों में ग्राप भी मग्न होते दिखाई पड़ते है। इन सब पुस्तकों से हमारा समीचा-साहित्य बहुत कुछ समृद्ध हुन्ना है, इसमें संदेह नहीं। पं० शातिप्रिय द्विवेदी ने 'हमारे साहित्य-निमाता', नाम की एक पुस्तक लिखकर हिंदी के कई वर्तमान कवियों ग्रीर लेखकों की प्रचृत्तियों ग्रीर विशेषतान्नों का ग्रापने ढग पर ग्रच्छा ग्रामास दिया है।

ठीक-ठिकाने से चलनेवाली समीचात्रों को देख जितना संतोष होता है, किसी कवि की समीचा के नाम पर उसकी रचना से सवेथा असंबद्ध चित्रमयी कल्पना श्रीर भावुकता की सजावट देख उतनी ही ग्लानि होती है। यह सजावट ग्रॅगरेजी के ग्रथवा बॅगला के समीचा-चेत्र से कुछ विचित्र, कुछ विदग्ध, कुछ श्रितर जित चलते शब्द श्रीर वाक्य ला लाकर खड़ी की जाती है। कहीं कहीं तो किसी ऋँगरेजी कवि के संवध में की हुई समीचा का कोई खंड ज्यो का त्यों उठाकर किसी हिंदी-कवि पर भिड़ा दिया जाता है। ऊपरी रग-ढंग से तो ऐसा जान पड़ेगा कि किव के हृद्य के भीतर सेघ लगाकर घुसे हैं श्रीर बड़े बड़े गूढ़ कोने क्रॉक रहे हैं, पर कवि के उद्भृत पद्यों से मिलान की जिए तो पता चलेगा कि किन के विविद्यात भावों से उनके वाग्विलास का कोई लगाव नहीं। पद्य का ग्राशय या भाव कुछ ग्रौर है, ग्रालोचकजी उसे उद्धृत करके कुछ ग्रौर ही राग त्रालाप रहे है। किन के मानसिक निकास का एक त्रारोपित इतिहास तक—िकसी विदेशी कवि के मानसिक विकास का इतिहास कही से लेकर —वे सामने रखेंगे, पर इस बात का कहीं कोई प्रमाण न मिलेगा कि आलोच्य किव के पचीस-तीस पद्यों का भी ठीक तात्पर्य्य उन्होने समका है। ऐसे आलो-चको के शिकार 'छायावादी' कहे जानेवाले कुछ कवि ही अभी हो रहे हैं। नूतन

शाखा के एक अच्छे किन हाल ही में मुक्त से मिले जो ऐसे कदरदानों से पनाह माँगते थे। अब सुनने में आ रहा है कि इस ढंग के ऊँचे हीसलेवाले दो एक आलोचक तुलसी और दूर के चारों ओर भी ऐसा ही चमचमाता वाग्जाल बिछानेवाले हैं।

काव्य की 'छायावाद' कही जानेवाली शाखा चले काफी दिन हुए। पर ऐसी कोई समीचा-पुस्तक देखने मे न ग्राई जिसमें उक्त शाखा की रचना-प्रिक्रिया (Technique), प्रसार की भिन्न-भिन्न स्मियाँ, सोच समक्तर निर्दिष्ट की गई हो। केवल प्रो॰ नगेंद्र की 'सिम्त्रानंदन पंत' पुस्तक ही ठिकाने को मिली। बात यह है कि इधर ग्रिमिव्यजना का वैचित्र्य लेकर 'छायावाद' चला, उधर उसके साथ ही प्रभावाभिव्यंजक समीचा (Impressionist Criticism) का फैशन बंगाल होता हुन्ना ग्रा धमका। इस प्रकार की समीचा मे किन ने क्या कहा है, उसका ठीक भाव या ग्राशय क्या है, यह समक्तने या समकाने की ग्रावश्यकता नहीं; ग्रावश्यक इतना ही है कि उसकी किसी रचना का जिसके हृदय पर जो प्रभाव पड़े उसका वह सुंदरता ग्रीर ग्रावश्यक के साथ वर्णन कर दे। कोई यह नहीं पूछ सकता कि किन का भाव तो कुछ ग्रीर है, उसका यह प्रभाव कैसे पड़ सकता है। इस प्रकार की समीचा के चलन ने ग्रध्ययन, चिंतन ग्रीर प्रकृत समीचा का रास्ता ही छेक लिया।

प्रभावाभिव्यंजक समीद्धा कोई ठीक-ठिकाने की वस्तु ही नहीं। न ज्ञान के दोत्र मे उसका कोई मूल्य है, न भाव के दोत्र मे। उसे समीद्धा या आलोचना कहना ही व्यर्थ है। किसी किव की आलोचना कोई इसी लिये पढ़ने बैठता है कि उस किव के लद्ध्य को, उसके भाव को, ठीक-ठीक हृद्यंगम करने मे सहारा मिले; इसलिये नही कि आलोचक की भाव-भगी और सजीले पद-विन्यास द्धारा अपना मनोरंजन करे। यदि किसी रमणीय अर्थ-गर्भित पद्य की आलोचना इसी रूप में मिले कि "एक बार इस किवता के प्रवाह में पड़कर बहना ही पड़ता है। स्वयं किव को भी विवशता के साथ बहना पड़ा है; वह एकाधिक बार मयूर की भाँति अपने सौंदर्य पर आप ही नाच उठा है", तो उसे लेकर कोई क्या करेगा ?

सारे योरंप की बात छोड़िए, ब्राँगरेजी के वर्तमान समीचा-चेत्र में ही प्रभा-

वाभिन्यंजक समीचा की निस्सारता प्रकट करनेवाली पुस्तकें वरावर निकल रही है । इस ढंग की समीचात्रों में प्रायः भाषा विचार में वाघक वनकर आ खड़ी होती है। लेखक का ध्यान शब्दों की तड़क-भड़क, उनकी आकर्षक योजना, अपनी उक्ति के चमत्कार, आदि में उलमा रहता है जिनके बीच स्वच्छंद विचारधारा के लिये जगह ही नहीं मिलती। विशुद्ध आलोचना के चेत्र में भाषा की कीड़ा किस प्रकार बाधक हुई है, कुछ बंधे हुए शब्द और वाक्य किस प्रकार विचारों को रोक रहे हैं, ऐसी बाते जिनकों कहीं सत्ता नहीं किस प्रकार घने वाग्जाल के भीतर से भृत वनकर मॉकती रही हैं, यह दिखाते हुए इस बीसवीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध समालोचना-तत्त्वज्ञ ने बड़ी खिलता प्रकट की है ।

हमारे यहाँ के पुराने व्याख्याताओं और टीकाकारो की अर्थकीड़ा प्रसिद्ध है। किसी पद्य का और का और अर्थ करना तो उनके बाएँ हाथ का खेल है। तुलसीदासजी की चौपाइयों के बीस बीस अर्थ करनेवाले अभी मौजूद हैं। अभी थोड़े दिन हुए, हमारे एक मित्र ने सारी 'बिहारी-सतसई' का शातरस-परक अर्थ करने की धमकी दी थी। कारसो के हाकिज आदि शायरों की श्रंगारी उक्तियों के आध्यात्मिक अर्थ प्रसिद्ध हैं, यद्यपि अरबी-कारसी के कई पहुँचे हुए विद्वान् यह आध्यात्मिकता नहीं स्त्रीकार करते। इस पुरानी प्रवृत्ति का नया संस्करण भी कहीं कहीं दिखाई पड़ने लगा है। रवींद्र बाबू ने अपनी प्रतिभा के बल से कुछ सस्कृत-काव्यों की समीन्ता करते हुए कहीं कहीं आध्यात्मिक अर्थों की योजना की

१-देखिये Psychological Approach to Literary Criticism जिसमें यह अच्छो तग्ह दिखा दिया गया है कि प्रभावाभिन्यजक समीक्षा कोई समीक्षा ही नहीं।

R-A diligent search will still find many Mystic Beings...

<sup>.</sup>sheltering in verbal thickets \* \* \*

<sup>\*</sup> While current attitudes to language persist, this difficulty of the linguistic phantom must still continue.

<sup>—&#</sup>x27;Principles of Literary Criticism', By I. A. Richards.

है। 'प्राचीन संहित्य' नाम की पुस्तक में मेघरूत श्रादि पर जो निबंध है उनमें ये बातें मिलेंगी। काशी के एक व्याख्यान में उन्होंने 'ग्रिभिज्ञान-शाकुतल' के सारे श्राख्यान का ग्राध्यात्मक पद्म निरूपित किया था। इस संबंध में हमारा यही कहना है कि इस प्रकार की प्रतिभापूर्ण कृतियों का भी ग्रपना ग्रलग मूल्य है। वे कल्पनात्मक साहित्य के ग्रंतर्गत ग्रवंश्य हैं, पर विशुद्ध समालोचना की कोटि में नहीं श्रा सकतीं।

योरपवालों को हमारी आध्यात्मिकता बहुत पसद आतो है। मारतीयों की आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता की चर्चा पिन्छम में बहुत हुआ करती है। इस चर्चा के मूल में कई बातें हैं। एक तो ये शब्द हमारी अकर्मरयता और बुद्धि-शैथिल्य पर परदा डालते हैं। अतः चर्चा या तारीफ करनेवालों में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि यह परदा पड़ा रहे। दूसरी बात यह है कि ये शब्द पूर्वी और पिन्छमी जातियों के बीच एक ऐसी सीमा बॉघते हैं जिससे पिन्छम में हमारे संबंध में एक प्रकार का कुत्हल-सा जागत रहता है और हमारी बाते कुछ अन्द्रेपन के साथ कही जा सकती हैं। तीसरी बात यह है कि आधिमौतिक समृद्धि के हेतु जो भीषण सवर्ष सैकड़ों वर्ष तक योरप में रहा उससे क्लांत और शिधिल होकर बहुत से लोग जीवन के लच्च में कुछ परिवर्तन चाहने लगे—शांति और विश्राम के अभिलाषी हुए। साथ ही साथ धर्म और विज्ञान का क्कांडा भी बंद हुआ। अतः योरप में जो इधर आध्यात्मिकता की चर्चा बढ़ी वह विशेषतः प्रतिवर्त्तन (Reaction) के रूप में। स्वर्गीय साहित्या-चार्य पं० रामावतारजी पांडेय और चद्रधरजी गुलेरी इस आध्यात्मिकता की चर्चा से बहुत घवराया करते थे।

पुस्तकों श्रीर किवयों की श्रालोचना के श्रातिरिक्त पाश्चात्य काव्य-मीमासा को लेकर भी बहुत से लेख श्रीर कुछ पुस्तके इस काल में लिखी गई—जैसे, बा० श्यामसुंदरदास कृत साहित्यालोचन, श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कृत विश्व साहित्य । इनमें से पहिली पुस्तक तो शिच्चोपयोगी है। दूसरी पुस्तक में योरोपीय साहित्य के विकास तथा पाश्चात्य काव्य-समीच्कों के कुछ प्रचलित मतों का दिग्दर्शन है।

इघर दो एक लेखको की एक ग्रौर प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। वे योरप के

कुछ कला संबंधी एकदेशीय श्रीर श्रत्युक्त मतों को सामने लाकर हिदीवालों की श्रॉखो मे उसी प्रकार चकांचौध उत्पन्न करना चाहते है जिस प्रकार कुछै लोग वहाँ के फैशन की तड़क-भड़क दिखांकर। जर्मनी, फास, इटली, रूस श्रीर स्वेडन इत्यादि अनेक देशों के नए-पुराने कवियों, लेखको और समीत्तकों के नाम गिनाकर वे एक प्रकार का आतंक उत्पन्न करना चाहते है। वे कला-सबंधी विलायती पुस्तको की वार्ते लेकर श्रीर कहीं मैटरलिंक (Materlinck), कहीं गेटे (Goethe), कहीं टाल्सटाय (Tolstoy) के उद्धरण देकर अपने लेखों की तडक-भड़क भर बढ़ाते हैं। लेखों को यहाँ से वहाँ तक पढ़ जाइए, लेखको के अपने किसी विचार का कहीं पता न लगेगा। उद्धत मतीं की व्याप्ति कहाँ तक है, भारतीय सिद्धांतों के साथ उनका कहाँ सामंबस्य है ऋौर कहाँ विरोध, इन सब बातो के विवेचन का सर्वथा ग्राभाव पाया जायगा। साहित्यिक विवेचन से संबंध रखनेवाले जिन भावों ऋौर विचारों के द्योतन के लिये हमारे यहाँ के साहित्य ग्रंथो मे बराबर से शब्दप्रचलित चले ग्राते है उनके स्थान पर भद्दे गढ़े हुए शब्द देखकर लेखको की श्रानभिज्ञ की श्रोर विना ध्यान गए नही रहता। समालोचना के दोत्र मे ऐसे विचारशून्य लेखों से कोई विशेष लाभ नही।

पश्चिम के काव्य कला संबंधी प्रचलित वादों में ग्रक्सर एकांग-दृष्टि की दौड़ ही बिल ज्या दिखाई पड़ा करती हैं। वहाँ के कुछ लेखक काव्य के किसी एक पज्ञ को उसका पूर्ण स्वरूप मान, इतनी दूर तक ले जाते हैं कि उनके कथन में ग्रन्टी सूक्ति का सा चमत्कार ग्रा जाता है ग्रीर बहुत से लोग उसे सिद्धांत या विचार के रूप में ग्रह्ण कर चलते हैं। यहाँ हमारा काम काव्य के स्वरूप पर विचार करना या प्रबंध लिखना नहीं बल्कि प्रचलित प्रवृत्तियों ग्रीर उनके उद्गमों तथा कारणों का दिग्दर्शन कराना मात्र है। ग्रतः यहाँ काव्य या कला के संबंध में उन प्रवादों का, जिनका योरप में सबसे ग्रिधिक फैशन रहा है, संज्ञेप में उल्लेख करके तब मैं इस प्रसग को समाप्त करूँगा। इसकी ग्रावश्यकता यहाँ मैं केवल इसलिये समझता हूँ कि एक ग्रोर योरप में तो व्यापक ग्रीर सुक्षमदृष्टि संवन्न समीज्ञों द्वारा इन प्रवादों का निराकरण हो रहा है, दूसरी ग्रोर हमारे हिंदी सहित्य में इनकी भद्दी नकल शुरू हुई है।

योरप मे जिस प्रवाद का इधर सबसे अधिक फैशन रहा है वह है—
"काव्य का उद्देश्य काव्य ही है" या "कला का उद्देश्य कला ही है"। इस प्रवाद के कारण जीवन और जगत् की बहुत सी बाते, जिनको किसी काव्य के मूल्य निर्ण्य मे बहुत दिनो से योग चला आ रहा था, यह कहकर टाली जाने लगीं कि "ये तो इतर वस्तुऍ है, शुद्ध कलाचेत्र के बाहर की व्यवस्थाऍ है"। पाश्चात्य देशों मे इस प्रवाद की योजना करनेवाले कई सामान खड़े हुए थे। कुछ तो इसमे जर्मन सौंदर्य-शास्त्रियों की यह उद्धावना सहायक हुई कि सौंदर्य संबंधी अनुभव (Æsthetic experience) एक भिन्न ही प्रकार का अनुभव है जिसका और प्रकार के अनुभवों से कोई संबंध ही नहीं। इससे बहुतेरे साहित्यशास्त्री यह समक्तने लगे कि कला का मूल्य निर्धारण भी उसके मूल्य को और सब मूल्यों से एकदम विव्छित्र करके ही होना चाहिए। ईसा की १६वीं शताव्दी के मध्यभाग में हिस्लर (Whistler) ने यह मत प्रवर्तित किया जिसका चलन अब तक किसी न किसी रूप में रहा है। ऑगरेजी में इस मत के सबसे प्रमावशाली व्याख्याताओं में डाक्टर बैंडले (Dr. Bradley) हैं।

उन्होंने इस संबंध मे कहा है—"यह (कान्य-सोंदर्य संबंधी) अनुभव अपना लच्य आप ही है; इसका अपना निराला मूल्य है। अपने विशुद्ध चेत्र के बाहर भी इसका और प्रकार का मूल्य हो सकता है। किसी कितता से यदि धर्म और शिष्टाचार का भी साधन होता हो, कुछ शिक्षा भी मिलती हो, प्रबल मनोविकारों का कुछ निरोध भी सम्भव हो, लोकोपयोगी विधानों मे कुछ सहायता भी पहुँचती हो अथवा कि को कीर्ति या अर्थलाभ भी हो तो अच्छी ही बात है। इनके कारण भी उसकी कदर हो सकती है। पर इन बाहरी बातों के मूल्य के हिसाब से उस कितता की उत्तमता की असली जॉच नहीं हो सकती। उसकी उत्तमता तो एक तृतिदायक कल्पनात्मक अनुभव विशेष से संबंध रखती है। अतः उसकी परीच्या मीतर से ही हो सकती है। किसी कितता के लिखते या जॉचते समय यदि बाहरी मूल्यों की ओर भी ध्यान रहेगा तो बहुत करके उसका मूल्य घट जायगा या छिप जायगा। बात यह है कि कितता को यदि इम उसके विशुद्ध चेत्र से बाहर ले-जायँगे तो उसका स्वरूप बहुत कुछ विकृत हो जायगा,

क्यांकि उसकी प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यत्त जगत् का कोई अग है, न अनुकृति। उसकी तो एक दुनिया ही निराली है—एकांत, स्वतःपूर्ण और स्वतंत्र।"

कान्य श्रीर कला के संबंध में अब तक प्रचलित इस प्रकार के, नाना श्रार्थशादों का पूरा निराकरण रिचर्ड म (I. A. Richards) ने अपनी पुस्तक "साहित्यसमीक्षा सिद्धात" (Principles of Literary Criticism) में बड़ी सूच्म श्रीर गंभीर मनोवैज्ञानिक पद्धित पर किया है। उपर्युक्त कथन में चारों मुख्य बातों की श्रालग श्रालग परीच्चा करके उन्होंने उनकी श्रापूर्णता, श्रायुक्तता श्रीर श्रार्थहीनता प्रतिपादित की है। यहाँ उनके दिग्दर्शन का स्थान नहीं। प्रचलित सिद्धांत का जो प्रधान पच्च है कि "किवता की दुनिया ही निराज्ञी है; उसकी प्रकृति या स्ता न तो प्रत्यक्ष जगत् का कोई श्राग है, न श्रानुकृति" इस पर रिचर्ड स के वक्तव्य का साराश नीचे दिया जाता है—

"यह सिद्धात किवता को जीवन से अलग समक्तने का आग्रह करता है। पर स्वय डाक्टर बैडले इतना मानते है कि जीवन के साथ उसका लगाव भीतर मीतर अवश्य है। इमारा कहना है कि यही भीतरी लगाव असल चोज है। जो कुछ कान्यानुभव (Poetic experience) होता है वह जीवन से, ही होकर आता है। कान्य-जगत् की शेष जगत् से भिन्न कोई सत्ता नहीं है और न उसके कोई अलौकिक या विशेष नियम हैं। उसकी योजना बिल्कुल वैसे ही अनुभवों से हुर्आं करती है जैसे और सब अनुभव होते हैं। धर्यक कान्य एक परिमित अनुभवखंड मात्र है जो विरोधी उपादानों के सप्य से कभी चटपट और कभी देर में छिन्न-भिन्न हो जाता है। साधारण अनुभवों से उसमे यही विशेषता होती है कि उसकी योजना बहुत गूढ़ और नाज्यक होती हैं। जरा सी ठेस से वह चूर चूर हो सकता है। उसकी एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि वह एक हृदय से दूसरे हृदय में पहुँचाया जा सकता है। बहुत से हृदय उसका अनुभव बहुत थोड़े ही फेरफार के साथ कर सकते हैं। काव्यानुभव से मिलते-

<sup>8-</sup>Oxford Lectures on Poetry.

R-Third Edition, 1928.

जुलते ग्रीर भी ग्रनुभव होते है, पर इस ग्रनुभव की सबसे बड़ी विशेषता है यही सर्वप्राद्यता (Communicability), इसी लिये इसके प्रतीति काल में हमें इसे ग्रपनी व्यक्तिगत विशेष वातों की छूत से बचाए रखना पड़ता है। यह सबके ग्रनुभव के लिये होता है, किसी एक ही के नहीं। इसी लिये किसी काव्य को लिखते या पढ़ते समय हमें ग्रपने ग्रनुभव के भीतर उस काव्य ग्रीर उस काव्य से इतर वस्तुग्रों के बीच ग्रलगाव करना पड़ता है। पर यह ग्रलगाव नदों सर्वथा मिन्न या ग्रसमान वस्तुग्रों के बीच नहीं होता, बल्कि एक ही कोटि की वृत्तियों के मिन्न मिन्न विधानों के बीच होता है?।"

यह तो हुई रिचर्ड स की मीमांसा। ग्रम हमारे यहाँ के संपूर्ण कान्यत्तेत्र की ग्रांतः प्रकृति को छानबीन कर नाहए, उसके भीतर नीवन के ग्रानेक पत्तो पर ग्रीर नगत् के नाना रूपों के साथ मनुष्य हृदय का गृढ़ सामंनस्य निहित मिलेगा। साहित्यशास्त्रियों का मत लीनिए तो नैसे संपूर्ण नीवन ग्रार्थ, धर्म, काम, मोच का साधन रूप है वैसे ही उसका एक ग्रग कान्य भी। 'ग्रार्थ' का स्थूल ग्रीर संकुचित ग्रार्थ द्रव्यप्राप्ति ही नहीं लेना चाहिए, उसका व्यापक ग्रार्थ 'लोक की सुखस्मुद्धि' लेना चाहिए। जीवन के ग्रीर साधनों की ग्रपेत्ता कान्यानुभव में विशेषता यह होती है कि वह एक ऐसी रमणीयता के रूप में होता है जिसमें व्यक्तित्व का न्लय हो जाता है। बाह्य जीवन ग्रीर ग्रांतर्जीवन की कितनी उच्च भूमियों पर इस रमणीयता का उद्घाटन हुग्रा है, किसी कान्य की उच्चता ग्रीर उत्तमता के पिनर्णय पर इसका विचार ग्रवश्य होता ग्राया है ग्रीर होगा। हमारे यहाँ के लच्चण्यंथों में रसानुभव को जो 'लोकोत्तर' ग्रीर 'ग्रह्मानंद सहोदर' ग्रादि कहा

'æsthetic a'tıtude' part but due to talking about poetry and the 'poetic' i talking about the concrete experi-

ences which are

१-इसी को हमारे साहित्य-शास्त में 'साधारणीकरण' कहते हैं ।

The myth of a 'transmutation' or 'Poetisation' of experience and that other myth of the 'contemplative' or

है वह अर्थवाद के रूप मे, सिद्धात रूप मे नहीं। उसका तालपर्य केवल इनना ही है कि रस मे व्यक्तित्व का लय हो जाता है।

थोरप में समालोचना-शास्त्र का क्रमागत विकास फास में ही हुआ। अतः फांस का प्रमाव यूरोपीय देशों में बहुत कुछ रहा। विवरणात्मक समालोचना के खंतर्गत ऐतिहासिक 'त्रौर मनोवैज्ञानिक आलोचना का उल्लेख हो चुका है। पीछे प्रभाववादियों (Intpressionists) का जो दल खड़ा हुआ वह कहने लगा कि हमें किसी किव की प्रकृति, स्वमाव, सामाजिक परिस्थिति आदि से क्या प्रयोजन हमें किसी किव की प्रकृति, स्वमाव, सामाजिक परिस्थिति आदि से क्या प्रयोजन हमें तो केवल किसी काव्य को पढ़ने से जो आनंदपूर्ण प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है उसी को प्रकट करना चाहिए और उसी की समालोचना समक्ती चाहिए। प्रभाववादियों का पक्ष यह है 'हमारे चित्त पर किसी काव्य से जो आनद उत्पन्न होता है वही आलोचना है। इससे अधिक आलोचना और चाहिए क्या? जो प्रभाव हमारे चित्त पर पड़े उसी का वर्णन यदि हमने कर दिया तो समालोचना हो गई।'' कहने की आवश्यकता नहीं कि इस मत के अनुसार समालोचना एक व्यक्तिगत वस्तु है। उसके औचित्य-अनौचित्य पर किसो को कुछ विचार करने की जरूरत नहीं। जिसपर जैसा प्रभाव पढ़े वह वैसा कहे।

उक्त प्रभाववादियों की बात लें तो समालोचना कोई व्यवस्थित शास्त्र नहीं रह गया। वह एक कला की कृति से निकली हुई दूसरी कला की कृति, एक काव्य से निकला हुआ दूसरा काव्य, ही हुआ।

कान्य की स्वरूप-मीमासा के सबंध में योरप में इधर सबसे ग्रिधिक जोर रहा है 'ग्रिमिन्यजनावाद' (Expressionism) का, जिसके प्रवर्त्तक है इटली के कोचे (Benedetto Croce)। इसमें ग्रिमिन्यजना अर्थात् किसी बात को कहने का ढग ही सब कुछ है, बात चाहे जो या जैसी हो ग्रिथवा कुछ ठीक-ठिकाने की न भी हो। कान्य में जिस वस्तु या भावका वर्णन होता है वह, इस वाद के ग्रानुसार उपादान मात्र है; समीत्ता में उसका कोई विचार ग्रिपे चित नहीं। कान्य में मुख्य वस्तु है वह ग्राकार या साँचा जिसमें वह वस्तु या भाव डाला जाता है । जैसे कुडल की सुंदरता की चर्चा उसके ग्राकार या

<sup>?-</sup>An æsthetic fact is 'form' and nothing else.

रूप को लेकर होती है, सोने को लेकर नहीं, वैसे ही काव्य के संबंध में भी समसना चाहिए। तार्पर्य यह कि ग्राभिव्यं जना के दंग का ग्रान्ठापन ही सब कुछ है, जिस बस्तु या भाव की ग्राभिव्यं जना की जाती है, वह क्या है, कैसा है, यह सब काव्य चेत्र के बाहर की बात है। कोचे का कहना है कि ग्रान्ठी उक्ति की ग्रापनी ग्रालग सत्ता होती है, उसे किसी दूसरे कथन का पर्य्याय न समसना चाहिए। जैसे, यदि किसी किन ने कहा है कि "सोई हुई ग्राशा ग्रॉख मलने लगी", तो यह न समसना चाहिए कि उसने यह उक्ति हस उक्ति के स्थान पर कही है कि "किर कुछ कुछ ग्राशा होने लगी।" वह एक निरपेच उक्ति है। किन को वही कहना ही था। वाल्मिक ने जो यह कहा कि "न स संकुचितः प्याः येन वाली हतो गतः", वह इसके स्थान पर नही कि "तुम भी वाली के समान मारे जा सकते हो।"

इस वाद मे तथ्य इतना ही है कि उक्ति ही किनता है, उसके मीतर जो छिपा अर्थ रहता है वह स्वतः किनता नहीं। पर यह बात इतनी दूर तक नहीं घसीटी जा सकती कि उस उक्ति की मार्मिकता का अनुभव उसकी तह में छिपी हुई वस्तु या भाव पर बिना दृष्टि रखे ही हो सकता है। बात यह है कि 'अभिव्यजनावाद' भी 'कलावाद' की तरह काव्य का लच्य बेल-बूटे की नक्काशीवाला सौंदर्य मानकर चला है, जिसका मार्मिकता या भावकता से कोई संबंध नहीं। अर्थेर कलाओं को छोड़ यदि हम काव्य ही को लें तो इस 'अभिव्यंजनावाद' को 'वाग्वैचित्र्यवाद' ही कह सकते हैं और इसे अपने यहाँ के पुराने 'वक्रोकिनवाद' का विलायती उत्थान मान सकते हैं।

इन्हीं दोनों वादों की दृष्टि से यह कहा जाने लगा कि समालोचना के चेत्र से अब लच्चण, नियम, रीति, काव्यमेद, गुणदोष, छंदोव्यवस्था आदि का विचार उठ गया । पर इस कथन की व्याप्ति कहाँ तक है, यह विचारणीय है। साहित्य के ग्रंथों में जो लच्चण, नियम आदि दिए गए थे वे विचार की व्यवस्था के लिये, काव्य-संबंधी चर्चा के सुबीते के लिये। पर इन लच्चणों और नियमों का उपयोग गहरे और कठोर बंधन की तरह होने लगा और

<sup>3-</sup>The New Criticism-by J. E Spingarn (1911).

उन्हीं को बहुत से लोग सन कुछ 'समम्मने लगे। जन कोई नात हद से नाहर जाने लगती है तन प्रतिवर्त्तन (Reaction) का समय आता है। योरप में अनेक प्रकार के नादो की उत्पत्ति प्रतिवर्त्तन के रूप में ही हुआ करती है। अतः हमें सामंजस्य बुद्धि से काम लेकर अपना स्वतंत्र मार्ग निकालना चाहिए।

वेल-बूटे श्रीर नकाशी के लच्य के समान काव्य का भी लच्य सौंदर्य-विघान लगातार कहते रहने से काव्य रचना पर जो प्रभाव पड़ा है, उसका उल्लेख हो चुका है त्रीर यह भी कहा जा चुका है कि यह सब काव्य के साथ 'कला' शब्द लगने के कारण हुन्ना है। इमारे यहाँ काव्य की गिनती ६४ कलात्रो के भीतर नहीं की गई है। यहाँ इतना त्रीर सूचित करना त्रावश्यक जान पड़ता है कि सौंदर्य की भावना को रूप देने मे मनोविज्ञान के द्वेत्र से ग्राए हुए उस सिद्धात का भी ऋसर पड़ा है जिसके ऋनुसार ऋतस्संज्ञा मे निहित श्रतृप्त काम वासना ही कला-निर्माण की प्रेरणा करनेवाली श्रंतर्वृत्ति है। योरप मे चित्रकारी, मूर्तिकारी, नक्काशी, वेल-बूटे ग्रादि के समान कविता भी 'ललित कलार्ग्रों' के भीतर दाखिल हुई; ग्रातः घीरे घीरे उसका लच्य भी सौंदर्य विधान ही ठहराया गया । जब कि यह सौंदर्य-भावना काम-वासना द्वारा प्रेरित ठहराई गई तब पुरुष किन के लिये यह स्वाभाविक ही ठहरा कि उसकी सारी सौदर्य भावना स्त्री-मयी हो अर्थात् प्रकृति - के अपार चेत्र में जो कुछ सुदर दिखाई पड़े उसकी भावना स्त्री के रूप-सौदर्य के गिन्न-भिन्न स्त्रग लाकर ही की जाय। अरुणोदय की छुटा का अनुभव कामिनी के कपोलो पर दौडी हुई लजा की ललाई लाकर किया जाय; राका रजनी की सुषमा का अनुभव सुंदरी के उज्ज्वल वस्त्र या शुभ्र हास द्वारा किया जाय; त्राकाश मे फैलती हुई काटंबिनी तंत्र तक सुंदर न लगे जब तक उस पर स्त्री के मुक्त कुंतल का त्रारोप न हो । आजकल तो स्त्री-कवियो की कमी नहीं है । उन्हें त्रव पुरुष कवियो का दीन अनुकर्ण न कर अपनी रचनाओं मे चितिज पर उठती हुई मेघमाला को दाढ़ी-मूछ के रूप में देखना चाहिए।

काव्यरचना श्रीर काव्यचर्चा दोनों में इधर 'स्वप्न' श्रीर 'मद' का प्रधान स्थान रहने लगा है। ये दोनों शब्द काव्य के भीतर प्राचीन समय में धर्म-सप्रदायों से श्राए। लोगो की धारणा थी कि संत या सिद्ध लोगों की बहुत सी बातो का आभास या तो स्वम मे , मिलता था अथवा , तन्मयतां की दशा मे । किवयों को अपने भावों मे मग्न होते देख लोग उन्हें भी इस प्रत्यन्न जगत् और जीवन से अलग -कल्पना के स्वप्न-लोक में विचरनेवाले जीव प्यार और अद्धा से कहने लगे । यह बात बराबर किवयों की ,प्रशसा में अर्थवाद के रूप में चलती रही । पर ईसा की इस बीसवीं सदी में आकर वह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के रूप में फायड (Freude) द्वारा प्रदर्शित की गई। उसने कहा कि जिस प्रकार स्वम अंतस्संजा में निहित अतृप्त वासनाओं की तृित का एक अंतिविधान है, उसी प्रकार कलाओं को निर्माण करनेवाली कल्पना भी। इससे किव कल्पना और स्वम का अमेद-भाव भी, पक्कों हो गया। पर सच पूछिए तो कल्पना में आई हुई वस्तुओं की अनुभृति और स्वम में दिखाई पड़नेवाली वस्तुओं की अनुभृति के स्वरूप में बहुत अंतर है। अतः काव्य-रचना या काव्यचर्चा में 'स्वम' की बहुत अधिक भरमार अपेन्नित नहीं। यो ही कहीं कही साम्य के लिये यह शब्द आ जाया करे तो कोई हर्ज नहीं।

म्रव 'मद' श्रीर 'मादकता' लीजिए। काव्यचेत्र मे इसका चलन फारस मे बहुत पहले से श्रनुमित होता है। यद्यपि इसलाम के पूर्व वहाँ का सारा साहित्य नष्ट कर दिया गया, उसका एक चिट भी कहीं नहीं मिलता है, पर शायरी मे 'मद' श्रीर 'प्याले' की रूढ़ि बनी रही, जिसको सूफियो ने श्रीर भी बढ़ाया। सूफी शायर दीन-दुनिया से श्रलग, प्रेममद मे मतवाले श्राजाद जीव माने जाते थे। घीरे घीरे किवयो के संबंध मे भी 'मतवालेपन' श्रीर 'फक्कड़पन' की की मावना वहाँ जड़ पकड़ती गई श्रीर वहाँ से हिंदुस्तान मे श्राई। योरप में गेटे श्रीर वर्ड सवर्थ के समय तक 'मतवालेपन' श्रीर 'फक्कड़पन' की इस मावना का किव श्रीर काव्य के साथ कोई नित्य-संबंध नही समका जाता था। जर्मन किव गेटे बहुत ही व्यवहार-कुशल राजनीतिज्ञ था; इसी प्रकार वर्ड सवर्थ भी लोक-व्यवहार से श्रलग एक रिद नहीं माना जाता था। एक खास ढग का फक्कड़पन श्रीर मतवालापन बाइरन श्रीर शेली में दिखाई पड़ा जिनकी चर्चा योरप ही तक न रहकर श्रॅगरेज़ी साहित्य के साथ साथ हिंदुस्तान तक पहुँची। इससे मतवालेपन श्रीर फक्कड़पन की, जो मावना पहले से फारसी साहित्य के प्रभाव से बॅधती श्रा रही थी वह श्रीर भी पक्की हो,गई।। भारत में मतवालेपन या फक्कड़पन की भावना: अघोरपंथ आदि कुछ, संप्रदायों में तथा सिद्ध बननेवाले कुछ साधुओं में ही चलती आ रही थी। किवयों के संबंध में इसकी चर्चा नहीं थी। यहाँ तो किव के लिये लोक व्यवहार में कुशल होना आवश्यक समका जाता था। राजशेखर ने काव्य मीमाशा में किव के जो लच्चए कहे हैं उससे यह बात स्पष्ट हो जायगी। यह ठीक है कि राजशेखर ने राज-सभाओं में बैठनेवाले दरवारी किवयों के स्वरूप का वर्णन किया है और वह स्वरूप एक विलासी दरवारी का है, मुक्त-हृदय स्वच्छंद किव का नहीं। पर वालमीकि से लेकर भवभूति और पिडतराज तथा चंद से लेकर ठाकुर और पद्माकर तक कोई मद से कूमनेवाला, लोक व्यवहार से अनिमन्न या वेनरवा फक्कड़ नहीं माना गया।

प्रतिमाशाली किवयों की प्रवृत्ति ग्रर्थ में रत साधारण लोगो से भिन्न ग्रीर मनस्विता लिए होती है तथा लोगों के देखने में कभी कभी एक सनक सी जान पड़ती है। जैसे ग्रीर लोग ग्रर्थ की चिंता में लीन होते हैं वैसे ही वे ग्रपने किसी उद्भावित प्रसंग में लीन दिखाई पड़ते हैं। प्रेम ग्रीर श्रद्धा के कारण लोग इन प्रवृत्तियों को ग्रत्युक्ति के साथ प्रकट करते हुए 'मद में क्तूमना' 'स्वप्त में लीन रहना', 'निराली दुनिया में विचरना' कहने लगे। पर इसका यह परिणाम न होना चाहिए कि किव लोग ग्रपनी प्रशस्ति की इन ग्रत्युक्त वातों को ठीक ठीक चरितार्थ करने में लगे।

लोग कहते हैं कि समालोचकगण ग्रापनी बाते कहते ही रहते है, पर किंव लोग जैसी मौज होती है वैसी रचना करते ही हैं। पर यह बात नहीं है। किवयों पर साहित्य मीमांसको का बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। बहुते रे किंवि विशेषतः नए—उनके ग्रादशों के ग्रानुकूल चलने का प्रयत्न करने लगते है। उपर्युक्त बादों के ग्रानुकूल इधर बहुत कुछ काव्यरचना योरप में हुई, जिसका कुछ ग्रानुकरण बँगला में हुगा। ग्राजकल हिंदी की जो किवता 'छायाबाद' के नाम से पुकारी जाती है उसमें इन सब बादों का मिला जुला ग्रामास पाया जायगा। इसका तात्पर्य यह नहीं कि इन सब हिंदी किवयों ने उनके सिद्धात सामने रखकर रचना की है। उनके ग्रादशों के ग्रानुकूल कुछ किवताएँ योरप में हुई, जिनकी देखा-देखी बँगला ग्रीर हिंदी में भी होने लगी।

इस प्रसंग में इतना लिखने का प्रयोजन केवल यही है कि योरप के साहित्यत्तेत्र में फैशन के रूप में प्रचलित बातों को कन्चे-पक्के ढंग से सामने लाकर कुत्हल उत्पन्न करने की चेष्टा करना ग्रपनी मित्तिष्कशूत्यता के साथ ही साथ समस्त हिंदी पाठकों पर मित्तिष्कशूत्यता का ग्रारोप करना है। काव्य ग्रीर कला पर निकलनेवाले मड़कीले लेखों में ग्रावश्यक ग्रमिज्ञता ग्रीर स्वतंत्र विचार का ग्रमाव देख दुःख होता है। इधर कुछ दिनों से "सत्यं, शिवं, सुंदरम्" की बड़ी धूम है, जिसे कुछ लोग शायद उपनिषद्-वाक्य समस्तकर "ग्रपने यहाँ भी कहा है" लिखकर उद्धृत किया करते हैं। यह कोमल पदावली ब्रह्मसमाज के महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर की है ग्रीर वास्तव में The True, the Good and the Beautiful का ग्रमुवाद है। वस इतना ग्रीर कहकर मैं इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ कि किसी साहित्य में केवल बाहर की मद्दी नकल उसकी ग्रपनी उन्नति या प्रगति नहीं कही जा सकती। बाहर से सामग्री ग्राप्त, खूब ग्राप्त, पर वह कूड़ा करकट के रूप में न इकड़ी की जाय। उसकी कड़ी परीचा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया वाय; जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र ग्रीर व्यापक विकास में सहायता पहुँचे।

(I. A. Richards)

<sup>?-</sup>Thus arises the phantom problem of the æsthetic mode or æsthetic state, a legacy from the days of abstract investigation into the Good, the Beautiful and the True.

<sup>-</sup>Principles of Literary Criticism.

# आधानिक काल

(संवत् १९०० से....)

### काव्य-खंड

#### पुरानी धारा

गद्य के आविर्माव और विकास-काल से लेकर अन तक कविता की वह '
परपरा भी चलती आ रही है जिसका वर्णन भिक्त-काल और रीति-काल के
भीतर हुआ है। भिक्त भाव के भजनो, राजवश के ऐतिहासिक चरित-काल्यो,
अलंकार और नायिकाभेद के प्रयों तथा श्रुगार और वीर-रस के किवत्त-सवैग्नो
और दोहो की रचना बराबर होती आ रही है। नगरों के अतिरिक्त हमारे
आमों में भी न जाने कितने बहुत अच्छे किन पुरानी परिपाटी के मिलेंगे।
विज्ञभाषा-काल्य की परंपरा गुजरात से लेकर बिहार तक और कुमार्ज-गढ़वाल
से क्षेकर दक्षिण भारत की सीमा तक बराबर चलती आई है। काश्मीर के किसी
आम के रहनेवाले वजभाषा के एक किन का परिचय हमें जबू में किसी महाशय
ने दिया था और शायद उनके दो एक सबैये भी सुनाए थे।

गढ़वाल के प्रिक्ष चित्रकार मोलाराम त्रजमाण के बहुत ग्राच्छे कि थे जि होने ग्रपने "गढ़ राजवश" काव्य मे गढ़वाल के ५२ राजाग्रो का वर्णन दोहा चौपाइयो मे किया है। वे श्रीनगर (गढवाल) के राजा प्रद्युम्नसाह के समय मे थे। कुमाऊँ-गढ़वाल पर जब नैपाल का श्राधिकार हुन्ना तब नैपाली स्वेदार हिस्तदल चौतिरया के ग्रानुरोध से उन्होंने उक्क काव्य लिखा था। मोलाराम का जन्म सक्त् १८१७ मे ग्रीर मृत्यु १८६० मे हुई। उन्होंने ग्रंथ में बहुत सी घटनाग्रो का ग्रांखो-देखा वर्णन लिखा है, इससे उसका ऐतिहासिक मूल्य भी है।

नजमाषा-काव्य-परपरा के कुछ प्रसिद्ध किवयो श्रीर उनकी रचनाश्रो का उल्लेख नीचे किया जाता है— सेवक—ये ग्रस्तीवाले ठाकुर किव के पौत्र थे ग्रौर काशी के रईस बाबू देवकीनंदन के प्रपौत्र बाबू हरिशंकर के ग्राश्रय में रहते थे। ये ज्ञजभाषा के ग्राच्छे किव थे। इन्होंने "वाग्विलास" नाम का एक बड़ा ग्रंथ नायिकामेद का बनाया। इसके ग्रतिरिक्त बरवा छंद में एक छोटा नख-शिख भी इनका है। इनके सबैय सर्वसाधारण में प्रचलित हो गए थे। "किव सेवक बूढ़े भए ती कहा पै हनोज है मौज मनोज ही की" कुछ बुड्दे रिसक ग्राव तक कहते सुने जाते हैं। इनका जन्म संवत् १८७२ में ग्रौर मृत्यु संवत् १६३८ में हुई।

महाराज रघुराजिस्तिह रीवाँ-नरेश—इनका जन्म संवत् १८८० में और मृत्यु संवत् १६३६ में हुई। इन्होंने भक्ति और शृंगार के बहुत ग्रंथ रचे। इनका "राम-स्वयंवर" (सं०१६२६) नामक वर्णनात्मक प्रबंध-काव्य बहुत ही प्रसिद्ध है। वर्णनों में इन्होंने वस्तुओं की गिनती (राजसी ठाट-बाट, घोड़ों हाथियों के भेद आदि) गिनानेवाली प्रणाली का खूब अवलंबन किया है। 'राम-स्वयंवर' के अतिरिक्त 'रुक्मिणी-परिण्य', 'आनंदांबुनिधि', 'रामाष्ट्याम', इत्यादि इनके लिखे बहुत से अच्छे ग्रंथ हैं।

सरदार—ये काशीनरेश महाराज ईश्वरीप्रसादनारायणसिंह के आश्रित थे। इनका किवता-काल संवत् १६०२ से १६४० तक कहा जा सकता है। ये बहुत ही सिद्धहस्त और साहित्य-मर्भज्ञ किव थे। 'साहित्य सरसी', 'वाग्विलास', 'षटऋतु', 'हनुमतभूषण', 'तुलसीभूषण', 'श्रृंङ्कार-संग्रह', 'राम-रज्ञाकर', 'साहित्य-सुधाकर', रामलीला-प्रकाश इत्यादि कई मनोहर काव्य-ग्रंथ इन्होने रचे है। इसके अतिरिक्त इन्होने हिंदी के प्राचीन काव्यों पर बड़ी बड़ी टीकाएँ भी लिखी है। 'किविप्रिया', 'रिसक्रिया', सूर के दृष्टिकूट और बिहारी स्तसई पर बहुत अच्छी टीकाएँ इनकी है।

वावा रघुनाथदास रामसनेही—ये अयोध्या के एक साधु थे और अपने समय के बड़े भारी महात्मा माने जाते थे। सं० १६११ में इन्होने 'विश्रामसागर' नामक एक बड़ा अंथ बनाया जिसमें अनेक पुराणो की कथाएँ संचेप में दी गई हैं। भक्तजन इस अंथ का बड़ा आदर करते हैं।

लितिकशोरी-इनका नाम साह कुंदनलाल था। ये लखनऊ के

एक समृद्ध वैश्य घराने में उत्पन्न हुए थे। पीछे वृदावन मे जाकर एक विश्क्त भक्त की भाँति रहने लगे। इन्होंने भक्ति ग्रीर प्रेम सबधी बहुत से पद ग्रीर गजले वनाई है। किवता-काल सबत् १६१३ से १६३० तक समक्तना चाहिए। वृंदा-वन का प्रसिद्ध साहजी का मिदर इन्हों का वनवाया है।

राजा लक्ष्मण्सिह—ये हिंदी के गद्य-पर्वर्तकों में हैं। इनका उल्लेख गद्य के विकास के प्रकरण में हो चुका है 1 इनकी व्रजमाणा की कविता मी वहीं ही मधुर ग्रौर सरस होती थी। व्रजमाणा की सहज मिठास इनकी वाणी से टपकी पड़ती है। इनके 'शकुतला' के पहले अनुवाद में तो पद्य न था, पर पीछे जो सस्करण इन्होंने निकाला, उसमें मूल श्लोकों के स्थान पर पद्य रखे गए। ये पद्य बड़े ही सरस हुए। इसके उपरात स० १६३८ ग्रौर १६४० के बीच में इन्होंने 'मेंघदूत' का बड़ा ही लिलत ग्रौर मनोहर ग्रानुवाद निकाला। 'मेंघदूत' जैसे मनोहर काव्य के लिये ऐसा ही ग्रानुवादक होना चाहिए था। इस ग्रानुवाद के सबैये बहुत ही लिलत ग्रौर सुदर हैं। जहाँ चौपाई-दोहे ग्राए हैं, वे स्थल उतने सरस नहीं है।

लिखराम ( ब्रह्मभट )—इनका जन्म सक्त १८६८ में ग्रामोढ़ा ( जिला बस्ती ) मे हुग्रा था । ये कुछ दिन ग्रायोध्यानरेश महाराज मानसिंह ( प्रसिद्ध किव द्विजदेव ) के यहाँ रहे । पीछे बस्ती के राजा शीतलाब खशिंह से, जो एक ग्राच्छे किव थे, बहुत सी भूमि पाई । दर्भगा, पुरिनया ग्रादि ग्रानेक राजधानियों मे इनका सम्मान हुग्रा । प्रत्येक सम्मान करनेवाले राजा के नाम पर इन्होंने कुछ न कुछ रचना की है—जैसे, मानसिंहाष्टक, प्रतापरत्नाकर, प्रेमरत्नाकर ( राजा वस्ती के नाम पर ), लच्मीश्वररत्नाकर ( दर्भगा-नरेश के नाम पर ), रावणेश्वर-कल्पतर ( ग्रिहीर-नरेश के नाम पर ), कमलानद-कल्पतर ( प्रतिया के राजा के नाम पर जो हिंदी के ग्राच्छे किव ग्रीर लेखक थे ) इत्यादि इत्यादि । इन्होंने ग्रानेक रसो पर किवता की है । समस्या-पूर्तियाँ बहुत जल्दी करते थे । वर्तमान काल मे ज्ञामाधा की प्रानी परिपाटी पर किवता करनेवालों मे ये बहुत प्रसिद्ध हुए है ।

<sup>÷</sup> दंखो पृष्ठ ४४०।

गोविंद गिह्माभाई — कोई समय था जब गुजरात में ब्रजभाषा की कविता का बहुत प्रचार था। श्रव भी इसका चलन वैब्ण्वों मे बहुत कुछ है। गोविंद गिह्माभाई का जन्म संवत् १६०५ मे मावनगर रियासत के श्रंतर्गत सिहोर नामक स्थान मे हुत्रा था। इनके पास ब्रजभाषा के काव्यों का बड़ा श्रव्छा संग्रह था। 'भूषण' का एक बहुत शुद्ध संस्करण इन्होंने निकाला। ब्रजभाषा की कविता इनकी बहुत ही सुंदर श्रोर पुराने किवयों के टक्कर की होती थी। इन्होंने बहुत सी काव्य की पुस्तके लिखी है जिनमें से कुछ के नाम ये हैं—'नीति-विनोद', 'श्रंगार-सरोजिनी', 'षटऋतु', 'पावस-पयोनिधि', 'समस्यापूर्ति-प्रदीप', 'बकोक्ति-विनोद', 'श्लेषचंद्रिका', 'प्रारब्ध-पचासा', 'प्रवीन-सागर'।

नवनीत चौचे—पुरानी परिपाटी के आधुनिक कवियों मे चौबे जी की बहुत ख्याति रही है। ये मथुरा के रहनेवाले थे। इनका जन्म संवत् १६१५ और मृत्यु १६८६ में हुई।

यहाँ तक संत्तेप में उन किवयों का उल्लेख हुन्रा जिन्होंने पुरानी परिपाटी पर किवता की है। इसके न्यागे न्या उन लोगों का समय न्याता है जिन्होंने एक न्यार तो हिंदी-साहित्य की नवीन गित के प्रवर्त्तन में योग दिया, दूसरी न्यार पुरानी परिपाटों के किवता के साथ भी न्यारना पूरा संबंध बनाए रखा। ऐसे लोगों में भारतेंद्र हरिश्चंद्र, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, उपाध्याय पंडित बदरीनारायण न्याधरी, ठाकुर जगमोहनसिंह, पंडित न्यानकादत्त न्यास न्यार बाबू रामकृष्ण वर्मा मुख्य है।

भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिटी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की व्रजमाषा का भी। उन्होंने देखा कि वहुत से शब्द जिन्हें बोल-चाल से उठे कई सौ वर्ष हो गए थे, किवतो ग्रौर सवैयो में बराबर लाए जाते हैं। इसके कारण किवता जनसाधारण की भाषा से दूर पडती जातो है। बहुत से शब्द तो प्राकृत ग्रौर ग्रामभ्रंश-काल की परपरा के स्मारक के रूप में ही बने हुए थे। 'चक्कव', 'भुवाल', 'ठायो', 'दीह' 'ऊनो', 'लोय' ग्राटि के कारण बहुत से लोग व्रजभाषा की किवता से किनारा खींचने लगे थे। दूसरा दोष जो बढ़ते-बढ़ते बहुत बुरी हद को पहुँच गया था, वह शब्दों का तोड़-मरोड़ ग्रौर

गढ़ंत के शब्दों का प्रयोग था। उन्होंने ऐसे शब्दों को भरसक अपनी किवता से दूर रखा और अपने रसीले सवैयों में जहाँ तक हो सका, बोलचाल की व्रज-भाषा का व्यवहार किया। इसी से उनके जीवनकाल में ही उनके सवैये चारो और सुनाई देने लगे।

भारतेंदु जो ने किवसमाज भी स्थापित किए थे जिनमे समस्यापूर्तियाँ बराबर हु ग्रा करती थीं। दूर दूर से किव लोग आकर उसमे सिम्मिलत हुं ग्रा करते थे। पिडत ग्रिविकादत्त व्यास ने अपनी प्रतिमा का चमत्कार पहले पहले ऐसे ही किव समाज के बीच समस्यार्ग्ति करके दिखाया था। भारतेंदु जी के श्रृंगार-रस के किवत्त-सबैये बड़े ही सरस और मर्मस्पर्शी होते थे। 'पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखिया ग्रॅखियाँ निहारे मानति हैं', "मरेहू पै आँखे ये खुली ही रही जायँगी' ग्रादि उक्तियों का रिसक समाज में बड़ा ग्रादर रहा। उनके श्रृंगार-रस के किवत्त-सबैयों का संग्रह "प्रेममाधुरी" में मिलेगा। किवत्त-सबैयों से बहुत ग्राधिक मिक्त ग्रीर श्रृगार के पद ग्रीर गाने उन्होंने बनाए जो 'प्रेमफुलवारी', 'प्रेममालिका', 'प्रेमपलाप' आदि पुस्तकों में संग्रहीत है। उनकी ग्रिधिकतर किवता कृष्णमक्त किवयों के ग्रानुकरण पर रचे पदों के रूप में ही है।

पडित प्रतापनारायण्जी भी समस्यापूर्त्ति श्रौर पुराने दग की शृंगारी कविता बहुत श्रन्छी करते थे। कानपुर के 'रिषक-समाज' में वे बड़े उत्साह से श्रपनी पूर्त्तियाँ सुनाया करते थे। देखिए ''पपीहा जब पूछिहै पीव कहाँ' की कैसी श्रन्छी पूर्त्ति उन्होंने की थी—

बिन बैठि है मान की मूरित-सी, मुख खोलत बोले न "नाही" न 'हाँ'। तुम ही मनुहारि कै हारि परे, सिखयान की कौन चलाई तहाँ॥ वरपा है 'प्रतापजू' धीर धरी, श्रवलों मन को समसायो जहाँ। यह व्यारि तबै बदलेगी कछू पिहा जब पुछिहै "पीव कहाँ?"

प्रतापनारायण्जी कैसे मनमौजी ग्रादमी थे, यह कहा जा चुका है। लावनीबाजों के बीच बैठकर वे लावनियाँ बना बनाकर भी गाया करते थे।

उपाध्याय बदरीनारायण (प्रेमघनजी) भी इस प्रकार की पुरानी कविता

किया करते थे। "चरचा चिलबे की चलाइए ना" को लेकर बनाया हुन्ना उनका यह त्रानुपासपूर्ण सवैया देखिए—

बिगयान बसंत बसेरो कियो, बिसए, तेहि त्यागि तपाइए ना। दिन काम-कुत्हल के जो बने, तिन बीच बियोग बुलाइए ना॥ 'घन प्रेम' बढ़ाय के प्रेस, ग्रहो! बिथा-बारि बृथा बरसाइए ना। चित चैत की चाँदनी चाह भरी, चरचा चिलबे की चलाइए ना॥

चौधरी साहब ने भी सर्वसाधारण में प्रचलित कजली, होली श्रादि गाने की चीजे बहुत बनाई है। 'कजली-कादिवनो' में उनकी बनाई कजिलयों का संग्रह है।

ठाकुर जगमोहनसिंहजी के सबैये भी बहुत, सरस होते थे। उनके शृंगारी किवत्त-सबैयों का संग्रह कई पुस्तकों में है। ठाकुर साहब ने किवत्त-सबैयों में 'मेंचदूत' का भी बहुत सरस अनुवाद किया है। उनकी शृंगारी किवताएं 'श्यामा' से ही संबंध रखती है और 'प्रेम-संपत्तिलता' (संवत् १८८५), 'श्यामा-लता' और 'श्यामा-सरोजिनी' (संवत् १८८६) में संगृहीत हैं। 'प्रेमसंपत्तिलता' का एक सबैया दिया जाता है—

श्रव यों उर श्रावत है सजनी, मिलि जाऊँ गरे लगिकै छतियाँ। मन की किर भाँति श्रनेकन श्रो मिलि कीजिय री रस की बतियाँ॥ हम हारि श्ररी किर कोटि उपाय, लिखी बहु नेहभरी पितयाँ। जगमोहन मोहनी सूरित के बिना कैसे कटें दुख की रितयाँ॥

पंडित श्रंबिकादत्त व्यास श्रौर बाबू रामकृष्ण वर्मा (बलवीर) के उत्साह से ही काशी-किव-समाज चलता रहा। उसमें दूर दूर के किवजन भी कभी कभी श्रा जाया करते थे। समस्याएँ कभी कभी बहुत टेढ़ी दी जाती थीं—जैसे, 'स्रज देखि सकै निहंं घूग्घू'', 'भोम के मंदिर माखन के मुनि बैठे हुतासन श्रासन मारे"। उक्त दोनो समस्याश्रो की पूर्ति व्यासजी ने बड़े विलच्चण ढंग से की थी। उक्त समाज की श्रोर से ही शायद 'समस्यापूर्ति प्रकाश'' निकला था जिसमे 'व्यासजी' श्रोर 'बलवीरजी' (रामकृष्ण वर्मा) की बहुत सी पृर्तियाँ है। व्यासजी का ''बिहारी-बिहार'' (बिहारी के सब दोहों पर कुंडलियाँ)

बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने विहारी के दोहों के भाव बड़ी मार्मिकता से पल्लिवत किए हैं। डुमरॉव-निवासी पंडित नकछेदी तिवारी (ग्रजान) भी इस रिसक-मंडली के बड़े उत्साही कार्यकर्ता थे। वे बड़ी सुंदर किवता करते थे ग्रौर पढ़ने का ढंग तो उनका बड़ा ही ग्रम्तुठा था। उन्होंने 'मनोमंजरी' ग्रादि कई ग्रम्छे संग्रह भी निकाले ग्रौर किवयों का चृत्त भी बहुत कुछ संग्रह किया। वाबू रामकृष्ण की मंडली में पं० विजयानंद त्रिपाठी भी त्रजभाषा की किवता बड़ी ग्रम्छी करते थे।

इस पुरानी धारा के भीतर लाला सीताराम बी० ए० के पद्यानुवादों को भी लेना चाहिए। ये कविता में ऋपना 'भूप' उपनाम रखते थे। 'रघुवंश' का ऋनुवाद इन्होंने दोहा-चौपाइयों में ऋौर 'मेगदूत' का धनाक्तरी में किया है।

यद्यपि पंडित श्रयोध्यासिंह जी उपाध्याय इस समय खडी बोली के श्रीर श्राधुनिक विषयों के ही किन प्रसिद्ध हैं पर प्रारंभकाल में वे भी पुराने ढंग की श्रंगारी किनता बहुत सुंदर श्रीर सरस करते थे। इनके निवासस्थान निजामाजाद में सिख-संप्रदाय के महत बाजा सुमेर सिंह जी हिंदी-कान्य के बड़े प्रेमी थे। उनके यहाँ प्रायः किन समाज एकत्र हुश्रा करता था जिसमे उपाध्याय जी भी श्रपनी पूर्तियाँ पढ़ा करते थे। इनका 'हिरिश्रोध' उपनाम उसी समय का है। इनकी पुराने ढंग की किनताएँ 'रस-कलश' में संग्रहीत हैं जिसमें इन्होंने नायिका श्रो के कुछ नए ढंग के भेद रखने का प्रयत्न किया है। ये भेद रस-सिद्धात के श्रनुसार ठीक नहीं उत्तरते।

पडित श्रीधर पाठक का संबंध भी लोग खड़ी बोली के साथ ही श्रक्षर वताया करते हैं। पर खड़ी बोली की किवताश्रों की श्रपेद्मा पाठकजी की त्रजभाषा की किवताएँ ही श्रिष्ठक सरस, हृद्यग्राहिणी श्रीर उनकी मधुर-स्मृति को चिरकाल तक बनाए रखनेवाली हैं। यद्यपि उन्होंने समस्यापूर्त्ति नहीं की, नायिकाभेद के उदाहरणों के रूप में किवता नहीं की, पर जैसी मधुर श्रीर रसभरी त्रजभाषा उनके 'ऋतुसंहार' के श्रनुवाद में हैं, वैसी पुराने किवयों में किसी की ही मिलती हैं। उनके सवैयों में हम त्रजभाषा का जीता जागता रूप पाते हैं। वर्षाऋतु-वर्णन का यह सवैया ही लीजिए—

वारि-फुहार-भरे बद्रा, सोइ सोहत कुंजर-से मतवारे। बीजुरी-जोति धुजा फहरे, घन-गर्जन-शब्द सोई हैं नगारे॥ रोर को घोर को श्रोर न छोर, नरेसन की-सी छटा छिब धारे। कामिन के मन को प्रिय पावस, श्रायो, प्रिये नव मोहिनी डारे॥

व्रजमाषा की पुरानी परिपाटी के किवयों में स्वर्गीय बा० जगन्नाथदास (रत्नाकर) का स्थान बहुत ऊँचा माना जाता है। इनका जन्म काशी में भाद्रपद शुक्क ६ स० १६२३ श्रीर मृत्यु श्राषाढ़ कृष्ण ३ सं० १६८६ की हरद्वार में हुई। भारतेंद्व के पीछे संवत् १६४६ से ही ये ब्रजमाषा में किवता करने लगे थे। 'हिंडोला' श्रादि इनकी पुस्तकें बहुत पहले निकली थीं। काव्य-संबंधिनी एक पित्रका भी इन्होंने कुछ दिनों तक निकाली थी। इनकी किवता बड़े-बड़े पुराने किवयों के टक्कर की होती थी। पुराने किवयों में भी इनकी-सी सूक्त श्रीर उक्ति-वैचित्रय बहुत कम देखा जाता है। भाषा भी पुराने किवयों की भाषा से चुस्त श्रीर गठी हुई होती थी। ये साहित्य तथा ब्रजमाषा-काव्य के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते थे।

इन्होने 'हरिश्चंद्र', 'गंगावतरण' श्रीर 'उद्धव शतक' नाम के तीन बहुत ही सुंदर प्रबंध-काव्य लिखे हैं। श्रॅगरेज किव पोप के समालोचना-संबंधी प्रसिद्ध काव्य (Essay on Criticism) का रोला छंदों में श्रच्छा श्रनु वाद इन्होंने किया है। फुटकल रचनाएँ तो इनकी बहुत श्रधिक हैं, श्रंगार श्रीर वीर दोनों की। इनकी रचनाश्रों का बहुत बड़ा संग्रह 'रलाकर' के नाम से काशी नागरी-प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। 'गंगावतरण' में गंगा के श्राकाश से उतरने श्रीर शिव के उन्हें संभालने के लिये सम्बद्ध होने का वर्णन बहुत ही श्रोजपूर्ण है। 'उद्धवशतक' की मार्मिकता श्रीर रचना-कौशल भी श्राद्धितीय है। उसके दो कवित्त नीचे दिए जाते हैं—

कान्ह-दूत कैथों ब्रह्मदूत है पधारे श्राप, धारे प्रन फेरन को मित ब्रजबारी की। कहै रतनाकर पै प्रीति-शिति जानत ना, ठानत श्रनीति श्रानि नीति छै श्रनारी की॥ ŧ

मान्यो हम, कान्ह ब्रह्म एक ही, कह्यो जो तुम,
तो हूँ हमें भावति न भावना श्रन्यारी की।
जैहै बनि बिगरि न बारिधिता बारिधि की,
बूँदता बिछैहै बूँद विबस बिचारी की॥

धरि राखो ज्ञान गुन गोरव गुमान गोइ,
गोपिन को श्रावत न भावत भड़ंग है।
कहै रतनाकर करत टाँय टाँय वृथा,
सुनत न कोऊ यहाँ यह मुहचंग है॥
श्रीर हू उपाय केते सहज सुढंग ऊधौ!
साँस रोकिबे को कहा जोग ही छुढंग है?
कुटिल कटारी है, श्रटारी है उतंग श्रति,
जमुना-तरंग है, तिहारो सतसंग है॥

कानपुर के राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' की कविता भी व्रजमाषा के पुराने कियों का स्मरण दिलानेवाली होती थी। जब तक ये कानपुर में रहे तक तक किया की चर्चा की बड़ी धूम रही। वहाँ के 'रिएक-समाज' में पुरानी परिपाटी के कियों की बड़ी चहल-पहल रहा करती थी। "पूर्ण" जी ने कुछ दिनों तक 'रिएकबाटिका' नाम की एक पत्रिका भी चलाई, जिसमें समस्या-पूर्तियाँ श्रोर पुराने ढग की किवताएँ छुपा करती थीं। खेद है कि केवल ४७ वर्ष की श्रवस्था में ही सबत् १६७७ में इनका देहांत हो गया। इनकी रचना कैसी सरस होती थी श्रोर लिलत पदावली पर उनका कैसा श्रव्छा श्रिषकार था, इसका श्रनुमान इनके 'घराघर घावन' (मेंघदूत का श्रनुवाद) से उद्धृत इस पद्य से हो सकता है—

नव कितत केसर-वित्तत हिरत सुपीत नीप निहारि कै। किर श्रसन दल कँदलीन जो कितयाहिं प्रथम कछार पै।। है घन, विपिन थल श्रमल परिमल पाय भूतल की मली। मधुकर मतंग कुरंग बृंद जनायहैं तेरी गली॥ श्री वियोगी हरि वर्जमूमि, वर्जमाषा ग्रीर वर्जपित के ग्रनन्य उपासक हैं। ऐसे प्रेमी रिसक जीव इस रूखे जमाने में कम दिखाई पड़ते हैं। इन्होंने ग्राधिकतर पुराने कृष्ण-भक्त कियों की पद्धित पर बहुत से रसीले तथा भिक्त-भाव-पूर्ण पदों की रचना की है जिन्हें सुनकर ग्राजकल के रिसक मक्त भी ''बलहारी है!'' बिना कहे नहीं रह सकते। इनकी इस प्रकार की रचनाएँ 'प्रेम-शतक', 'प्रेम-पिथक', 'प्रेमांजिल' ग्रादि में मिलेगी। छतरपुर से प्रयाग ग्राने पर राजनीतिक ग्रांदोलनों की भी कुछ हवा इन्हें लगी थी ग्रीर इन्होंने 'चरखे की गूँज', 'चरखा-स्तोत्र', 'ग्रसहयोग-वीणा' ऐसी कुछ रचनाएँ भी की थीं, पर उनमे इनकी स्थायी मनोचृत्ति न थी। यह ग्रवश्य है कि देश के लिये त्याग करनेवाले वीरों के प्रति इनके मनमे ग्रापार श्रद्धा है। वियोगी हरि-जी ने 'वीर-सतसई' नामक एक बड़ा काव्य दोहों में लिखा है जिसमे भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियाँ हैं। इस ग्रंथ पर इन्हे प्रयाग के हिंदी-साहित्य-सम्मेलन से १२००) का पुरस्कार मिला था। इसके कुछ दोहे देखिए—

पावस ही में धनुष श्रव, नदी तीर ही तीर।
रोदन ही में लाल हग, नवरस ही में वीर॥
जोरि नावँ संग 'सिंह' पद करत सिंह बदनाम।
ह्वे हो कैसे सिंह तुम करि सृगाल के काम?
या तेरी तरवार में नहिं कायर श्रव श्राव।
दिल हू तेरो बुक्ति गयो, वामें नेक न ताव॥

किवर विहारीलाल की परंपरा के वर्तमान प्रतिनिधि श्रीदुलारेलाल जी भागव के दोहों की बारीकी साहित्य-चेत्र में अपना कमाल खड़ी बोली के ईस जमाने में भी दिखाती रहती है। विहारी की प्रतिभा जिस ढाँचे की थी उसी ढाँचे की दुलारेलाल जी की भी है, इसमें सदेह नहीं। एक एक दोहे में सफाई के साथ रस से स्निग्ध वा वैचित्र्य से चमत्कृत कर देनेवाली प्रचुर सामग्री भरने का गुगा इनमें भी है। कुछ दोहों में देशभिक्त, अछूतोद्धार, राष्ट्रीय आदोलन इत्यादि की भावना का अन्ठेपन के साथ समावेश करके इन्होंने पुराने साँचे में नया मसाला ढालने की अच्छी कला दिखाई है। श्राधिनिक कान्य-चेत्र मे दुलारेलालकी ने व्रजमाषा-कान्य-चमत्कार-पद्धित का एक प्रकारसे पुनरुद्धार किया है। इनकी 'दुलारे-दोहावली' पर टीकमगढ़ राज्य की श्रोर से २०००) का 'देव-पुरस्कार' मिल चुका है। 'दोहावली' के कुछ दोहे देखिये—

तन-उपवन सिंह है कहा बिछुरन-झंझाबात।
उड़्यो जात उर-तरु जब चित्रवे ही की बात॥
दमकित दरपन-दरप दिर दीपसिखा-दुति देह।
वह दृढ़ इक दिसि दिपत, यह मृदु दस दिसिन स-नेह॥
मार सम दीजे देस हित मारमार जीवन-दान।
रिक-रिक यों चरसा सिरस देवों कहा, सुजान!
गाँधी गुरु तें ग्यान है चरखा अनहद जोर।
भारत सबद तरंग पे बहत मुकुति की श्रोर।

श्रभी थोडे दिन हुए, श्रयोध्या के पं० रामनाथ ज्योतिषी ने राम-कथा लेकर श्रपना 'रामचंद्रोदय कान्य' लिखा है जिस पर उन्हें २०००) का 'देव-पुरस्कार' मिला है।

श्राधुनिक विषयों को लेकर कविता करनेवाले कई किव जैसे, स्व० नाथूराम-शंकर शर्मा, लाला मगवानदीन, पुरानी परिपाटी की बड़ी सुदर कविता करते थे। प० गयाप्रसादनी शुक्ल 'सनेही' के प्रभाव से कानपुर मे व्रजभाषा-काव्य के मधुर स्रोत श्रभी बराबर वैसे ही चल रहे हैं, जैसे 'पूर्य' जो के समय में चलते थे। नई पुरानी दोनों परिपाटियों के कवियों का कानपुर श्रच्छा केंद्र है। व्रजभाषा-काव्य परंपरा किस प्रकार जीती-जागती चली चल रही है, यह हमारे वर्त्तमान कवि-सम्मेलनों में देखा जा सकता है।

### प्रकरण २

## नई घारा

#### प्रथम उत्थान

### संवत् १९२४--१९४०

यह स्चित किया जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य-साहित्य को देश-काल के अनुसार नए नए विषयों की श्रोर लंगाया, उसी प्रकार कविता की धारा को भी नए चोत्रों की श्रोर मोड़ा। इस नए रग में सबसे ऊँचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था। उसी से लगे हुए विषय लोक-हित, समाज-सुधार, मातृभाषा का उद्घार त्र्यादि थे। हास्य ऋौर विनोद के नए विषय भी इस काल मे कविता को प्राप्त हुए। रीति-काल के कवियों की रूढ़ि में हास्य रस के ग्रालंबन कंजूस ही चले ग्राते थे। पर साहित्य के इस नए युग के आरंभ से ही कई प्रकार के नए आलंबन सामने ग्रागे लगे - जैसे, पुरानी लकीर के फकीर, नए फैशन के गुलाम, नोच-खसीट करनेवाले श्रदालती श्रमले, मूर्ख श्रौर खुशामदी रईस, नाम या दाम के भूखे देशभक्त इत्यादि । इसी प्रकार वीरता के आश्रय भी जन्मभूमि के उद्धार के लिये रक्त बहानेवाले, ऋन्याय श्रौर श्रत्याचार का दमन करनेवाले इतिहास-प्रसिद्ध बीर होने लगे। सारांश यह कि इस नई घारा की कविता के भीतर जिन नए नए विषयों के प्रतिबिंव आए, वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के त्र्रातिरिक्त नृतन परिस्थिति के साथ हमारे मनोविकारो का सामंजस्य भी घटित कर चले। कालचक के फेर से जिस नई परिस्थित के बीच हम पड़ जाते है, उसका सामना करने योग्य ग्रापनी बुद्धि को वनाए विना जैसे काम नहीं चल सकता, वैसे ही उसकी ग्रोर ग्रपनी रागात्मिका वृत्ति को उन्मुख किए विना हमारा जीवन फीका, नीरस, शिथिल और अशक्त रहता है।

विषयों की ग्रानेकरूपता के साथ साथ उनके विधान का भी ढंग बदल

चला। प्राचीन घारा में 'मुक्तक' श्रीर 'प्रबंध' की जो प्रणाली चली श्राती थी, उससे कुछ भिन्न प्रणाली का भी अनुसरण करना पड़ा'। पुरानी किन्ता में 'प्रबंध' का रूप कथात्मक श्रीर वस्तुवर्णनात्मक ही चला श्राता था। या तो पौराणिक कथाश्रो, ऐतिहासिक चृत्तो को लेकर छोटे बड़े श्राख्यान-कान्य रचे जाते थे—जैसे, पद्मावत, रामचरितमानस, रामचित्रका, छत्रप्रकारा, सुदामान्यित्र, दानलीला, चीरहरन लीला इत्यादि—श्रथवा विवाह, मृगया, झ्ला, हिंडोला, ऋतुविहार श्रादि को लेकर वस्तुवर्णनात्मक प्रवध। श्रनेक प्रकार के सामान्य विषयो पर—जैसे, बुद्धापा, विधिविडंबना, बगत-सचाई-सार, गोरज्ञा, माता का स्नेह, सपूत, कपूत—कुछ दूर तक चलती हुई विचारों श्रीर मावो की मिश्रित घारा के रूप में छोटे छोटे प्रबंधो या निवंधों की चाल न थी। इस प्रकार के विषय कुछ उक्तिवैचिन्य के साथ ही पद्य में कहे जाते थे श्रर्थात् वे मुक्तक की सुक्तियों के रूप में ही होते थे। पर नवीन धारा के श्रारंभ 'में छोटे-छोटे पद्यात्मक निवधों की परंपरा भी चली जो प्रथम उत्थानकाल के मीतर तो बहुत कुछ भावप्रधान रही, पर श्रागे चलकर शुष्क श्रीर इतिचृत्तात्मक (Matter of Fact) होने लगी।

नवीन घारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र, श्राविकादत्त न्यास, राधाकृष्णदास, उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी श्रादि को ले सकते है।

जैसा ऊपर कह श्राए हैं, नवीन धारा के बीच भारतेष्ठु की वाणी का सबसे ऊँचा स्वर देशभिक्त का था। नीलदेवी, भारत-दुर्दशा श्रादि नाटकों के भीतर श्राई हुई किवताश्रो में देशदशा की जो मार्मिक व्यंजना है, वह तो है ही; वहुत सी स्वतंत्र किवताएँ भी उन्होंने लिखीं जिनमें कहीं देश की श्रातीत गौरव-गाथा का गर्व, कहीं वर्त्तमान श्राधोगित की जोभभरी वेदना, कहीं भिवष्य की भावना से जगी हुई चिता इत्यादि श्रानेक पुनीत भावों का संचार पाया जाता है। "विजयनी-विजय-वैजयंती" मे, जो मिस्त में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी, देशभिक्त-व्यंजक कैसे भिन्न-भिन्न संचारी भावों का उद्गार है! कहीं गर्व, कहीं जोम, कहीं विषाद। "सहसन वरसन सो सुन्यो

जो सपने निह कान, सो जय श्रारज शब्द" को सुन श्रोर "फरिक उठीं सबकी भुजा, खरिक उठी तरवार। क्यो श्रापुहि ऊँचे भए श्रार्थ्य मोछ के बार" का कारण जान, प्राचीन श्रार्थ्य-गौरव का गर्व कुछ श्रा हो रहा था कि वर्त्तमान श्रधोगित का दृश्य ध्यान में श्राया श्रौर फिर वही "हाय भारत!" की धुन!

हाय ! वहै भारत-भुव भारी। सब ही बिधि सो भई दुखारी। हाय ! पंचनद, हा पानीपत। श्रजहुँ रहे तुम धरिन विराजत। हाय चितौर! निजज तू भारी। श्रजहुँ खरो भारति मँभारी। तुममें जल निहं जसुना गंगा। बदहु बेगि किन प्रवल तरंगा? बोरहु किन झट मथुरा कासी ? धोवहु यह कलंक की रासी।

. 'चित्तौर', 'पानीपत' इन नामों में हिंदू हृदय के लिये कितने भावों की व्यंजना भरी है। उसके लिये ये नाम ही कान्य हैं। नीलदेवी में यह कैसी करण पुकार है—

कहाँ करुणानिधि केसव सोए ? जागत नाहिं अनेक जतन करि भारतवासी रोए॥

यहाँ पर यह कह देना श्रावश्यक है कि भारतेंद्रजी ने हिंदी-कान्य को केवल नए नए विषयों की श्रोर ही उन्मुख किया, उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। दूसरी वात उनके संबंध मे ध्यान देने की यह है कि वे केवल "नरप्रकृति" के किव थे, वाह्य प्रकृति की श्रानंतरूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। श्रपने नाटको मे दो एक जगह उन्होंने जो प्राकृतिक वर्णन रखे हैं (जैसे सत्यहरिश्चद्र मे गंगा का वर्णन, चंद्रावली में यमुना का वर्णन) वे केवल परंपरा-पालन के रूप मे हैं। उनके भीतर उनका हृदय नहीं पाया जाता। वे केवल उपमा श्रोर उत्पेचा के चमत्कार के लिये लिखे जान पड़ते हैं। एक पंक्ति में कुछ श्रलग श्रलग वन्तुएँ श्रोर व्यापार हैं श्रोर दूसरी पंक्ति में उपमा या उत्प्रेचा। कहीं कही तो यह श्रप्रस्तुत विधान तीन पंक्तियों तक चला चलता है।

श्रंत मे यह सूचित कर देना श्रावश्यक है कि गद्य को जिस परिमाण मे भारतेंद्र ने नए नए विषयों श्रीर मार्गों की श्रोर लगाया उस परिमाण मे पद्य को नहीं। उनकी ग्रिषकांश किवता तो कृष्णभक्त किवयों के ग्रनुकरण पर गेय पदों के रूप में है जिनमे राधाकृष्ण की प्रेमलीला ग्रौर विहार का वर्णन है। श्रंगारस के किवत्त-सवैयों का उल्लेख पुरानी धारा के ग्रंतर्गत हों चुका है । देशदशा, ग्रतीत गौरव ग्रादि पर उनकी किवताएँ या तो नाटकों में रखने के लिये लिखी गई ग्रथवा विशेष ग्रवसरों पर—जैते प्रिस ग्राफ वेल्स (पीछे सम्राट् सतम एडवर्ड) का ग्रागमन, मिस्र पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार की विजय—पढ़ने के लिये। ऐसी रचनाग्रों में राजभक्ति ग्रौर देशभिक्त का मेल ग्राजकल के लोगों को कुछ विलक्त्य लग सकता है। देशदशा पर दो एक होली या बसंत ग्रादि गाने की चीजे फुटकल भी मिलती हैं। पर उनकी किवताग्रों के विस्तृत संग्रह के भीतर ग्राधुनिकता कम ही मिलेगी।

गाने की चीजो में भारतेंद्र ने कुछ लावनियाँ श्रीर ख्याल भी लिखे जिनकी भाषा खड़ी वोली होती थी।

भारतेदुजी स्वयं पद्यात्मक निवधों की ग्रोर प्रवृत्त नहीं हुए, पर उनके भक्त ग्रोर ग्रनुयायो पं॰ प्रतापनारायण मिश्र इस ग्रोर वहें । उन्होंने देश-द्या पर ग्रांस् वहाने के ग्रांतिरिक्त 'बुढ़ापा', 'गोरचा' ऐसे विषय भी कविता के लिये चुने । ऐसी कविताग्रों में कुछ तो विचारणीय बाते हैं, कुछ भाव-व्यंजना ग्रोर विचित्र विनोद । उनके कुछ इतिवृत्तात्मक पद्य भी हैं जिनमे शिचितों के बीच प्रचलित बाते साधारण भाषण के रूप में कही गई है । उदाहरण के लिये 'फ्रंदन' की ये पिक्तयाँ देखिए—

तबहिं लख्यो जँह रह्यो एक दिन कंचन बरसत। तहें चौथाई जन रूखी रोटिहु को तरसत॥ जहाँ कृषि वाणिज्य शिल्पसेवा सब माहीं। देसिन के हित कछू तस्त्र कहुँ कैसहु नाहीं॥ कहिय कहाँ लगि नृपति दबे हैं जह ऋन-भारन। कहुँ तिनकी धनकथा कौन जे गृही सधारन॥

<sup>-</sup> देखो पृ० ५८१।

**પ્ર**ફ્ર

इस प्रकार के इतिवृत्तात्मक पद्य भारतेंदु जी ने भी कुछ लिखे हैं। जैसे— , प्रारंज-राज सुख-साज सजे सब भारी।

पै धन बिदेस चिल जात यहै प्रति ख़्वारी॥

मिश्रजी की विशेषता वास्तव मे उनकी हास्य-विनोदपूर्ण रचनाश्रो में दिखाई पड़ती है। 'हरगंगा', 'तृप्यताम्', 'बुढ़ापा', इत्यादि कविताएँ वड़ी ही विनोदपूर्ण श्रौर मनोरंजक है। 'हिदी, हिंदू, हिंदुस्तान' वाली 'हिदो की हिमा-यत' भी बहुत प्रसिद्ध हुई।

उपाध्याय पं० <u>बदरीनारायण</u> चौधुरी (प्रेमुघुन्) ने त्र्याधकतर विशेष विशेष ऋवसरो पर—जैसे, दादा भाई नौरोजी के पार्लामेट के मेबर होने के ऋवसर पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक-जुबिली के अवसर पर, नागरी के कचहरियों मे प्रवेश पाने पर, प्रयाग के सनातन धर्म महासम्मेलन (सं० १९६३) के ्त्र्यवसर पर--- त्रानंद ग्रादि प्रकट करने के लिये कविताऍ लिखी हैं। भारतेंदु के समान नवीन बिषयों के लिये ये भी प्रायः रोला छंद ही लेते थे। इनके छंदों में यतिभग प्रायः मिलता है। एक बार जब इस विषय पर मैंने इनसे चातचीत की; तब इन्होंने कहा — "मैं यतिभंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने-वाला ठीक चाहिए।" देश की राजनीतिक परिस्थित पर इनकी दृष्टि बराबर रहती थी। देश की दशा सुधारने के लिये जो राजनीतिक या धर्म-संबंधी त्र्यादोलन चलते रहे, उन्हे ये वडी उत्कंठा से परखा करते थे। जब कही कुछ सफलता दिखाई पड़ती, तब लेखों और कविताओ द्वारा हर्ष प्रकट करते; और जब बुरे लत्त्रण दिखाई देते, तब त्तोम श्रौर खिन्नता। कांग्रेस के श्रिधवेशनो मे ये प्रायः जाते थे। 'हीरक-जुन्निली' म्रादि की किनताम्रो को खुशामदी किनता न सममाना चाहिए। उनमें ये देशदशा का सिंहावलोकन करते थे--ग्रौर मार्मिकता के साथ।

विलायत मे दादाभाई नौरोजी के 'काले' कहे जाने पर इन्होने 'कारे' शब्द को लेकर बड़ी सरस ग्रौर क्लोमपूर्ण कविता लिखी थी। कुछ पक्तियाँ देखिए—

श्रवरज होत तुसहुँ सम गोरे बाजत कारे। तासों कारे 'कारे' शब्दहु पर हैं वारे॥ कारे काम, राम, जलधर जल-वरसनवारे। कारे लागत ताही सो कारन कों प्यारे॥ यातें नीको है तुम 'कारे' जाहु पुकारे। यहै श्रसीस देत तुमको मिलि हम सव कारे॥

सफल होहिं मन के सबही संकल्प तुम्हारे।

हीरक-जुनिली के अयसर पर लिखे 'हार्दिक हर्षांदर्शे' मे देश की दशा का ही वर्णन है। जैसे—

भयो भूमि भारत में महा भयंकर भारत। भए वीरवर सकल सुभट एकहि सँग गारत॥ मरे बिबुध नरनाह सकल चातुर गुनमंडित। बिगरो जनसमुदाय बिना पथदर्शक पंडित॥ नए नए मत चले, नए भगरे नित बाढे। नए नए दुख परे सीस भारत पै गाढे॥

'प्रमघन' जी की कई बहुत ही प्राजल ग्रीर सरस कविताएँ उनके दोनों नाटकों में है। "भारत-सौभाग्य" नाटक चाहे खेलने योग्य न हो, पर देश-दशा पर वैसा बड़ा, ग्रन्ठा ग्रीर मनोरं जक नाटक दूसरा नहीं लिखा गया। उसके प्रारंभ के ग्रंकों में 'सरस्वती', 'लच्मी' ग्रीर 'दुर्गा' इन तीनों देवियों के भारत से क्रमशः प्रस्थान का दृश्य बड़ा ही भव्य है। इसी प्रकार उक्त तीनों देवियों के मुंह से बिदा होते समय जो कविताएँ कहलाई गई है, वे भी बड़ी मार्मिक हैं। 'हंशरू दृ सरस्वती' के चले जाने पर 'दुर्गा' कहती है—

श्राजु तों रही श्रनेक भाँति धीर धारि कै। पै न भाव मोहि बैठनो सु मौन मारि कै। जाति हों चली वहीं सरस्वती गई जहाँ॥

उद्धृत कविताश्रों मे उनकी गद्यवाली चमत्कार-प्रवृत्ति नहीं दिखाई पडती। श्रिधिकाश कविताएँ ऐसी ही हैं। पर कुछ कविताएँ उनकी ऐसी भी हैं - जैसे, 'मयंक' श्रोर 'श्रानंद-श्रक्णोदय'—जिन्में कहीं लंबे लंबे रूपक हैं श्रोर कहीं उपमाश्रो श्रोर उत्प्रेत्ताश्रों की भ्रमार।

यद्यपि ठाकुर जगमोहनिंहजी अपनी कविता को नए विषयो की ओर नहीं ले गए, पर पाचीन सस्कृत काव्यों के प्राकृतिक वर्णनो का संस्कार मन में लिए हुए, प्रेमचर्या की मधुर स्मृति से समन्वित विंध्यप्रदेश के रमणीय स्थलो को जिस सच्चे ग्रानुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा है, वह ध्यान देने योग्य है। उसके द्वारा उन्होंने हिंदी-काव्य मे एक न्तृतन विधान का श्रामास दिया था। जिस समय हिंदी-साहित्य का श्रम्युद्य हुश्रा, उस समय संस्कृत-काव्य श्रपनी पाचीन निशेषता बहुत कुछ खो चुका था, इससे वह उसके पिछले रूप को ही लेकर चला। प्रकृति का जो सूद्म निरीद्यण वाल्मीकि, कालिदास ग्रौर भनभूति मे पाया जाता है, वह संस्कृत के पिछले किक्यों मे नहीं रह गया। प्राचीन संस्कृत कि प्राकृतिक दृश्यों के विधान में कई वस्तुत्रों की संश्लिष्ट योजना द्वारा 'विंब-प्रहरा।' कराने का प्रयत्न करते थे। इस कार्य्य को ग्राच्छी तरह संपन्न करके तत्र वे इघर उघर उपमा, उत्पेचा ग्रादि द्वारा थोड़ा बहुत ग्रप्रस्तुत वस्तु-विधान भी कर देते थे। पर पीछे मुक्तकों मे सूर्चम श्रीर संश्लिष्ट योजना के स्थान पर कुछ इनी-गिनी वस्तुत्रों को ग्रलग ग्रलग गिनाकर 'श्रर्थ-ग्रहण' कराने का प्रयत्न ही रह गया और प्रवध-काव्यों के वर्णनों में उपमा और उत्प्रेचा की इतनीं भरमार हो चली कि प्रस्तुत दृश्य गायत हो चला।

यही पिछला विधान हमारे हिंदी-साहित्य मे ग्राया। 'षट् ऋतु-वर्णन' में प्राकृतिक वस्तुग्रो ग्रोर व्यापारों का जो उल्लेख होता था, वह केवल 'उद्दीपन' की दृष्टि से—ग्राथित नायक या नायिका के प्रति पहले से प्रतिष्ठित भाव को ग्रोर जगाने या उद्दीत करने के लिये। इस काम के लिये कुछ वस्तुग्रो का ग्रलग ग्रलग नाम ले लेना ही काफी होता है। स्वयं प्राकृतिक हुएयों के प्रति किव के भाव का पता देनेवाले वर्णन पुराने हिंदी काव्य में नहीं पाए जाते।

संस्कृत के प्राचीन किवयों की प्रणाली पर हिंदी-काव्य के संस्कार का जो संकेत ठाकुर साहब ने दिया, खेद है कि उसकी छोर किसी ने ध्यान न दिया। प्राकृतिक वर्णन की इस प्राचीन भारतीय प्रणाली के संबंध में थोड़ा विचार

१-देखिए "माधुरी" ( ज्येष्ठ, अपाड १९८० ) में प्रकाशित मेरा "काव्य में प्राकृतिक दृश्य"।

करके हम आगे बढते हैं। प्राक्तिक हर्यों की ओर यह प्यार भरी खुन हिए प्राचीन संस्कृत काट्य की एक ऐसी विशेषता है जो फारसी या अरबी के काट्य चेत्र में नहीं पाई जाती। योरप के किवयों में जाकर ही यह मिलती है। ऑगरेजी साहित्य में वर्ड सवर्थ, रोली और मेरिडिथ (Wordsworth, Shelley, Meredith) आदि में उसी ढग का सूदम प्रकृति-निरीच्या और मनोरम रूप-विधान पाया जाता है जैसा प्राचीन संस्कृत-साहित्य में। प्राचीन भारतीय और नवीन यूरोपीय हर्य विधान में पीछे थोडा लच्य-मेद हो गया। भारतीय प्रणाली में किव के भाव का आलंबन प्रकृति ही रही, अतः उसके रूप का प्रत्यचीकरण ही काट्य का एक स्वतंत्र लच्य दिखाई पड़ता है। पर यूरोपीय साहित्य में काट्य-निरूपण की बराबर बढ़ती हुई परपरा के बीच धीरे धीरे यह मत प्रचार पाने लगा कि 'प्राकृतिक हर्यों का प्रत्यचीकरण मात्र तो स्थूल व्यवसाय है; उनको लेकर कट्यना की एक नृतन सृष्ट खुडी करना ही कृति-कर्म है''।

उस प्रवृत्ति के त्रानुसार कुछ पाश्चात्य कवियो ने तो प्रकृति के नाना रूपो के बीच व्यक्तित होनेवाली भावधारा का बहुत सुद्र उद्घाटन किया, पर बहुतेरे अपनी बेमेल भावनात्रों का आरोप करके उन रूपों की अपनी अत-र्द्धत्तियों से छोपने लगे। अब इन दोनो प्रणालियों में से किम प्रणाली पर हमारे काव्य में हश्य-वर्शन का विकास होना चाहिए, यह विचारणीय है। मेरे विचार मे प्रथम प्रणाली का ऋतुसरण ही समीचीन है। अनत रूपों से भरा हुत्रा प्रकृति का विस्तृत चेत्र उस 'महामानस' की कल्पनात्रो का अनंत प्रसार है। सूच्मदर्शी सहदर्शों को उसके भीतर नाना भावों की व्यजना मिलेगी। नाना रूप जिन नाना भावों की सचमुच व्यजना कर रहे हैं, उन्हें छोड़ ग्रापने . पिरिमित र्ग्नतःकोटर की वासनार्ग्नों से उन्हें छोपना एक क्टूटे खेलवाड़ के ही ग्रतर्गत होगा। यह बात मैं स्वतंत्र दृश्य-विधान के सबध में कह रहा हूँ निसमे दृश्य ही प्रस्तुत विषय होता है। जहाँ किसी पूर्व प्रतिष्ठित भाव की प्रजलता व्यजित करने के लिये ही प्रकृति के चेत्र से वस्तु-व्यापार लिए जायंगे, वहाँ तो वे उस भाव में रॅगे दिखाई ही देगे। पद्माकर की विरहिगी का यह कहना कि "किंसुक गुलाब कचनारं श्रौ अनारन की डारन पे डोलत श्रॅगारन के पुज हैं" ठीक ही है। पर बराबर इसी रूप में प्रकृति को देखना दृष्टि की

संकुचित करना है। श्रुपने ही सुख-दुःख के रगुमे रँगकर प्रकृति को देखा तो क्या देखा १ मनुष्य ही सब कुछ नहीं है। प्रकृति का श्रपना रूप भी है।

पं० श्रंबिकादत्त व्यास ने नएनए विषयों पर भी कुछ फुटकल कविताएँ रची हैं जो पुरानी पत्रिकाश्रों में निकली हैं। एक बार उन्होंने कुछ बेतुके पद्म भी श्राजमाइश के लिये बनाए थे, पर इस प्रयत्न में उन्हें सफलता नहीं दिखाई पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने हिंदी का कोई प्रचलित छंद लिया था।

भारतेंद्रु के सहयोगियों की बात यहीं समाप्त कर श्रव हम उन लोगों की श्रोर श्राते हैं जो उनकी मृत्यु के उपरांत मैदान में श्राए श्रोर जिन्होंने काव्य की भाषा श्रोर शैली में भी कुछ परिवर्तन उपस्थित किया। भारतेंद्रु के सहयोगी लेखक यद्यपि देशकाल के श्रनुकूल नए नए विषयों की श्रोर प्रवृत्त हुए, पर भाषा उन्होंने प्रंपरा से चली श्राती हुई त्रजभाषा ही रखी श्रोर छंद भी वे ही लिए जो त्रजभाषा में प्रज्ञालित थे। पर भारतेंद्रु के गोलोंकवास के थोड़े ही दिन पीछे भाषा के संबंध में नए विचार उठने लगे। लोगों ने देखा कि हिंदी-गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई श्रीर उसमें साहित्य भी बहुत कुछ प्रस्तुत हो चुका, पर कविता की भाषा श्रभो त्रजभाषा ही बनी है। गद्य एक भाषा में लिखा जाय श्रीर पद्य दूसरी भाषा में, यह बात खटक चली। इसकी कुछ चर्चा भारतेंद्रु के समय में ही उठी थी, जिसके प्रभाव से उन्होंने "दशरय विलाप" नाम की एक कविता खड़ी बोली में (फारसी छंद में) लिखी थी। कविता इस ढंग की थी—

कहाँ हो ऐ हमारे राम प्यारे। किधर तुम छोड़कर हमको सिधारे। बुढापे में ये दुख भी देखना था। इसी के देखने को मैं बचा था॥

यह कविता राजा शिवप्रसाद को बहुत पसंद आई थी और इसे इन्होने अपने 'गुटका' में दाखिल किया था।

खड़ी बोली मे पद्य-रचना एकदम कोई नई बात नहीं थी। नामदेव श्रीर कबीर - की रचना में हम खड़ी बोली का पूरा स्वरूप दिखा श्राए हैं श्रीर यह स्चित कर चुके हैं कि उसका व्यवहार श्रिधिकतर सधुकड़ी भाषा के भीतर हुशा करता था। शिष्ट साहित्य के भीतर परंपरागत काव्य-भाषा वजभाषा का

ही 'चलन रहा । इंशा ने अपनी 'रानी केतकी की कहानी' में कुछ ठेठ खड़ी बोली के पद्म भी उर्दू छंदों में रखे। उसी समय में प्रिष्ठ कृष्णभक्त नागरीदास हुए। नागरीदास तथा उनके पीछे होनेवाले कुछ कृष्णभक्तों में इश्क की फारसी पदावली श्रीर गजलवाजी का शौक दिखाई पड़ा। नागरीदास के 'इश्क चमन' का एक दोहा है—

कोइ न पहुँचा वहाँ तक ग्रासिक नाम ग्रनेक। इरक-चमन के बीच में श्राया मजनूँ एक॥

पीछे नजीर त्राकवरावादी ने (जन्म-सवत् १७६७, मृत्यु १८७७) कृष्ण-लीला-संबधी वहुत से पद्य हिंदी-खड़ी बोली में लिखे। वे एक मनमौजी सूफी भक्त थे। उनके पद्यों के नमूने देखिए—

यारो सुनो य दिध के छुटैया का बालपन।
श्रो मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन॥
मोहन-सरूप नृत्य करैया का बालपन।
बन बन में ग्वाल गौवें चरैया का बालपन॥
ऐसा था वाँसुरी के बजैया का बालपन।
क्या क्या कहूँ में कृष्ण कन्हैया का बालपन॥
परदे में वालपन के ये उनके मिलाप थे।
जोती-सरूप कहिए जिन्हें सो वो श्राप थे॥

वाँ कृष्ण मदनमोहन ने जब जब प्रवालों से यह बात कही।
श्री श्रापी से कट गेंद डंडा उस कालीदह में फेंक दई॥
यह लीला है उस नंदललन मनमोहन जसुमत-दैया की।
रख ध्यान सुनो दंडवत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की॥

लखनक के शाह कुंदनलाल ग्रीर फ़ंदनलाल 'ललितिकशोरी' ग्रीर 'ललित' माधुरी, नाम से प्रसिद्ध कुष्ण-भक्त हुए हैं जिनका रचनाकाल सवत् १६१३ ग्रीर '१६३० के बीच समभना चाहिए। उन्होंने ग्रीर कुष्णभक्तों के समान व्रजमापा

के अनेक पद तो बनाए ही हैं, खड़ी बोली में कई इत्लंना छंद भी लिखे हैं, जैसे —

जंगल में श्रव रमते हैं, दिल बस्ती से घबराता है।
मानुष-गंध न भाती है, सँग मरकट मोर सुहाता है।
चाक गरेबाँ करके दम दम श्राहें भरना श्राता है।
'ललित किशोरी' इसक रैन दिन ये सब खेल खेलाता है।

इसके उपरांत ही लावनीवाजो का समय ग्राता है। कहते हैं कि मिरजापुर के तुकनिगरि गोसाई ने सूधुक्कड़ी भाषा में ज्ञानोपदेश के लिये लावनी की लय चलाई। लावनी की बोली खड़ी वोली रहती थी। तुक्रनिगरि के दो शिष्य रिसालगिरि ग्रीर देवीसिंह प्रसिद्ध लावनीवाज हुए, जिनके ग्रागे चलकर दो परस्वर प्रतिद्वंद्दो ग्रखां हो गए। रिसालगिरि का ढग 'तुर्ग' कहलाया जिसमे ग्रिधकतर ब्रह्मज्ञान रहता था। देवीसिंह का बाना 'सखी का बाना' ग्रीर उनका ढंग 'कलगी' कहलाया जो भक्ति ग्रीर प्रेम लेकर चलता था। लावनीवाजो मे काशोगिरि उपनाम 'वृन्ग्सी' का बड़ा नाम हुग्रा। लावनियों मे पीछे उर्दू के छंद ग्रिथिकतर लिए जाने लगे। 'ख्याल' को भी लावनी के ही ग्रंतर्गत समक्तना चाहिए।

इसके ग्रांतिरिक्त रीतिकाल के कुछ पिछले कि भी, जैसा कि हम दिखा ग्राए हैं, इधर उधर खड़ी बोली के टो-चार किवत्त-सबैये रच दिया करते थे। इधर लावनीबाज ग्रीर खड़ी बोली की तीन छंद-प्रणालियाँ उस समय लोगों के सामने थी जिस समय भारतेदुजी के पीछे किवता की भाषा का सवाल लोगों के सामने ग्राया—हिंदी के किव्त-सबैया की प्रणालों, उद् छंदों की प्रणाली ग्रीर लावनी का ढंग। सं० १६४३ में पं० श्रीघर पाठक ने इसी पिछले ढंग पर "एकांतवासी योगी" खड़ी बोली-पद्य में निकाला। इसकी भाषा ग्राधिकतर बोल चाल की ग्रीर सरल थी। नमूना देखिए—

त्राज़ रात इससे परदेशी चल कीजे दिश्राम यहीं। जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण, संकोच नहीं॥

đ

तृण-शब्या श्री श्रहप रसोई पाश्रो स्वरूप प्रसाद।
पैर पसार चलो निद्रा लो मेरा श्राशीर्वाद॥
+ + + +
प्रानिप्यारे की गुन-गाथा, साधु ? कहाँ तक मैं गाऊँ।
गाते गाते चुके नहीं वह चाहे मैं ही चुक जाऊँ॥

इसके पीछे तो "खड़ी बोली" के लिये एक आंदोलन ही खड़ा हुआ। मुजफ्तरपुर के बाबू युयोध्याप्रसाद खत्री खड़ी बोली का भंडा लेकर उठे। संवत् १६४५ मे उन्होने 'खड़ी बोली ग्रादोलन' की एक पुस्तक छपाई जिसमे उन्होंने बड़े जोर शोर से यह राय जाहिर की कि ग्राव तक जो कविता हुई, वह तो ब्रजमाषा की थी, हिंदी की नहीं। हिंदी में भी कविता हो सकती है। वे भाषातत्त्व के जानकार न थे। उनकी समक्त में खड़ी बोली ही हिंदी थी। ग्रपनी पुस्तक में उन्होंने खडी बोली-पद्म की चार स्टाइले कायम की थीं-जैसे, मौलवी-स्टाइल, मुंशी\_ स्टाइल, पड़ित स्टाइल, मास्ट्र स्टाइल । उनकी पोथी मे और पद्यों के साथ पाठकजी का "एका जवासी योगी" भी दर्ज हुआ। ग्रौर कई लोगों से ग्रनुरोध करके उन्होने खड़ी बोली की कविताएँ लिखाई। चपारन के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान् ग्रौर वैद्य पं चद्रशेखरघर मिश्र, जो भारतेंद्व जी के मित्रों में थे, संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी में भी गड़ी सुदर और आशु कविता करते हैं । मैं समक्तता हूं कि हिंदी-साहित्य के ग्राधुनिक काल मे संस्कृत-वृत्तों में खड़ी बोली के कुछ पद्य पहले-पहल मिश्रजी ने ही लिखे। वाबू त्र्ययोध्याप्रसादजी उनके पास भी पहुँचे त्र्यौर कहने , लगे - "लोग कहते है कि खड़ी बोली मे ग्रन्छी क्विता नहीं हो सकती। क्या ग्राप भी यही कहते है ? यदि नही, तो मेरी सहायता कीजिए।" उक्त पडितजी ने कुछ कविता लिखकर उन्हें दी, जिसे उन्होंने ग्रापनी पोथी मे शामिल किया। इसी प्रकार खडी बोली के पन्न में जो राय मिलती, वह भी उसी पोथी में दर्ज होती जाती थी। धीरे घीरे एक वडा पोथा हो गया जिसे वगल मे दबाए वे जहाँ कहीं हिंदी के सर्वध में समा होती, जा पहुँचते। यदि बोलने का अवसर न मिलता या कम मिलता तो वे बिगड़कर चल देते थे।

## काव्य खंड

# नई धारा

### द्वितीय उत्थान

(संवत् १६५०--१६७५)

पं० श्रीधर पाठक के 'एकांतवासी योगी' का उल्लेख खड़ी बोली की किवता के श्रारंभ के प्रसंग में प्रथम उत्थान के श्रतगंत हो चुका है। उसकी सीधी-सादी खड़ी बोली श्रीर जनता के बीच प्रचिलत लय ही ध्यान देने योग्य नहीं है, कितु उसकी कथा की सार्वभौम मार्मिकता भी ध्यान देने योग्य है। किसी के प्रेम मे योगी होना श्रीर प्रकृति के निर्जन चेत्र में कुटी छाकर रहना एक ऐसी मावना है जो समान रूप से सब देशों के श्रीर सब श्रेणियों के स्त्री-पुरुषों के मर्म का स्पर्श स्वभावतः करती श्रा रही है। सीधी-सादी खड़ी बोली में श्रमुवाद करने के लिये ऐसी प्रेम-कहानी चुनना जिसकी मार्मिकता श्रपढ़ स्त्रियों तक के गीतों की मार्मिकता के मेल में हो, पंडितों की बंधी हुई रूढ़ि से बाहर निकलकर श्रमुभूति के स्वतंत्र चेत्र में श्राने की प्रशृत्ति का चोतक है। भारतीय हृदय का सामान्य स्वरूप पहचानने के लिये पुराने परिचित श्राम-गीतों की श्रोर भी ध्यान देने की श्रावश्यकता है; केवल पडितों द्वारा प्रवर्तित काव्य-परपरा का श्रमुशीलन ही श्रलम् नहीं है।

पंडितों की बॉधी प्रणाली पर चलनेवाली काव्यधारा के साथ साथ सामान्य अपढ़ जनता के बीच एक स्वच्छंद और प्राकृतिक भावधारा भी गीतो के रूप में चलती रहती है—ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत काल से स्थिर चली, आती हुई पंडितों की साहित्य भाषा के साथ साथ लोकभाषा की स्वाभाविक धारा भी बराबर चलती रहती है। जब पडितों की काव्य-भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर

ग्रागे बढ़ती हुई लोकभाषा से दूर पड़ जाती है ग्रीर जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति चीग होने लगती है तब शिष्ट समुदाय लोकभाषा का सहारा लेकर ग्रापनी काव्य-परपरा में नया जीवन डालता है। प्राकृत के पुराने रूपो से लदी ग्रापभंश जब लद्धड़ होने लगी तब शिष्ट काव्य प्रचलित देशी भाषात्रों से शक्ति प्राप्त करके ही ग्रागे बढ़ सका। यही प्राकृतिक नियम काव्य के स्वरूप के सबध में भी ग्राटल समक्तना चाहिए। जब जब शिष्टों का बाव्य पिडतो द्वारा बॅधकर निश्चेष्ट ग्रीर सकुचित होगा तब तब उसे सजीव ग्रीर चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से जीवन-तत्त्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा।

यह भावधारा ग्रापने साथ हमारे चिर-परिचित पशु-पिच्यों, पेड़-पौधों, जगल-मैदानो श्रादि को भी समेटे चलती है। देश के स्वरूप के साथ यह सबद्ध चलती है। एक गीत में कोई ग्रामवधू श्रापने वियोग काल की दीर्घता की व्यंजना ग्रापने चिर-परिचित प्रकृति-व्यापार द्वारा इस भोले ढंग से करती है—

"जो नीम का प्यारा पौधा प्रिय श्रपने हाथ से द्वार पर लगा गया वह बडा होकर फूला श्रोर उसके फूल फड़ भी गए, पर प्रिय न श्राया।"

इस मावधारा की अभिन्यजन-प्रणालियाँ वे ही होती हैं जिन पर जनता का हृदय इस जीवन में अपने भाव स्वभावतः ढालता आता है। हमारी भाव-प्रवित्तनी शिक्त का असली भड़ार इसी स्वामाविक भावधारा के भीतर निहित सममना चाहिए। जब पिडतो की कान्यधारा इस स्वामाविक भावधारा से विच्छित्र पड़कर रूढ़ हो जाती है तब वह कृत्रिम होने लगती है और उसकी शिक्त भी चीण होने लगती है। ऐसी पिरिस्थित में इसी भावधारा की ओर दृष्टि ले जाने की आवश्यकता होती है। दृष्टि ले जाने का अभिप्राय है उस स्वामाविक भावधारा के ढलाव की नाना अंतर्भूमियो को परख़कर शिष्ट काव्य के स्वरूप का पुनर्विधान करना। यह पुनर्विधान सामजस्य के रूप मे हो, अध प्रतिक्रिया के रूप मे नहीं, जो विपरीतता की इद तक जा पहुँचती है। इस प्रकार के परिवर्तन को ही अनुभूति की सची नैसर्गिक स्वच्छंदता (True Romanticism) कहना चाहिए, क्योंकि यह मूल प्राकृतिक आधार पर होता है।

इँगलैंड के जिस 'स्वच्छंदतावाद' (Romanticism) का इधर हिंदी में भी बराबर नाम लिया जाने लगा है उसके प्रारमिक उत्थान के भीतर परिवर्त्तन के मूल प्राकृतिक ग्राधार का स्पष्ट ग्रामास रहा। पीछे किवयों की व्यक्तिगत, विद्यागत ग्रीर बुद्धिगत प्रवृत्ति शे ग्रीर विशेषतान्त्रों के—जैसे, रहस्यात्मकता, दार्शनिकता, स्वातच्यभावना, कलावाद ग्रादि के—ग्राधिक प्रदर्शन से वह कुछ दॅक सा गया। काव्य को पांडित्य की विदेशी रुढ़ियों से मुक्त ग्रीर स्वच्छंद काउपर (Cowper) ने किया था, पर स्वच्छंद होकर जनता के हृदय में संचरण करने की शक्ति वह कहाँ से प्राप्त करे, यह स्काटलैंड के एक किसानी भोपड़ों मे रहनेवाले किव बर्म्स (Burns) ने ही दिखाया था। उसने ग्रापने देश के परंपरागत प्रचलित गोतों की मार्मिकता परलकर देशभाषा में रचनाएँ कीं, जिन्होंने वहाँ के सारे जनसमाज के हृद्य में ग्रपना घर किया। स्काट (Walter Scott) ने भी देश की ग्रांतर्व्यापिनी मावधारा से शक्ति लेकर साहित्य को ग्रानुपाणित किया था।

जिस परिश्यित मे ऋँगरेजी-साहित्य मे स्वच्छंदतावाद का विकास हुश्रा उसे भी देखकर यह समक्त लेना चाहिए कि रीतिकाल के श्रंत मे, या भारते दुक्काल के श्रंत में हिंदी-काव्य की जो परिस्थिति थी वह कहाँ तक इँगलैंड की परिस्थिति के श्रंत रूप थी। सारे यूरोप में बहुत दिनों तक पिंडतों श्रोर विद्वानों के लिखने-पढ़ने की भाषा लैटिन (प्राचीन रोमियों की भाषा) रही। फरॉसीसियों के प्रभाव से इँगलैंड की काव्यरचना भी लैटिन की प्राचीन रुढ़ियों से वकड़ी जाने लगी। उस भाषा के काव्यों की सारी पद्धतियों का श्रंतुसरण होने लगा। बँधी हुई श्रंतुंकृत पदावली, वस्तु-वर्णन की रूढ़ियाँ, छंदों की व्यवस्था सब ज्यों की त्यों रखी जाने लगी। इस प्रकार श्रॅगरेजी काव्य, विदेशी काव्य श्रौर साहित्य की रूढ़ियों से इतना श्राच्छुन हो गया कि वह देश की परंपरागत स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन सा हो गया। काउपर, क्रैंब श्रौर बन्स ने काव्यधारा को साधारण जनता की नाद्यचि के श्रंतुकृल नाना मधुर लयों में तथा लोक-हृदय के ढलाव की नाना मार्मिक श्रंतर्भूमियों में स्वच्छंतापूर्वक ढाला। श्रॅगरेजी साहित्य के भीतर काव्य का यह स्वच्छंद रूप पूर्व रूप से बहुत श्रुलग दिखाई पहा। बात यह थी कि लैटिन (जिसके साहित्य का निर्माण बहुत कुछ यवनानी

ढॉचे पर हुन्ना था ) इॅगलैंड के लिये दूर देश की भाषा थी न्नतः उसका साहित्य भी वहाँ के निवासियों के न्नपने चिर सचित सस्कार न्नौर भाव्य-व्यंजन पद्धति से दूर पड़ता था।

पर हमारे साहित्य मे रीति काल की जो रू दिया हैं वे किसी और देश की नहीं; उनका विकास इसी देश के साहित्य के भीतर संस्कृत में हुआ है। संस्कृत काव्य और उसी के अनुकरण पर रचित प्राकृत-अपभ्रश काव्य भी हमाग ही पुराना काव्य है, पर पंडितो और विद्वानो द्वारा रूपप्रहण करते रहने और कुछ व्यं च जाने के कारण जनसाधारण की भावमयी वाग्धारा से कुछ हटा सा लगता है। पर एक ही देश और एक ही जाति के बीच आविर्मृत होने के कारण दोनों में कोई मौलिक पार्थक्य नहीं। अतः हमारे वर्त्तमान काव्यक्तेत्र में यदि अनुभूति की स्वच्छदता की धारा प्रकृत पद्धति पर अर्थात् परपरा में चले आवे हुए मौखिक गीतो के मर्मस्थल से शक्ति लेकर चलने पाती तो वह अपनी ही काव्यपरपरा होती—अधिक सजीव और स्वच्छंद की हुई।

रीति-काल के भीतर हम दिखा चुके हैं कि किस प्रकार रसी श्रीर श्रालकारो के उदाहरणों के रूप मे रचना होने से श्रीर कुछ छंदो की परिपाटी बॅध जाने से हिंदी-किवता जकड़ सी उठी थी। हरिश्चद्र के सहयोगियों में काव्यधारा को नए नए विषयो की श्रीर मोडने की प्रवृत्ति तो दिखाई पड़ी, पर भाषा अब ही रहने दी गई श्रीर पद्य के दॉचों, श्रिमिव्यजना के दग तथा प्रकृति के स्वरूप-निरीक्षण श्रादि में स्वच्छदता के दर्धन न हुए। इस प्रकार की स्वच्छंदता का श्रामास पहले पहल प० श्रीधर पाठक ने ही दिया। उन्होंने प्रकृति के रूर्ववद्ध रूपो तक ही न रहकर श्रपनी श्रांखों से भी उसके रूपो को देखा। 'गुनवंत हेमत' में वे गाँवों मे उपजानेवाली मूली-मटर ऐसी वस्तुश्रो को भी प्रेम से सामने लाए जो परंपरागत शरृतु-वर्णनों के भीतर नहीं दिखाई पड़ती थी। इसके लिये उन्हें पं० माधवप्रसाद मिश्र की बौछार भी सहनी पड़ी थी। उन्होंने खड़ी बोली पद्य के लिये सुदर लय श्रीर चढ़ाव उतार के कई नए दॉचे भी निकाले श्रीर इस बात का ध्यान रखा कि छंदो का सुंदर लय से पढ़ना एक बात है, राग-रागिनी गाना दूसरी बात। ख्याल या लावनी की लय पर जैसे 'एकातवासी' योगी' लिखा गया वैसे ही सुथरे-साइँयों के सधुकड़ी ढंग पर 'जगत-सचाई-सार',

जिसमें कहा गया कि 'जगत है सचा, तिनक न कचा, समको बचा! इसका भेद'। 'स्वर्गीय वीणा' में उन्होंने उस परोक्त दिन्य संगीत की त्रोर रहस्यपूर्ण सकेत किया जिसके ताल सुर पर यह सारा विश्व नाच रहा है। इन सब बातों का विचार करने पर पं० श्रीघर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदताबाद (Romanticism) के प्रवर्त्तक ठहरते है।

खेद है कि सची श्रीर स्वामाविक स्वच्छंदता का यह मार्ग हमारे काव्य तेत्र के बीच चल न पाया। बात यह है कि उसी समय पिछले संस्कृत-काव्य के संस्कारों के साथ प॰ महावीरप्रसादजी द्विवेदी हिंदी साहित्य-तेत्र में श्राए जिनका प्रमाव गद्यसाहित्य श्रीर काव्य-निर्माण दोनों पर बहुत ही व्यापक पडा। हिंदी मे परंपरा से व्यवहृत छंदों के स्थान पर संस्कृत के नृतों का चलन हुश्रा, जिसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। मिक्तकाल श्रीर रीतिकाल की परिपाटी के स्थान पर पिछले संस्कृत-साहित्य की पद्धित की श्रीर लोगों का ध्यान बँटा। द्विवेदीजी 'सरस्वती' पित्रका द्वारा बराबर किवता में बोलचाल की सीधी सादी भाषा का श्राग्रह करते रहे जिससे इतिन्ततात्मक (Matter of fact) पद्यों का खड़ी बोली में देर लगने लगा। यह तोह सुई द्वितीय उत्थान के भीतर की बात।

श्रागे चलकर तृतीय उत्थान में उक्त परिस्थित के कारण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई वह स्वाभाविक स्वच्छंदता की श्रोर न बढ़ने पाई। बीच में रवींद्र वाबू की 'गीतांजिल' की धूम उठ जाने के कारण नवीनता-प्रदर्शन के इच्छुक नए किवयों में से कुछ लोग तो बंगभाषा की रहस्यात्मक किवताश्रों की रूपरेखा लाने में लगे, कुछ लोग पाश्चात्य काव्य-पद्धित को 'विश्व-साहित्य' का लच्च समक्त उसके श्रनुसरण में तत्पर हुए। परिणाम यह हुश्रा कि श्रपने यहाँ के रीतिकाल की रूढ़ियों श्रौर दितीय उत्थान की इतिवृत्तात्मकता से छूटकर बहुत सी हिंदी-किवता विदेश की श्रनुकृत रूढ़ियों श्रौर वादों में जा फॅसी। इने गिने नए किव ही स्वच्छंदता के स्वांभाविक पथ पर चले।

"एकांतवाधी योगी" के बहुत दिनो पीछे पं० श्रीघर पाठक ने खड़ी बोली मे श्रीर भी रचनाएँ कीं । खड़ी बोली की इनकी दूसरी पुस्तक "श्रांत पथिक" (गोल्ड-स्मिथ के Traveller का अनुवाद) निकली। इनके अतिरिक्त खड़ी बोली में फुटकल किवताएँ भी पाठकजी ने बहुत की लिखीं। मन की मौज के अनुसार कभी कभी तो एक ही विषय के वर्णन मे दोनो बोलियों के पद्म रख देते थे। खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में ये बराबर किवता करते रहे। 'ऊजड़ आम' (Deserted Village) इन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखा। अगरेजी और संस्कृत दोनों के काव्य साहित्य का अच्छा परिचय रखने के कारण हिंदी किवयों में पाठकजी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी। शब्दशोधन मे तो पाठकजी अद्वितीय थे। जैसी चलती और रसीली इनकी व्रजभाषा होती थी, वैसा ही कोमल और मधुर सरकृत पद-विन्यास भी। ये वास्तव मे एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचिसंपन्न किव थे। महापन इनमें न था—न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में।

इनकी प्रतिभा वरावर रचना के नए नए मार्ग भी निकाला करती थी। छुद, पद्विन्यास, वाक्यविन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदिशे इन्हें खूब सूमा करती थीं। अपनी रुचि के अनुसार कई नए ढॉचे के छंद इन्होंने निकाले, जो पढ़ने में बहुत ही मधुर लय पर चलते थे। यह छंद देखिए—

नाना कृपान निज पानि लिए, वपु नील वसन परिधान किए, गंभीर घोर श्रमिमान हिए, छकि पारिजात-मधुपान किए, छिन छिन पर जोर मरोर दिखावत,पलपल पर श्राकृति-कोर भुकावत। यह मोर नचावत, सोर मचावत, स्वेत स्वेत बगपाँति उड़ावत। नंदन प्रसून-मकरंद-विंदु-मिश्रित समीर विनु धीर चलावत।

श्रत्यानुप्रास-रहित बेठिकाने समाप्त होनेवाले गद्य के-से लंबे वाक्यों के छंद भी (बैसे श्रॅगरेजी मे होते हैं ) इन्होंने लिखे हैं। 'सांध्य-श्रटन' का यह छंद देखिए—

> विजन वन-प्रांत था; प्रकृतिसुख शांत था, श्रटन का समय या, रजनि का उदय था। प्रसव के काल की लालिमा में लसा बाल-शशि ब्योम की श्रोर था श्रा रहा।

सच-उत्फुल्ल-ग्ररविंद-निभ नील सुवि-शाल नभवज्ञ पर जा रहा था चढा॥

विश्व-संचालक परोच्न संगीत ध्विन की त्रीर रहस्यपूर्ण संकेत 'स्वर्गाय वीणा' की इन पंक्तियों में देखिए—

कहीं पे स्वर्गीय कोइ बाला सुमंज वीणा बजा रही है। सुरों के संगीत की-सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है। कोई पुरंदर की किंकरी है कि या किसी सुर की सुंदरी है। वियोग तसा सी भोग मुक्ता हदय के उद्गार गा रही है। कभी नई तान प्रेममय है, कभी प्रकोपन, कभी विनय है। दया है, दाचिण्य का उदय है अने कों बानक बना रही है। भरे गगन में हैं जितने तारे, हुए हैं बदमस्त गत पै सारे। समस्त ब्रह्मांड भर को मानो दो डँग लियों पर नचा रही है।

यह कह ग्राए है कि खड़ी बोलो की पहली पुस्तक 'एकातवासी योगी'' इन्होंने लावनी या ख्याल के ढंग पर लिखी थी। पीछे खड़ी बोली को हिंदी के प्रचलित छदो में ले ग्राए। 'श्रात पियक' की रचना इन्होंने रोला में की। इसके ग्रागे भी ये बढ़े, ग्रौर यह दिखा दिया कि सबैये में भी खड़ी बोली कैसी मधुरता के साथ ढल सकती है—

इस भारत में बन पावन तू ही तपस्त्रियों का तप श्राश्रम था'। जगतत्व की खोज में लग्न जहाँ ऋषियों ने श्रभग्न किया श्रम था॥ जब प्राकृत विश्व का विश्रम श्रीर था, सात्विक जीवन का क्रम था। महिमा बनशस की थी तब श्रीर; प्रभाव पवित्र श्रनूपम था॥

पाउकजी कविता के लिये हर एक विषय ले लेते थे। समाज-सुधार के वे यहे त्राकां हो थे; इससे विधवाओं की वेदना, शिक्ता-प्रचार ऐसे ऐसे विषय भी उनकी कलम के नीचे त्राया करते थे। विषयों को काव्य का पूरा पूरा स्वरूप देने मे चाहे वे सफल न हुए हो, त्रामिव्यजना के वाग्वैचित्र्य की त्रोर उनका ध्यान चाहे न रहा हो; गमीर नूतन विचार-धारा चाहे उनकी कविताओं के भीतर कम मिलती हो, पर उनकी वागी में कुछ ऐसा प्रसाद था कि जो बात

उसके द्वारा प्रकट की नाती थी, उसमें सरसता ह्या नातो थी। ह्रपने समय के किवियों में प्रकृति का वर्णन पाठकनी ने सबसे ह्याधिक किया, इससे हिंदी-प्रेमियों में वे प्रकृति के छपासक कहे नाते थे। यहाँ पर यह कह देना ह्यावश्यक है कि उनकी वह उपासना प्रकृति के उन्हीं रूपों तक परिमित थी नो मनुष्य को सुखदायक ह्योर ह्यानद्मद होते हैं, या नो मन्य ह्योर सुदर होते हैं। प्रकृति के सीधे सादे, नित्य ह्यांनों के सामने ह्यानेवाले, देश के परपरागत नीवन से सबंध रखनेवाले हश्यों की मधुरता की ह्योर उनकी हिष्ट कम रहती थी।

प॰ श्रीघर पाठक का जन्म सवत् १६३३ मे श्रीर मृत्यु सं० १६८५ में हुई।

भारतेदु के पीछे श्रौर दितीय उत्थान के पहले ही हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ कि पंडित श्रयोध्यासिह की उपाध्याय (हिरश्रोध) नए विषयों की श्रोर चल पड़े थे। खड़ी बोली के लिये उन्होंने पहले उर्दू के छंदी श्रौर ठेठ बोली को ही उपयुक्त समक्ता, क्योंकि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली श्रन्छों तरह भंज चुकी थी। सबत् १६५७ के पहले ही वे बहुत भी फुटकल रचनाएँ इस उर्दू हग पर कर चुके थे। नागरीप्रचारिणी सभा के यहप्रवेशोत्सव के समय सं० १६५७ में उन्होंने जो कविता पढ़ी थी, उसके ये चरण मुक्ते श्रव तक याद है—

चार हम हमने भरे तो क्या किया।
है पहा मैदान कोसों का श्रभी॥
मौलवी ऐसा न होगा एक भी।
खूब उर्दू जो न होवे जानता।।

इसके उपरात तो वे बराबर इसी ढंग की किवता करते रहे। जब पंडित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी के प्रभाव से खड़ी बोली ने संस्कृत छुदों ग्रौर सस्कृत की समस्त पदावली का सहारा लिया, तब उपाध्याय जी—जो गद्य मे ग्रपनी भाषा सर्वधिनी पद्धता उसे दो हदों पर पहुँ चाकर, दिखा चुके थे— उस शैली की ग्रोर भी बढ़े ग्रौर सवत् १६७१ में उन्होंने ग्रपना 'प्रिय-प्रवास' नामक बहुत चड़ा काव्य प्रकाशित किया।

नविशिचितो के समर्ग से उपाध्यायजी ने लोक-सम्रह का भाव ऋधिक

ग्रहण किया है। उक्त काव्य में श्रीकृष्ण व्रज के रक्ष नेता के रूप मे श्रिकित किए गए हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य श्रभी तक नहीं निकला है। बड़ी मारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा सस्कृत के वर्णवृत्तों में है जिसमें श्राधिक परिमाण में रचनां करना कठिन काम है। उपाध्यायजी का सस्कृत पद-विन्यास अनेक उपसर्गों से लदा तथा 'मंजु', 'मंजुल', 'पेशल' श्रादि से बीच बीच मे जटित श्रर्थात् चुना हुस्रा होता है। द्विवेदीजी ग्रौर उनके ग्रनुयायी कवि-वर्ग की रचनाम्रो से उपाध्याय जी की रचना इस बात मे साफ भ्रालग दिखाई पड़ती है। उपाध्यायजी कोमलकांत पदावली को कविता का सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ समकते हैं। यद्यपि द्विवेदीजी अपने अनुयायियों के सहित जब इस संस्कृतवृत्त के मार्ग पर बहुत दूर तक चल चुके थे, तब उपाध्यायजी उसपर ग्राए, पर वे बिल्कुल ग्रपने ढंग पर चले । किसी प्रकार की रचना को हद पर—चाहे उस हद तक जाना ग्राधिकतर लोगों को इष्ट न हो-पहुँचाकर दिखाने की प्रवृत्ति के श्रनुसार उपाध्यायजी ने अपने इस काव्य मे कई जगह सस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बॉघी है कि हिंदी को 'है', 'था', 'किया', 'दिया' ऐसी दो-एक क्रियाओ के भीतर ही सिमटकर रह जाना पड़ा है। पर सर्वत्र यह बात नहीं है। ग्रधिकतर पदो मे बड़े ढंग से हिंदी ग्रपनी चाल पर चली चलती दिखाई पडती है।

यह काव्य अधिकतर भाव-व्यजनात्मक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर वर्ज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरह-वेदना से जुब्ध वचनावली प्रेम की अनेक अतर्दशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चली चलती है। जैसा कि इनके नाम से प्रकट है, इसकी कथा-वस्तु एक महा-काव्य क्या अच्छे प्रबंध-काव्य के लिये भी अपर्याप्त है। अतः प्रबंध-काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ आ सकते ? किसी के वियोग मे कैसी कैसी बारों मन मे उठती हैं और क्या क्या कहकर लोग रोते है, इसका जहाँ तक विस्तार हो सका है, किया गया है। परंपरा-पालन के लिये जो हश्य-वर्णन हैं वे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़-पौधों के नाम गिनाने के समान है। इसी से शायद करील का नाम छूट गया।

दो प्रकार के नमूने उद्धृत करके इम आगे बढ़ते हैं—

रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय कलिका राकेंद्र-विवानना। तन्वंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा-कला-पुत्तली॥ शोभा-वारिधि की श्रमूल्य मणि सी लावण्य-लीलामयी। श्रीराधा सृदुभाषिणी सृगद्दगी माधुर्य्य-सन्मूर्ति थी॥

धीरे धीरे दिन गत हुआ; पिश्चनीनाथ दूवे। आई दोपा, फिर गत हुई, दूसरा बार आया॥ यों ही बीती विपुल घटिका श्री कई बार बीते। आया न कोई मधुपुर से श्री न गोपाल आए।

इस काव्य के उपरात उपाध्यायजी का ध्यान फिर बोलचाल की श्रोर गया। इस बार उनका मुहावरों पर श्रिष्ठिक जोर रहा। बोलचाल की भाषा में श्रमेक फुटकल विषयों पर किवताएँ रचीं जिनकी प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई मुहावरा श्रवश्य खपाया गया। ऐसी किवताश्रो का संग्रह 'चोखे चौपदे' (स० १६८६) में निकला। 'पद्मप्रसून' (१६८२) में भाषा दोनों प्रकार की है—बोलचाल की भी श्रोर साहित्यिक भी। मुहावरों के नमूंने के लिये 'चोखे चौपदे' का एक पद्म दिया जाता है—

> क्यों पत्ने पीस कर किसी को तू ? है बहुत पालिसी बुरी तेरी। हम रहे चाहते पटाना ही; पेट तुमसे पटी नहीं मेरी॥

भाषा के दोनो नमूने ऊपर हैं। यही द्विकलात्मक कला उपाध्यायजी की बड़ी विशेषता है। इससे शब्द-भड़ार पर इनका विस्तृत - अधिकार प्रकट होता है। इनका एक और बड़ा काव्य, वैदेही-वनवास', जिसे ये बहुत दिनों से लिखते चले आ रहे थे, अब छप रहा है।

१--- यह संत्रत् १९९७ में प्रकाशित हो गया । २--- उपाध्याय भी गत हो गए।

इस दितीय उत्थान के आरंभ-काल में हम पंडित महावीरप्रसादजी दिवेदी को पद्म-रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। गद्य पर जो शुभ प्रभाव दिवेदीजी का पड़ा, उसका उल्लेख गद्य के प्रकरण में हो चुका है । खड़ी बोली के पद्म-विधान पर भी आपका पूरा पूरा असर पड़ा। पहली बात तो यह हुई कि उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई। बहुत से किवयों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी और बहुत से लोग वज और अवधी आदि का मेल भी कर देते थे। 'सरस्वती' के संपादन-काल में उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली में किवता करने लगे। उनकी भेजी हुई किवताओं की भाषा आदि दुस्त करके वे 'सरस्वती' में दिया करते थे। इस प्रकार के लगातार संशोधन से धीरे धीरे बहुत से किवयों की भाषा सफ हो गई। उन्हीं नमूनों पर और लोगों ने भी अपना सुधार किया।

यह तो हुई भाषा-परिकार की बात । अब उन्होंने पद्य-रचना की जो प्रणाली स्थिर की, उसके संबंध में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए। द्विवेदी- जी कुछ दिनों तक बंबई की ओर रहे थे जहाँ मराठी के साहित्य से उनका परिचय हुआ। उसके साहित्य का प्रभाव उन पर बहुत कुछ पड़ा। मराठी किविता में अधिकतर संस्कृत के चुनों का व्यवहार होता है। पद-विन्यास भी प्राय: गद्य का-सा ही रहता है। बंगमाषा की-सी 'कोमलकांत-पदावली' उसमें नहीं पाई जाती। इसी मराठी के नमूने पर द्विवेदीजी ने हिंदी में पद्य-रचना शुरू की। पहले तो उन्होंने व्रजमाषा का ही अवलंबन किया। नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित 'नागरी तेरी यह दशा!' और रघुवंश का कुछ आधार लेकर रचित 'अयोध्या का विलाप' नाम की उनकी कविताएँ संस्कृत चुनों में पर व्रजमाषा में ही लिखी गई थीं। जैसे—

'श्रीयुक्त नागरि निहारि दशा तिहारी। होवै विषाद मन' माहिं श्रतीव भारी॥ प्राकार जासु नभ-मंडल में समाने।

प्राचीर जासु लिख लोकप हू सकाने॥

जाकी समस्त सुनि संपति की कहानी।

नीचे नवाय सिर देवपुरी लजानी॥

इघर ग्राधुनिक काल में व्रजभाषा-पद्य के लिये संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले-पहल स्वर्गीय पं॰ सरयूपसाद मिश्र ने रखुवंश महाकाव्य के ग्रपने 'पद्य-वद्ध माषानुवाद' में किया था जिसका प्रारंभिक ग्रश भारतेद्ध की 'किव वचन-सुघा'' में प्रकाशित हुग्रा था। पूरा श्रमुवाद बहुत दिनों पीछे संवत् १६६८ में पुस्तकाकार छुपा। दिवेदीजी ने ग्रागे चलकर व्रजभाषा एकदम छोड़ ही दी ग्रीर खड़ी बोली में ही काव्य-रचना करने लगे।

मराठी का सस्कार तो था ही, पीछे जान पड़ता है, उनके मन में वड स्वर्थ (Wordsworth) का वह पुरना सिद्धांत भी कुछ जम गया था कि "गद्य और पद्य का पद-विन्यास एक ही प्रकार का होना चाहिए।" पर यह प्रसिद्ध बात है कि वर्ड स्वर्थ का वह सिद्धात असंगत सिद्ध हुआ था और वह अपनी उत्कृष्ट कविताओं मे उसका, पालन न कर सका था। द्विवेदीजी ने भी बराबर उक्त सिद्धांत के अनुकूल रचना नहीं की है। अपनी कविताओं के बीच-बीच में सानुपास कोमल पदावली का व्यवहार उन्होंने किया है। जैसे—

सुरम्यरूपे, रसराशि-रंजिते, विचित्र-वर्णाभरणे ! कहाँ गई ? श्रुत्तीकिकानंदविधायिनी महा कवींद्रकांते, कविते ! श्रहो कहाँ ? मांगल्य-मूलमय वारिद-वारि-वृष्टि ॥

ď

पर उनका जोर वरावर इस बात पर रहता था कि कविता बोल-चाल की भाषा
में होनी चाहिए। बोल-चाल से उनका मतलब ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं
रहता था, गद्य की व्यावहारिक भाषा का रहता था। परिणाम यह हुन्ना कि
उनकी भाषा बहुत अधिक गद्यवत् (Prosaic) हो गई। पर जैसा कि
गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है—"गिरा-अर्थ जलबीचि सम कहियत भिन्न

न भिन्न"—भाषा से विचार श्रालग नहीं रह सकता। उनकी श्राधकतर कवि-ताएँ इतिवृत्तात्मक (Matter of fact) हुई। उनमें वह लाक्तिएकता, वह चित्रमयी भावना श्रीर वह वक्रता बहुत कम श्रा पाई जो रस-संचार की गति को तीव श्रीर मन को श्राकर्षित करती है। 'यथा', 'सर्वथा', 'तथैव' ऐसे शब्दों के प्रयोग ने उनकी भाषा को श्रीर भी श्राधक गद्य का स्वरूप दे दिया।

यद्यपि उन्होंने संस्कृत वृत्तों का व्यवहार श्रिष्ठिक किया है पर हिंदी के कुछ चलते छंदों में भी उन्होंने बहुत सी किवताएँ ( जैसे विधि-विडवना ) रची है जिनमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी कम है। श्रपना "कुमारसंभव सार" उन्होंने इसी ढंग पर लिखा है। कुमारसंभव का यह श्रनुवाद बहुत ही उत्तम हुआ है। इसमें मूल के भाव बड़ी सफाई से श्राए हैं। संस्कृत के श्रनुवादों में मूल का भाव लाने के प्रयत्न में भाषा में प्रायः जिटलता श्रा जाया करती है। पर इसमें यह बात जरा भी नहीं है। ऐसा साफ्त-सुथरा दूसरा श्रनुवाद जो मैंने देखा है, वह प० केशवपसादजी मिश्र का 'मेंचरूत' है। द्विवेदीजी की रचनाश्रों के दो नमूने-देकर हम श्रागे बढ़ते हैं।

'श्रारोग्यंयुक्त 'वलयुक्त सुपुष्ट गात, ऐसा नहीँ ''युवक 'एक न दृष्टि 'श्रातो । सारी प्रजा 'निपट दीन दुखी 'नहीँ है, कर्त्तेच्य 'क्या'न 'कुछ भी तुझको वहीँ है ?

इंद्रासन के इच्छुक किसने करके तप श्रतिशय भारी, की उत्पन्न श्रस्या तुक्तमें, सुक्तसे कहो कथा सारी। मेरा यह श्रनिवार्थ्य शरासन पाँच-कुसुम-सायक-धारी, श्रभी बना लेवे तत्क्षण ही उसको निज श्राज्ञाकारी॥

दिवेदीनी 'की किविताओं का संग्रह "कान्यमंजूषा" नाम की ,पुस्तक में हुआ है। उनकी किवताओं के दूसरे संग्रह का नाम 'सुमन' है।

दिवेदीनी के प्रभाव और प्रोत्साहन से हिंदी के कई अञ्छे अञ्छे किन

निकले जिनमें बाबू स्मिथलीशरण गुप्ते, पं॰ रामचरितं उपाध्याय ग्रीर पं॰ लोचनप्रसार पांडेय मुख्य हैं।

पं॰ लोचनप्रसाद पांडेय मुख्य हैं। 'सरस्वती' का संपादन द्विवेदीनी के हाथ में आने के प्रायः तीन वर्ष पीछे ( सं॰ १९६३ से ) वाबू मैथिछीशरण गुप्त की खड़ी बोली की कविताएँ उक्त पत्रिका मे निकलने लगी श्रीर उनके संपादनकाल तक बराबर निकलती रहीं। संवत् १६६६ में उनका 'रंग में भंग' नामक एक छोटा सा प्रबंध-काव्य प्रकाशित हुन्रा जिसकी रचना चित्तौड़ ग्रौर बूँदी के राजघरानों से संवध रखनेवाली रजपूती त्रान की एक कथा को लेकर हुई थी। तब से गुप्तजी का ध्यान प्रबंधकाव्यों की स्रोर बराबर रहा स्रौर वे बीच बीच में छोटे या बड़े प्रबंध-काव्य लिखते रहे। गुप्तनी की ग्रोर पहले-पहल हिंदी-भ्रेमियों का सबसे श्रिधिक ध्यान खींचनेवाली उनकी 'भारत-भारती' निकली । इसमें 'मुसद्दर हाली' के ढंग पर भारतीयों की या हिंदु ख्रों की भूत ख्रीर वर्त्तमान दशाख्रो की विषमता दिखाई गई है; भविष्य-निरूपण का प्रयत्न नहीं है। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग्वैचित्र्य इत्यादि का विघान इसमें न था, पर बीच बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ श्रौर सीधी-सादी मांषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई । प्रस्तुत विषय को कान्य का पूर्ण स्वरूप ने दे सकने पर भी इसने हिंदी-कविता के लिये 'खड़ी' बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध कर दी। इसी के दिग पर बहुत दिनों पीछे इन्होंने 'हिंदू' लिखा। 'केशों की कथा', 'स्वर्ग-सहोदर' इत्यादि बहुत सी फुटकल रचनाएँ इनकी 'सरस्वती' में निकली हैं, जो 'मंगल घट' में छंग्रहीत हैं।

प्रबंध-काव्यों की परंपरा इन्होंने बराबर जारी रखी। अब तक ये नी दस छोटे-बड़े प्रबंध-काव्य लिख चुके हैं जिनके नाम हैं—रंग में भग, जयद्रथ-वध, विकट भट, पलासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा। अंतिम दो बड़े काव्य हैं। 'विकट भट' में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की तीन पीढ़ियों तक चलनेवाली बात की टेक की अद्भुत पराक्रमपूर्ण कथा है। 'गुरुकुल' में सिख गुरुयों के महत्त्व का वर्णन है। छोटे काव्यों में 'जयद्रथ-वंध' और 'पंचवटी' का स्मरण अधिकतर लोगों को

है। गुप्तजी के छोटे कान्यों की प्रसंग-योजना भी प्रभावशालिनी है और भाषा भी बहुत साफ सुथरों है।

'वैतालिक' की रचना उस समय हुई जब गुप्तजी की प्रवृत्ति खड़ी बोली में गीत काव्य प्रस्तुत करने की ख्रोर भी हो गई।

यद्यपि गुप्तजी जगत् श्रौर जीवन के व्यक्त च्लेत्र में ही महत्त्र श्रौर सौंदर्य का दर्शन करनेवाले तथा श्रपने राम को लोक के बीच श्रिधिष्ठत देखनेवाले कि हैं, पर तृतीय उत्थान में 'छायावाद' के नाम से रहस्यात्मक किवताश्रौं का ललरव सुन इन्होंने भी कुछ गीत रहस्यवादियों के स्वर मे गाये जो 'मंकार' में संगृहीत हैं। पर श्रसीम के प्रति उत्कंटा श्रौर लंबी-चौड़ी वेदना का विचित्र प्रदर्शन गुप्तजी की श्रंतः प्रेरित प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं। काव्य का एक मार्ग चलता देख ये उधर भी जा पड़े।

'साकेत' श्रीर 'यशोधरा' इनके दो बड़े प्रबंध हैं। दोनों मे उनके काव्यत्व का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है, पर प्रबंधत्व की कमी है। बात यह है कि इनकी रचना उस समय हुई जब ग्रुप्त जी की प्रवृत्ति गीतकाव्य या नए दंग के प्रगीत मुक्तको (Lyrics) की श्रीर हो चुकी थी। 'साकेत' की रचना तो, मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला 'काव्य की उपेचिता' न रह जाय। पूरे दो सर्ग (१ श्रीर १०) उसके वियोग-वर्णन मे खप गए हैं। इस वियोग-वर्णन के भीतर कित ने पुरानी पद्धति के श्रालंकारिक चमत्कारपूर्ण पद्य तथा श्राजकल की नई रंगत की वेदना श्रीर लाच्चिएक. वैचित्र्यवाले गीत दोनों रखे हैं। काव्य का नाम 'साकेत' रखा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसमें श्रयोध्या में होनेवाली घटनाश्रों श्रीर परिश्वितयों का ही वर्णन प्रधान है। राम के श्रमित्रेक की तैयारी से लेकर चित्रकूट मे राम-भरत-मिलन तक की कथा श्राठ सर्गों तक चलती है। उसके उपरात दो सर्गों तक उमिला की वियोगावस्था की नाना श्रंतर्ग्वत्वां का विस्तार है जिसके जीच बीच मे श्रतंत उच्च मावों की व्यजना है। सरदास की गोपियाँ वियोग में कहती है कि—

मधुबन तुम कत रहत हरे ? ं ं बिरह-बियोग श्योमसुंदर के काहे न उकठि परे ? पर उमिला कहती है-

रह चिर दिन तू हरी भरी, '
बह सुख से वह, सृष्टि सुंदरी'!

प्रेम के शुभ प्रभाव से उमिला के हृदय की उदारता का ग्रौर भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लच्नमण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। उन्माद की ग्रवस्था में जब लच्नमण उसे सामने खड़े जान पड़ते हैं तब उस भावना को गहरा ग्राधात पहुँचता है ग्रौर वह व्याकुल होकर कहने लगती है—

प्रभु नहीं फिरे, क्या तुम्हीं फिरे? इस गिरे, श्रहो ! तो गिरे, गिरे।

दडकारण्य से लेकर लंका तक की घटनाएँ शत्रुष्त के मुँह से माडवी श्रीर भरत के सामने पूरी रसात्मकता के साथ वर्णन कराई गई हैं। रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों की परपरा से प्रतिष्ठित स्वरूपों को विकृत न करके उनके भीतर ही श्राष्ट्रनिक श्रांदोलनों की मावनाएँ—जैसे, किसानो श्रीर श्रमजीवियों के साथ सहानुभूति, युद्ध-प्रथा की मीमांसा, राज्य-व्यवस्था में प्रजा का श्राधिकार श्रीर सत्याग्रह, विश्वबंधुत्व, मनुष्यत्व—कौशल के साथ मलकाई गई हैं। किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र के परपरा से प्रतिष्ठित स्वरूप को मनमाने ढंग पर विकृत करना हम भारी श्रनाड़ीयन सममते हैं।

'यशोधरा' की रचना नाटकीय ढंग पर है। उसमें भगवान् बुद्ध के चरित्र से संबंध रख्नेवाले पात्रो के उच्च ऋौर सुंदर भावों की व्यजना ऋौर परस्पर कथोपकथन हैं, जिनमें कहीं कहीं गद्य भी है। भाव-व्यजना प्रायः गीतों में है।

'द्वापर' में यशोदा, राघा, नारद, कस, कुन्जा, इत्यादि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की मनोवृत्तियों का अलग आलग मामिक चित्रण है। नारद और कंस की मनोवृत्तियों के स्वरूप तो बहुत ही विशद और समन्वित रूप में सामने रखे गए हैं।

गुप्तजी ने 'श्रनध', 'तिलोत्तमा' श्रीर ' चंद्रहास ' नामक तीन छोटे छोटे पद्यबद्ध रूपक भी लिखे हैं। 'श्रनध' में किव ने लोक-व्यवस्था के सबध मे उठी हुई स्राधिनिक भावनाओं स्रोर विचारों का स्रवस्थान प्राचीनकाल के भीतर ले जाकर किया है। वर्त्तमान किसान स्रांदोलन का रंग प्रधान है।

गुंतजी की प्रतिमा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की च्रमता अर्थात् उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य-प्रणालियों को प्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी-भाषी जनता के प्रतिनिधि किन ये निस्संदेह कहे जा सकते हैं। भारतेष्ट्र के समय से स्वदेश-प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी उसका विकास 'भारत-भारती' में मिलता है। इधर के राजनीतिक आंदोलनों ने जो रूप धारण किया उसका पूरा पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्वप्रेम, किसानों और अमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान, सबकी कलक इम पाते हैं।

गुप्तजी की रचनात्रों के भीतर तीन ग्रवस्थाऍ लिव्तत होती हैं। प्रथम श्रवस्था भाषा की सफाई की है जिसमें खड़ी बोली के पद्यो की मस्ण्यंघ रचना हमारे सामने त्राती है। 'सरस्वती' मे प्रकाशित ऋधिकांश कविताएँ तथा भारत भारती' इस अवस्था की रचना के उदाहरण है। ये रचनाएँ काव्य-प्रेमियों को कुछ गद्यवत्, रूखी श्रीर इतिवृत्तात्मक लगती थीं। इनमें सरस श्रीर कोमल पदावली की कमी भो खटकती थी। बात यह है कि यह खड़ी बोली के परिमार्जन का काल था। इसके अनंतर गुप्तजी ने बगभाषा की कवि-ताओं का अनुशीलन तथा मधुसूदन दत्त रचित व्रजांगना, मेघनाद-वध आदि का श्रमुवाद भी किया। इससे इनकी पदावली मे बहुत कुछ सरसता श्रौर कोमलता ग्राई, यद्यपि कुंछ ऊनड़-खानड़ ग्रीर ग्रन्यनहृत संस्कृत शब्दो की ठोकरें कहीं कहीं, विशेषतः छोटे छंदों के चरणांत मे, अब भी लगती है। 'भारत भारती' ग्रौर 'वैतालिक' के बीच की रचनाएं इस दूसरी ग्रवस्था के उंदाहरण में ली जा सकती हैं। उसके उपरांत 'छायावाद' कही जानेवाली कविताश्रों का चलन होता है श्रीर गुप्तजी का कुछ मुकाव प्रगीत मुक्तकों ( Lyrics ) ग्रौर ग्राभिव्यंजना के लाक्णिक वैचित्र्य की ग्रोर भी हो जाता है। इस मुकाव का आभास 'साकेत' और 'यशोधरा' मे भी पाया जारा है। यह तीसरी अवस्था है।

गुप्तजी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं; प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करनेवाले

ग्रथवा मद में म्नूमने (या 'भीमने') वाले कि नहीं। सब प्रकार की उचता से प्रभावित होनेवाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव ग्रीर नवीन के प्रति उत्साह, दोनों इनमे, हैं। इनकी रचना के कई प्रकार के नमूने नीचे दिए जाते हैं—

, चत्रिय! सुनो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो।
निज देश को जीवन संहित तंन मन तथा धन भेट दो।
वैश्यो! सुनो न्यापार सारा मिट चुका है देश का।
सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का?
(भारत-भारती)

थे, हो श्रीर रहोगे जब तुम, थी, हूँ श्रीर सदैव रहूँगी।
कल निर्मल जल की धारा सी श्राज यहाँ, कल वहाँ वहूँगी।
दूती! बैठी हूँ सज कर मैं।
ले चल शीघ्र मिलूँ प्रियतम से धाम धरा धन सब तज कर मैं।

वार बार तुम छिपो श्रीर मैं खोर्जू तुम्हें श्रकेली।

पहले भ्रांकों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय श्रव थे। छींदे वही उद्दे थे, बद्दे बद्दे श्रश्रु वे कव थे।

× × × ×

सिख, नील नभस्सर से उतरा यह हंस ग्रहा! तरता तरता। श्रव तारक-मौक्रिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता ्रश्रपने हिमबिंदु बचे तब भी, चलता उनको धरता गड़ जायँ न कंटक भूतल के, कर डाल रहा डरता **बरता**। श्राकाराजाल सब श्रीर तना, रवि तंतुवाय है श्राज पद-प्रहार वही, मक्खी सी भिन्ना

> घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य। ग्राती है ऊपर, सखी ! क्वा कर चंद्रादित्य ॥ इंद्रवधू श्राने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय। नन्हीं दूबों का हृद्य निकल पड़ा यह हाय॥ इस उत्पत्त से काय में, हाय ! उपल से प्राण। रहने दे बक ध्यान यह, पावें ये दग त्राण ॥

> > X

X

X वेदने ! तू भी भली बनी । पाई मैंने श्राज तुसी में श्रपनी चाह घनी। श्ररी वियोग-समाधि श्रनोखी, तू क्या ठीक उनी। म्रपने को, प्रिय को, जगती को देखूँ खिंची तनी।

X × हा ! मेरे कुंजों का कूजन रोकर, निराश होकर सोया। वह चंद्रोद्य उसको उदा रहा है धवल वसन-सा धोया ॥

X X सखि. निरख नदी की धारा,

इलमल दलमल चंचल श्रंचल, भलमल भलमल तारा । निर्मल जल ग्रंतस्तल भरके, उछल उछल कर छल छल करके, थल थल तर के, कल कल धर के विखराती है पारा।

X श्रो सेरे मानस के हास! खिल सहस्रदल, सरस सुवास।

X X X X

स्वजनि, रोता है मेरा गान । । प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उसकी कोई तान ।

प्रभय छोड मुझे तुम दीजियो, इसन-रोदन से न पसीजियो।
('साकेत')

स्वर्गीय पं० रामचरित उपाध्याय का ज़न्म मं० १६२६ मे गाजीपुर में हुआ था, पर पिछले दिनों मे वे आजमगढ़ के पाष्ठ एक गाँव में रहने लगे थे। कुछ वर्ष हुए उनका देहांत हो गया। वे सस्कृत के अच्छे पंडित थे और पहले पुराने ठंग की हिंदी-किवता की ओर उनकी रुचि थी। पीछे 'सरस्वती' मे जब खड़ी बोली की किवताएँ निकलने लगीं तब वे नए ढंग की रचना की ओर बढ़े और दिवेदीजी के प्रोत्माहन से बराबर उक्त पत्रिका में अपनी रचनाएँ भेजते रहे। 'राष्ट्र-मारती', 'देवदूत', 'देवसभा', 'देवी द्रौपदी', 'भारत-भक्ति', 'विचित्र विवाह' इत्यादि अनेक किवताएँ उन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं। छोटी किवताएँ अधिकतर विदग्ध भाषण के रूप में हैं। 'रामचरित-चितामणि' नामकः एक बड़ा प्रबंधकात्य भी उन्होंने लिखा है जिसके कई एक प्रसंग बहुत सुंदर बन पड़े हैं जैसे—अंगद-रावण-सवाद। भाषा उनकी साफ होती थी और कुछ वैदग्ध्य के साथ चलती थी। अगद-रावण-संवाद की ये पंक्तियाँ देखिए—

कुशल से रहना यदि है तुम्हें, दनुज ! तो फिर गर्व न कीजिए । शरण में गिरिए रघुनाथ के ; निवल के वल केवल राम हैं।

× × × ×

सुन कपे ! यम, इंद्र, कुवेर की न हिलती रसना मम सामने । तदिष त्राज मुझे करना पड़ा मनुज-सेवक से बकवाद भी । यदि कपे ! मम राज्ञस-राज का स्तवन है तुक्तसे न किया गया। कुछ नहीं डर है; पर क्यों वृथा निलज ! मानव-मान बढ़ा रहा ?

दूसरे संस्कृत के विद्वान् जिनकी कविताएँ 'सरस्वती' मे वरात्रर छ पती रहीं

मालरापाटन के पं शिरिधर शर्मा नवरल है। 'सरस्वती' के श्रांतिरक्त हिंदी के श्रोर पत्रो तथा पत्रिकाश्रो में भी ये अपनी किवताएँ भेजते रहे। राजपूताने से निकलनेवाले 'विद्याभास्कर' नामक एक पत्र का संपादन भी इन्होंने कुछ दिन किया था। मालवा श्रोर राजपूताने में हिंदी-साहित्य के प्रचार में इन्होंने बड़ा काम किया। है। नवरत्न जी संस्कृत के भी श्रच्छे कि हैं। गोल्डिस्मिथ के Hermit या 'एकांतवासी योगी' का इन्होंने संस्कृत श्लोको में श्रानुवाद किया है। हिंदी में भी इनकी रचनाएँ कम नहीं। कुछ पुस्तके लिखने के श्रातिरिक्त श्रानुवाद भी कई पुस्तकों का किया है। रवींद्र बाबू की 'गीतांजिल' का हिंदी-पद्यों में इनका श्रानुवाद बहुत पहले निकला था। माघ के 'शिशुपाल-वध' के दो सगों का श्रानुवाद 'हिंदी माध' के नाम से इन्होंने सवत् १६८५ में किया था। पहले ये नजभाषा के किवत्त श्रादि रचते थे जिनमें कही कहीं खड़ी बोली का भी श्रामास रहता था। शुद्ध खड़ी बोली के भी कुछ किन्त इनके मिलते हैं। 'सरस्वती' में प्रकाशित इनकी किवताएँ श्रिधकतर इतिवृत्तात्मक या गद्यवत् हैं, जैसे—

में जो। नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुक्ते सो नव मित्र सा है। देखूँ उसे में नित बार बार, मानों मिला मित्र मुक्ते पुराना ॥ 'ब्रह्मन्, तजो पुस्तक-प्रेम श्राप, देता श्रभी हूँ यह राज्य सारा।' कहे मुझे यों यदि चक्रवर्ती, 'ऐसा न राजन्! कहिए', कहूँ में ॥

पंठ लोचनप्रसाद पांडेय बहुत छोटी त्रवस्था से किवता करने लगे थे। संवत् १६६२ से इनकी किवताएँ 'सरस्वती' तथा और मासिक पित्रकाओं में निकलने लगी थीं। इनकी रचनाएँ कई ढंग की हैं—कथा-प्रबंध के रूप में भी और फुटकल प्रसंग के रूप में भी। चित्तोड़ के भीमसिंह के अपूर्व स्वत्वत्थाग की कथा नंददास की रासपचाध्यायी के ढंग पर इन्होंने लिखी है। "मृगी-दु:खमोचन" में इन्होंने खड़ी बोली के सवैयों में एक मृगी की अत्यत दारुण पिरिश्यित का वर्णन सरस भाषा में किया है जिससे पशुत्रों तक पहुँचनेवाली इनकी व्यापक और सर्वभूत-द्यापूर्ण काव्यदृष्टि का पता चलता है। इनका स्दय कहीं कहीं पेड़-पौधों तक की दशा का मार्मिक अनुभव करता पाया

'जाता है। यह भावुकता इनकी अपनी है। भाषा की गद्यवत् सरल सीघी गति उस रचना-प्रवृत्ति का पता देती है जो द्विवेटी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। पर इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का वैसा स्वच्छ और निखरा रूप नहीं मिलता जैसा गुप्तजी की उस समय की रचनाओं में मिलता है। कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं।

चढ़ जाते पहाडों में जाके कभी, कभी भाड़ों के नीचे फिरें बिचरें।
कभी कोमल पत्तियाँ खाया करें, कभी भीठी हरी हरी घास चरें।
सिरता-जल में प्रतिबिंव लखें निज, शुद्ध कहीं जल पान करें।
कहीं मुग्ध हो भर्भर निर्भर से तरु-कुंज में जा तप-ताप हरें॥
रहती जहाँ शाल रसाल तमाल के पादपों की प्रति छाया घनी।
चर के तृण प्राते, थके वहाँ बैठते थे मृग ग्री उसकी घरनी।
पगुराते हुए हम मुँदे हुए वे सिटाते थकावट थे अपनी।
खुर से कभी कान खुजाते, कभी सिर सींग पै धारते थे टहनी॥
(मृगीदु:खमोचन)

सुमन विटप वल्ली काल की क्रूरता से।
भुलस ज्व रही थीं औष्म की उप्रता से॥
उस कुसमय में हां! भाग्य-प्राकाश तरा।
प्रिय नव लितके! था घोर प्रापत्ति-घेरा॥
प्रव तब बुक्ता था जीवनालोक तेरा।
यह लख उर होता दुःख से दग्ध मेरा॥

इस प्रसिद्ध किवयों के अतिरिक्त और न जाने कितने किवयों ने खड़ी बोली में फुटक्ल किवताएँ 'लिखीं जिन पर द्विवेदी का प्रभाव स्पष्ट मलकता था। ऐसी किवताओं से मासिक पित्रकाएँ, मरी रहती थीं। जो किवता को अपने से दूर की वस्तु सममते थे वे भी गद्य में चलनेवाली भाषा को पद्यबद्ध करने का अभ्यास करने लगे। उनकी रचनाएँ वरावर प्रकाशित होने लगीं। उनके संबंध में यह स्पष्ट समभ रखना चाहिए कि वे अधिकतर इतिवृत्तात्मक गद्य-

१--पंडियजी गत हो गए।

्रिनबंघ के रूप में होती थीं। फल इसका यह हुआ कि काव्य-प्रेमियों को उनमें काव्यत्व नहीं दिखाई पड़ता था और वे खड़ी बोली की अधिकांश कविता की 'तुकबंदी' मात्र समस्तने लगे थे। आगे चलकर तृतीय उत्थान में इस परिस्थित के विरुद्ध गहरा प्रतिवर्त्तन (Reaction) हुआ।

यहाँ तक तो उन किवयों का उल्लेख हुआ किन्होंने द्विवेदी के प्रोत्साहन से अथवा उसके आदर्श के अनुकूल रचनाएँ कीं। पर इस द्वितीय उत्थान के भीतर अनेक ऐसे किव भी बराबर अपनी वाग्धारा वहाते रहे जो अपना स्वतंत्र मार्ग पहले से निकाल चुके थे और जिन पर द्विवेदी जी का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता।

## ' द्विवेदी-संखल के बाहर की काव्य-भूमि

द्विवेदीजी के प्रभाव से हिंदी-काञ्य ने जो स्वरूप प्राप्त किया उसके श्रातिरिक्त श्रीर श्रानेक रूपों में भी भिन्न भिन्न कवियों की काञ्य-धारा चलती रही। कई एक बहुत श्रान्छे कि श्रापने श्रापने दगपर सरस श्रीर प्रभावपूर्ण किता करते रहे जिनमे मुख्य राय देवीपसाद 'पूर्ण', पं नाथूराम शकर शर्मा, पं गयाप्रसाद शुक्त 'सनेही', पं सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवानदीन, पं रामनरेश त्रिपाठी, पं रूपनारायण पाडेय हैं।

इन किवरों में से अधिकांश तो दो रंगी किव थे जो व्रजमाषा में तो शृंगार, वीर, मेक्ति आदि की पुरानी परिपार्टी की किवता किवत्त सवैयों या गय पदो में करते आते थे और खड़ी बोली में नृतन विषयों को लेकर चलते थे। बात यह थी कि खड़ी बोली का प्रचार बराजर बढ़ता दिखाई देता था और काव्य के प्रवाह के लिये कुछ नई नई सूमियाँ भी दिखाई पड़ती थीं। देश दशा, समाज-दशा, स्वदेश-प्रेम, आचरण-संबंधी उपदेश आदि ही तक नई धारा की किवता न रहकर जीवन के कुछ और पत्तों की ओर भी बढ़ी, पर गहराई के साथ नहीं। त्याग, वीरता, उदारता, सहिष्णुता इत्यादि के अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग पद्मजद्ध हुए जिनके बीच बीच में जन्मसूमि- प्रेम, स्वजाति-गौरव, आदम-सम्मान की व्यंजना करनेवाले जोशीले भाषण

रखे गए। जीवन की गूढ, मार्मिक या रमणीय परिस्थितियाँ मलकाने के लिये नूतन कथा-प्रसंगों की कल्पना या उद्भावना की प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी। केवल पं० रामनरेश त्रिपाठी ने कुछ ध्यान कल्पित प्रबंध की ख्रोर दिया।

दार्शनिकता का पुट राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' की रचनाओं में कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, पर किसी दार्शनिक तथ्य को हृदय-प्राह्म रसात्मक रूप देने का प्रयास उनमें भी नहीं पाया जाता। उनके "वसत-वियोग" में भारत-द्शा-स्चक प्राकृतिक विस्ति के नाना चित्रों के बीच बीच में कुछ दार्शनिक तत्व रखे गए है और अत में आकाशवाणी द्वारा भारत के कल्याण के लिये कमेंथोग और मिक्त का आदेश दिलाया गया है। प्रकृति-वर्णन की ओर हमारा काव्य कुछ अधिक अग्रसर हुआ पर प्रायः वहीं तक रहा जहाँ तक उसका संबंध मनुष्य के सुख-सौंदर्य की मावना से है। प्रकृति के जिन सामान्य रूपों के बीच नर-जीवन का विकास हुआ है, जिन रूपों से हम बराबर घिर रहते आए हैं उनके प्रति वह राग या ममता न व्यक्त हुई जो चिर सहचरों के प्रति स्वभावतः हुआ करती है। प्रकृति के प्रायः वे ही चटकीले भड़कीले रूप लिए गए जो सजावट के काम के समक्ते गए। सारांश यह कि जगत् और जीवन के नाना रूपों और तथ्यों के बीच हमारे हृदय का प्रसार करने में वाणी वैसी तत्पर न दिखाई पड़ी।

राय देवीप्रसाद "पूर्ण" का उल्लेख 'पुरानी घारा' के भीतर हो चुर्का है। वे व्रजमाधा-काव्य-परंपरा के बहुत ही प्रौढ़ किन थे श्रीर जब तक जीवित रहे, श्रपने 'रिष्ठक समाज' द्वारा उस परंपरा की पूरी चहल-पहल बनाए रहे। उक्त समाज की श्रोर से 'रिष्ठकवाटिका' नाम की एक पत्रिका निकलती थी जिसमें उस समय के प्रायः सब व्रजमाधा किनयों की सुदर रचनाएँ छपंती थीं। जब संवत् '१६७७ में पूर्णं जो का देहावसान हु श्रा उस समय उक्त समाज निरवलंब सा हो गया श्रीर—

रसिक समाजी हैं चकोर चहुँ श्रोर हेरें, कविता को पूरन कलानिधि कितै गयो। (रतनेश)

'पूर्ण' जी सनातनधर्म के बड़े उत्साही, ग्रानुयायी तथा ग्राध्ययनशील व्यक्ति

थे। उपनिषद् श्रौर 'वेदांत में उनकी श्रच्छी गति थी। समा-समाजों के प्रति उनका बहुत उत्साह रहता था श्रौर उनके श्रिधवेशनो मे श्रवश्य कोई न कोई किवता पढ़ते थे। देश मे चलनेवाले श्रांदोलनो (जैसे, स्वदेशी) को भी उनकी वाणी प्रतिष्वनित करती थी। भारतेंदु, प्रेमघन श्रादि प्रथम उत्थान के किवयों के समान 'पूर्ण' जी में भी देशभिक्त श्रौर राजभिक्त का समन्वय पाया जाता है। बात यह है कि उस समय तक देश के राजनीतिक प्रयत्नो मे श्रवरोध श्रौर विरोध का बल नहीं श्राया था श्रोर लोगों की पूरी तरह घड़क नहीं खुली थी। श्रतः उनकी रचना मे यदि एक श्रोर 'स्वदेशी' पर देशभिक्त-पूर्ण पद्य मिले श्रौर दूसरी श्रोर सन् १६११ वाले दिल्ली दरबार के ठाटबाट का वर्णन, तो श्राश्चर्य न करना चाहिए।

प्रथम उत्थान के कवियों के समान 'पूर्ण' जो पहले नूतन 'विषयों की कविता' भी वजभाषा में करते थे जैसे—

विगत श्रालस की रजनी भई। रुचिर उद्यम की द्युति है गई॥ उदित सूरज है नव भाग को। श्ररुन रंग नए श्रनुराग को॥ तजि विद्यौनन को श्रव भागिए। भरत खंड प्रजागण जागिए॥

इसी प्रकार 'समाम-निदा' म्रादि म्रनेक विषयों पर उनकी स्वनाएँ वज-माषा में ही हैं। पीछे खड़ी बोली की किवता का प्रचार बढ़ने पर बहुत सी रचना उन्होंने खड़ी बोली में भी की, जैसे 'म्रमल्तास', 'वसंत-वियोग', 'स्वदेशी कुंडल', 'नए सन् (१६१०) का स्वागत', 'नवीन संवत्सर (१६६७) का स्वागत', इत्यादि। स्वदेशी, देशोद्धार म्रादि पर उनकी म्राधिकांश रचनाएँ इतिवृत्तात्मक पद्यों के रूप में हैं। 'वसंत-वियोग' बहुत बड़ी किवता है जिसमें कल्पना म्राधिक सचेष्ट मिलती है। उसमे भारत-भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई है। प्राचीन काल में यह उद्यान सत्व-गुग्ग-प्रधान, तथा प्रकृति की सारी विभूतियों से संपन्न था भीर इसके माली देवतुल्य थे। पीछे मालियों के प्रमाद म्रीर म्रानेक्य से उद्यान उजड़ने लगता है। यद्यपि कुछ यशस्वी महापुरुष (विक्रमादित्य ऐसे ) कुछ काल के लिये उसे समालते दिखाई पड़ते हैं, पर उसकी दशा गिरती ही जाती है। म्रांत में उसके माली साधना ग्रीर तपस्या के लिये कैलास मानसरोवर की ग्रीर जाते हैं जहाँ ग्राकाशवाणी होती है कि विक्रम की वीसवीं शताब्दी में जब 'पिरचमी शासन' होगा तब उन्नित का ग्रायोजन होगा। 'ग्रमल्तास' नाम की छोटी सी किवता में किव ने ग्रपने प्रकृति-निरीक्तण का भी परिचय दिया है। ग्रीष्म मे जब वनस्थली के सारे पेड़-पौधे मुलसे से रहते हैं ग्रीर कहीं प्रफुल्लता नहीं दिखाई देती है, उस समय ग्रमलतास चारों ग्रोर फूलकर ग्रपनी पीत प्रभा फैला देता है। इससे किव मिक्त के महत्त्व वा सकेत ग्रहण करता है—

देख तब वैभव, द्रुमकुल-संत! विचारा उसका सुखद निदान।
करें जो विपम काल को मंद, गया उस सामग्री पर ध्यान॥
रँगा निज प्रभु ऋतुपति के रंग, द्रुमों में श्रमल्तास तू भक्त।
इसी कारण निदाघ प्रतिकूल, दहन में तेरे रहा श्रशक्त॥
पूर्णं जी की कविताश्रों का सग्रह 'पूर्णं संग्रह' के नाम से प्रकाशित हो
चुका है। उनको खड़ी बोली की रचना के कुछ उद्धरण दिए जाते हैं—

नंदनवन का सुना नहीं है किसने नाम, मिलता है जिसमें देवों को भी श्राराम।

उसके भी बासी सुखरासी, उग्र हुन्ना यदि उनका भाग। श्राकर के इस कुसुमाकर में करते हैं नंदन-रुचि त्याग॥

× × × , × है उत्तर में कोट रौल सम तुंग विशाल, विमल सघन हिम-चलित लितत धवलित सब कार्ल ॥

X

X

हे नर दिल्या ! इसके दिल्या, पश्चिम, पूर्व है श्रपार जल से परिपूरित कोश श्रपूर्व। पवन देवता गगन-पंथ से सुघन-घटों में लाकर नीर, सीचा करते हैं यह उपवन करके सदा कृपा गंभीर॥

X 1 X X

X

कर देते हैं बाहर सुनगों का परिवार, तब करते हैं कीश उढ़ुंबर का ग्राहार। पचीगृह विचार तरुगण को नहीं हिलाते हैं गजगृंद। हंस मृंग-हिंसा के भय से खाते नहीं बंद ग्ररविंद॥ धेनुवत्स जब छक जाते हैं पीकर छीर, तब कुछ दुहते हैं गौग्रों को चतुर ग्रहीर। लेते हैं हम मधुकोशों से मधु जो गिरे ग्राप ही ग्राप। मक्खी तक निदान इस थल की पाती नहीं कभी संताप॥

(वसंत-वियोगः)

सरकारी कातून का रख कर पूरा ध्यान।

कर सकते हो देश का सभी तरह कल्यान॥
सभी तरह कल्यान देश का कर सकते हो।
करके कुछ उद्योग सोग सब हर सकते हो॥
जो हो तुम में जान, श्रापदा भारी सारी।
हो सकती है दूर, नहीं बाधा सरकारी॥

पं नाधूराम शंकर शर्मा का जन्म संवत् १६१६ मे श्रौर मृत्यु १६८६ में हुई। वे श्रपना उपनाम 'शंकर' रखते थे श्रौर पद्यरचना मे श्रत्यंत सिद्धहस्त थे। पं प्रतापनारायण मिश्र के वे साथियों मे थे श्रौर उस समय के कवि-समाजो मे वरावर कविता पढ़ा करते थे। समस्या-पूर्ति वे बड़ी ही सटीक श्रौर सुंदर करते थे जिससे उनका चारों श्रोर पदक, पगड़ी, दुशाले श्रादि से सत्कार होता था:। 'कवि व चित्रकार', 'काव्य-सुघाघर', 'रिसक-मित्र' श्रादि पत्रों में उनकी श्रन्दुठी पूर्तियाँ श्रौर व्रजमाषा की कविताएँ बरावर निकला करती थीं। छंदों के सुंदर नपे तुले विधान के साथ ही उनको उद्धावनाएँ भी बड़ी श्रन्दुठी होती थीं। वियोग का यह वर्णन पढ़िए—

शंकर नदी नद नदीसन के नीरन की
भाप बन श्रंबर तें ऊँची चढ़ जाएगी।
दोनों ध्रुव छोरन लों पल में पिघलकर
धूम धूम धरनो धुरी सी बढ़ जाएगी।

सारेंगे भँगारे ये तरिन तारे तारापित जारेंगे खमंडल में श्राग मढ जाएगी। काहू विधि विधि की बनावट बचैगी नार्हिं जो पे वा वियोगिनी की श्राह कढ़ जाएगी।

पीछे खड़ी बोली का प्रचार होने पर वे उसमें भी वहुत अच्छी रचना करने लगे। उनकी पदावली कुछ उद्दुडता लिए होती थी। इसका कारण यह है कि उनका संबंध आर्थ्य-समाज से रहा जिसमें अंधिवश्वांस और सामाजिक कुरीतियों के उम विरोध की प्रवृत्ति बहुत दिनों तक जाग्रत रही। उसी अंतर्वृत्ति का आभास उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। "गर्भरंडा-रहस्य" नामक एक बड़ा प्रवध-काव्य उन्होंने विधवाओं की बुरी परिस्थिति और देवमिदरों के अनाचार आदि दिखाने के उद्देश्य से लिखा था। उसका एक पद्य देखिए—

फैल गया हुडदंग होलिका की हलचल में फूल फूलकर फाग फला महिला-मंडल में ॥ जननी भी तज लाज बनी ब्रजमक्ली सबकी। पर मैं पिंड छुड़ाय जबनिका में जा दबकी॥

पत्रतियाँ श्रीर परकार इनकी कवितार्श्रों की एक विशेषता है। फैशनवालों पर कही हुई ''ईश गिरिजा को छोड़ि ईशु गिरिजा में जाय'' वाली प्रसिद्ध पत्रती इन्हीं की है। पर जहाँ इनकी चित्तचृत्ति दूसरे प्रकार की रही है, वहाँ की उक्तियाँ बड़ी मनोहर भाषा में हैं। यह कवित्त ही लीजिए—

तेज न रहेगा तेजधारियों का नाम को भी,

मंगल मयंक मंद मंद पढ जायँगे।

मीन विन मारे मर जायँगे सरोवर में,

ह्व ह्व र्व 'शंकर' सरोज सड़ जायँगे॥
चौक चौंक चारों श्रोर चौकडी भरेंगे मृग,

खंजन खिलाड़ियों के पंख मड़ जायँगे।
वोलो इन श्रॅंखियों की होड़ करने को श्रव
कौन से श्रडीले उपमान श्रड़ जायँगे?

पंडित गयाप्रसाद शुक्क (सनेहो) हिंदी के एक बड़े ही भावक और सरस हृदय कि हैं। ये पुरानी और नई दोनो चाल की किवताएँ लिखते हैं। इनकी बहुत सी किवताएँ 'त्रिश्र्ल' के नाम से निकली हैं। उर्दू-किवता भी इनकी बहुत ही अच्छी होती है। इनकी पुराने ढंग की किवताएँ 'रिसकिमत्र', 'काव्यसुधानिधि' और 'साहित्य सरोवर' आदि मे बराबर निकलती रहीं। पीछे इनकी प्रवृत्ति खड़ी बोली की ओर हुई। इनकी तीन पुस्तके प्रकाशित हैं— 'प्रेम-पचीसी', 'कुसुमांजिल' 'कुषक-कदन'। इस मैदान में-भी इन्होंने अच्छी सफलता पाई। एक पद्य नीचे दिया जाता है—

त् है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ।
त् है महासागर श्रगम, मैं एक धारा क्षुद्र हूँ॥
त् है महानद तुल्य तो मैं एक बूँद समान हूँ।
त् है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूँ॥

पं रामनरेश त्रिपाठी का नाम भी खड़ी बोली के कवियो मे बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भाषा की सफाई श्रीर कविता के प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता है। काव्यभाषा में लाघव के लिये कुछ कारक-चिन्हों ग्रीर संयुक्त कियात्रों के कुछ श्रंतिम श्रवयवों को छोड़ना भी ( नैसे, 'कर रहा है' के स्थान पर 'कर रहा' या 'करते हुए' के स्थान पर 'करते' ) ये ठीक नहीं समभाते । कान्यद्येत्र में जिस स्वाभाविक स्वच्छंदता (Romanticism) का आभास पं० श्रीधर पाठक ने दिया था उसके पथ पर चलनेवाले द्वितीय उत्थान मे त्रिपाठीजी ही दिखाई पड़े। 'मिलन', 'पथिक' त्र्रौर 'स्वप्न' नामक इनके तीनों खड-काव्यों में इनकी कल्पना ऐसे मर्भपथ पर चली है जिसपर मनुष्य मात्र का हृद्य स्वभावतः ढलता आया है। ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर न बॅधकर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण के लिये किव ने नूतन कथा हो। की उद्भावना की है। किल्पत ह्याख्यानों की ह्योर यह विशेष मुकाव स्वच्छद मार्ग का अभिलाष स्वित करता है। इन प्रबंधों में नर-जीवन जिन रूपों में ढालकर सामने लाया गया है, वे मनुष्य मात्र का मर्मस्पर्श करनेवाले हैं तथा प्रकृति के स्वच्छ्रद श्रौर रमणीय प्रसार के बीच श्च बस्थित होने के कारण शेष सृष्टि से विच्छिन्न नहीं प्रतीत होते।

स्वदेशभिक्त की जो भावना भारतेद्व के समय से चली आती थी उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्षक रूप त्रिपाठीजी ने ही प्रदान किया। त्रिपाठीजी के उपर्युक्त तीनो वाव्य देशभिक्त के भाव से प्रेरित हैं। देशभिक्त का यह भाव उनके मुख्य पात्रों को जीवन के कई चेत्रों में सौदर्य प्रदान करता दिखाई पड़ता है—कर्म के चेत्र में भी, प्रेम के चेत्र में भी। वे पात्र कई तरफ से देखने में सुंदर लगते हैं। देशभिक्त को रसात्मक रूप त्रिपाठीजी द्वारा प्राप्त हुआ, इसमें संदेह नहीं।

त्रिपाठी ने भारत के प्रायः सब भागों में भ्रमण किया है, इससे इनके प्रकृति-वर्णन में स्थानगत विशेषताएँ अच्छी तरह आ सकी हैं। इनके 'पिथक' में दिल्ला भारत के रम्य दृश्यों का बहुत विस्तृत समावेश है। इसी प्रकार इनके 'स्वम्न' में उत्तराखंड और काश्मीर की सुषमा सामने आती है। प्रकृति के किसी खड़ के संश्लिष्ट चित्रण की प्रतिभा इनमें अच्छी है। सुंदर आलंका-रिक साम्य खड़ा करने में भी इनकी कल्पना प्रवृत्त होती है। पर झुठे आरोपों द्वारा अपनी उड़ान दिखाने या वैचित्रण खड़ा करने के लिये नहीं।

'स्वप्न' नामक खड-काव्य तृतीय उत्थान-काल के भीतर लिखा गया है जब 'छायावाद' नाम की शाखा चल चुकी थी, इससे उस शाखा का भी कुछ रंग कहीं कहीं उसके भीतर फलंक मारता है, जैसे—

> त्रिय की सुध सी ये सरिताएँ, ये कानन कांतार सुसजित मैं तो नहीं, किंतु है मेरा हृदय किसी त्रियतम से परिचित । जिसके प्रेम पत्र घाते हैं प्रायः सुख-संवाद-सन्निहित ॥

ग्रतः उस काव्य को लेकर देखने से थोडी थोड़ी इनकी सब प्रवृत्तियाँ झलक जाती हैं। उसके ग्रारंभ में हम ग्रपनी प्रिया मे ग्रनुरक्त वसत नामक एक सुदर् ग्रौर विचारशील युवक को जीवन की गभीर वितर्क दशा मे पाते हैं। एक ग्रोर उसे प्रकृति की प्रमोदमयी सुषमाग्रों के बीच प्रियतमा के साहचर्य का प्रेम-सुख लीन रखना चाहता है, दूसरी ग्रोर समाज के ग्रसख्य प्राणियों का कष्ट-क्रंदन उसे उद्धार के लिये बुलाता जान पडता है। दोनो पत्तों के चहुत से सजीव चित्र बारी बारी से बड़ी दूर तक चलते हैं। फिर उस युवक

के मन में जगत् श्रीर जीवन के संबंध में गभीर जिज्ञासाएँ उठती है। जगत् के इन नाना रूपों का उद्गम कहाँ है ? सृष्टि के इन न्यापारों का श्रितम लक्ष्य क्या है ? यह जीवन हमें क्यों दिया गया है ? इसी प्रकार के प्रश्न उसे न्याकुल करते रहते हैं श्रीर कभी कभी वह सोचता है—

इसी तरह की श्रमित करूपना के प्रवाह में मैं निशिवासर, बहता रहता हूँ विमोह-वशः नहीं पहुँचता कहीं तीर पर। रात दिवस की बूँदों द्वारा तन-घट से परिसित यौवन-जल है निकला जा रहा निरतर, यह रूक सकता नहीं एक पल।

कभी कभी उतकी वृत्ति रहस्योनमुख होतो है। वह सारा खेत खड़ा करनेवाले उस छिपे हुए प्रियतम का आकर्षण श्रानुभव करता है और सोचता है कि मै उसके अन्वेषण में क्यों न चल पर्ा।

उसकी सुमना उसे दिन रात इस प्रकार भावनात्रों में ही मग्न श्रौर श्रव्यवस्थित देखकर कर्ममार्ग पर स्थित हो जाने का उपदेश देती है—

> सेवा है महिमा मनुष्य की, न कि श्रति उच्च विचार द्रव्य-बंत । मूल हेतु रिव के गौरव का है अकाश ही न कि उच्च स्थल ॥ मन की श्रमित तरंगों में तुम् खोते हो इस जीवन का सुख ॥

इसके उपरांत देश पर शत्रु चढ़ाई करता है श्रीर राजा उसे रोकने में श्रममर्थ होकर घोषणा करता है कि प्रजा श्रपनी रक्षा कर ले। इस पर देश के झंड के झंड युक्क निकल पड़ते है श्रीर उनकी पितयाँ श्रीर माताएँ गर्व से फूली नहीं समाती हैं। देश की इस दशा में बसत को घर में पड़ा देख उसकी पत्नी सुमना को अत्यंत लज्जा होती है श्रीर वह श्रपने पित से स्वदेश के इस संकट के समय शस्त्र-ग्रहण करने को कहती है। जब वह देखती है कि उसका पित उसी के प्रेम के कारण नहीं उठता है तब वह श्रपने को ही प्रिय के कत्त्रंच-पथ का बाधक समक्तती है। वह सुनती है कि एक रुग्णा वृद्धा यह देखकर कि उसका पुत्र उसी की सेवा के ध्यान से युद्ध पर नहीं जाता है, श्रपना प्राणत्याग कर देती है। श्रंत में सुमना श्रपने को वसंत के सामने से

हटाना ही स्थिर करती है ग्रीर चुपचाप घर से निकल पड़ती है। वह पुरुप-वेप मे वीरों के साथ सम्मिलित होकर ग्रात्यत पराक्रम के साथ लड़ती है। उधर वसंत उसके वियोग में प्रकृति के खुले चेत्र में ग्रापनी प्रेम-वेदना की पुकार सुनाता फिरता है, पर सुमना उस समय प्रेम चेत्र से दूर थी—

श्रद्धं निशा में तारागण से प्रतिविवित श्रित निर्मल जलमय।
नील कील के कलित कृल पर मनोव्यथा का लेकर श्राध्रय॥
नीरवता में अंतस्तल का मर्म करुण स्वर-लहरी में भर।
प्रेम जगाया करता था वह विरही विरह-गीत गा गा कर॥
मोजपत्र पर विरह-व्यथामय श्रगणित प्रेमपत्र लिख लिखंकर।
डाल दिए थे उसने गिरि पर, निद्यों के चट पर, वनपथ पर॥
पर सुमना के लिये दूर थे ये वियोग के दृश्य-कदंबक।
श्रीर न विहारी की पुकार ही पहुँच सकी उसके समीप तक॥

श्रत में वसत एक युवक ( वास्तव मे पुरुष-वेष में सुमना ) के उद्बोधन से निकल पड़ता है श्रोर श्रपनी श्रद्भुत वीरता द्वारा सब का नेता बनकर विजय प्राप्त करता है। राजा यह कहकर कि 'जो देश की रला करे वही राजा' उसको राज्य सौप देता है। उसी समय सुमना भी उसके सामने प्रकट हो जाती है।

स्वदेश-भक्ति की भावना कैसे मार्मिक श्रीर रसात्मक रूप में कथा के भीतर व्यक्त हुई है, यह उपर्युक्त साराश द्वारा देखा जा सकता है। जैसा हम पहले कह श्राए हैं, त्रिपाठीजी की कल्पना मानव हृदय के सामान्य मर्मपथ पर चलनेवाली है। इनका श्राम-गीत संग्रह करना इस बात को श्रीर भी स्पष्ट कर देता है। श्रतः त्रिपाठी जी हमें स्वन्छदतावाद (Romanticism) के प्रकृत पथ पर दिखाई पड़ते हैं। इनकी रचना के कुछ, उद्धरण नीचे दिए जाते हैं—

चारु चिद्रका से आलोकित विमलोदक सरसी के तट पर, वौर-गंध से शिथिल पवन में कोकिल का आलाप अवण कर। और सरक आती समीप है अमदा करती हुई प्रतिध्विन, हृदय द्वित होता है सुनकर शिशकर छूकर यथा चंद्रमणि।

`

किंतु उसी चर्ण भूख-प्यास से विकल वस्त्र-वंचित श्रनाथगण, 'हमें किसी की छाँह चाहिए' कहते चुनते हुए श्रन्नकण। श्रा जाते हैं हृदयद्वार पर, मैं पुकार उठता हूँ तत्चण—हाय! मुसे धिक है जो इनका कर न सका मैं कप्ट-निवारण।

प्रति चर्ण नूतन वेष बना कर रंग-बिरंग निराला। रिव के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला।। नीचे नील समुद्र सनोहर ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूँ, यही चाहता मन है॥।

सिंधु-विहंग तरंग-पंख को फड़का कर प्रति क्षण में। है निसम्म नित भूमि-ग्रंड के सेवन में, रक्षण में॥

(पथिक)

मेरे लिये खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू।
में बाट जोहता था तेरी किसी चमन में।
बनकर किसी के आँसू मेरे लिये बहा तू।
में देखता तुक्ते था माशूक के बदन में।
(फु:कल)

स्वर्गीय लाला भगवानदीन जी के जीवन का प्रारंभिक काल उस बुंदेल-खंड में व्यतीत हुत्रा था जहाँ देश की परंपरागत पुरानी सस्कृति श्रभी बहुत कुछ बनी हुई है । उनकी रहन सहन बहुत सादी श्रीर उनका हृदय बहुत सरल तथा कोमल था। उन्होने हिंदी के पुराने कान्यों का नियमित रूप से अध्ययन किया था इससे वे ऐसे लोगों से कुढते थे जो परपरागत हिंदी-साहित्य की कुछ भी जानकारी प्राप्त किए बिना केवल थोड़ी सी ऋँगरेजी शिचा के वल पर हिंदी-कविताऍ लिखने लग जाते थे। बुँदेलखंड मे शिच्तितवर्ग के बीच भी श्रौर सर्वसाधारण में भी हिंदी-कविता का सामान्य रूप से प्रचार चला श्रा रहा है। ऋतुश्रों के श्रनुसार जो त्योहार श्रोर उत्सव रखे गए हैं, उनके श्रागमन पर वहाँ लोगो में ऋव भी प्रायः वही उमग दिखाई देती है। विदेशी सस्कारों के कारण वह मारी नहीं गई है। लाला साह्य वही उमग-भरा हृदय लेकर छतरपुर से काशी त्रा रहे। हिंदी शब्दसागर के संपादकों में एक वे भी थे। पीछे विश्वविद्यालय मे हिंदी के ऋध्यापक हुए । हिंदी साहित्य की व्यवस्थित रूप से शिचा देने के लिये काशी में उन्होंने एक साहित्य-विद्यालय खोला जो उन्हीं के नाम से ग्रव तक बहुत ग्रन्छे ढंग पर चला जा रहा है। कविता मे वे अपना उपनाम 'दीन' रखते थे।

लालाजी का जन्म सवत् १६२३ मे श्रीर मृत्यु १६८७ (जुलाई, १६३०) मे हुई।

पहले वे ब्रजभाषा में पुराने दग की किवता करते थे, पीछे 'लद्मी' के संपादक हो जाने पर खड़ी बोली की किवनाएँ लिखने लगे। खड़ी बोली में उन्होंने भीरों के चिरित्र लेकर वोलचाल ही की फड़कती भाषा में जोशीली रचना की है। खड़ी बोली की किवताओं का तर्ज उन्होंने पायः मुशियाना ही रखा था। वह या छद भी उर्दू के रखते थे और भाषा में चलते अरबी या फारसी शाब्द भी लाते थे। इस ढंग के उनके तीन काब्य निकले है—'वीर च्वालांग,' 'वीर बालक' और 'वीर पचरल'। लालांजी पुराने हिंदी-काव्य और साहित्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। बहुत से प्राचीन काव्यों की नए दग की टीकाएँ करके उन्होंने अध्ययन के

श्रभिलाषियों का बड़ा उपकार किया है। रामचंद्रिका, कविषिया, दोहावली, कवितावली, विहारी सतसई श्रादि की इनकी टीकाश्रों ने विद्यार्थियों के लिये श्रन्छा मार्ग खोल दिया। भक्ति श्रीर श्रंगार की पुराने ढंग की कविताश्रों में उक्ति-चमत्कार वे श्रन्छा लाते थे।

उनकी कवितायों के दोनों तरह के नमूने नीचे देखिए-

सुनि मुनि कौसिक तें साप को हवाल सब

वाढ़ी चित्त करुना की अनब उमंग है।
पद-रज डारि करे पाप सब छारि,
करि नवल-सुनारि दियो धामहू उतंग है॥
'दीन' भने ताहि लखि जात पतिलोक
श्रीर उपमा श्रभूत को सुमानो नयो ढंग है।
कौतुकनिधान राम रज की बनाय रज्जु,
पद तें उड़ाई हस्व ऋषि-पतिनी-पतंग है॥

वीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता। वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता॥ जो वीर-सुयश गाने में है ढील दिखाता। वह देश के वीरत्व का है मान घटाता॥ सब वीर किया करते हैं सम्मान कलम का। वीरों का सुयशगान है अभिमान कलम का।

इनकी फुटकल किवताओं का संग्रह 'नवीन बीन' या 'नदी मे दीन' में है। पंडित रूपनारायण पांडेय—ने यद्यपि व्रजभाषा मे भी बहुत कुछ किवता की है, पर इधर अपनी खड़ी बोली की किवताओं के लिये ही ये अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 'बहुत ही उपयुक्त विषय किवता के लिये चुने हैं और उनमें पूरी रसात्मकता लाने मे समर्थ हुए है। इनके विषय के चुनाव मे ही भावकर्ता टपकती है, जैसे दिलत कुसुम, वन-विहंगम, आश्वासन। इनकी किवताओं का संग्रह 'पराग' के नाम से प्रकाशित हो चुका है। पाडेयजी

की ''वन विहंगम'' नाम की कथिता में हृदय की विशालता ग्रौर सरसता का बहुत ग्रन्छ। परिचय मिलता है। 'दिलत कुसुम' की ग्रन्योक्ति भी वडी हृदय-ग्राहिणी है। संस्कृत ग्रौर हिंटी दोनों के छंटो में खडी बोली को इन्होंने बडी सुघड़ाई से ढाला है। यहाँ स्थानामाण से हम दो ही पद्य उद्धृत कर सकते हैं।

ग्रहह ! ग्रधम भ्राँधी, ग्रा गई तू कहाँ से ? प्रलय-घन-घटा सी छा गई तू कहाँ से ? पर-दुख-सुख तू ने, हा! न देखा न भाला। कुसुम ग्रधिखला ही, हाय! यों तोड़ डाला॥

वन बीच बसे थे, फँसे थे ममत्व में एक कपोत कपोती कही। दिन रात न एक को दूसरा छोडता, ऐसे हिले मिले टोनो वहीं॥ वढने लगा नित्य नया नया नेह, नई नई कामना होती रही। कहने का प्रयोजन है इतना, उनके सुख की रही सीमा नही॥

खड़ी बोली की खरखराहट (जो तब तक बहुत कुछ बनी हुई थी) के बीच 'वियोगी हरि' के समान स्वर्गीय पं० स्तरयनाराय श कि चिर् स्त (जन्म सवत् १६१६, मृत्यु १६७५) भी वज की मधुर वाशी सुनाते रहे। रीतिकाल के किवयों की परपरा पर न चलकर वे या तो भिक्तकाल के कृष्णभक्त किवयों के ढग पर चले हैं अथवा भारतें दु-काल की नूतन किवता की प्रशाली पर। वजभूमि, वजभाषा और वज-पित का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी। वज के अतीत हर्य उनकी ऑओं में फिरा करते थे। इदौर के पहले साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर वे सुक्ते वहाँ मिले थे। वहाँ की अत्यंत काली मिट्टी देख वे बोले, "या माटी कों तो हमारे कन्हैया न खाते"।

श्रॅगरेजी की ऊँची शिक्ता पाकर उन्होंने ग्रापनी चाल-ढाल व्रजमङल के श्रामीण भले-मानसों की ही रखी। घोती, वगल बदी श्रीर दुपट्टा; सिरपर एक गोल टोपी; यही उनका वेष रहता था। वे बाहर जैसे सरल श्रीर सादे थे, भीतर भी वैसे ही थे। सादापन दिखावे के लिये घारण किया हुश्रा नहीं है, स्वभावगत है, यह बात उन्हें देखते ही श्रीर उनकी बातें

सुनते ही प्रकट हो जाती थी। बाल्यकाल से लेकर जीवनपर्यंत वे स्रागरे से डेढ़ कोस पर ताजगज के पास घाँधूपुर नामक गाँव मे ही रहे। उनका जीवन क्या था, जीवन की विषमता का एक छाँटा हुन्ना हष्टांत था। उनका जन्म श्रीर बाल्यकाल, विवाह श्रीर गाईस्थ्य, सब एक दुःखमरी कहानी के संबद्ध खंड थे। वे थे व्रजमाधुरी मे पगे जीव; उनकी पत्नी थीं श्रार्थ-समाज के तीखेपन मे तली महिला। इस विषमता की विरसता बढ़ती ही गई श्रीर थोड़ी ही अवस्था में कविरत्नजी की जीवन-यात्रा समाप्त हो गई।

व्रजमाषा की कविताएँ वे छात्रावस्था ही से लिखने लगे थे। वसंतागम पर, वर्षों के दिनों में वे रिसये ग्रादि ग्राम-गीत ग्रपढ़ ग्रामीणों में मिलकर निस्संकोच गाते थे। सवैया पढ़ने का ढंग उनका ऐसा ग्राकर्षक था कि सुननेवाले मुग्ध हो जाते थे। जीवन की घोर विषमताग्रों के बीच भी वे प्रस्त ग्रीर हॅसमुख दिखाई देते थे। उनके लिये उनका जीवन ही एक काव्य था, ग्रातः जो बाते प्रत्यन्त उनके सामने ग्राती थी उन्हें काव्य का रूप-रंग देंते उन्हें देर नहीं लगती थी। मित्रों के पास वे प्रायः पद्य में पत्र लिखा करते थे जिनमें कभी कभी उनके स्वभाव की फलक भी रहती थी, जैसे स्वर्गीय पद्मसिंह बी के पास भेजी हुई इस कविता मे—

जो मो सों हाँस मिले होत में तासु निरंतर चेरो। वस गुनही गुन निरखत तिह मिंध सरख प्रकृति को प्रेरो॥ यह स्वभाव को रोग जानिए, मेरो बस कछु नाहीं। नित नव विकल रहत याही सों सहदय-विछुरन माहीं॥ सदा दाह-योषित सम वेबस श्राशा सुदित प्रमानै। कोरो सत्य ग्राम को बासी कहा "तकरखुफ" जानै॥

किसी का कोई अनुरोध टालना तो उनके लिये असंभव था। यह जानकर बरावर लोग किसी न किसी अवसर के उपयुक्त किवता बना देने की प्रेरणा उनसे किया करते थे और वे किसी को निराश न करते थे। उनकी वही दशा थी जो उर्दू के प्रसिद्ध शायर इंशा की लखनऊ दरबार मे हो गई थी। इससे उनकी अधिकांश रचनाएँ सामयिक हैं और जल्दी मे जोड़ी हुई प्रतीत होती हैं। जैते—स्वामी रामतीर्थ, तिलक, गोखले, सरोजिनी नायट्ट इत्यादि की प्रशस्तियाँ; लोकहितकर ग्रायोजनो के लिये ग्रापील (हिंदू-विश्वविद्यालय के लिये लंबी ग्रापील देखिए); दुःख ग्रीर ग्रान्याय के निवारण के लिये पुकार (कुली प्रथा के विकद्ध 'पुकार' देखिए)

उन्होंने जीती-जागती वजभाषा ली है। उनकी वजभाषा उधी स्वरूप में बंधी न रहकर जो कान्य परंपरा के मीतर पाया जाता है, बोलचाल के चलते रूपों को लेकर चली है। बहुत से ऐसे शब्दो ग्रीर रूपों का उन्होंने व्यवहार किया है जो परंपरागत कान्यमापा मे नहीं मिलते।

'उत्तर-रामचिरत' ग्रोर 'मालती-माघव' के ग्रनुतादों में श्लोको के स्थान पर उन्होंने बड़े मधुर सबैये रखे हैं। मकाले के ग्रॅगरेजी खंड काव्य 'होरेशस' का पद्मबद्ध ग्रनुवाद उन्होंने बहुत पहले किया था। कविरत जी की बड़ी कविताग्रों में 'ग्रेमकली' ग्रौर 'भ्रमरदूत' विशेष उल्लेख-योग्य हैं। 'भ्रमरदूत' में यशोदा ने द्वारका में जा बसे हुए कृष्ण के पास सदेश मेजा है। उसकी रचना नददास के 'भ्रमरगीत' के ढंग पर की गई है, पर ग्रत मे देश की वर्त्तमान दशा ग्रौर ग्रपनी दशा-का भी हलका-सा ग्रामास किन ने दिया है। सत्यनारायणाजी की रचना के कुछ नमूने देखिए—

श्रलवेली कहुँ वेलि द्रुमन सों लिपटि सुहाई। धोए धोए पातन की श्रनुपम कमनाई॥ चातक शुक कोयल लिलत, वोलत मधुरे वोल। कृकि कृकि केकी कलित कुंजन करत कलोल॥

निरखि धन की घटा।

लिख यह सुपमा-जाल लाल निर्ज विन नॅंदरानी।
हिर सुधि उमड़ी घुमड़ी तन उर श्रति श्रकुलानी॥
सुधि दुधि तज माथी पकरि, करि करिसोच श्रपार।
हगजल मिस मानहुँ निकरि बही विरह की धार॥

कृप्ण रटना लगी।

1.

31

कौने भेजों दूत, पूत सों विथा सुनावै। बातन में बहराइ जाइ ताको यह लावै॥ त्यागि मधुपुरी को गयो छाँड़ि सबन के साथ। सात ससुंदर पै भयो दूर द्वारकानाथ॥

जाइगो को उहाँ?

नित नव परत श्रकाल, काल को चलत चक्र चहुँ। जीवन को श्रानंद न देख्यो जात यहाँ कहुँ। बढ़यो यथेच्छाचारकृत जहँ देखों तहँ राज। होत जात दुवंल विकृत दिन दिन श्रायं-समजाज॥

दिनन के फेर सों।

जे तिज मातृभूमि सों ममता होत प्रवासी। तिन्हें विदेसी तंग करत दै विपदा खासी॥

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

नारी शिचा श्रनादरत जे लोग श्रनारी। ते स्वदेश-श्रवनति-प्रचंड-पातक-श्रधिकारी॥ निरिष्व हाल मेरो प्रथम लेहु समिक सब कोइ। विद्यावल लिह सित परम श्रवला सबला होइ॥

लखौ श्रजमाइ कै।

(अमरदूत)

भयो क्यों अनचाहत को संग ? सब जग के तुम दीपक, मोहन ! प्रेमी हमहुँ पतंग ॥ लिख तब दीपित, देह-शिखा में निस्त, निस्ह ली लागी । खींचित श्राप सों श्राप उतिह यह, ऐसी प्रकृति श्रमागी ॥ यदिप सनेह-भरी तब बितयाँ, तड श्रचरज की बात । योग वियोग दोडन में इक सम नित्य जरावत गात ॥

## तृतीय उत्थान ( संवत् १९७५ से''')

## वंत्तीमान काव्य-धाराएँ

## सामान्य परिचय

दितीय उत्थान के समाप्त होते होते खड़ी बोली मे बहुत कुछ किवता हो चुकी । इन २५-३० वर्षों के भीतर वह बहुत कुछ मंजी, इसमे सदेह नहीं, पर इतनी नहीं जितनी उर्दू काव्य-चेत्र के भीतर जाकर मंजी है। जैसा पहले कह चुके हैं, हिंदी मे खड़ी बोली के पद्य-प्रवाह के लिये तीन रास्ते खोले गए— उर्दू या फारसी की बहों का, सस्कृत के चुत्तो का श्रोर हिंदी के छंदो का । इनमें से प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नैराश्य या आलस्य समक्तता हूं। वह हिंदी-काव्य का निकाला हुआ अपना मार्ग नहीं। अतः शेष दो मार्गों का ही थोड़े मे विचार किया जाता है।

इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि सस्कृत के वर्णवृत्तों का-सा माधुर्य्य ग्रन्यत्र दुर्लभ है। पर उनमे भाषा इतनी जकड़ जाती है कि वह भावधारा के मेल में पूरी तरह से स्वच्छद होकर नहीं चल सकती। इसी से संस्कृत के लंबे समासें का बहुत कुछ, सहारा लेना पड़ता है। पर सस्कृत पदावली के ग्राधिक समावेश से खड़ी बोली की स्वामाविक गित के प्रसार के लिये अवकाश कम रहता है। ग्रातः वर्णवृत्तों का थोड़ा बहुत उपयोग किसी बड़े प्रवध के भीतर बीच बीच ही उपयुक्त हो सकता है। तात्पर्य यह कि संस्कृत-पदावली का अधिक ग्राधिक ग्राथय लेने से खड़ी बोली के मंजने की संभावना दूर ही रहेगी।

हिंदी के सब तरह के प्रचलित छंदों मे खड़ी बोली की स्वाभाविक वाग्धारा का अच्छी तरह खपने के योग्य हो जाना ही उसका मॅजना कहा जायगा। हिंदी के प्रचलित छंदों मे दडक और सबैया भी हैं। सबैये यद्यपि वर्णवृत्त है पर लय के अनुसार लघु गुरु का बंधन उनमे बहुत कुछ उसी प्रकार शिथिल हो जाता है जिस प्रकार उर्दू के छंदों मे। मात्रिक छंदो मे तो कोई अड़चन ही नहीं है। प्रचलित मात्रिक छंदो के श्रतिरिक्त कविजन इच्छानुसार नए नए छंदो का विधान भी बहुत श्रच्छी तरह कर सकते है।

खड़ी बोली की कर्वितात्रों की उत्तरोत्तर गित की त्रोर दृष्टिपात करने से यह पता चल जाता है कि किंस प्रकार ऊपर लिखी बातों की त्रोर लोगों का ध्यान क्रमशः गया है त्रोर जा रहा है। बाबू मैथिलीशरण ग्रुप्त की किवतात्रों में चलतों हुई खड़ी बोली का परिमार्जित त्रीर सुव्यवस्थित रूप गीतिका त्रादि हिंदी के प्रचलित छंदों में तथा नए गढ़े हुए छंदों में पूर्णतया देखने में त्राया। ठाकुर गोपालशरणिसहजी किवतों त्रीर सबैयों में खड़ी बोली का बहुत ही मंजा हुन्ना रूप समने ला रहे हैं। उनकी रचनात्रों को देखकर खड़ी बोली के मंज जाने की पूरी त्राशा होती है।

खड़ी बोली का पूर्ण सौष्ठव के साथ मंजना तभी कहा जायगा जब पद्यों में उसकी अपनी गति-विधि का पूरा समावेश हो और कुछ दूर तक चलनेवाले वाक्य सफाई के साथ बैठे। भाषा का इस रूप में परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिनका हिंदी पर पूरा अधिकार है, जिन्हें उसकी प्रकृति की पूरी परख है। पर जिस प्रकार बाबू मैथिलीशरण गुप्त और ठाकुर गोपालशरणिंह ऐसे किवयों की लेखनी से खड़ी. बोली को मंजते देख आशा का पूर्ण संचार होता है उसी प्रकार कुछ ऐसे लोगों को, जिन्होंने अध्ययन या शिष्ट-समागम द्वारा भाषा पर पूरा अधिकार नहीं प्राप्त किया है, सस्कृत को विकीर्ण पदावली के मरोसे पर या अगरेजी पद्यों के वाक्यखंडों के शब्दानुवाद जोड़कर, हिंदी-किवता के नए मैदान में उतरते देख आशंका भी होती है। ऐसे लोग हिंदी जानने या उसका अभ्यास करने की जरूरत नहीं समक्तते। पर हिंदी भी एक माषा है, जो आते आते आती है। माषा विना अच्छी तरह जाने वाक्य-विन्यास, मुहाबरे आदि कैसे ठीक हो सकते हैं ?

नए नए छंदो के व्यवहार श्रीर तुक के बंधन के त्याग की सलाह द्विवेदीजी ने बहुत पहले दी थी। उन्होंने कहा था कि "तुले हुए शब्दों में काविता करने श्रीर तुक, श्रनुप्रास श्रादि दूंद्रने से कवियों के विचार-स्वातंत्र्य में बाधा श्राती है।" नए नए छुंदों की योजना के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है। यह बहुत ग्रन्छी बात है। 'तुक' भी कोई ऐसी ग्रानिवार्य वस्तु नहीं। चरणों के भिन्न प्रकार के मेल चाहे जितने किए जायं, ठीक हैं। पर इधर कुछ दिनों से विना छुंद (metre) के पद्य भी—विना तुकात के होना तो बहुत ध्यान देने की बात नहीं—निरालाजी ऐसे नई रंगत के कियों में देखने में ग्राते हैं। यह ग्रमेरिका के एक किव वाल्ट हिटमैन (Walt Whitman) की नकल है जो पहले बंगला में थोडी बहुत हुई। बिना किसी प्रकार की छुदोव्यवस्था की ग्राप्ती पहली रचना Leaves of Grass उसने सन् १८५५ ई० में प्रकाशित की। उसके उपरांत ग्रीर भी बहुत सी रचनाएँ इस प्रकार की मुक्त या स्वन्छंद पक्तियों में निकलीं, जिनके सबध में एक समालोचक ने लिखा है—

"A chaos of impressions, thought of feelings thrown together without rhyme, which matters little; without metre, which matters more; and often without reason, which matters much."?

साराश यह कि उसकी ऐसी रचनाओं में छंदोव्यवस्था का ही नहीं, बुद्धितत्त्व का भी प्रायः ग्रभाव है। उसकी वे ही कविताएँ अञ्छी मानी ग्रौर पढी गई जिनमें छंद ग्रौर तुकात की व्यवस्था थी।

पद्य-व्यवस्था से मुक्त काव्य-रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीत काव्यों के अनुकरण का परिणाम है। हमारे यहाँ के सगीत में बंधी हुई राग-रागिनियाँ हैं। पर योख में संगीत के बड़े बड़े उस्ताद (Composers) अपनी अलग अलग नाद-योजना या स्वर-मैत्री चलाया करते हैं। उस दग का अनुकरण पहले बगाल में हुआ। वहाँ की देखा देखी हिंदी में भी चलाया गया। 'निराला' जी का तो इसकी ओर प्रधान लच्च रहा। हमारा इस सबंध में यही कहना है कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अवलियत नहीं।

छंदो के त्रातिरिक्त, वस्तु-विधान ख्रौर स्रामिन्यं जन-शैली में भी कई प्रकार की प्रचृत्तियाँ इस तृतीय उत्थान में प्रकट हुई जिससे स्रानेकरूपता की स्रोर

<sup>?-</sup>Literature in the Century (Nineteenth Century Séries),

हमारा काव्य कुछ बढ़ता दिखाई पड़ा। किसी वस्तु मे ग्रानेकरूपता ग्राना विकास का लच्या है, यदि ग्रानेकता के मीतर एकता का कोई एक सूत्र बराबर बना रहे। इस समन्त्रय से रहित जो ग्रानेकरूपता होगी वह भिन्न भिन्न वस्तु श्रों की होगी, एक ही वस्तु की नहीं। ग्रातः काव्यत्व यदि बना रहे तो काव्य का ग्रानेक रूप धारण करके भिन्न भिन्न शाखाग्रों में प्रवाहित होना उसका विकास ही कहा जायगा। काव्य के भिन्न भिन्न रूप एक दूसरे के ग्रागे पीछे भी ग्राविभूत हो सकते हैं ग्रीर साथ साथ भी निकल ग्रीर चल सकते हैं। पीछे ग्राविभूत होनेवाला रूप पहले से चले ग्राते हुए रूप से ग्रावश्य ही श्रेष्ठ या समुन्नत हो, ऐसा कोई नियम काव्य-चेत्र मे नहीं है। ग्रानेक रूपों को घारण करनेवाला तत्त्व यदि एक है तो शिच्चित जनता की बाह्य ग्रीर ज्ञाम्यंतर स्थित के साथ सामंजस्य के लिये काव्य ग्रपना रूप भी कुछ बदल सकता है ग्रीर रुचि की विभिन्नता का ग्रानुसरण करता हुग्रा एक साथ कई रूपों में भी चल सकता है।

प्रथम उत्थान के भीतर हम देख चुके है कि किस प्रकार काव्य को भी देश की बदली हुई स्थिति श्रीर मनोचृत्ति के मेल मे लाने के लिये भारते हु-मडल ने कुछ प्रयत्न किया । पर यह प्रयत्न केवल सामाजिक श्रीर राजनीतिक स्थिति की श्रीर हृदय को थोड़ा प्रचृत्त करके रह गया। राजनीतिक श्रीर सामाजिक मावनाश्रो को व्यक्त करनेवाली वाणी भी दबी सी रही। उसमे न तो संकल्प की हृदता श्रीर न्याय के श्राग्रह का जोश था, न उलट-फेर की प्रवल कामना का वेग। स्वदेश-प्रेम व्यंजित करनेवाला वह स्वर श्रवसाद श्रीर खिन्नता का स्वर था, श्रावेश श्रीर उत्साह का नहीं। उसमें श्रतीत के गौरव का स्मरण श्रीर वर्त्तमान ह्रास का वेदनापूर्ण श्रुत्तमुव ही स्पष्ट था। श्रिमप्राय यह कि यह प्रेम जगाया तो गया, पर कुछ नाया नया-सा होने के कारण उस समय काव्य भूमि पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित न हो सका।

कुछ नूतन भावनार्श्रों के समावेश के स्रातिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन भारतेंदु-काल में न हुन्ना। भाषा व्रजभाषा ही

१-देखो पृ० ४४९-५०।

रहने दी गई ग्रीर उसकी ग्रिमिन्यंजना-शक्ति का कुछ विशेष प्रसार न हुग्रा। कान्य को बंधी हुई प्रणालियो से बाहर निकालकर जगत श्रीर जीवन के विविध पन्तों की मामिकता क्तलकानेवाली घाराग्रों में प्रवाहित करने की प्रवृत्ति भी न दिखाई पड़ी।

द्वितीय उत्थान में कुछ दिन वजभाषा के साथ साथ चलकर खड़ी बोली कुमशाः अग्रसर होने लगी; यहाँ तक कि नई पीढ़ी के किवयों को उसी का समय दिखाई पड़ा। स्वदेश-गौरव और स्वदेश-प्रेम की जो भावना प्रथम उत्थान में जगाई गई थी उसका अधिक प्रसार द्वितीय उत्थान में हुआ और 'भारत-भारती' ऐसी पुस्तक निकली। इस भावना का प्रसार तो हुआ पर इसकी अभिन्यंजना में प्रातिभ प्रगल्भता न दिखाई पड़ी।

शैली मे प्रगल्मता श्रीर विचित्रता चाहे न श्राई हो, पर काञ्यसूमि का प्रधार श्रवस्य हुश्रा। प्रसार श्रीर सुधार की जो चर्चा नागरीप्रचारिणी समा की स्थारना के समय से ही रह रहकर थोड़ी-बहुत होती श्रा रही थी वह 'सरस्वती' के निकलने के साथ ही कुछ श्रिधक ब्योरे के साथ हुई। उस पित्रका के प्रथम दो-तीन वर्षों के भीतर ही ऐसे लेख निकले जिनमें साफ कहा गया कि श्रव नायिका मेद श्रीर श्रुगार में ही बंधे रहने का जमाना नहीं है; ससार में न जाने कितनी बाते है जिन्हें लेकर किन चल सकते है। इस बात पर दिवेदीजी भी वरावर जोर देते रहे श्रीर कहते रहे कि 'किवता के ब्रिगडने श्रीर उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी श्राघात होता है।" दिवेदीजी 'सरस्वती' के सपादन-काल में किवता मे नयापन लाने के वरावर इच्छुक रहे। नयापन श्राने के लिये वे नए नए विषयों का नयापन या नानात्व प्रधान सम-कते रहे श्रीर छंद, पदावली, श्रलंकार श्रादि का नयापन उसका श्रनुगामी। रीतिकाल की श्रंगारी किवता की श्रोर लच्च करके उन्होंने लिखा—

इस तरह की किवता सैकडों वर्ष से होती था रही है। श्रनेक किव हो चुके जिन्होंने इस विषय पर न मालूम क्या क्या लिख डाला है। इस दशा में नए किव श्रपनी किवता में नयापन कैसे ला सकते हैं? वही तुक, वही छंद, वही शब्द, वही उपमा, वही रूपक! इसपर भी लोग पुरानी लकीर वरावर पीटते जाते हैं। किवत्त, सबैये, दोहे, सोरठे लिखने से बाज नहीं श्राते।

द्वितीय उत्थान के भीतर हम दिखा आए हैं कि किस प्रकार काव्य-चेत्र का विस्तार बढ़ा, बहुत-से नए नए विषय लिए गए ग्रौर बहुत से कि कवित्त, सवैया लिखने से बाज आकर संस्कृत के नए वृत्तों में रचना करने लगे। रचनाएँ चाहे अधिकतर साधारण गद्य-निबंधों के रूप मे ही हुई हों. पर प्रवृत्ति श्रनेक विषयो की श्रोर रही, इसमे संदेह नहीं। उसी द्वितीय उत्थान मे स्वतंत्र वर्णन के लिये मनुष्येतर प्रकृति को कवि लोग लेने लगे पर श्रिधिकतर उसके ऊपरी प्रभाव तक ही रहे। उसके रूप-व्यापार कैसे सुखद, सजीले श्रीर सुहावने लगते हैं, श्रिषकतर यही देख-दिखाकर उन्होंने सतोष किया। चिर-साहचर्य से उत्पन्न उनके प्रति हमारा राग व्यंनित न हुन्ना। उनके बीच मनुष्य-जीवन को रखकर उसके प्रकृत स्वरूप पर व्यापक दृष्टि नहीं डाली गई। रहस्यमयी सत्ता के ऋक्षर-प्रसार के भीतर व्यंजित भावो श्रौर मार्मिक तथ्यों के सान्तात्कार तथा प्रत्यन्तीकरण की स्रोर भुकाव न देखने मे स्राया। इसी प्रकार विश्व के ऋत्यंत सूक्ष्म और ऋत्यंत महान् विधानों के बीच जहाँ तक हमारा ज्ञान पहुँचा है वहाँ तक हृदय को भी पहुँचाने का कुछ प्रयास होना चाहिए था, पर न हुन्रा। / द्वितीय उत्थान-काल का ऋषिकांश भाग खड़ी बोली को भिन्न भिन्न प्रकार के पद्यों मे ढालने मे ही लगा।

तृतीय उत्थान में आकर खड़ी बोली के भीतर काव्यत्व का अच्छा स्फ्ररण हुआ। √र्जिस देश-प्रेम को लेकर काव्य की न्तन धारा भारतेंदुकाल में चली थी वह उत्तरोत्तर प्रवल और व्यापक रूप धारण करता आया। शासन की अव्यवस्था और अशांति के उपरांत ऑगरेजों के शांतिमय और रचापूर्ण शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतेंदुकाल में बना हुआ था। इससे उस समय की देशभक्ति-संबंधी कविताओं में राजमिक का स्वर भी प्रायः मिला पाया जाता है। देश की दुःख-दशा का प्रधान कारण राजनीतिक समसते हुए भी उस दुःख-दशा से उद्धार के लिये कि लोग दयामय मगवान को ही पुकारते मिलते हैं। कहीं कहीं धंघों को न बढ़ाने, आलस्य में पड़े रहने और देश की बनी वस्तुओं का व्यवहार न करने के लिये वे देशवासियों को भी कोसते पाए जाते हैं। सरकार पर रोष या असंतोष की व्यंजना उनमें नहीं मिलती। कांग्रेस की प्रतिष्ठा होने के उपरांत भी बहुत दिनों तक देशभिक्त की

वाणी में विशेष वल श्रीर वेग न दिखाई पड़ा। वात यह थी कि राजनीति की लबी चौड़ी चर्चा भर साल में एक बार धूमधाम के साथ थोड़े से शिचित बड़े श्रादिमियों के बीच हो जाया करती थी जिसका कोई स्थायी श्रीर कियोत्पादक प्रभाव नहीं देखने में श्राया था। श्रतः द्विवेदो-काल की देशभिक्त-संबंधी रचनाश्रों में शासन-पद्धति के प्रति श्रमतोष तो व्यजित होता था पर कर्म में तत्पर करानेवाला, श्रात्मत्याग करानेवाला जोश श्रीर उत्साह न था। श्रांदोलन भी कड़ी याचना के श्रागे नहीं बढ़े थे।

तृतीय उत्थान मे त्राकर परिश्यिति बहुत बदल गई। त्रांदोलनों ने सिक्रय रूप धारण किया और गॉव गॉव मे राजनीतिक और आर्थिक परतत्रता के विरोध की भावना बगाई गई। उंचरकार से कुछ मॉगने के स्थान पर ग्राव कवियो की वाणी देशवासियों को ही 'स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान' होने को प्रोत्साहित करने मे लगी। त्य्रव जो त्यादोलन चले वे सामान्य जन-समुदाय को भी साथ लेकर चले । इससे उनके भीतर ग्राधिक ग्रावेश ग्रीर बल का संचार हुगा। सबसे बड़ी बात यह हुई कि ये ग्रादोलन ससार के ग्रीर भागो में चलनेवाले श्रादोलनों के मेल में लाए गए, जिससे ये चोम की एक सार्वभौम घारा की शाखाओं से प्रतीत हुए। वर्तमान सभ्यता और लोक की घोर आर्थिक विषमता से जो त्रासतोष का ऊँचा स्वर पश्चिम मे उठा उसकी गूँज यहाँ भी पहुँची। दूसरे देशों का धन खींचने के लिये योख मे महायत्र-प्रवर्तन का जो क्रम चला उससे पूँची लगानेवाले थोड़े से लोगों के पास तो अपार धन-राशि इकडी होने लगी पर त्राधिकाश श्रमजीवी जनता के लिये भोजन-वस्त्र मिलना भी कठिन हो गया । श्रातः एक ग्रोर तो योरप में मशीनों की सम्यता के विरुद्ध टालस्टाय की धर्मशुद्धि जगानेवाली वाणी सुनाई पड़ी जिसका भारतीय त्रानुवाद -गांधीजी ने किया; र्प्यूसरी ग्रोर इस घोर त्रार्थिक विषमता की घोर प्रतिक्रिया के रूप में साम्यवाद श्रीर समानवाद नानक सिद्धात चले निन्होंने रूस में श्रत्यत उग्ररूप धारण करके भारी उलट-फेर कर दिया।

अव ससार के प्रायः सारे सभ्य भाग एक दूसरे के लिये खुले हुए हैं। इससे एक भू-खंड में उठी हुई हवाएँ दूसरे भू-खंड मे शिच्चित वर्गों तक तो अवश्य ही पहुँच जाती हैं। यदि उनका सामंजस्य दूसरे भू खंड की परिस्थिति के साथ हो जाता है तो उस परिस्थित के अनुरूप शक्तिशाली आदितन चल पड़ते हैं। इसी नियम के अनुसार शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक आदितन के अतिरिक्त यहाँ भी किसान-आदिलन, मजदूर-आदिलन, अछूत-आदिलन इत्यादि कई आदितिक एक विराट् परिवर्तनवाद के नाना व्यावहारिक आंगों के रूप मे चले। श्रीरामधारीसिंह 'दिनकर', बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', माखनलाल चतुर्वेदो आदि कई किवयों की वाणी द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के आदितन प्रतिध्वनित हुए। ऐसे समय मे कुछ ऐसे भी आदितन दूसरे देशों की देखा देखी खड़े होते है जिनकी नौकत वास्तव मे नहीं आई रहती। योरप मे जब देश के देश बड़े बड़े कल-कारखानों से भर गए है और जनता का बहुत-सा भाग उसमे लग गया है तब मजदूर-आदितन की नौकत आई है। यहाँ अभी कल-कारखाने केवल चल खड़े हुए है और उनमे काम करनेवाले थोड़े-से मजदूरों की दशा खेत मे काम करनेवाले करोड़ों किसानों की दशा से कहीं अञ्छी है। पर मजदूर आदितन साथ लग गया। जो कुछ हो, इन आदितनों का तीव स्वर हमारी काव्य-वाणी मे सम्मिलित हुआ।

जीवन के कई दोत्रों में जब एक साथ परिवर्तन के लिये पुकार सुनाई पड़ती है तब परिवर्तन एक 'वाद' का न्यापक रूप घारण करता है और बहुतों के लिये सब दोत्रों में स्वतः एक चरम साध्य बन जाता है। 'क्रांति' के नाम से परिवर्तन की प्रवल कामना हमारे हिंदी-कान्य-दोत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ न्यक्त की गई। इस कामना के साथ कहीं कहीं प्राचीन के स्थान पर नवीन के दर्शन की उत्कंठा भी प्रकट हुई। सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिस्थिति के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल अनुकृत है, नहीं कहा जा सकता। इतना अवस्थ दिखाई पड़ता है कि इस परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक हो जाने से जगत् और जीवन के नित्य स्वरूप की वह अनुभूति नए कवियों में कम जग पाएगी जिसकी न्यंजना कान्य को दीर्वाय प्रदान करती है।

यह तो हुई काल के प्रभाव की बात । थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि चली ख्राती हुई काब्य-परंपरा की शैली से ख्रतृप्ति या ख्रसंतोष के कारण परिवर्तन की कामना कहाँ तक जगी ख्रौर उसकी ख्रमिव्यक्ति किन किन रूपों में हुई । भिक्तिकाल श्रोर रीति-काल की चली ,श्राती, हुई परंपरा के श्रंत में किस प्रकार भारतेंदु-मडल के प्रभाव से देश-प्रेम श्रोर जाति-गौरव की भावना को लेकर एक नूतन परपरा की प्रतिष्ठा हुई, इसका उल्लेख हो चुका है। द्वितीय उत्थान में काव्य की नूतन परंपरा का श्रनेक विषयस्पर्शी प्रसार श्रवश्य हुश्रा, पर द्विवेदी जी के प्रभाव से एक श्रोर उसमें भाषा की सफाई, दूसरी श्रोर उसका स्वरूप गद्यवत् रूखा, इतिवृत्तात्मक श्रोर श्रधिकतर बाह्यार्थनिरूपक हो गया। श्रतः इस तृतीय उत्थान में जो प्रतिवर्तन हुश्रा श्रोर पीछे 'छायावाद' कहलाया वह इसी द्वितीय उत्थान की किवता के विरुद्ध कहा जा सकता है। उसका प्रधान लच्च काव्य-शैली की श्रोर था, वस्तुविधान की श्रोर नहीं। श्रर्थभूमि या वस्तु-भूमि का तो उसके भीतर बहुत सकोच हो गया। समन्वित विशाल भावनाश्रों को लेकर चलने की श्रोर ध्यान न रहा।

द्वितीय उत्थान की किनता में कान्य का स्वरूप खड़ा करनेवाली दोनों कातों की कमी दिखाई पड़ती थी—कृल्पना का रग भी बहुत कम या फीका रहता था श्रीर हृद्य का नेग भी खूब खुलकर नहीं न्यं जित होता था। इन बातों की कमी परंपरागत वजमाधा-कान्य का श्रानंद लेनेवालों को भी माल्सम होती थी श्रीर बॅगला या श्रॅगरेजी की किनता का परिचय रखनेवालों को भी। श्रातः खड़ी बोली की किनता में पद-लालित्य, कल्पना की उड़ान, भाव की वेगवती व्यजना, वेदना की विर्द्धित, शब्दप्रयोग की विचित्रता इत्यादि श्रानेक बाते देखने की श्राकाचा बढती गई।

सुधार चाहनेवालों में कुछ लोग नए नए विषयों की श्रोर प्रवृत्त खड़ी बोली की किवता को व्रजमाण कान्य की सी लिखत पदावली तथा रसात्मकता श्रीर मार्मिकता से समन्वित देखना चाहते थे। जो श्रॅगरेजी की या श्रॅगरेजी के दग पर चली हुई बॅगला की किवताश्रों से प्रभावित थे वे कुछ लाज्विएक वैचित्र्य, व्यजक चित्र-विन्यास श्रीर स्विर श्रन्योक्तियाँ देखना चाहते थे। श्री पारसनाथिंह के किए हुए बॅगला किवताश्रों के हिंदी श्रमुवाद 'सरस्वती' श्रादि पित्रकाश्रों में सवत् १९६७ (सन् १९१०) से ही निकलने लगे थे। ग्रे, वर्ड स्वर्थ श्रादि श्रंगरेजी किवयों की रचनाश्रों के कुछ श्रमुवाद भी (जैसे, जीतनसिंह द्वारा श्रमूदित वर्ड स्वर्थ का 'कोकिल') निकले। श्रतः खड़ी बोली

की किवता जिस रूप में चल रही थी उससे संतुष्ट न रहकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने के दुः एहले ही कई किव खड़ी बोली कान्य को कल्पना का नया रूप-रंग देने और उसे अधिक अंतर्भावन्यं जक बनाने में प्रवृत्त हुए जिनमें प्रधान थे सर्वश्री मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पांडेय और बदरीनाथ मह। कुछ अँगरेजी दर्ग लिए हुए जिस प्रकार की फुटकल किवताएँ और प्रगीत मुक्तक (Lyrics) बँगला में निकल रहे थे उनके प्रभाव से कुछ विश्वंखल वस्तुविन्यास अन्दे शिर्षकों के साथ चित्रमयी, कोमल और व्यंजक माषा में इनकी नए दन की रचनाएँ सवत् १६७०-७१ से ही निकलने लगी थीं जिनमें से कुछ के भीतर रहस्यमय-भावना भी रहती थी।

गुप्तजी की 'नत्त्त्रनिपात' (सन् १६१४), ग्रनुरोध (सन् १६१५), पुष्पाजिल (१६१७), स्वय ग्रागत (१६५८) इत्यादि कविताऍ ध्यान देने योग्य है। 'पुष्पांजिल' ग्रीर 'स्वयं ग्रागत' की कुछ पंक्तियाँ ग्रागे देखिए—

- (क) मेरे ग्राँगन का एक फूल। सौभाग्य-भाव से मिला हुग्रा, श्वासोच्छ्वासन से हिला हुग्रा, संसार-विटप में खिला हुग्रा, सह पड़ा ग्रचानक मूल-मूल।
- (ख) तेरे घर के द्वार बहुत हैं किससे होकर आऊँ मैं ? सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है कैसे भीतर जाऊँ मैं। इसी प्रकार गुप्तजी की और भी बहुत-सी गीतात्मक रचनाएँ है, जैसे—
- (ग) निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं श्रपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी।
- (घ) प्यारे! तेरे कहने से जो यहाँ घ्रचानक में घ्राया। दीप्ति बढ़ी दीपों की सहसा, मैंने भी ली साँस, कहा। सो जाने के लिये जगत् का यह प्रकाश में जाग रहा।

कितु उसी बुझते प्रकाश में डूब उठा में श्रीर वहा। निरुद्देश नख-रेखाश्रो में देखी तेरी मूर्ति श्रहा!

गुप्तजी तो, जैसा पहले कहा जा चुका है, किसी विशेष पद्धति या 'वाद' में न बॅधकर कई पद्धतियो पर ग्रब तक चले ग्रा रहे हैं। पर मुकुटघरजी नराबर नृतन पद्धति पर ही चले। उनकी इस ढग की प्रारंभिक रचनाग्रों में 'ग्रॉस्' 'उद्गार' इत्यादि ध्यान देने योग्य हैं। कुछ नमूने देखिए—

(क) हुआ प्रकाश तमोमय मग में,

मिला सुभे तू तत्त्त्ण जग में,

दंपति के मधुमय विलास में,

शिशु के स्वप्नोत्पन्न हास में,

वन्य कुसुम के शुचि सुवास में,
था तब क्रीडा-स्थान।

( 9990 )

(ख) मेरे जीवन की लघु तरगी,
श्रॉंखों के पानी में तर जा।
मेरे उर का छिपा खजाना,
श्रहंकार का भाव पुराना,
बना श्राज तू मुझे दिवाना,
तप्त श्वेत बूँदों में ढर जा।

( 3930 )

(ग) जब संध्या को हट जावेगी भीड़ महान् तव जाकर मैं तुम्हें सुनाऊँगा निज गान। शून्य कज्ञ के श्रथवा कोने मे ही एक बैठ तुम्हारा करूँ वहाँ नीरव श्रभिषेक।

( 9970 )

पं० बदरीनाथ मट्ट भी सन् १६१३ के पहले से ही भाव-व्यवक और अनूठे ् गीत रचते आ रहे थे। दो पक्तियाँ देखिए—

> दे रहा दीपक जलकर फूल, रोपी उज्ज्वल प्रभा-पताका श्रंधकार हिय हुल।

श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के भी इस ढंग के कुछ गीत सन् १६१५-१६ के श्रास-पास मिलेगे।

ये किव जगत् और जीवन के विस्तृत च्लेत्र के बीच नई कविता का संचार चाहते थे। ये प्रकृति के साधारण, श्रसाधारण सब रूपों पर प्रेम दृष्टि डालकर, उसके रहस्य-भरे सच्चे संकेतों को परखकर, भाषा को श्रिधिक चित्रमय, सजीव श्रीर मार्मिक रूप देकर कविता का एक श्रक्तत्रिम, स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। भक्तिचेत्र मे उपास्य की एकदेशीय या धर्मविशेष मे प्रतिष्ठित भावना के स्थान पर सार्वभौम भावना की स्रोर बढ रहे थे जिसमें सुंदर रहस्यात्मक संकेत भी रहते थे। त्रातः हिदी-कविता की नई घारा का प्रवर्तक इन्हीं की — विशेषतः श्री मैथिलीशरण गुप्त श्रौर मुकुटधर पांडेय को-समभना चाहिए। इस दृष्टि से छायावाद का रूप-रंग खड़ा करनेवाले कवियो के संबंध मे श्रॅंगरेजी या बँगला की समीचात्रों से उठाई हुई इस प्रकार की पदावली का कोई ऋर्थ नहीं कि 'इन किवयों के मन मे एक ब्रॉधी उठ रही थी जिसमे ब्रांदोलित होते हुए वे उड़े जा रहे थे; एक नूतन वेदना की छुटपटाहट थी जिसमे सुख की मीठी अनुभूति भी लुकी हुई थी; रूढ़ियों के भार से दबी हुई युग की आत्मा अपनी श्रिमिव्यक्ति के लिये हाथ पैर मार रही थी।' न कोई श्रॉधी थी, न त्फान; न कोई नई कसक थी, न वेदना; न प्राप्त युग की नाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई नया त्राघात था, न उसका त्राहत नाद। इन बातो का कुछ त्रर्थ तब हो सकता था जब काव्य का प्रवाह ऐसी भूमियों की स्रोर मुइता जिन पर ध्यान न दिया गया रहा होता । छायावाद के पहले नए नए मार्मिक विषयो की त्रोर हिंदी-कविता प्रवृत्त होती त्रा रही थी। कसर थी तो त्रावश्यक त्रौर व्यंजक शैली की, कल्पना और सवेदना के अधिक योग की। तात्पर्य यह कि छायावाद जिस आकां का परिगाम था उसका लच्य केवल अभिव्यजना की रोचक प्रणाली का विकास या जो घीरे घीरे ग्रपने स्वतंत्र दर्रे पर श्री मैथिली-ु शरण गुप्त, मुकुटधर पांडेय स्त्रादि के द्वारा हो रहा या।

गुप्त जी और मुकुटघर पांडेय आदि के द्वारा यह स्वच्छंद नूतन धारा चली ही थी कि श्री रवींद्रनाथ ठाकुर की उन कविताओं की धूम हुई जो अधिकतर पाश्चात्य दाँचे का आध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चली थीं। पुराने ईसाई संतों के छायाभास (Phantasmata) तथा यूरोपीय काव्य-चेत्र में प्रवर्तित ग्राध्यात्मिक प्रतीकशद (Symbolism) के ग्रानुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएँ 'छायावाद' कही जाने लगी थीं। यह 'वाद' क्या प्रकट हुन्ना, एक बने-बनाए रास्ते का दरवाजा सा खुल पड़ा ग्रीर हिंदी के कुछ नए किव उधर एकबारगी मुक पड़े। यह ग्रपना क्रमशः बनाया हुन्ना रास्ता नहीं था। इसका दूसरे साहित्य-चेत्र में प्रकट होना, कई किवयो का इस पर एक साथ चल पड़ना ग्रीर कुछ दिनो तक इसके भीतर ग्रांगरेजी ग्रीर बंगला की पदावली का जगह जगह ज्यों का त्यो ग्रानुवाद रखा जाना, ये बाते मार्ग की स्वतंत्र उद्धावना नहीं स्चित करतीं।

'छायावाद' नाम चल पडने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से किंव रहस्यात्मकता, अभिन्यंजना के लाच्निणक वैचिन्य, वस्तु-विन्यास की विश्वंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मान कर चले। शैली की इन विशेषताओं की दूरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही। विभाव पच्च या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार प्रसरणोन्मुख कान्य-चेत्र बहुत संकुचित हो गया। असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा मे अनेक प्रकार के प्रेमोद्वारों तक ही कान्य की गति-विधि प्रायः बँध गई। हत्तत्री की कंकार, नीरव सदेश, अभिसार, अनंत-प्रतीचा, प्रियतम का दवे पाँव आना, ऑखिमचौली, मद में झूमना, विभोर होना इत्यादि के साथ साथ शराब, प्याला, साकी आदि स्की किंवयों के पुराने सामान भी इक्टे किए गए। कुछ हेर-फेर के साथ वही बँधी पदावली, वेदना का वही प्रकाड प्रदर्शन, कुछ विश्वंखलता के साथ प्रायः सब किंवताओं में मिलने लगा।

श्रवेय श्रीर श्रव्यक्त को श्रवेय श्रीर श्रव्यक्त ही रखकर कामवासना के शब्दों में प्रेम-व्यंजना भारतीय काव्य-धारा में कभी नहीं चली, यह स्पष्ट बात "हगरे यहाँ यह भी था" की प्रवृत्तिवालों को श्रव्ली नहीं लगती। इससे खिल होकर वे उपनिषद् से लेकर तंत्र श्रीर योग-मार्ग तक की दौड़ लगाते हैं। उनिषदों में श्राए हुए श्रात्मा के पूर्ण श्रानंदस्वरूप के निर्देश, ब्रह्मानंद की श्रपरिमेयता को समकाने के लिये स्त्री-पुरुष-सर्वधवाले दृष्टांत या उपमाएँ, योग

के सहस्रदल कमल श्रादि की भावना के बीच वे बड़े संतोष के साथ उद्धृत करते हैं। यह सब करने के पहले उन्हें समम्मना चाहिए कि जो बात ऊपर कही गई। है उसका तात्पर्य क्या है। यह कौन कहता है कि मत-मतांतरों की साधना के चेत्र में रहस्य-मार्ग नहीं चले ? 'योग रहस्य-मार्ग है, तंत्र रहस्य-मार्ग है, रसायन भी रहस्य-मार्ग है। पर ये सब साधनात्मक हैं; प्रकृत भाव-भूमि या काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं। भारतीय परंपरा का कोई कि मिण्पूर, श्रनाहत श्रादि चक्रों को लेकर तरह तरह के रगमहल बनाने मे प्रवृत्त नहीं हुश्रा।

संहिताओं में तो अनेक प्रकार की बातों का संग्रह है। उपनिषदों में ब्रह्म श्रीर जगत्, आत्मा और परमात्मा के संबंध में कई प्रकार के मत हैं। वे काव्य-अथ नहीं है। उनमें इधर-उधर काव्य का जो स्वरूप मिलता है वह ऐति हा, कर्मकांड, दार्शनिक चिंतन, सांप्रदायिक ग्रुह्म साधना, मंत्र-तंत्र, जादू- टोना इत्यादि बहुत सी बातों में उलक्ता हुआ है। विशुद्ध काव्य का निखरा हुआ स्वरूप पीछे अलग हुआ। रामायण का आदिकाव्य कहलाना साफ यही स्वित करता है। संहिताओं और उपनिषदों को कभी किसी ने काव्य नहीं कहा। अब सीधा सवाल यह रह गया कि क्या वालमीकि से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक कोई एक भी ऐसा किव बताया जा सकता है जिसने अशेय और अव्यक्त ही रखकर प्रियतम बनाया हो और उसके प्रति कामुकता के शब्दों में प्रेम-व्यंजना की हो। कबीरदास किस प्रकार हमारे यहाँ के ज्ञानवाद और सूकियों के भावात्मक रहस्यवाद को लेकर चले, यह हम पहले दिखा आए हैं। उसी भावात्मक रहस्यवाद को लेकर चले, यह हम पहले दिखा आए हैं। उसी भावात्मक रहस्यवाद को लेकर चले, यह हम पहले दिखा आए हैं। उसी भावात्मक रहस्य-परंपरा का यह नृतन भाव-भगी और लाज्यिकता के साथ आविभीव है। बहुत रमणीय है, कुछ लोगों को अत्यंत रुचिकर हैं, यह और बात है।

प्रणय-वासना का यह उद्गार आध्यात्मिक पर्दे में ही छिपा न रह सका। हृदय की सारी काम-वासनाएँ, इंद्रियों के सुख-विलास की मधुर और रमणीय सामग्री के बीच, एक बॅघी हुई रूढ़ि पर व्यक्त होने लगीं। इस प्रकार रहस्यवाद

१-देखो पृष्ठ ६४-६५ और ७७।

से संबंध न रखनेवाली कविताएँ भी छायावाद ही कही जाने लगीं। ग्रातः 'छायावाद' शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य-शैली के सबंध मे भी प्रतीकवाद (Symbolism) के ग्रार्थ में होने लगा।

छायावाद का इस धारा के ज्ञाने के साथ ही साथ ज्ञानेक लेखक नवयुग के प्रतिनिधि बनकर थोरप के साहित्य-तेत्र में प्रवर्तित काव्य श्रीर कला-सबंधी श्रनेक नए पराने सिद्धात सामने लाने लगे। कुछ दिन 'कलावाद' की धम रही श्रीर कहा जाता रहा "कला का उद्देश्य कला ही है। इस जीवन के साथ काव्य का कोई संबंध नहीं; उसकी दुनिया ही ग्रौर है। किसी काव्य के मूल्य का निर्धारण जीवन की किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं हो संकता। काव्य तो एक लोकातीत वस्तु है। कवि एक प्रकार का रहस्यदर्शी (Seer) या पैगनर है ।" इसी प्रकार कोचे के अभिन्यंजनावाद को लेकर वताया गया कि "काव्य मे वस्तु या वर्ण्य-विषय कुछ नहीं; जो कुछ है वह त्राभिव्यंजना के दग का त्रान्ठापन है<sup>२</sup>।" इन दोनों नादो के त्रानुसार कान्य का लच्य उसी प्रकार सौदर्य की सृष्टि या योजना कहा गया जिस प्रकार बेल बूटे या नक्काशी का। कवि कल्पना प्रत्यक्ष-जगत् से ऋलग एक रमणीय स्वप्न घोषित किया जाने लगा ग्रीर किव सौदर्य-भावना के मद मे कमूमनेवाला एक लोकातीत जीव। कला ग्रीर काव्य की प्रेरणा का सबंध स्वप्न ग्रीर कामवासना से वतानेवाला मत भी इधर-उधर उद्ध्त हुआ। साराश यह कि इस प्रकार के वाद प्रवाद पत्र-पत्रिकात्रों में निकलते रहे।

छायावाद की किवता की पहली दौड़ तो वगभाषा की रहस्यात्मक किव-ताश्रों के सजीले श्रीर कोमल मार्ग पर हुई। पर उन किवताश्रों की बहुत-कुछ गति-विधि श्रॅगरेजी वाक्य खड़ों के श्रनुवाद द्वारा सघटित देख, श्रॅगरेजी कार्थों से परिचित हिंदी-किव सीधे श्रॅगरेजी से ही तरह तरह के लाच्चिक प्रयोग लेकर उनके ज्यों के त्यों श्रनुवाद जगह जगह श्रपनी रचनाश्रों में जड़ने लगे। 'कनक प्रभात', 'विचारों में बच्चों की सॉस', 'स्वर्ण समय', 'प्रथम मधुजाल',

१-विशेष टेखो ए० ५६८-७१।

२-देखो पृष्ठ ५७१-७२।

'तारिकाओं की तान', 'स्विप्तल कांति' ऐसे प्रयोग ग्रजायबघर के जानवरों की तरह उनकी रचनाओं के भीतर इधर-उधर मिलने लगे। निरालां की शैली कुछ ग्रलग रही। उसमें लाचि एक वैचित्रय का उतना ग्राग्रह नहीं पाया जाता जितना पदावली की तड़क-भड़क ग्रीर पूरे वाक्य के वैलच्च्य का। केवल भाषा के प्रयोग वैचित्रय तक ही बात न रही। ऊपर जिन ग्रमेक यूरोपीय वादों ग्रीर प्रवादों का उल्लेख हुग्रा है उन सबका प्रभाव भी छायाबाद कही जानेवाली किवतां श्रों के स्वरूप पर कुछ न कुछ पड़ता रहा।

कलावाद और अभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव यह दिखाई पड़ा कि काव्य में भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही प्रधान समक्ता जाने लगा और कल्पना अधिकतर अप्रस्तुतों की योजना करने तथा लाक्तिएक मूर्तिमत्ता और विचित्रता लाने मे ही प्रवृत्त हुई। प्रकृति के नाना रूप और व्यापार इसी अप्रस्तुत योजना के काम मे लाए गए। सीधे उनके मर्म की ओर हृद्य प्रवृत्त न दिखाई पड़ा। पंतजी अलबत प्रकृति के कमनीय रूपों की ओर कुछ रुककर हृदय रमाते पाए गए।

वृसरा प्रभाव यह देखने मे आया कि अभिन्यंजना-प्रणाली या शैली की विचित्रता ही सब कुछ समसी गई। नाना अर्थ-मूमियो पर काव्य का प्रसार एक सा गया। प्रेम त्रेत्र (कहीं आध्यात्मिक, कहीं लौकिक) के भीतर ही कल्पना की चित्र-विधायिनी कीड़ा के साथ प्रकांड वेदना, औत्सुक्य, उन्माद आदि की व्यंजना तथा बीड़ा से दौड़ी हुई प्रिय के कपोलों पर की ललाई, हाव-भाव, मधुस्राव तथा अअप्रवाह इत्यादि के रॅगीले वर्णन करके ही अनेक कि अब तक पूर्ण तृप्त दिखाई देते हैं। जगत् और जीवन के नाना मार्मिक पत्तो की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। बहुत से नए रिक प्रस्वेद-गंध-युक्त, चिपचिपाती और भिनभिनाती भाषा को ही सब कुछ समक्तने लगे हैं। लच्चणा-शक्त के सहारे अभिन्यंजना-प्रणाली या काव्य-शैली का अवश्य बहुत अच्छा विकास हुआ है; पर अभी तक कुछ बंधे हुए शब्दो की रुदि चली चल रही है। रीति-काल की श्रंगारी कविता—कभी रहस्य का पदी डालकर कभी खुले मैटान—अपनी कुछ अदा बदलकर फिर प्रायः सारा काव्य-त्रेत्र छेककर चल रही है।

'कलावाद' के प्रसंग में बार-बार ग्रानेवाले 'सींदर्य' शब्द के कारण बहुत से किव बेचारी स्वर्ग की ग्रप्सराग्रों को पर लगाकर कोहकाफ की परियों या बिहिश्त के फरिश्तों की तरह उड़ाते हैं; सौदर्य-चयन के लिये इद्रघनुषी बादल, उषा, विकच किलका, पराग, सौरम, स्मित ग्रानन, ग्राधर पहाव इत्यादि बहुत-सी सुंदर ग्रीर मधुर सामग्री प्रत्येक किवता में जुटाना ग्रावश्यक समक्तते हैं। स्त्री के नाना ग्रागों के ग्रारोप के बिना वे प्रकृति के किसी हश्य के सौंदर्य की भावना ही नहीं कर सकते। 'कला कला' की पुकार के कारण यूरप में प्रगीत मुक्तकों (Lyrics) का ही ग्राधिक चलन देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि ग्राव ऐसी लंबी किवताएँ पढ़ने की किसी को फुरसत कहाँ जिनमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता हो। ग्राव तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही समब है। इस प्रकार काव्य में जीवन की ग्रानेक परिस्थितियों की ग्रोर ले जानेवाले प्रसंगों या ग्राख्यानों की उद्धावना बद-सी हो गई।

खैरियत यह हुई कि कलावाद की उस रसवर्जिनी सीमा तक लोग नहीं बढ़े जहाँ यह कहा जाता है कि रसानुभूति के रूप में किसी प्रकार का भाव जगाना तो वक्ताग्रों का काम है; कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेल-बूटे या बारात की फुलवारी की तरह शब्दमयी रचना खड़ी करके सौदर्य की अनुभूति उत्पन्न करना है। दृदय और वेदना का पच्च छोड़ा नहीं गया है, इससे काव्य के प्रकृत स्वरूप के तिरोभाव की आशंका नहीं है। पर छायावाद और कलावाद के सहसा ग्रा धमकने से वर्त्तमान काव्य का बहुत-सा ग्रंश एक बंधी हुई लीक के भीतर सिमट गया, नाना अर्थभूमियो पर न जाने पाया, यह ग्रवश्य कहा जायगा।

छायावाद की शाखा के मीतर घीरे-घीरे काव्यशैली का बहुत श्रन्छा विकास हुत्रा, इसमें संदेह नहीं । इसमें भावावेश की आकुल व्यजना, लाच-िएक वैचित्र्य, मूर्च प्रत्यचीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध चमत्कार, कोमल पद विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संघटित करनेवाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी। भाषा के परिमार्जन काल में किस प्रकार खड़ी बोली की किवता के रूखे सुखे रूप से जवकर कुछ किव उसमें सरसता लाने के चिन्ह दिखा रहे थे, यह कहा जा चुका है । ग्रतः ग्राध्यात्मिक रहस्यवाद का नूतन रूप हिंदी में न ग्राता तो भी शैली ग्रीर ग्राभिव्यंजना-पद्धित की उक्त विशेषताएँ क्रमशः स्फुरित होतीं ग्रीर उनका स्वतंत्र विकास होता। हमारी काव्य-भाषा में लाक्तिएकता का कैसा ग्रन्ठा ग्राभास घनानंद की रचनाग्रों में मिलता है, यह हम दिखा चुके हैं ।

छायावाद जहाँ आध्यात्मक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद (symbolism) नाम की काव्य-शैली के रूप मे गृहीत होकर भी वह आधिकतर प्रेमगान ही करता रहा है। हर्ष की बात है कि अब कई किव उस संकीर्ण दोत्र से बाहर निकलकर जगत और जीवन के और और मार्मिक पत्नों की खोर भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही काव्य-शैली मे प्रतिक्रिया के प्रदर्शन या नएपन की नुमाइश का शौक भी घट रहा है। अब अपनी शाखा की विशिष्टता को विभिन्नता की हद पर ले जाकर दिखाने की प्रवृत्ति का वेग क्रमशः कम तथा रचनाओं को सुव्यवस्थित और अर्थगिमत रूप देने की सचि कमशः अधिक होती दिखाई पड़ती है।

स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी अधिकतर तो विरह-वेदना के नाना सजीले शब्द-पथ निकालते तथा लौकिक स्रोर स्रलौकिक प्रण्य का मधु गान ही करते रहे, पर इघर 'लहर' में कुछ ऐतिहासिक वृत्त लेकर छायावाद की शैली को वित्रमयी विस्तृत स्रर्थभूमि पर ले जाने का प्रयास भी उन्होंने किया स्रोर जगत् के वर्तमान दु:ख-देष-पूर्ण मानव-जीवन का स्रनुभन्न करके इस 'जले जगत् के बृंदावन बन जाने' की स्राशा भी प्रकट की तथा 'जीवन के प्रभात' को भी जगाया। इसी प्रकार श्री सुमित्रानंदन पंत ने 'गुंजन' में सौंदर्य-चयन से स्रागे बढ़ जीवन के नित्य स्वरूप पर दृष्टि डाली है; सुख-दु:ख दोनो के साथ स्रपने हृदय का सामंजस्य किया है स्रोर 'जीवन की गति में भी लय' का स्रनुभन किया है। बहुत स्रच्छा होता यदि पंतजी उसी प्रकार जीवन की स्रनेक परिस्थि-

१-इंखो ए॰ ६००-६०६।

२-देखो ए० ३३९-४०५

तियों को नित्य रूप में लेकर श्रपनी सुंदर, चित्रमयी प्रतिभा को श्रग्रसर करते जिस प्रकार उन्होंने 'गुंजन' श्रोर 'युगांत' में किया है । पर 'युग वाणी' में उनकी वाणी बहुत कुछ वर्तमान श्रांदोलनों की प्रतिध्वनि के रूप में परिण्त होती दिखाई देती है ।

निराला जी की रचना का चेत्र तो पहले से ही कुछ विस्तृत रहा। उन्होंने जिस प्रकार 'तुम' श्रौर 'मैं' में उस रहस्यमय 'नाद वेद श्राकार सार' का गान किया, 'जूही कली' श्रौर 'रोफालिका' में उन्मद प्रणय-चेष्टाश्रों के पुष्प-चित्र खड़े किए उसी प्रकार 'जागरण वीणा' वजाई; इस जगत् के वीच विघवा की विधुर श्रौर करुण मूर्ति खडी की श्रौर इघर श्राकर 'इलहाबाद के पथ पर' एक पत्थर तोड़ती दीन स्त्री के माथे पर श्रम-सीकर दिखाए। साराश यह कि श्रव शिलों के वैलच्च्य द्वारा प्रतिक्रिया प्रदर्शन का वेग कम हो जाने से श्रथंभूमि के रमणीय प्रसार के चिह्न भी छायावादी कहे जानेवाले कवियों की रचनाश्रों में दिखाई पड़ रहे हैं।

इधर हमारे साहित्य-चेत्र की प्रवृत्तियों का परिचालन वहुत-कुछ पश्चिम से होता है। कला में 'व्यक्तित्व' की चर्चा खून फैलने से कुछ कि लोक के साथ ग्रापना मेल न मिलने की ग्रानुभूति की वड़ी लंबी चौड़ी व्यंजना, कुछ मामिकता ग्रोर कुछ फक्कड़पन के साथ, करने लगे हैं। भाव चेत्र में ग्रासमंजस्य की इस ग्रानुभूति का भी एक स्थान ग्रावश्य है, पर यह कोई व्यापक या स्थायी मनोवृत्ति नहीं। हमारा भारतीय कांच्य उस भूमि की ग्रोर प्रवृत्त रहा है जहाँ जाकर प्रायः सब हृदयों का मेल हो जाता है। वह सामंजस्य लेकर—ग्रानेकता में एकता को लेकर—चलता रहा है, ग्रासमंजस्य को लेकर नहीं।

उपर्युक्त परिवर्तनवाद ग्रौर छायावाद लेकर चलनेवाली कविताग्रों के साथ-साथ ग्रौर दूसरी धाराग्रों की कविताएँ भी विकसित होती हुई चल रही हैं । द्विवेदीकाल में प्रवर्तित विविध वस्तु-भूमियों पर प्रसन्न प्रवाह के साथ चलनेवाली काव्यधारा सर्वश्री मैथिलीशरण गुप्त, ठाकुर गोपालशरणसिंह, ग्रानूप शर्मा, श्यामनारायण पाडेय, पुरोहित प्रतापनारायण, तुलसीराम शर्मा 'दिनेश' इत्यादि ग्रानेक कवियों की वाणी के प्रसाद से विविध प्रसंग, ग्राख्यान ग्रौर विषय लेकर निखरती तथा प्रौढ़ ग्रौर प्रगल्म होती चली चल रही है।

उसकी श्रिभिन्यंजना प्रणाली में श्रब श्रच्छी सरसता श्रीर सजीवता तथा श्रपे-चित वक्रता का भी विकास होता चल रहा है।

यद्यपि कई वादों के कूद पड़ने श्रौर प्रेम-गान की परिपाटी (Love lyrics ) का फैरान चल पड़ने के कारण अर्थ-भूमि का बहुत कुछ संकोच हो गण श्रीर हमारे वर्त्तमान काव्य का बहुत-सा भाग कुछ रुढ़ियों को लेकर एक बँधी लीक पर बहुत दिनों तक चला, फिर भी स्वामाविक स्वच्छंदता (True Romanticism) के नूतन पथ का ग्रहण करके कई कवि चले जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। पं॰ रामनरेश त्रिपाठी के संबंध में द्वितीय उत्थान के भीतर कहा जा चुका है। तृतीय उत्थान के आरंभ में पं० मुकुटघर पांडेय की रचनाएँ छायावाद के पहले किस प्रकार नूतन, स्वन्छंद मार्ग निकाल रही थीं यह भी हम दिखा त्राए हैं । मुकुटधरजी की रचनाएँ नरेतर प्राणियों की गति-विधि का भी राग-रहस्यपूर्ण परिचय देती हुई स्वाभाविक स्वच्छंदता की श्रोर मुकती मिलेंगी । प्रकृति-प्रांगण के चर-श्रचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय, उनकी गति-विधि पर त्रातमीयता-व्यंजक दृष्टिपात, सुख-दुख में उनके साहचर्य की भावना ये सब बातें स्वाभाविक स्वच्छंदता के पथ-चिन्ह हैं। सर्वश्री सियाराम शरण गुप्त, सुभद्राकुमारी चौहान, ठाकुर गुरुभक्तसिंह, उदयशंकर भट्ट इत्यादि क्ई किव विस्तृत अर्थ भूमि पर स्वामाविक स्वच्छंदता का मर्भ पथ अहरा करके चल रहे हैं । वे न तो केवल नवीनता के प्रदर्शन के लिये पुराने छंदो का तिरस्कार करते है, न उन्हीं में एकबारगी बॅघकर चलते हैं। वे प्रसंग के अनुकूल परंपरागत पुराने छंदों का व्यवहार और नए ढंग के छंदों तथा चरण-व्यवस्थाओं का विधान भी करते है, व्यंजक चित्र-विन्यास, लाचि एक वक्रता श्रौर मूर्तिमत्ता, सरल पदावली ग्रादि का भी सहारा लेते हैं, पर इन्हीं बातों को सब कुछ नही सममते । एक छोटे से घेरे मे इनके प्रदर्शन मात्र से वे संतुष्ट नहीं दिखाई देते हैं। उनकी कल्पना इस व्यक्त जगत् और जीवन की अनंत वीथियों मे हृदय को साथ लेकर विचरने के लिये त्राकुल दिखाई देती है।

, तृतीयोत्थान की प्रवृत्तियों के इस संनिप्त विवरण से व्रजमाषा-काव्य परंपरा के अतिरिक्त इस समय चलनेवाली खड़ी बोली की तीन मुख्य घाराएँ स्पष्ट हुई होगी—द्विवेदी-काल की क्रमशः विस्तृत और परिष्कृत होती हुई घारा; छायावाद कही जानेवाली धारा तथा स्वामाविक स्वच्छंदता को लेकर चलती हुई घारा जिसके श्रंतर्गत राजनीतिक श्रोर सामाजिक परिवर्त्तन की लालसा व्यक्त करने-वाली शाखा भी हम ले सकते हैं। ये घाराएँ वर्तमान काल में चल रही हैं श्रोर श्रभी इतिहास की सामग्री नहीं बनी हैं। इसिलये इसके भीतर की कुछ कृतियों श्रोर कुछ कियों का थोड़ा सा विवरण देकर ही हम संतोष करेंगे। इनके बीच मुख्य भेद वस्तु-विधान श्रोर श्रामिव्यजन-कला के रूप श्रोर परिणाम मे हैं। पर काव्य की भिन्न-भिन्न घाराश्रों के भेद इतने निर्देष्ट नहीं हो सकते कि एक की कोई विशेषता दूसरी में कहीं दिखाई ही न पड़े। जब घाराएँ साय-साथ चल रही हैं तब उनका थोड़ा-बहुत प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा ही। एक घारा का किव दूसरी घारा की किसी विशेषता में भी श्रपनी कुछ निपुणता दिखाने की कभी इच्छा कर सकता है। घाराश्रों का विभाग सबसे श्रिष्ठक सामान्य प्रवृत्ति देखकर ही किया जा सकता है। फिर भी दो चार किय ऐसे रह जायेंगे जिनमें सब घाराश्रों की विशेषताएँ समान रूप से पाई जायेंगी, जिनकी रचनाश्रों का स्वरूप मिला-जुला होगा। कुछ विशेष प्रवृत्ति होगी भी तो व्यक्तिगत होगी।

## १—व्रजभाषा काट्य-परंपरा

जैसा द्वितीयोत्थान के अंत में कहा जा चुका है, वजमाषाकी कान्य-परंपरा भी चली चल रही है। यद्यपि खड़ी बोली का चलन हो जाने से अब वजभाषा की रचनाएँ प्रकाशित बहुत कम होती हैं पर अभी देश में न जाने कितने किन नगरों और प्रामों में बराबर वज-वाणी की रसघारा बहाते चल रहे हैं। जब कहीं किसी स्थान पर किन-समेलन होता है तब न जाने कितने अज्ञात किन आकर अपनी रचनाओं से लोगों को तृप्त कर जाते हैं। रत्नाकरजी की 'उद्धवशतक' ऐसी उत्कृष्ट रचनाएँ इस तृतीय उत्थान में ही निकली थीं। सर्गबद्ध प्रबंध कान्यों में हमारा 'बुद्धचरित' संबत् १६७६ में प्रकाशित हुआ जिसमें भगवान बुद्ध का लोकपावन चरित उसी परंपरागत कान्य भाषा में विणित है, जिसमें रामकृष्ण की लीला का अब भी घर घर गान होता है। श्री वियोगी हरि जी की 'वीरसतस्हें' पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिले बहुत दिन नहीं हुए। देव पुरस्कार से पुरस्कृत श्री दुलारेलाल जी मार्गव के दोहे विहारी के रास्ते पर चल ही रहे हैं। ग्रयोध्या के श्री रामनाथ ज्योतिषी को 'रामचंद्रोदय' काव्य के लिये देव-पुरस्कार, थोड़े ही दिन हुए, मिला है। मेवाड़ के श्री केसरीसिंह बारहट का 'प्रताप-चरित्र' वीररस का बहुत उत्कृष्ट काव्य है जो सं० १६६२ में प्रकाशित हुन्ना है। पंडित गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' की सरस किवतात्रों की धूम किव-संमेलनो मे बरावर रहा करती है। प्रसिद्ध कला-विद् राय कृष्णदास जी का 'ब्रजरज' इसी तृतीयोत्थान के भीतर प्रकाशित हुन्ना है। इधर श्री उमाशंकर वाजपेयी 'उमेश' जी की 'व्रजमारती' में व्रज-माषा विलकुल नई सज-धज के साथ दिखाई पड़ी है।

हम नहीं चाहते, श्रीर शायद कोई भी नहीं चाहेगा, कि व्रजभाषा-काव्य की घारा जित हो जाय। उसे यदि इस काल में भी चलना है तो वर्तमान भावों को ग्रहण करने के साथ भाषा का भी कुछ परिकार करना पड़ेगा। उसे चलती व्रज-भाषा के श्रिधक मेल में लाना होगा। श्रिपचलित संस्कृत शब्दों को भी श्रव विगड़े रूपों में रखने की श्रावश्यकता नहीं। 'बुद्धचरित' काव्य में भाषा के संबंध में हमने इसी पद्धति का श्रनुसरण किया था श्रीर कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ी थी।

# २-द्विवेदी-काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य-धारा

इस घारा का प्रवर्तन द्वितीय उत्थान में इस बात को लेकर हुआ था कि त्रजमाषा के स्थान पर अब प्रचलित खड़ी बोली में किवता होनी चाहिए; शृंगार रस के किवत, सबैयें बहुत लिखें का चुके, अब और विपयों को लेकर तथा और छंदों में भी रचना चलनी चाहिए। खड़ी बोली को पद्यों में अच्छी तरह दलने में जो काल लगा उसके भीतर की रचना तो बहुत-कुछ इतिवृत्ता-त्मक रही, पर इधर इस तृतीय उत्थान में आकर यह काव्य-धारा कल्पनान्वित, भावाविष्ट और अभिन्यंजनात्मक हुई। भाषा का कुछ दूर तक चलता हुआ दिनम्ध, प्रसन्न और प्रांजल प्रवाह इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता है। खड़ी बोली वास्तव मे इसी घारा के भीतर मंजी है। भाषा का मंजना वहीं संभव होता है जहाँ उसकी अपनी गित-विधि का पूरा समावेश होता है और कुछ दूर तक चलनेवाले वाक्य सफाई के साथ पद्यों 'में बैठते चले जाते हैं। एक संवध-सूत्र में बद्ध कई अर्थ-समूहों की एक समन्वित भावना व्यक्त करने के लिये ही ऐसी भाषा अपेक्तित होती है। जहाँ एक दूसरे से असंबद्ध छोटी-छोटी भाव-नाओं को लेकर वाग्वेशिष्टय की सलक या चलचित्र की-सी छाया दिखाने की प्रवृत्ति प्रधान होगी वहाँ भाषा की समन्वयशक्ति का परिचय न मिलेगा। व्यापक समन्वय के विना कोई ऐसा समन्वित प्रभाव भी नहीं पढ़ सकता जो कुछ काल तक स्थायी रहे। स्थायी प्रभाव की ओर लक्ष्य इस काव्य-घारा में बना हुआ है।

दूसरी बात जो इस घारा के भीतर मिलती है वह है हमारे यहाँ के प्रचलित छंदों या उनके भिन्न-भिन्न योगो से सघटित छंदों का व्यवहार । इन छंदों की लयों के भीतर नाद-सोंदर्थ की हमारी रुचि निहित है। नवीनता में वहा लगने के डर से ही इन छंदों को छोड़ना सहृद्यता से अपने को दूर बताना है। नई रंगत की कविताओं मे जो पद्य या चरण रखे जाते हैं उन्हे प्रायः अलापने की जरूरत होती है। पर ठीक लय के साथ कविता पढ़ना और अलाप के साथ गाना दोनो अलग अलग है।

इस घारा मे कल्पना और भावात्मिका वृत्ति अघर में नाचती तो नहीं मिलती हैं पर वोध-वृत्ति द्वारा उद्घाटित भूमि पर टिककर उसकी मार्मिकता का प्रकाश करती अवश्य दिखाई पड़ती हैं। इससे कला का कुत्इल तो नहीं खड़ा होता, पर हृदय को रमानेवाली वात सामने आ जाती है। यह बात तो स्पष्ट है कि ज्ञान ही काव्य के संचरण के तिलये रास्ता खोलता है। ज्ञान-प्रसार के भीतर ही हृदय-प्रसार होता है और हृदय-प्रसार ही काव्य का सच्चा लच्य है। अतः ज्ञान के साथ लगकर ही जब हमारा हृदय परिचालित होगा तभी काव्य की नई नई मार्मिक अर्थभूमियों की ओर वह बढ़ेगा। ज्ञान को किनारे रखकर, उसके द्वारा सामने लाए हुए जगत् और जीवन के नाना पच्चों की ओर न बढ़कर, यदि काव्य प्रवृत्त होगा तो किसी एक भाव को लेकर अभिव्यंजना के वैचिन्थों के प्रदर्शन में लगा रह जायगा। इस दशा में काव्य का विभाव पच्च शूल्य होता

जायगा, उसकी श्रनेकरूपकता सामने न श्राएगी। इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि यह घारा एक समीचीन पद्धित पर चली। इस पद्धित के भीतर इघर श्राकर काव्यत्व का श्रन्छा विकास हो रहां है, यह देखकर प्रसन्तता होती है।

श्रव इस पद्धति पर चलनेवाले कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख किया जाता है।

ठाकुर गोपालश्रारण्सिंह—ठाकुर साहव अनेक मार्मिक विषयों का चयन करते चले है। इससे इनकी रचनाओं के भीतर खड़ी बोली वरावर मँजती आ रही है। इन रचनाओं का आरंभ संवत् १६७१ से होता है। अब तक इनकी रचनाओं के पाँच संग्रह निकल चुके है—माधवी, मानवी, सिचता, ज्योतिष्मती और कादिवनी। प्रारंभिक रचनाएँ साधारण हैं, पर आगे चलकर हमें बरावर मार्मिक उद्घावना तथा अभिन्यंजना की एक विशिष्ट पद्धति मिलती है। इनकी छोटी छोटी रचनाओं मे, जिनमें से कुछ ग्रेय भी है, जीवन की अनेक दशाओं की मतलक है। 'मानवी' में इन्होंने नारी को दुलहिन, देवदासी, उपेचिता, अभागिनी, भिखारिनी, वारांगना इत्यादि अनेक रूपों में देखा है। 'ज्योतिष्मती के पूर्वार्द्ध में तो असीम और अव्यक्त 'तुम' और उत्तरार्द्ध में ससीम और व्यक्त 'मैं' संसार के बीच। इसमें प्रायः उन्हों भावो की व्यंजना है जिनकी छायावाद के भीतर होती है, पर ढंग विलकुल अलग अर्थात् रहस्यद्शियों का सा न होकर भोले-भाले भक्तों का सा है। किन ने प्रार्थना भी की है कि—

# पृथ्वी पर ही सेरे पद हों, दूर सदा श्राकाश रहे।

व्यंजना को गूढ़ बनाने के लिये कुछ असंबद्धता लाने, नितांत अपेचित पद या वाक्य भी छोड़ देने, अत्यंत अस्फ्रट संबंध के आधार पर उपलच्चों का व्यवहार करने का प्रयत्न इनकी रचनाओं में नहीं पाया जाता । आजकल बहुत चलते हुए कुछ रमणीय लाच्चिक प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। कुछ प्रगीत मुक्तकों में यत्रतत्र छायावादी कविता के ढंग के रूपक भी इन्होंने रखे हैं, पर. वे खुलकर सामने आते हैं जैसे— सज-धजकर सृदु न्यथा-सुंदरी तनकर सब घर बार । दुःख-यामिनी में जीवन की करती है श्रभिसार॥

उस अनत के साथ अपना 'अटल संबंध' किन बड़ी सफ़ाई से इतने ही में व्यक्त कर देता है—

> तू ध्रनंत द्युतिमय प्रकाश है, मैं हूँ मिलन ध्रँघेरा, पर सदैव संबंध श्रद्रल है, जग में मेरा तेरा। उदय-ध्रस्त तक तेरा साथी मैं ही हूँ इस जग में; मैं तुक्तमें ही मिल जाता हूँ होता जहाँ सबेरा॥

'मानवी' मे ग्रमागिनी को संबोधन करके किन कहता है—
चुकती है नहीं निशा तेरी; है कभी प्रभात नही होता।
तेरे सुहाग का सुख, बाले ! ग्राजीवन रहता है सोता॥
हैं फूल फूल जाते मधु में; सुरिभत मलयानिल वहती है।
सब बता-चिलवर्या खिलती हैं, वस तू सुरक्षाई रहती है॥
सब ग्राशाएँ-ग्रिभलापाएँ, उर-कारागृह में वंद हुई।
तेरे मन की दुल-ज्वालाएँ, मेरे मन में हैं छंद हुई॥

श्रम्प शर्मा चहुत दिनों तक ये व्रजमाणा मे ही अपनी श्रोजिस्वनी वाग्वारा बहाते रहे। खड़ी बोली का जमाना देखकर ये उसकी श्रोर मुडे। कुणाल का चरित्र इन्होंने 'सुनाल' नामक खंडकान्य में लिखा। िकर बुद्ध भग-वान् का चरित्र लेकर 'सिद्धार्थ' नामक अठारह सर्गों का एक महाकान्य संस्कृत के अनेक वर्ण-वृत्तों मे इन्होंने लिखा। इनकी फुटकल किताश्रों का संग्रह 'सुमनाजिल' में है। इन्होंने फुटकल प्रसंगों के लिये किवत्त ही जुना है। भापा के सरल प्रवाह के श्रातिरिक्त इनकी सबसे बड़ी विशेषता है न्यापक दृष्टि जिससे ये हमारे ज्ञान-पथ में आनेवाले अनेक विषयों को अपनी कल्पना द्वारा आकर्षक और मार्मिक रूप में रखकर कान्य-भूमि के भीतर ले आए है। जगत् के इतिहास, विज्ञान आदि द्वारा हमारा ज्ञान नहीं तक पहुँचा है वहाँ तक हृदय को भी ले जाना आधुनिक कवियों का काम होना चाहिए। अनूप जी इसकी श्रोर बढ़े हैं। 'जीवन-मरण' में किव की कल्पना जगत् के इतिहास की विविध

भूमियों के चित्र सामने लाई है। इसी प्रकार 'विराट् भ्रमण' में देवी के आकाराचारी रथ पर वैठ किव ने इस विराट् विश्व का दर्शन किया है। एक भलक देखिए—

पीछे दृष्टिगोचर था गोल चक्र पूषण का,

घूमता हुआ जो नील संपुटी में चलता।

सानो जलयान के वितल पृष्ट भाग मध्य,

ग्राता चला फेन पीत पिंड-सा उवलता॥

उवल रहे थे धूमकेतु धुरियों से तीव,

यान-केतु-ताड़ित नभचकृ था उछलता।

मारुत का, मन का, प्रसंग पड़ा पीछे जव—

ग्रागे चला बाजि-यूथ ग्रातप उगलता॥

श्रो जगदंबाप्रसाद 'हितेषी' खड़ी बोली के किन्तों श्रीर सबैयों में नहीं सरसता, वहीं लचक, वहीं भाव-भंगी लाए है जो व्रजमाषा के किन्तों श्रीर सबैयों में पाई जाती है। इस बात में इनका स्थान निराला है। यद खड़ी बोली की किन्ता श्रारंभ में ऐसी ही सजीवता के साथ चली होती जैसी इनकी रचनाश्रों में पाई जाती है तो उसे रूखी श्रीर नीरस कोई न कहता। रचनाश्रों का रंग-रूप श्रनूठा श्रीर श्राकर्षक होने पर भी श्रजनबी नहीं है। शैली वहीं पुराने उस्तादों के किन्त-सबैयों की है जिनमें वाग्धारा श्रांतिम चर्खा पर जाकर चमक उठती है। हितेषी जी ने श्रांनेक कान्योपयुक्त विषय लेकर फुटकल छोटी-छोटी रचनाएँ की है जो 'कल्लोलिनी' श्रीर 'नवोदिता' में सग्रहीत हैं। श्रन्यो-क्तियाँ इनकी बहुतं मार्मिक हैं। रचना के कुछ नमूने देखिए—

# किरग्

दुखिनी बनी कुटी में कभी, महलों में कभी महरानी बनी। बनी फूटती ब्वालामुखी तो कभी, हिमकूट की देवी हिमानी बनी। चमकी बन विद्युत् रौद्र कभी, घन आनंद अश्रु-कहानी बनी। सविता-सिस-स्नेह सोहाग-सनी, कभी आग बनी कभी पानी बनी। भविसंधु के बुद्बुद् प्राणियों की तुम्हें शीतल श्वासा कहें, कहो तो। श्रथवा छुलनी बने श्रंबर के उर की श्रभिलापा कहें, कहो तो। घुलते हुए चंद्र के प्राण की पीड़ा-भरी परिभापा कहें, कहो तो। नभ से गिरती नखतांविल के नयनों की निराशा कहें, कहो तो।

#### परिचय

हूँ हितेपी सताया हुआ किसी का, हर तौर किसी का विसारा हुआ। घर से किसी के हूँ निकाला हुआ, दर से किसी के दुतकारा हुआ। नजरों से गिराया हुआ किसी का, दिल से किसी का हूँ उतारा हुआ। अजी हाल हमारा हो पूछते क्या ? हूँ मुसीवत का इक मारा हुआ।

श्री श्यामनारायण पांडिय—इन्होंने पहले ''त्रेता के दो वीर'' नामक एक छोटा-सा काव्य लिखा था जिसमे लद्मण-मेघनाद-युद्ध के कई प्रसंग लेकर दोनों वीरों का महत्त्व चित्रित किया गया था। यह रचना हरिगीतिका तथा संस्कृत के कई वर्णवृत्तों में द्वितीय उत्थान की शैली पर है। 'माघव' श्रीर 'रिमिक्तम' नाम की इनकी दो श्रीर छोटी-छोटी रचनाएँ हैं। इनकी श्रोजस्विनी प्रतिभा का पूर्ण विकास 'हल्दीघाटी' नामक १७ सर्गों के महाकाव्य में दिखाई पड़ा। 'उत्साह' की श्रनेक श्रतदेशाश्रो की व्यवना तथा युद्ध की श्रनेक परिस्थितियों के चित्र से पूर्ण यह काव्य खड़ी बीली में श्रपने ढंग का एक ही है। युद्ध के समाकुल वेग श्रीर संघर्ष का ऐसा संजीव श्रीर प्रवाहपूर्ण वर्णन बहुत कम देखने में श्राता है। कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं—

सावन का हरित प्रभात रहा, श्रंबर पर थी घनघोर घटा।
फहराकर पंख थिरकते थे, मन भाती थी वन-मोर-छटा।
वारिद के उर में चमक-दमक, तड़ तड़ थी विजली तडक रही।
रह रह कर जल था बरस रहा, रणधीर भुजा थी फडक रही॥

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

धरती की प्यास बुमाने को, वह घहर रही थी घनसेना। लोहू पीने के लिये खड़ी, यह हहर रही थी जनसेना। पुरोहित प्रतापनारायण्—इन्होने 'नलनरेश' नामक महाकाव्य १६ सगों मे रोला, हरिगीतका श्रादि हिंदी छंदों में लिखा है। इसकी शैली श्रिधिकतर उस काल की है जिस काल मे द्विवेदीनी के प्रमान से खड़ी बोली हिंदी के पद्यों में परिमार्जित होती हुई ढल रही थी। खड़ी बोली की काव्य शैली में इघर मार्मिकता, भावाकुलता श्रोर वकता का जो विकास हुश्रा है उसका श्रामास इस ग्रंथ में नहीं मिलता। श्रलकारों की 'योजना बीच बीच में श्रच्छी की गई है। इस ग्रंथ में महाकाव्य की उन सब रूढ़ियों का श्रनुसरण् किया गया है जिनके कारण् हमारे यहाँ के मध्यकाल के बहुत से प्रबंध-काव्य किया गया है जिनके कारण् हमारे यहाँ के मध्यकाल के बहुत से प्रबंध-काव्य किया गया है प्रभावश्रह्य हो गए। इस बीसवीं सदी के लोगों का मन विरह ताप के लेपादि उपचार, चद्रोपालंभ इत्यादि में नहीं रम सकता। श्री मैथिलीशरण् गुप्त के 'साकेत' में भी कुछ ऐसी रूढ़ियों का श्रनुसरण् जी उन्नाता है। 'मन के मोती' श्रीर 'नव निकुंज' में प्रतापनारायण् जी की खड़ी बोली की फुंटकल रचनाएँ -संग्रहीत है जिनकी शैली श्रिधकतर इतिवृत्तात्मक है। 'काव्य-कानन' नामक बड़े संग्रह में वजभाषा की भी कुछ किताएँ है।

तुलसीराम शर्मा 'दिनेश' ने, २७२ पृष्ठों का एक बड़ा भारी काव्य-प्रंथ पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के चरित के विविध श्रंगों को लेकर लिखा है। यह श्राठ श्रंगों में समाप्त हुश्रा है। इसमें कई पात्रों के मुँह से श्राधुनिक समय में उठे हुए भावों की व्यंजना कराई गई। जैसे, श्रीकृष्ण उद्धव द्वारा गोपियों को संदेश भेजते हैं कि—

दीन-दरिद्रों के देहों को मेरा मंदिर मानो। उनके श्रार्त उसासों को ही वंशी के स्वर जानो।

इसी प्रकार द्वारका के दुर्भ पर बैठकर कृष्ण भगवान् वलराम का ध्यान कृषको की दशा की ग्रोर इस प्रकार ग्राकर्षित करते हैं—

जो ढकता है जग के तन को, रखता है लज्जा सबकी। जिसके पूत पसीने द्वारा बनती है मज्जा सबकी। श्राज कृषक वह पिसा हुश्रा है इन प्रमत्त भूपों द्वारा। उसके घर की गायों का रे! दूध बना मदिरा सारा।

पुरुषों के सब कामों में हाथ बॅटाने का सामर्थ्य स्त्रियाँ रखती हैं यह बात रुक्मिणी कहती मिलती है।

यह सब होने पर भी भाषा प्रौढ़, चलती ग्रौर ग्राकर्षक नहीं।

## ३--- छायावाद

संवत् १६७० तर्क किस प्रकार 'खड़ी बोली' के पद्यों मे ढलकर मॅजने की आवस्था पार हुई छोर श्री मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पाडे छादि कई किंव खड़ी बोली काव्य को छाधिक कल्पनामय, चित्रमय छोर छंतर्भाव-व्यंजक रूप-रग देने में प्रवृत्त हुए, यह कहा जा चुका है। उनके कुछ रहस्य-भावापन्न प्रगीत मुक्तक भी दिखाए जा चुके हैं। वे किस प्रकार काव्य-चेत्र का प्रसार चाहते थे, प्रैंकृति की साधारण असाधारण वस्तु छो से छपने चिर संबंध का सक्चा मार्मिक छनुभव करते हुए चले थे, इसका भी निर्देश हो चुका है।

यह स्वच्छंद नूतन पद्धित अपना रास्ता निकाल ही रही थी कि श्री रवींद्र-नाथ की रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई और कई कवि एक साथ 'रहस्यवाद' और 'प्रतीकवाद' या 'चित्रभाषाबाद' को ही एकांत ध्येय बनाकर चल पड़े। 'चित्रभाषा' या अभिव्यंजन-पद्धित पर ही जब लच्च टिक गया तब उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का चेत्र ही काफी समका गया। इस वॅथे हुए चेत्र के भीतर चलनेवाले काव्य ने 'छायाबाद' का नाम प्रहर्ण किया। रहस्य-भावना और ग्रिमिन्यंजन पद्धित पर ही प्रधान लद्ध्य हो जाने ग्रीर कान्य को केवल कल्पना की सृष्टि कहने का चलन हो जाने से भावानुभूति तक किएत होने लगी। जिस प्रकार ग्रनेक प्रकार की रमणीय वस्तुग्रों की कल्पना की जाती है उसी प्रकार ग्रनेक प्रकार की विचित्र भावानुभूतियों की कल्पना भी बहुत कुछ होने लगी। कान्य की प्रकृति पद्धित तो यह है कि वस्तु-योजना चाहे लोकोत्तर हो पर भावानुभूति का स्वरूप सन्चा ग्रर्थात् स्वामाविक वासना जन्य हो। भावानुभूति का स्वरूप भी यदि कल्पित होगा तो हृद्ध्य से उसका संबंध क्या रहेगा ? भावानुभूति भी यदि ऐसी होगी जैसी नहीं हुन्ना करती तो सचाई ( Sincerity ) कहाँ रहेगी ? यदि कोई मृत्यु को केवल जीवन की पूर्णता कहकर उसका प्रवल ग्रिभलाष व्यजित करे, ग्रपने मर-मिटने के ग्रधिकार पर गर्व की व्यंजना करे तो कथन के वैचित्रय से हमारा मनोरंजन तो ग्रवश्य होगा पर ऐसे ग्रिभलाष या गर्व को कही सत्ता मानने की ग्रावश्यकता न होगी।

'छायावाद' शब्द का प्रयोग दो ख्रथों मे समम्मना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के ख्रथे मे, जहाँ उसका संबंध काव्य-वस्तु से होता है अर्थात् जहाँ काव उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी माषा मे प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। रहस्यवाद के अतर्गत रचनाएँ पहुँचे हुए पुराने संतो या साधको की उस वाणी के अनुकरण पर होती है जो तुरीयावस्था या समाधि-दशा में नाना रूपकों के रूप मे उपलब्ध आध्यात्मक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती थीं। इस रूपात्मक आभास को यूरोप में 'छाया' (Phantasmate) कहते थे। इसी से बंगाल में ब्रह्मसमाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मक गीत या भजन बनते थे वे 'छायावाद' कहलाने लगे। धीरे घीरे यह शब्द धार्मिक चित्र से वहाँ के साहित्य-चेत्र में आया और फिर रवींद्र बाबू की धूम मचने पर हिंदी के साहित्य-चेत्र में भी प्रकटहुआ।

हिंदा के साहत्य-चर्त्र में मा प्रकटहुआ। त्रिंदा के साहत्य-चर्त्र में मा प्रकटहुआ। त्रिंदा के व्यापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक के व्यापक के हिं। सन् १८८५ में फास में रहस्यवादी किवयों का एक दल खड़ा हुआ जो प्रतीकवादी (Symbolists) कहलाया। वे अपनी रचनाश्रों में प्रस्तुतों के स्थान पर अधिकतर अप्रस्तुत प्रतीकों को लेकर चलते थे। इसी से

उनकी शैली की ग्रोर लच्य करके 'प्रतीकवाद' शब्द का व्यवहार होने लगा। ग्राध्यात्मिक या ईश्वर-प्रेम-संबंधी किवताग्रों के ग्रातिरिक्त ग्रोर सब प्रकार की किवताग्रों के लिये भी प्रतीक शैली की ग्रोर वहाँ प्रवृत्ति रही। हिंदी में 'छायावाद' शब्द का जो व्यापक ग्रार्थ—रहस्यवादी रचनाग्रों के ग्रातिरिक्त ग्रोर प्रकार की रचनाग्रों के संबंध में भी ग्रहण हुग्रा वह इसी प्रतीकशैली के ग्रार्थ में। छायावाद का सामान्यतः ग्रार्थ हुग्रा प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करनेवाली छाया के रूप में ग्राप्रस्तुत का कथन। इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है।

' 'छायावाद' का केवल पहला अर्थीत मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य-चेत्र में चलनेवाली श्री महादेवी वर्मा हैं विपंत, प्रसाद, निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक-पुद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए।

रहस्यवाद के भीतर त्रानेवाली रचनाएँ तो थोड़ी या बहुत सभी ने उक्त पद्धित पर की हैं, पर उनकी शब्द-कला—वासनात्मक प्रण्योद्गार, वेदनावि-चृति, सौंदर्यसंग्रटन, मधुचर्या, त्रातृप्ति-व्यजना इत्यादि में त्राधिकतर नियुक्त रही। जीवन के त्र्यवधाद, विपाद त्रीर नैराश्य की क्तलक भी उनके मधुमय गानो में मिलती रही। इसी परिमित चेत्र के भीतर चित्रभाषा-शैली का वैलच्च्य के साथ वे प्रदर्शन करते रहे। जैसा सामान्य परिचय के भीतर कहा जा चुका है, वैलच्यय लाने के लिये क्रॅगरेजी की लाच्छिक पदावलियों के त्रानुवाद भी ज्यो के त्यों रखे जाते रहे। जिनकी प्रवृत्ति लाच्छिक पदावलियों के त्रार कम थी वे बंगभाषा के कवियों के ढंग पर श्रुतिरंजक या नादानुकृत पदावली गुफित करने मे श्रिधिक तत्पर दिखाई दिए।

चित्रभाषा-शैली या प्रतीक पद्धति के अतर्गत जिस प्रकार वाचक पदो के स्थान "
पर लच्चक पदों का व्यवहार आता है उसी प्रकार प्रस्तुत प्रसंग के स्थान पर उसकी
व्यंजना करने वाले अप्रस्तुत चित्रों का विधान भी। अतः अन्योक्ति पद्धति का
अवलंबन भी छायाबाद का एक विशेष लच्चण हुआ। यह पहले कहा जा
चुका है कि छायाबाद का चलन दिवेदी-काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की
प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। अतः इस प्रतिक्रिया का प्रदर्शन केवल लच्चगा

१-देखो पृष्ठ ६४७।

श्रीर श्रन्योक्ति के प्राचुर्य के रूप में ही नहीं, कहीं कहीं उपमा श्रीर उत्प्रेचा की भरमार के रूप में भी हुआ। इनमें से उत्पादन श्रीर लच्चण-लच्चणाश्रों को छोंड़ श्रीर सब बातें किसी न किसी प्रकार की साम्य-भावना के श्राधारपर ही खड़ी होनेवाली है। साम्य को लेकर श्रनेक प्रकार की श्रलंकृत रचनाएँ बहुत पहले भी होती थीं तथा रीतिकाल श्रीर उसके पीछे भी होती रही हैं। श्रतः छायावाद की रचनाश्रों के भीतर साम्य श्रहण की उस प्रणाली का निरूपण श्रावश्यक है जिसके कारण उसे एक विशिष्ट रूप प्राप्त हुआ।

हमारे यहाँ साम्य मुख्य तीन प्रकार का माना गया है। साहश्य (रूप या स्नाकार का साम्य), साधम्य ( गुण या क्रिया का साम्य) स्नीर केवल शब्द-साम्य ( दो मिन्न वस्तुस्रो का एक ही नाम होना )। इनमें से स्रंतिम तो श्लेष की शब्दकीड़ा दिखलानेवालों के ही काम का है। रहे साहश्य स्नीर साधम्य । विचार करने पर इन दोनों मे प्रभाव-साम्य छिपा मिलेगा। सिद्ध किवयों की हिष्ट ऐसे ही स्त्रप्रस्तुतों की स्नोर जाती है जो प्रस्तुतोंक समान ही सौंदर्य, दीति, कांति, कोमलता, प्रचंडता, भीषणता, उग्रता, उदासी, स्रवसाद, खिन्नता इत्यादि की भावना जगाते है। काव्य मे बँधे चले स्नाते हुए उपमान स्निधकतर इसी प्रकार के हैं। केवल रूप-रंग, स्नाकार या व्यापार को ऊपर से देखकर या नाप-जोखकर, भावना पर उनका प्रभाव परखे बिना, वे नही रखे जाते थे। पीछे किव-कर्म के बहुत कुछ भ्रमसाध्य या स्त्रम्यासगम्य होने के कारण जब कृत्रिमता स्त्राने लगी तब बहुत से उपमान केवल बाहरी नाप-जोख के स्त्रनुसार भी रखे जाने लगी। किट की सूद्दमता दिखाने के लिये सिंहिनी स्त्रीर भिड़ सामने लाई जाने लगी।

छायावाद बड़ी सहदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लच्य रखकर चला है। कहीं कही तो बाहरी साहश्य या साधम्य ग्रत्यंत ग्रल्प या न रहने पर भी ग्राम्यंतर प्रभाव-साम्य लेकर ही ग्रप्रस्तुतो का सिनवेश कर दिया जाता है। ऐसे ग्रप्रस्तुत ग्रिधकतर उपलच्चण के रूप या प्रतीकवत् (symbolic) होते हैं—जैसे, सुख, ग्रानंद, प्रफुल्लता, योवनकाल इत्यादि के स्थान पर उनके चोतक ऊषा, प्रभात, मधुकाल; प्रिया के स्थान पर मुकुल; प्रेमी के स्थान पर मधुप; श्वेत या शुभ्र के स्थान पर कुंद, रजत; माधुर्य के स्थान पर मधु, दीति-

मान या कातिमान के स्थान पर स्वर्ण; विषाद या अवसाद के स्थान पर अंध-कार, अंधेरी रात, या संध्या की छाया, पतमाड़; मानसिक आकुलता या चोभ के स्थान पर माना, तूफान; भाव-तरंग के लिये मांकार; भाव-प्रवाह के लिये संगीत या मुरली का स्वर इत्यादि । आभ्यंतर प्रवाह-साम्य के आधार पर लाच-िएक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य-शैली की असली विशेषता है।

हिंदी कान्य परंपरा मे अन्योक्ति-पद्धति का प्रचार तो रहा है, पर लाक्यि-कता का एक प्रकार से अभाव ही रहा। केवल कुछ रूढ़ लक्ष्णाएँ मुहावरों के रूप में कहीं कहीं मिल जाती थीं। व्रजभाषा कवियों में लाक्षिक साहस किसी ने दिखाया तो घनानंद ने। इस तृतीय उत्थान मे सब से अधिक लाक्-णिक साहस पंतजी ने अपने 'पल्लव' में दिखाया। जैसे—

- (१) धूल की ढेरी में अनजान। जि़्रेपे हैं मेरे मधुमय गान। (धूलकी ढेरी = श्रसुंदर वस्तुएँ। मधुमय गान = गान के विपय श्रर्थात् सुंदर वस्तुएँ।)
- (२) मर्म पीडा के हास (हास = विकास, समृद्धि। विरोध-वैचित्र्य के लिये व्यंग्य-व्यंजक संबंध को लेकर लच्चा।) (मर्म-पीड़ा के हास! = हे मेरे पीडित मन!—श्राधार-श्राधेय संबंध लेकर।)
- (३) चॉँदनी का स्वभाव में वास । विचारो में बच्चों की साँस । (चाँदनी = मृदुलता, शीतलता । वच्चों की साँस = भोलापन । )
- (४) मृत्यु का यही दीर्घ विश्वास (मृत्यु = श्रासन्नमृत्यु व्यक्ति श्रथवा मृतक के लिये शोक करनेवाले व्यक्ति)
- ( ५ ) कौन तुम <u>श्रतुल श्ररू</u>प श्रनाम ( शिशु के लिये । श्रल्पार्थंक के स्थान पर निषेधार्थंक )।

'पल्लव' मे प्रतिक्रिया के ग्रावेश के कारण वैचिन्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति ग्राधिक थी; जिसके लिये कहीं कहीं श्रॅगरेजी के लाक्षिक प्रयोग भी ज्यो के त्यो लिए गए। पर पीछे यह प्रवृत्ति घटती गई। 'प्रसाद' की रचनाश्रों में शब्दों के लाक्तिएक वैचित्र्य की प्रवृत्ति उतनी नहीं रही है जितनी साम्य की दूरारूढ़ भावना की । उनके उपलक्षण (symbols) सामान्य अनुभूति के मेल में होते थे। जैसे—

(१) मंमां मकोर गर्जन है, विजली है, नीरदमाला।
पाकर इस ग्रून्य हृदय को, सबने श्रा डेरा डाला॥
(मंभा सकोर = चोभ, श्राकुलता। गर्जन = वेदना की तड़प।
विजली = चमक या टीस। नीरदमाला = अंधकार। ग्रून्य शब्द विशेषण के श्रतिरिक्त श्राकाशवाचक भी है, जिससे उक्ति में बहुत सुंदर समन्वय श्रा जाता है।)

(२) पतमाड़ था, झाड़ खड़े थे सूखे से, फुलवारी में।
किसलय दल कुसुम बिछाकर श्राए तुम इस क्यारी में।।
(पतझड़ = उदासी। किसलयदलकुसुम = वसंत = सरसता श्रौर प्रफुल्लता)—'श्राँसू'।

(३) काँटों ने भी पहना मोती। (कटीले पौधों = पीड़ा पहुँचानेवाले कठोर-हृदय मनुष्यों। पहना मोती = हिमबिंदु धारण किया = ग्रश्रुपूर्ण हुए)—'लहर'।

अप्रस्तुत किस प्रकार एकदेशीय, सूच्म और धुँघले पर मर्म-व्यजक साम्य का धुँघला सा आधार लेकर खड़े किए जाते हैं, यह बात नीचे के कुछ उद्धरणों से स्पष्ट हो जायगी—

(१) उठ उठ री लघु लघु लोल लहर। कंरुणा की नव श्रॅंगड़ाई-सी मलयानिल की परछाई-सी,

इस सूखे तट पर छहर छहर॥

( लहर = सरस-कोमल भाव । सूखा तट = शुष्क जीवन । श्रप्रस्तुत या उपमान भी लाक्षणिक हैं । )

- (२) गूढ कल्पना-सी कवियों की, श्रज्ञाता के विस्मय-सी। ऋषियों के गंभीर हृदय-सी, वच्चों के तुतले भय-सी।—'छाया'
- (३) गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकां जाओं-से तरुवर हैं झाँक रहे नीरव नभ पर। (उठे हुए पेड़ों का साम्य मनुष्य के हृदय की उन उच्च श्राकांक्षाश्चों से जो लोक के परे जाती हैं।)
- ( ४ ) वनवाला के गीतों-सा निर्जन में विखरा है मधुमास ।

छायाबाद की रचनाएँ गीतों के रूप मे ही अधिकतर होती हैं। इससे उनमें अन्विति कम दिखाई पढ़ती है। जहाँ यह अन्विति होती हैं वहाँ समूची रचना अन्योक्ति पढ़ित पर की बाती है। इस प्रकार साम्य-भावना का ही प्राचुर्य हम सर्वत्र पाते हैं। यह साम्य-भावना हमारे हृदय का प्रसार करनेवाली, शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के गूढ़ सबंध की धारणा बंधानेवाली, अत्यत अपेक्तित मनो भूमि है, इसमें सदेह नहीं। पर यह सच्चा मार्मिक प्रभाव वहीं उत्पन्न करती है बहाँ यह प्राकृतिक वस्तु या व्यापार से प्राप्त सच्चे आभास के आधार पर खड़ी होती है। प्रकृति अपने अनत रूपों और व्यापारों के द्वारा अनेक वातो की गूढ़ या अगूढ व्यंजना करती रहती है। इस व्यंजना को न परखकर या न प्रहण करके जो साम्य-विधान होगा वह मनमाना आरोप-मात्र होगा। इस अनंत विक्त महाकाव्य की व्यजनाओं की परख के साथ जो साम्य-विधान होता है वहीं मार्मिक और उद्योधक होता है। जैसे—

दुखदावा से नव श्रंकुर पाता जग जीवन का बन करुणाई विश्व का गर्जन बरसाता नव जीवन कण। खुल खुल कर नव इच्छाएँ फैलाती जीवन के दल।

यह शैशव का सरल हास है, सहसा उर से है श्रा जाता। यह ऊपा का नव विकास है, जो रज को है रजत बनाता। यह लघु लहरों का विलास है, कलानाथ जिसमें खिंच श्राता॥

—गुंजन

सेरा श्रनुराग फैलने हो, नस के श्रिमनव कलरव में। जाकर सूनेपन के तस में, बन किरन कभी श्रा जाना॥ श्रिष्ठिल की लघुता श्राई बन, समय का सुंदर वातायन देखने को श्रदृष्ट नर्त्तन ।

---लहर

जल उठा स्नेह दीपक-सा नवनीत हृदय था मेरा। श्रव शेष धूमरेखा से, चित्रित कर रहा श्रॅंधेरा॥

—-ग्राँसू

मनमाने त्रारोप जिनका विधान प्रकृति के संकेत पर नहीं होता, हृद्य के मर्मस्थल का स्पर्श नहीं करते, केवल वैचिन्न्य वा कुत्इल मात्र उत्पन्न करके रह जाते हैं। छायावाद की कविता पर कल्पनावाद, कलावाद, त्रामिन्यंजनावाद न्रादि का भी प्रभाव ज्ञात या त्रज्ञात रूप में पडता रहा है। इससे बहुत-सा त्रप्रस्तुत विधान मनमाने त्रारोप के रूप में भी सामने त्राता है। प्रकृति के वस्तु-न्यापारों पर मानुषी वृत्तियों के त्रारोप का बहुत त्राधिक चलन हो जाने से कहीं कहीं ये त्रारोप वस्तु-न्यापारों की प्रकृत-न्यंजना से बहुत दूर जा पड़े है, जैसे—चॉदनी के इस वर्णन में—

(१) जग के दुख दैन्य शयन पर यह रुग्णा जीवन-बाला पीली पर निर्वल कोमल, कृश देह-लता कुम्हलाई। विवसना, लाज में लिपटी; साँसों में शून्य समाई॥

चॉदनी ऋपने-ऋाप इस प्रकार की भावना मन मे नहीं जगाती। उसके संबंध में यह उद्भावना, भी केवल स्त्री की सुंदर मुद्रा सामने खड़ी करती जान पड़ती है—

(२) नीले नभ के शतदल पर वह बैठी शारद-हासिनी। मृदु करतल पर शशिमुख धर नीरव श्रनिमिष एकाकिनि॥

इसी प्रकार आँसुओं को "नयनों के बाल" कहना भी व्यर्थ-सा है। नीचे की जूठी प्याली भी ( जो बहुत आया करती है) किसी मैखाने से लाकर रखीं जान पड़ती है—

(३) लहरों में प्यास भरी है, हैं भँवर पात्र सब खाली। मानस का सब रस पीकर, छुढका दी तुमने प्याली॥

प्रवृत्ति के नाना रूपों के सौंदर्य्य की भावना सदैव स्त्रो-सौंदर्य्य का ग्रारोप करके करना उक्त भावना को संकीर्णता स्चित करता है। कालिदास ने भी मेघरूत में निर्विध्या श्रौर सिंधु नदियों में स्त्री-सौंदर्व्य की भावना की है जिससे नदी श्रौर मेघ के प्रकृत सगध की व्यंजना होतीं है। ग्रीष्म में निदयाँ सूखती सूखती पतली हो जाती हैं और तपती रहती हैं। उनपर जब मेघ छाया करता है तब वे शीतल हो नाती हैं ग्रीर उस छाया को ग्रंक में धारण किए दिखाई देती हैं। वही मेघ वरसकर उनकी चीणता दूर करता है। दोनों के बीच इसी प्राक्तिक संबंध की व्यजना ग्रहण करके कालिदास ने ग्राप्रस्तुत विधान किया है। पर सौंदर्य्य की भावना सर्वत्र स्त्री का चित्र चपकाकर करना खेल-सा हो जाता है। उपा सुदरी के कपोलो की ललाई, रजनी के रत्नजटित केशकलाप, दीर्घ निःश्वास श्रौर श्रश्रुविंदु तो रूढ़ हो ही गए है; किरन, लहर, चद्रिका, छाया, तितली सन ग्राप्सराऍ या परियाँ बनकर ही सामने ज्ञाने पाती हैं। इसी तरह प्रकृति के नाना व्यापार भी चुंचन, त्रालिगन, मधुग्रहण, मधुदान, कामिनी की क्रीड़ा इत्यादि मे त्राधिकतर परिगात दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति की नाना वस्तुत्र्यों श्रीर व्यापारो का श्रपना-श्रपना श्रलग सौदर्य्य भी है जो एक ही प्रकार की वस्त या व्यापार के त्रारोप-द्वारा त्र्यमिव्यक्त नहीं हो सकता।

इसी प्रकार पतनी की 'छाया', 'नीचि-निलास', 'नत्तत्र' में जो यहाँ से वहाँ तक उपमानो का देर लगा है उनमे से बहुत से तो अत्यत सून्म और मुकुमार साम्य के न्यं कक हैं और बहुत से रग-विरगे खिलोनों के रूप में ही हैं। ऐसी रचनाएँ उस 'कल्पनानाद', 'कलावाद' या 'अभिन्यजनावाद' के उदाहरण-सी लगती है जिसके अनुसार किन-कल्पना का काम प्रकृति की नाना वस्तुएँ लेकर एक नया निर्माण करना या नूतन सृष्टि खड़ी करना है। प्रकृति के सन्चे स्वरूप, उसकी सन्ची न्यजना प्रहण करना उक्त वादों के अनुसार आवश्यक्ष नहीं। उनके अनुसार तो प्रकृति की नाना वस्तुओं का उपयोग केवल उपादान के रूप में है; उसी प्रकार जैसे वालक ईंट, पत्थर, लकड़ी, कागज, फुल-पत्ती लेकर हाथी-घोड़े, घर-वगीचे इत्यादि बनाया करते हैं। प्रकृति के नाना

चित्रों के द्वारा त्रपनी भावनाएँ व्यक्त करना तो बहुत ठीक है, पर उन भावनाओं को व्यक्त करने की स्वामाविक प्रवृत्ति भी तो गृहीत चित्रों मे होनी चाहिए।

छायावाद की प्रवृत्ति श्रिषकतर प्रेम-गीतात्मक होने के कारण हमारा वर्त्तमान काव्य प्रसंगों की श्रनेकरूपता के साथ नई नई श्रर्थभूमियों पर कुछ दिनों तक बहुत कम चल पाया। कुछ कियों में वस्तु का श्राधार श्रत्यंत श्रल्प रहता रहा है; विशेष लच्य श्रिमेव्यजना के श्रन्ठे विस्तार पर रहा है। इससे उनकी रचनाश्रों का बहुत-सा माग श्रधर में ठहराया-सा जान पड़ता है। जिन वस्तुश्रों के श्राधार पर उक्तियाँ मन में खड़ी की जाती हैं उनका कुछ भाग कला के श्रन्ठेपन के लिये पक्तियों के इधर उधर से हटा भी लिया जाता है। श्रतः कहीं कहीं व्यवहृत शब्दों की व्यजकता पर्याप्त न होने पर भाव श्रस्फुट रह जाता है, पाठक को श्रपनी श्रोर से बहुत कुछ श्राचेप करना पड़ता है, जैसे नीचे की पंक्तियों में—

निज अलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप आश्रोगे। इतना सजग छुत्हल ! ठहरो, यह न कभी बन पाश्रोगे। श्राह चूम लूँ जिन चरणों को चाँप चाँप कर उन्हें नहीं, दुख दो इतना, श्ररे! श्ररुणिमा ऊषा-सी वह उधर बही।

यहाँ कि ने उस प्रियतम के छिपकर दवे पाँव त्राने की बात कही है जिनके चरण इतने सुकुमार हैं कि जब त्राहट न सुनाई पड़ने के लिये वे उन्हें बहुत दबा दबा कर रखते हैं तब एँडियों में ऊपर की ग्रोर खून की लाली दौड़ जाती है। वही ललाई उषा की लाली के रूप में कलकती है। 'प्रसाद' जी का ध्यान शारीर-विकारों पर विशेष जमता था। इसी से उन्होंने 'चाँप-चाँप कर दुख दो' से ललाई दौड़ने की कल्पना पाठकों के ऊपर छोड़ दी है। 'कामायनी' में उन्होंने मले हुए कान में भी कामिनी के कपोलों पर की 'लज्जा की लाली' दिखाई है।

ग्रमिव्यंजना की पद्धित या कान्य-शैली पर ही प्रधान लच्य रहने से छाया-वाद के भीतर उसका बहुत ही रमणीय विकास हुन्ना है, यह हम पहले कह श्राए है । साम्य भावना श्रीर लच्न्णा-शक्ति के वल पर किस प्रकार कान्योपयुक्त चित्रमयी भाषा की श्रोर सामान्यतः सुकाव हुश्रा यह भी कहा जा चुका है। साम्य पहले उपमा, उत्प्रेचा, रूपक—ऐसे श्रलंकारों के वड़े वड़े साँचों के भीतर ही फैलाकर दिखाया जाता था। यह प्रायः थोड़े में या तो लाच्निण्क प्रयोगों के द्वारा सलका दिया जाता है श्रथवा कुछ प्रच्छन्न रूपकों में प्रतीयमान रहता है। इसी प्रकार किसी तथ्य या पूरे प्रसग के लिये दृष्टांत, श्रथांतरन्यास श्रादि का सहारा न लेकर श्रव श्रन्योक्ति पद्धति ही श्रिधक चलती है। यह बहुत ही परिष्कृत पद्धति है। पर यह न समस्ता चाहिए कि उपमा, रूपक, उत्प्रेचा श्रादि का प्रयोग नहीं होता है; वरावर होता है श्रीर बहुत होता है। उपमा में धर्म वरावर लुत रहता है। प्रतिवस्त्पमा, हेत्त्येचा, विरोध, श्लेष, एकावली इत्यादि श्रलंकार भी कहीं कहीं पाए जाते है।

किस प्रकार एक बंधे घेरे से निकलकर ग्राव छायावादी कहे जानेवाले किस घारे घीरे जगत् ग्रीर जीवन के ग्रनत चेत्र में इघर-उघर दृष्टि फैलाते देखे जा रहे है, इसका ग्रामास दिया जा चुका है। ग्राव तक उनकी कल्पना थोड़ी-सी जगह के भीतर कलापूर्ण ग्रीर मनोर जक नृत्य-सा कर रही थी। वह जगत् ग्रीर जीवन के जटिल स्वरूप से घवरानेवालों का जी बहलाने का काम करती रही है। ग्राव उसे ग्राखिल जीवन के नाना पत्चों की मार्मिकता का साचात्कार करते हुए एक करीने के साथ रास्ता चलना पड़ेगा। इसके लिये उसे ग्रापनी चपलता ग्रीर भाव-भगिमा का प्रदर्शन, क्रीड़ा-कोत्रक की प्रवृत्ति कुछ स्यत करनी पड़ेगी। इस कॅचे नीचे मर्म-प्रथ पर चित्रों का बहुत ग्राधिक फालत् बोक्स लादकर चलना भी वाणी के लिये उपयुक्त न होगा। प्रसाद जी ने 'लहर' में छाँयावाद की चित्रमयी शैली को तीन ऐतिहासिक जीवन खड़ों के बीच ले जाकर ग्राजमाया है। उनमें कथावस्तु का विन्यास नाटकीय पद्धति पर करके उन्होंने बाह्य ग्रीर ग्राम्यतर परिस्थितियों का व्यजक, मनोहर, मार्मिक या श्रावेशपूर्ण शब्द-विधान किया है। पर कहीं कहीं जहाँ मधुमय चित्रों की परपरा दूर तक चली है वहाँ सामन्वित प्रभाव में बाधा पड़ी है। 'कामायनी' में

१-देखो प्रुठ ६५४।

उन्होंने नर-जीवन के विकास मे भिन्न भिन्न भादात्मिका वृत्तियों का योग श्रौर संघर्ष बड़ी प्रगल्भ श्रौर रमणीय करूपना-द्वारा चित्रित करके मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार निराला जी ने, जिनकी वाणी पहले से भी बहुमुखी थी, 'तुलसीदास' के मानस-विकास का बड़ा ही दिव्य श्रौर विशाल रंगीन चित्र खींचा-है।

त्राव तृतीय उत्थान के वर्त्तमान कवियो श्रीर उनकी कृतियो का सत्तेप में कुछ परिचय दे देना त्रावश्यक समझते हैं—

श्री जयशंकर प्रसाद पहले वनभाषा में किवताएँ लिखा करते थे जिनका संग्रह 'चित्राधार' में हुग्रा है। संवत् १६७० से वे खड़ी बोली की ग्रोर ग्राए श्रीर 'कानन-कुसुम' 'महाराणा का महत्व', 'किवणालय', ग्रीर 'प्रेम-पिथक' प्रकाशित हुए। 'कानन-कुसुम' में तो प्रायः उसी ढंग की किवताएँ हैं निस ढंग की दिवेदी-काल में निकला करती थीं। 'महाराणा का महत्व' ग्रीर 'प्रेम-पिथक' (सं० १६७०) ग्रातुकांत रचना है निसका मार्ग पं० श्रीधर पाठक पहले दिखा चुके थे। भारतेदु-काल में ही पं० ग्राविकादत्त व्यास ने बंगला की देखा-देखी कुछ ग्रातुकांत पद्य ग्राजमाए थे। पीछे पं० श्रीधर पाठक ने 'सांध्य ग्राटन' नाम की किवता खड़ी बोली के श्रेतुकांत (तथा चरण के बीच में पूर्ण विरामवाले) पद्यों में बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत की थी।

सामान्य परिचय के श्रंतर्गत दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार सर्वश्री मैथिलीशरण गुप्त, बदरीनाथ मह श्रोर मुकुट्घर पांडे इत्यादि कई कि श्रंतर्भावना की प्रगल्म चित्रमयी व्यजना के उपयुक्त स्वच्छंद नृतन पद्धति निकाल रहे थे । पीछे उस नृतन पद्धति पर प्रसाद जी ने भी कुछ छोटी छोटी किवताएँ लिखीं जो सं० १६७५ (सन् १६१८) में 'करना' के भीतर संग्रहीत हुई। 'करना' की उन २४ किवताश्रों मे उस समय नृतन पद्धति पर निकलती हुई किवताश्रों से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता। दूसरे सस्करण में, जो बहुत पीछे संवत् १६८४ में निकला, पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया। उसमें ग्राधी से ऊपर अर्थात् ३१ नई रचानाएँ जोड़ी गईं

१ देखो पृष्ठ ६४८।

जिनमें पूरा रहस्यवाद, ग्रामिव्यंजना का ग्रान्ठापन, व्यंजक चित्र-विधान सब कुछ मिल जाता है। 'विषाद', 'बालू की बेला' 'खोलो द्वार', 'बिखरा हुग्रा प्रेम', 'किरण', 'बसंत की प्रतीक्ता' इत्यादि उन्हीं पीछे जोड़ी हुई रचनाग्रों में हैं जो पहले (सं० १६७५ के) संस्करण में नहीं थीं। इस द्वितीय संस्करण में ही छायाबाद कही जानेवाली विशेषताएँ स्फुट रूप में दिखाई पड़ीं। इसके पहले श्री सुमित्रानदन पत का 'पल्लव' बड़ी धूम-धाम से निकल चुका था, जिसमें रहस्य-भावना तो कहीं कहीं, पर ग्राप्रस्तुत-विधान, चित्रमयी भाषा ग्रीर लाक्णिक वैचित्रय ग्रादि विशेपताएँ ग्रात्यंत प्रचुर परिमाण में सर्वत्र दिखाई पड़ी थीं।

प्रसाद जी मे ऐसी मधुम्यी प्रतिभा और ऐसी जागरूक भावकता अवश्य थी कि उन्होंने इस पद्धति का अपने दग पर बहुत ही मनोरम विकास किया। संस्कृत की कोमल-कांत पदावली का जैसा सुंदर चयन बगभाषा के काव्यों में हुआ है वैसा अन्य देशी भाषाओं के साहित्य में नहीं दिखाई पड़ता। उनके परिशीलन से पदलालित्य की जो गूँज प्रसाद जी के मन में समाई वह बराबर बनी रही।

जीवन के प्रेम-विलास-मय मधुर पत्त की ग्रोर स्वामाविक प्रवृत्ति होने के कारण वे 'उस प्रियतम' के संयोग वियोगवाली रहस्य-भावना में— जिसे स्वामाविक रहस्यभावना से ग्रालग समक्तना चाहिए—रमते प्रायः पाए जाते हैं। प्रेमचर्या के शारीरिक व्यागरों ग्रीर चेष्टाग्रों (ग्रश्न, स्वेद, चुंबन, परिर भण, लजा की दौड़ी हुई लाली इत्यादि), रंगरिलयों ग्रीर ग्रठखेलियों, वेदना की कसक ग्रीर टीस इत्यादि की ग्रोर इनकी दृष्टि विशेष जमती थी। इसी मधुमयी प्रवृत्ति के ग्रानुरूप प्रकृति के ग्रानंत चेत्र में भी वल्लिरयों के दान, किलकाग्रों की मंद मुसकान, सुमनों के मधुपात्र, मंडराते मिलदों के गुंजार, सौरमहर समीर की लपक, पराग मकरंद की लूट, उषा के कपोलों पर लजा की लाली, ग्राकाश ग्रीर पृथ्वी के ग्रानुरागमय परिरंभ, रजनी के ग्रांस् से भीगे ग्रावर, चद्रमुख पर शरद्धन के सरकते ग्रावपुठन, मधुमास की मधुवर्षा ग्रीर ग्रूमती मादकना इत्यादि पर ग्रिक दृष्टि जाती थी। ग्रतः इनकी रहस्य-वादी रचनाग्रों को देख चाहे तो यह कहे कि इनकी मधुचर्यां के मानस प्रसार

के लिये रहस्यवाद का परदा मिल गया ग्रथवा यों कहे कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर ग्रसीम पर जा रही।

इनकी पहली विशिष्ट रचना "श्रॉस्" (सं० १६८८) है। 'श्रॉस्' वास्तव मे तो हैं श्रुंगारी विप्रलंभ के छंद जिनमे श्रातीत सयोग-सुख की खिन्न समृतियाँ रह रहकर क्तलक मारती हैं, पर जहाँ प्रेमी की मादकता की बेसुधी में प्रियतम नोचे से ऊपर श्राते श्रीर संज्ञा की दशा में चले जाते हैं, जहाँ हृदय की तरगें 'उस श्रनंत कोने' को नहलाने चलती हैं, वहाँ वे श्रॉस् उस 'श्रज्ञात प्रियतम' के लिये बहते जान पड़ते है। फिर जहाँ किव यह देखने लगता है कि ऊपर तो—

श्रवकाश<sup>२</sup> श्रसीम सुखों से श्राकाशतरंग<sup>3</sup> बनाता, हँसता-सा छाया-पथ में नक्त्र-समाज दिखाता।

पर---

नीचे विपुला धरणी है दुख-भार वहन-सी करती, श्रपने खारे श्राँसू से कहणा-सागर को भरती।

त्रीर इस 'चिर दग्ध दुखी वसुधा' को, इस निर्मल जगती को, त्रापनी प्रेम-वेदना की कल्याणी शीतल ज्वालामय उजाला देना चाहता है, वहाँ वे त्रॉस् लोकपीड़ा पर करुणा के ब्रॉस् से जान पड़ते है। पर वहीं पर जब हम किव की दृष्टि श्रपनी सदा जगती हुई श्रखंड ज्वाला की प्रभवविष्णुता पर इस प्रकार जमी पाते हैं कि 'हे मेरी ज्वाला!

तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदनावाला मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला।"

१—मादकता से आए तुम; सङ्घा से चले गए थे।
उद् के प्रसिद्ध किव अकतर ने भी कहा है—
मैं मरीजे होश था, मस्ती ने अच्छा कर दिया।

२-आकाश = दिक्, Space

३-आकाशतर्ग = Ether waves

तव ज्वाला या प्रेम-वेदना की ग्रांतरंजित ग्रीर दूरारूढ़ भावना ही—जो शृगार की पुरानी रूढ़ि है—रह जाती है। कहने का तात्पर्य यह कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्यन्न होता।

पर ग्रलग ग्रलग लेने पर उक्तियों के मीतर बढी ही रंजन-कारिणी कल्पना, व्यवक चित्रों का बड़ा ही ग्रन्टा विन्यास, भावनाग्रो की ग्रत्यंत सुकुमार योजना मिलती है। प्रसाद वी की यह पहली काव्य-रचना है जिमने बहुत लोगों को ग्राकर्षित किया। ग्राभिव्यजना की प्रगल्भता ग्रीर विचित्रता के भीतर प्रमिवेदना की दिव्य विभूति का, विश्व मे उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख ग्रीर दुःख दोनो को ग्रपनाने की उसकी ग्रपार शक्ति का ग्रीर उसकी छाया में सौदर्य ग्रीर मंगल के सगम का भी ग्रामास पाया जाता है। 'नियतिवाद' ग्रीर 'दुःखवाद' का विषएण स्वर भी सुनाई पड़ता है। इस चेतना को दूर हटाकर मद-तद्रा, स्वप्न ग्रीर ग्रसज्ञा की दशा का ग्राह्यान रहस्यवाद की एक स्वीकृत विधि है। इस विधि का पालन 'ग्रॉस्' से लेकर 'कामायनी' तक हुग्रा है। ग्रपने ही लिये नहीं, उजाले मे हाथ पैर मारनेवाली 'चिर दग्ध दुखी वसुधा' के लिये भी यही नींद लगनेवाली दवा लेकर ग्राने को किव निशा से कहता है—

चिर दग्ध दुखी यह वसुधा श्रालोक माँगती, तब भी; ुतुम तुहिन वरस् दो कन कृन, यह पगली सोए श्रव भी।

चेतना की शाति या विस्मृति की दशा में ही 'कल्याण की वर्षा' होती है, मिलन-सुख प्राप्त होता है। ग्रातः उसके लिये रात्रि की भावना को बढ़ाकर प्रसाद की महारात्रि तक ले गये हैं, जो सृष्टि ग्रीर प्रलय का सिन-काल है, जिसमें सारे नाम रूपों का लय हो जाता है—

चेतना-लहर न उठेगी जीवन-समुद्र थिर होगा, संध्या हो सर्ग प्रलय की विच्छेद मिलन फिर होगा।

' 'श्रॉस्' के उपरात वूसरी रचना 'लहर' है, जो कई प्रकार की कविताश्रों का संग्रह है। 'लहर' पर एक छोटी सी कविता सबसे पहले दी गई है। इसी से समूचे

संग्रह का नाम 'लहर' रखा गया। 'लहर' से किन का ग्रामिप्राय उस ग्रानंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है ग्रीर उसके जीवन को सरस करती रहती है। उसे ठहराने की पुकार ग्रापने व्यक्तिगत नीरस जीवन को भी सरस करने के लिये कही जा सकती है ग्रीर ग्राखिल मानव-जीवन को भी। यह जीवन की लहर भीतर उसी प्रकार स्मृति-चिह्न छोड़ जाती है जिस प्रकार जल की लहरें स्खी नदी की बाल के बीच पसलियों की-सी उभरी रेखाएँ छोड़ जाती है—

डठ, डठ, गिर गिर, फिर फिर श्राती नर्त्तित पद-चिन्ह बना जाती; सिकता की रेखाएँ उभार, भर जाती श्रपनी तरस सिहर।

इसमें भी उस प्रियतम का ग्राँख-मिचौनी खेलना, दने पाँव ग्राना, किरन-उँगिलियों से ग्राँख मूँदना (या मूँदने की कोशिश करना, क्योंकि उस ज्योतिर्मय का कुछ ग्राभास मिल ही जाता है), प्रियतम की ग्रोर ग्राभिसार इत्यादि रहस्यवाद की सब सामग्री है। प्रियतम ग्रज्ञात रहकर भी किस प्रेम का ग्रालंबन रहता है, यह भी दो एक जगह स्चित किया गया है। जैसे—

> तुम हो कौन श्रोर में क्या हूँ ? इसमें क्या है धरा, सुनो । मानस जलिंध रहे चिर चुंबित, मेरे चितिज ! उदार वनो ॥

इसी प्रकार "हे सागर संगम ऋक्ण नील !" मे यह चित्र सामने रखा गया है कि सागर ने हिमालय से निकली नदी को कब देखा था, और नदी ने सागर को कब देखा था पर नदी निकल कर स्वर्ण-स्वप्न देखती उसी की ओर चली और वह सागर भी बड़ी उमंग के साथ उससे मिला।

चितिज, जिसमे प्रातः-सायं ग्रनुराग की लाली दौड़ा करती है, ग्रिसीम (ग्राकाश) ग्रीर ससीम (प्रवी) का सहेट या मिलन-स्थल-सा दिखाई पड़ा करता है। इस हलचल मेरे संसार से हटाकर किव ग्रापने नाविक से वहीं ले चलने को कहता है—

तो चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक ! धीरे धीरे जिस निर्जन में सागर-लहरी छंबर के कानों में गहरी निरुक्क प्रेम-कथा कहती हो तज कोलाहल की श्रवनी रे।

वहाँ जाने पर वह इस सुख-दु:ख-मय व्यापक प्रसार को अपने नित्य और सत्य रूप में देखने की भी, पारमार्थिक ज्ञान की कलक पाने की भी, आशा करता है; क्योंकि अम और विश्राम के उस सिध-स्थल पर ज्ञान की दिव्य ज्योति-सी जगती दिखाई पड़ा करती है—

जिस गंभीर मधुर छाया में — विश्व चित्रपट चल माया में — विश्वता विश्व-सी पढ़े दिखाई दुख-सुख-वाली सत्य वनी रे। अम-विश्राम चितिज-वेला से, जहाँ सृजन करते मेला से — ग्रमर जागरण, उपा नयन से — विखराती हो ज्योति घनी रे।

'लहर' में चार-पाँच रचनाएँ ही रहस्यवाद की हैं। पर किन की तंद्रा श्रीर स्वमवाली प्रिय भावना जगह-जगह व्यक्त होती है। रात्रि के उस सन्नाटे की कामना जिसमे बाहर भीतर की सब हलचल शात रहती है, केवल अभावों की पूर्ति करनेवाले, श्रतृप्त कामनाश्रों की तृप्ति का विधान करनेवाले, स्वम ही जगा करते है, इस गीत में पूर्णतया व्यक्त है—

श्रपलक जगती हो एक रात!
सब सोए हों इस भूतल में;
श्रपनी निरीहता संबल में,
चलती हो कोई भी न बात।

× × × ×

वक्षस्थल में जो छिपे हुए
सोते हो हृदय श्रभाव लिए
उनके स्वपनों का हो न प्रात।

जैसा पहले सूचित कर चुके है, 'लहरू' में कई प्रकार की रचनाएँ हैं। कहीं तो प्रकृति के रमग्रीय पच्च को लेकर मुंदर ग्रीर मधुर रूपकमय गान है, जैसे—

संग्रह का नाम 'लहर' रखा गया। 'लहर' से किन का श्रिमिपाय उस श्रानंद् की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है श्रीर उसके जीवन को सरस करती रहती है। उसे ठहराने की पुकार श्रपने व्यक्तिगत नीरस जीवन को भी सरस करने के लिये कही जा सकती है श्रीर श्रिखल मानव-जीवन को भी। यह जीवन की लहर भीतर उसी प्रकार स्मृति-चिह्न छोड़ जाती है जिस प्रकार जल की लहरें स्खी नदी की बालू के बीच पस्तियों की-सी उभरी रेखाएँ छोड़ जाती है—

> डठ, डठ, गिर गिर, फिर फिर ग्राती नर्त्तित पद-चिन्ह वना जाती; सिकता की रेखाएँ उभार, भर जाती ग्रपनी तरल सिहर।

इसमें भी उस प्रियतम का श्राँख-मिचौनी खेलना, दबे पाँव श्राना, किरन-ठँगिलयों से श्राँख मूँदना (या मूँदने की कोशिश करना, वयोकि उस ज्योतिर्भय का कुछ श्राभास मिल ही जाता है), प्रियतम की श्रोर श्रिभसार इत्यादि रहस्यवाद की सब सामग्री है। प्रियतम श्रज्ञात रहकर भी किस प्रेम का श्रालंबन रहता है, यह भी दो एक जगह स्चित किया गया है। जैसे—

तुम हो कौन ग्रोर में क्या हूँ ? इसमें क्या है धरा, सुनो। मानस जलिंध रहे चिर चुंबित, मेरे जितिज! उदार वनो॥

इसी प्रकार 'हे सागर संगम अहरण नील !'' मे यह चित्र सामने रखा गया है कि सागर ने हिमालय से निकली नदी को कब देखा था, और नदी ने सागर को कब देखा था पर नदी निकल कर स्वर्ण-स्वम देखती उसी की ओर चली और वह सागर भी बड़ी डमंग के साथ उससे मिला।

ंचितिज, जिसमे प्रातः-सायं श्रनुराग की लाली दौड़ा करती है, श्रसीम (श्राकाश) श्रौर ससीम (प्रथ्वी) का सहेट या मिलन-स्थल-सा दिखाई पड़ा करता है। इस हलचल भरे संसार से हटाकर किन श्रपने नाविक से वहीं ले चलने को कहता है—

ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक! धीरे धीरे जिस निर्जन में सागर-लहरी छंबर के कानों में गहरी निरुखल प्रेम-कथा कहती हो तज कोलाहल की छवनी रे।

वहाँ जाने पर वह इस सुख-दु:ख-मय व्यापक प्रसार को श्रपने नित्य श्रीर सत्य रूप में देखने की भी, पारमार्थिक ज्ञान की क्तलक पाने की भी, श्राशा करता है; क्योंकि श्रम श्रीर विश्राम के उस सिध-स्थल पर ज्ञान की दिन्य ज्योति-सी जगती दिखाई पड़ा करती है—

जिस गंभीर मधुर छाया में—विश्व चित्रपट चल माया में— विभुता विभु-सी पढे दिखाई दुख-सुख-वाली सत्य वनी रे। श्रम-विश्राम चितिज-वेला से, जहाँ सृजन करते मेला से— श्रमर जागरण, उपा नयन से—विखराती हो ज्योति धनी रे।

'लहर' में चार-पाँच रचनाएँ ही रहस्यवाद की हैं। पर किन की तंद्रा श्रीर स्वमवाली प्रिय भावना जगह-ज़गह व्यक्त होती है। रात्रि के उस सन्नाटे की कामना जिसमे वाहर भीतर की सब हलचल शात रहती है, केवल श्रभावों की पूर्ति करनेवाले, श्रतृप्त कामनाश्रों की तृप्ति का विधान करनेवाले, स्वम ही जगा करते हैं, इस गीत में पूर्णतया व्यक्त है—

श्रपलक जगती हो एक रात!
सब सोए हों इस भूतल में;
श्रपनी निरीहता संबल में,
चलती हो कोई भी न बात।
× × × ×
बक्षस्थल में जो छिपे हुए
सोते हों हृद्य श्रभाव लिए
उनके स्वप्नों का हो न प्रात।

जैसा पहले स्चित कर चुके हैं, 'लहरू' में कई प्रकार की रचनाएँ हैं। कहीं तो प्रकृति के रमणीय पच्च को लेकर सुदर ग्रौर मधुर रूपकमय गान है, जैसे—

बीती विभावरी जाग री!

श्रंबर-पनघट में दुवो रही

तारा-घट ऊपा नागरी।
खगकुल 'कुल-कुल' सा बोल रहा,
किसलय का अंचल ढोल रहा,
लो, यह जितका भी भर लाई
मधु मुकुल नवल-रस गागरी॥

कहीं उस यौवन काल की स्मृतियाँ हैं जिसमें मधु का आदान-प्रदान चलता था, कहीं प्रेम का शुद्ध स्वरूप यह कहकर बताया गया है कि प्रेम देने की चीज है, लेने की नहीं! पर इस पुस्तक में किब अपने मधुमय जगत् से निकल कर जगत् और जीवन के कई पर्जों की ओर भी बढ़ा है। वह अपने भीतर इतना अपरिमित अनुराग समस्तता है कि अपने सान्निध्य से वर्तमान जगत् में उसके फैलने की आशा करता है। उषा का अनुराग (लाली) जब फैल जाता है तभी ज्योति की किरन फूटती है—

भरा श्रनुराग फैलने दो नभ के श्रभिनव कलरव में, जाकर सूनेपन के तम में, बन किरन कभी श्रा जाना।

किव ग्रपने प्रियतम से ग्रज वह 'जीवन-गीत' सुनाने को कहता है जिसमें 'करणा का नव ग्रामिनदन हो'। फिर इस जगत् की ग्रज्ञानांधकारमयी ग्रश्रुपूर्ण रात्रि के बीच ज्ञान-ज्योति की मित्ता माँगता हुग्रा वह उससे प्रेम-वेशा के स्वर में 'जीवन-गीत' सुनाने को कहता है जिसके प्रभाव से मनुष्य-जाति लताग्रों के समान स्नेहालिगन मे बद्ध हो जायगो ग्रौर इस संतप्त पृथ्वी पर शीतल छाया हो जायगी।

जग की सजल कालिमा रजनी में मुखचंद्र दिखा जाश्रो, प्रेम-वेणु की स्वर-लहरी में जीवन-गीत सुना जाश्रो।

× × × ×

स्नेहालिंगन की लतिकायों की झुरमुट छा जाने दो। जीवन-धन! इस जले जगत् को चृन्दावन वन जाने दो॥ जैसा पहले स्चित कर आए है, 'लहर' में प्रसाद जी ने अपनी प्रगल्भ कल्पना के रंग में इतिहास के कुछ खड़ों को भी देखा है। जिस वरुणा के शान्त कछार में बुद्ध भगवान् ने धर्मचर्क का प्रवर्तन किया था उसकी पुरानी काँकी, 'अशोक की चिंता', 'शेरसिंह का आत्मसमर्पण', 'पेशोला की प्रतिध्वनि', 'प्रलय की छाया' ये सब अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश के उदाहरण हैं। इस प्रकार 'लहर' में इम प्रसाद जी को वर्तमान और अतीत जीवन की प्रकृत ठोस भूमि पर अपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं।

किसी एक विशाल भावना को रूप देने की श्रोर भी श्रंत मे प्रसाद जी ने ध्यान दिया, जिसका परिणाम है 'कामायनी'। इसमें उन्होंने अपने श्रिय 'श्रानद्वाद' की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के जपरी आ्रामास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर की है। यह 'श्रानद्वाद' वक्तभाचार्य के 'काया' या श्रानंद के ढंग का न होकर, तांत्रिको श्रीर योगियों की श्रतर्भूमि-पद्धति पर है। प्राचीन जलप्लावन के उपरांत मनुद्धारा मानवी सृष्टि के पुनर्विधान का श्राख्यान लेकर इस प्रबंध-काव्य की रज्ञना हुई है। काव्य का श्राधार है मनु का पहले श्रद्धा को किर इड़ा को पत्नी-रूप में ग्रहण करना तथा इड़ा को बदिनी या सर्वथा श्रधीन बनाने का प्रयत्न करने पर देवताश्रो का उनपर कोप करना। 'रूपक' की भावना के श्रनुसार श्रद्धा विश्वास-समन्वित रागादिमका दृत्ति है श्रीर इड़ा व्यवसायादिमका बुद्धि। कवि ने श्रद्धा को मृदुता, प्रेम श्रीर करणा का प्रवर्तन करनेवाली श्रीर सच्चे श्रानद तक पहुँचानेवाली चित्रित किया है। इडा या बुद्धि श्रनेक प्रकार के वर्गीकरण श्रीर व्यवस्थाश्रो मे प्रवृत्त करती हुई कर्मों में उलकानेवाली चित्रित की गई है।

कथा इस प्रकार चलती है। जल-प्रलय के बाद मनु की नाव हिमवान् की चोटो पर लगतो है ग्रोर मनु वहाँ चिताग्रस्त बैठे हैं। मनु पिछली सृष्टि की बातें ग्रोर ग्रागे की दशा सोचते-सोचते शिथिल ग्रोर निराश हो जाते हैं! गर्द चिता 'बुद्धि, मित या मनीषा' का ही एक रूप कही गई है जिससे ग्रारंभ में ही 'बुद्धिवाद' के विरोध का किंचित् ग्रामास मिल जाता है। धीरे धीरे ग्राशा का रमणीय उदय होता है ग्रोर श्रद्धां से मनु की मेंट होती है। श्रद्धा के साथ मनु शातिसुखपूर्वक कुछ दिन रहते हैं। पर पूर्व सकार-वश कर्म की ग्रोर फिर मनु की प्रवृत्ति होती है। ग्रासुरी प्रेरणा से वे पशुहिसापूर्ण काम्य यज्ञ करने लगते हैं जिससे श्रद्धा को विरक्ति होती है। वह यह देखकर दुखी होती है कि मनु अपने ही सुख की मावना में मग्ने होते जा रहे है, उनके हृदय में सुख के, सब प्राणियों में, प्रसार का लच्य नहीं जम रहा है जिससे मानवता का नूतन विकास होता। मनु चाहते हैं कि श्रद्धा का सारा सद्भाव, सारा प्रेम, एकमात्र उन्हीं पर स्थित रहे, तिनक भी इधर उधर बॅटने न पाए। इससे जब वे देखते हैं कि श्रद्धा पशुआों के बचों को प्रेम.से पुचकारती है और अपनी गर्मस्थ संतित की सुख-कीड़ा का आयोजन करती है तन उनके मन में ईच्या होनी है और उसे हिमालय की उसी गुफा में छोड़कर वे अपनी सुख-वासना लिए हुए चल देते हैं।

मनु उनड़े हुए सारस्वत प्रदेश मे उतरते हैं नहाँ कभी श्रद्धा से हीन होकर सुर श्रोर श्रसुर लड़े थे, इंद्र की विनय हुई थी। वे खिन्न होकर सोचते हैं कि क्या मैं उन्हीं के समान श्रद्धा हीन हो रहा हूँ। इसी वीच श्रंतरिक्त से 'काम' की श्रभिशाप-भरी वाणी सुनाई पड़ती है कि—

> मनु ! तुम श्रद्धा को गए भूल । उस पूर्ण ग्रात्म-विश्वासमयी को उदा दिया था समक तूल । तुम भूल गए पुरुषत्व-मोह में कुछ सत्ता है नारी की । सम-रसता है संबंध बनी छिषकार ग्रीर छिषकारी की ।

× × × ×

यह श्रभिनव मानव ग्रजा सृष्टि।

द्वयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि।
श्रनजान समस्याएँ ही गढती, रचती हो श्रपनी ही विनष्टि।
कोलाहल कलह श्रनंत चले, एकता नष्ट हो, वढे भेद।
श्रभिलपित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले श्रनिच्छित दुखद खेद।

प्रभात होता है। मनु श्रपने सामने एक सुदरी खड़ी पाते हैं—

विखरी ग्रलकें ज्यों तर्क-जाल । वह विश्वमुक्ट-सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदश था स्पष्ट भाल । गुंजरित मधुप-से मुकुल सदृश वह श्रानन जिसमें भरा गान । वक्षस्थल पर एकत्र घरे संस्ति के सब विज्ञान ज्ञान । था एक हाथ में कर्म-कलश वसुधा-जीवन-रस-सार लिए। दूसरा विचारों के नभ को था मधुर श्रभय श्रवलंब दिए।

यह इड़ा (बुद्धि) थी। इसके साथ मनु सारस्वत प्रदेश की राजधानी में रह गए। मनु के मन में जब जगत् और उसके नियामक के संबंध में जिज्ञासा उठती है और उससे कुछ सहायता पाने का विचार आता है तब इड़ा कहती है—

### हाँ ! तुम ही हो श्रपने सहाय।

जो बुद्धि कहे उसको न मानकर फिर किसकी नर शरण जाय ? यह प्रकृति परम रमणीय श्रिखित ऐश्वर्यभरी शोधकविहीन। तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर वन कर्मलीन। सबका नियमन शासन करते वस बढा चलो श्रपनी चमता। तुम जडता को चैतन्य करो, विज्ञान सहज साधन उपाय।

मनु वहाँ इड़ा के साथ रहकर प्रजा के शासन की पूरी व्यवस्था करते हैं।
नगर की श्री-वृद्धि होती है। प्रकृति बुद्धिनल के वश में की जाती है। खेती
धूम-धाम से होने लगती है। श्रनेक प्रकार के उद्योग-धंधे खड़े होते हैं।
धातुश्रों के नए नए श्रस्त-शस्त्र बनते हैं। मनु श्रनेक प्रकार के नियम प्रचलित
करके, जनता का वर्णों या वर्गों में विभाग करके, लोक का सचालन करते हैं।
'श्रह' का भाव जोर पकड़ता है। वे श्रपने की स्वतंत्र नियामक श्रीर प्रजापित
मानकर सब नियमों से पर रहना चाहते हैं। इंडा उन्हें नियमों के पालन की
सलाह देती है, पर वे नहीं मानते। इड़ा खिन्न होकर जाना चाहती है, पर
मनु श्रपना श्रिधकार जमाते हुए उसे पकड़ रखते हैं। पकड़ते हो द्वार
गिर पड़ता। प्रजा जा दुर्व्यवहारों से ज़ुन्ध होकर राजमवन घेरे थी, मीतर
धुस पड़ती है। देवशक्तियाँ भी कुपित हो उठती हैं। शिव का तीसरा नेत्र खुल
जाता है। प्रजा का रोष बढ़ता है! मनु युद्ध करते है श्रीर मूर्छित होकर
गिर पड़ते हैं।

उधर श्रद्धा इसी प्रकार के विप्लव का भयंकर स्वम देखकर अपने कुमार

को लेकर मनु को हूँ दती हूँ द्वी वहाँ पहुँ चती है। मनु उसे देलकर कोम और पश्चात्ताप से भर जाते हैं। फिर उन सुंदर दिनो को याद करते है जब श्रद्धा के मिलने से उनका जोवन सुंदर और प्रकुल हो गया था; जो जगत पीड़ा और हलचल से व्यथित था वही तिश्वास से पूर्ण, शांत, उज्ज्वल और मगलमय बनं गया था। मनु उससे चटपट अपने को वहाँ से निकाल ले चलने को कहते हैं। जब रात हुई तब मनु उठकर चुनचाप वहाँ से न जाने कहाँ चल दिए। उनके चले जाने पर श्रद्धा और इड़ा की वातचीत होती है और इड़ा अपनी बाँधो हुई अधिकार-व्यवस्था के इस भयंकर परिगाम को देख अपना साहस छूटने की बात कहती है—

इस पर श्रद्धा बोली-

बन विपस ध्वांत ।

सिर चढी रही, पाया न हृद्य, तू विकल कर रही है श्रमिनय। सुख-दुख का मधुमय धूप छाँह, तूने छोड़ी यह सरत राह। चेतनता का भौतिक विभाग—कर, जग को वाँट दिया विराग। चिति का स्वरूप यह नित्यजगत्, यह रूप यदलता है शत शत, कृषा विरह-मिलन-मय नृत्य निरत, उल्लासपूर्ण श्रानंद सतत।

श्रंत मे श्रद्धा श्रपने कुमार को इड़ा के हाथों मे छोप मनु को हूँ इने निकली श्रीर उन्हें उसने सरस्वती-तट पर एक गुफा मे पाया। मनु उस समय श्रॉलं बंद किए चित् शक्ति का अतर्नाद सुन रहे थे, ज्योतिर्मय पुरुप का श्रामास पा रहे थे, श्रांखिल विश्व के बीच नटराज का नृत्य देख रहे थे। श्रद्धा को देखते ही वे हत-चेत् पुकार उठे कि 'श्रद्धे! उन चरणो तक ले चल'। श्रद्धा ग्रागे ग्रागे ग्रीर मन पीछे पीछे हिमालय पर चढ़ते चले जाते हैं। यहाँ तक कि वे ऐसे महादेश में ग्रापने को पाते हैं जहाँ वे निराधार ठहरे जान पड़ते हैं। भूमंडल की रेखा का कहीं पता नहीं। यहाँ किन पूरे रहस्यदर्शी का बाना धारण करता है ग्रीर मन के भीतर एक नई चेतना (इस चेतना से भिन्न) का उदय बतलाता है। ग्राम मन को त्रिदिक् (Three dimensions) विश्व ग्रीर त्रिभुवन के प्रतिनिधि तीन ग्रलग ग्रालोक विद्व दिखाई पड़ते हैं जो 'इच्छा', 'ज्ञान' ग्रीर 'किया' के केंद्र से हैं। श्रद्धा एक एक का रहस्य समकाती है।

पहले 'इच्छा' का मधु, मादंकता श्रीर श्रॅगड़ाईबाला माया-राज्य है जो रागाक्ण उपा के कहुक सा सुंदर है जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस श्रीर गंध की पारदर्शिनी पुतलियाँ रंग विरंगी तितलियों के समान नाच रही है। यहाँ चल चित्रों की सस्ति-छाया चारों श्रोर घूम रही है श्रीर श्रालोकविंदु को घेरकर बैठी हुई माया मुस्करा रही है। यहाँ चिर वसंत का उद्गम भी है श्रीर एक श्रोर पतक्तड भी श्रर्थात् सुख श्रीर दुःख एक सूत्र में वेंधे है। यहाँ पर मनोमय विश्व रागाक्ण चेतन की उपासना कर रहा है।

फिर 'कमें' का श्यामल लोक सामने ग्राता है जो धुएँ-सा धुँघला है, वहाँ च्ला भर विश्राम नहीं है, सतत संघर्ष ग्रीर विफलता का कोलाहल रहता है, ग्राकाचा की तीव पिपासा बनी रहती है, भाव राष्ट्र के नियम दंड बने हुए है। सारा समाज मतवाला हो रहा है।

सबसे पीछे, 'ज्ञान-चेन्न' त्राता है नहाँ सदा बुद्धि-चक चलता रहता है, सुख-दुःख से उदाधीनता रहती है। यहाँ के निरंकुश त्रागु तर्क-युक्ति से श्रास्ति-नास्ति का भेद करते रहते हैं और निस्तग होकर भी मोच्च से संबंध जोड़े रहते हैं। यहाँ केवल प्राप्य (मोच्च या छुटकारा भर) मिलता है, तृप्ति (त्रानंद) नहीं; जीवन-रस श्रछ्ता छोड़ा रहता है निसमें बहुत-सा इकटा होकर एक साथ मिले। इससे तृषा ही तृषा दिखाई देती है।

अत में इन तीनों ज्योतिर्मय चिंदुओं को दिखा कर श्रद्धा कहती है कि यही त्रिपुर है जिसमें इच्छा, कर्म और ज्ञान एक दूसरे से अलग अलग अपने केंद्र आप ही बने हुए है। इनका परस्पर न मिलना ही जीवन की असली विडंबना को लेकर मनु को ढूँढती ढूँढती वहाँ पहुँचती है। मनु उसे देखकर चोम ग्रीर पश्चात्ताप से भर जाते हैं। फिर उन सुंदर दिनों को याद करते हैं जब श्रद्धा के मिलने से उनका जीवन सुंदर ग्रीर प्रफुल हो गया था; जो जगत पीड़ा ग्रीर हलचल से व्यथित था वही तिश्वास से पूर्ण, शांत, उज्ज्वल ग्रीर मगलमय बनं गया था। मनु उससे चटपट ग्रपने को वहाँ से निकाल ले चलने को कहते हैं। जब रात हुई तब मनु उठकर चुनचाप वहाँ से न जाने कहाँ चल दिए। उनके चले जाने पर श्रद्धा ग्रीर इड़ा की वातचीत होती है ग्रीर इड़ा ग्रपनी बाँघो हुई ग्रिधकार-व्यवस्था के इस मयंकर परिगाम को देख ग्रपना साहस छूटने की बात कहती है—

इस पर श्रद्धा बोली-

बन विषस ध्वांत ।

सिर चढी रही, पाया न हृदय, तू विकल कर रही है श्रमिनय।
सुख-दुख का मधुमय धूप छाँह, तूने छोड़ी यह सरल राह।
चेतनता का भौतिक विभाग—कर, जग को बाँट दिया विराग।
चिति का स्वरूप यह नित्यजगत्, यह रूप वदलता है शत शत,
क्या विरह-मिलन-मय नृत्य निरत, उल्लासपूर्ण श्रानंद सतत।

त्रंत मे अद्धा त्रपने कुमार को इड़ा के हाथों में सौंप मनु को हूंढ़ने निकली त्रीर उन्हें उसने सरस्वती-तट पर एक गुफा मे पाया। मनु उस समय क्रॉले बंद किए चित् शक्ति का अंतर्नाद सुन रहे थे, ज्योतिर्मय पुरुष का त्रामास पा रहे थे, त्राखिल विश्व के बीच नटराज का नृत्य देख रहे थे। अद्धा को देखते

ही वे हत-चेत् पुकार उठे कि 'श्रद्धे! उन चरणो तक ले चल'। श्रद्धा ग्रागे ग्रागे ग्रागे मनु पीछे पीछे हिमालय पर चढ़ते चले जाते हैं। यहाँ तक कि वे ऐसे महादेश में ग्रपने को पाते हैं जहाँ वे निराधार ठहरे जान पड़ते हैं। भूमंडल की रेखा का कहीं पता नहीं। यहाँ किंव पूरे रहस्यदर्शी को चाना धारण करता है ग्रीर मनु के भीतर एक नई चेतना (इस चेतना से भिन्न) का उदय बतलाता है। ग्राव मनु को त्रिदिक् (Three dimensions) विश्व ग्रीर त्रिभुवन के प्रतिनिधि तीन ग्रलग ग्रालोकविद्द दिखाई पड़ते हैं जो 'इच्छा', 'ज्ञान' ग्रीर 'क्रिया' के केंद्र से हैं। श्रद्धा एक एक का रहस्य समकाती है।

पहले 'इच्छा' का मघु, मादंकता श्रीर श्रॅगड़ाईवाला माया-राज्य है जो रागारुण उवा के कदुक सा सुंदर है जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस श्रीर गंध की पारदर्शिनी पुतिलयाँ रंग विरंगी तितिलयों के समान नाच रही हैं। यहाँ चल चित्रों की संस्रित-छाया चारो श्रोर घूम रही है श्रीर श्रालोकविंदु को घेरकर बैठी हुई माया मुस्करा रही है। यहाँ चिर वसंत का उद्गम भी है श्रीर एक श्रोर पतक्तड भी श्रर्थात् सुख श्रीर दुःख एक सूत्र में वॅथे है। यहाँ पर मनोमय विश्व रागारुण चेतन की उपासना कर रहा है।

फिर 'कम' का श्यामल लोक सामने ग्राता है जो धुऍ-सा धुँघला है, जहाँ च्या भर विश्राम नहीं है, सतत संघर्ष ग्रौर विफलता का कोलाहल रहता है, ग्राकाचा की तीव पिपासा बनी रहती है, भाव राष्ट्र के नियम दड बने हुए है। सारा समाज मतवाला हो रहा है।

सबके पीछें 'ज्ञान-च्लेन' त्राता है जहाँ सदा बुद्धि-चक्र चलता रहता है, सुख-दु:ख से उदाधीनता रहती है। यहाँ के निरंकुश त्रागु तर्क-युक्ति से श्रास्ति-नास्ति का भेद करते रहते है श्रीर निस्संग होकर भी मोच्ल से संबंध जोड़े रहते हैं। यहाँ केवल प्राप्य '(मोच्ल या छुटकारा भर) मिलता है, तृप्ति (श्रानद) नहीं; जीवन-रस श्राळूता छोड़ा रहता है जिसमें बहुत-सा इकटा होकर एक साथ मिले। इससे तृपा ही तृषा दिखाई देती है।

अत मे इन तीनों ज्योतिर्मय विंदुओं को दिखा कर श्रद्धा कहती है कि यही त्रिपुर है जिसमे इच्छा, कर्म और ज्ञान एक दूसरे से अलग अलग अपने केंद्र आप ही बने हुए हैं। इनका परस्पर न मिलना ही जीवन की असली विडंबना है। ज्ञान श्रलग पड़ा है, कर्म श्रलग। श्रतः इच्छां पूरी कैसे हो सकती है ? यह कहकर श्रद्धा मुस्कराती है जिससे ज्योति की एक रेखा तीनों मे दौड़ जाती है श्रीर चट तीनों एक में मिलकर प्रज्वलित हो उठते हैं श्रीर सारे विश्व में शृंग श्रीर डमरू का निनाद फैल जाता है। उस श्रनाहत नाद मे मनु लीन हो जाते हैं।

इस रहस्य को पार करने पर फिर ग्रानंद-सूमि दिखाई गई है। वहाँ इड़ा भी कुमार (मानव) को लिए ग्रंत मे पहुँचती है ग्रीर देखती है कि पुरुष पुरातन प्रकृति से मिला हुग्रा ग्रानंद हो शिक्ष पुरातन प्रकृति से मिला हुग्रा ग्रानंद हो शिक्ष हुग्रा ग्रानंद हो गरता हुग्रा ग्रानंद हागर सा उमड़ रहा है। यह सब देख इड़ा श्रद्धा के प्रति ग्रापनी कृतज्ञता प्रकट करती हुई कहती है कि 'मैं ग्राव समक गई कि मुक्तमें कुछ भी समक नहीं थी। व्यर्थ लोगों को भुलाया करती थी; यही मेरा काम था''। फिर मनु कैलाश की ग्रोर दिखाकर उस ग्रानंद लोक का वर्णन करते हैं जहाँ पाप-ताप कुछ भी नहीं है, सब समरस है, ग्रीर 'ग्रामेद मे मेद' वाले प्रसिद्ध सिद्धांत का कथन करके कहते हैं—

श्रपने दुख सुख से पुलकित यह मूर्त विश्व सचराचर चिति का विराट वपु मंगल यह सत्य सतत चिर सुंदर ।

श्रंत मे प्रसाद जी वहीं प्रकृति से सारे सुख, भोग, कांति, दीप्ति की सामग्री जुटाकर लीन हो जाते हैं—वे ही वल्लरियाँ, पराग, मधु, मकरंद, श्रप्सराएँ, वनी हुई रिश्मयाँ।

यह काव्य बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। इसका विचारात्मक आधार या अर्थ-भूमि केवल इतनी ही है कि श्रद्धा या विश्वासमयी रागात्मिका वृत्ति ही मनुष्य को इस जीवन मे शांतिमय आनंद का अनुभव और चारों और प्रसार कराती हुई कल्याण मार्ग पर ले चलती है और उस निविशेष आनंद धाम तक पहुँचाती है। इड़ा या बुद्धि मनुष्य को सदा चंचल रखती, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क और निर्मम कर्म-जाल में फॅसाए रहती और तृति या संतोष के आनंद से दूर रखती है। अंत में पहुँचकर कि ने इच्छा, कर्म और जान के सामंजस्य पर तीनों के मेल पर जोर दिया है। एक दूसरे से अलग रहने पर ही जीवन में विषमता आती है।

जिस समन्वय का पन्न किन ने अन्त में सामने रखा है उसका निर्वाह रह-स्यवाद की प्रकृति के कारण कान्य के भीतर नहीं होने पाया है। पहले किन ने कर्म को बुद्धि या ज्ञान की प्रकृति के रूप में दिखाया, फिर अंत मे कर्म और ज्ञान के विंदुओं को अलग अलग रखा। पीछे आया हुआ ज्ञान भी बुद्धिन्यव-सायात्मक ज्ञान ही है (योगियों या रहस्य-वादियों का पर-ज्ञान नहीं) यह बात "सदा चलता है बुद्धिचक" से स्पष्ट है। जहाँ "रागारुण कंदुक सा, भावमयी प्रतिभा का मिद्र" इच्छाविंदु मिलता है वहाँ इच्छा रागात्मिका चृत्ति के अंतर्गत है; श्रतः रित-काम से उत्पन्न अद्धा की ही प्रवृत्ति ठहरती है। पर श्रद्धा उससे अलग क्या तीनों विंदुओं से परे रखी गई है।

रहस्यवाद की परंपरा में चेतना से असंतोध की रुढ़ि चली आ रही है। प्रसाद जी काव्य के आरंभ में ही 'चिंता' के अतर्गत कहते हैं—

मनु का मन था विकल हो उठा संवेदन से खाकर चोट संवेदन ! जीवन जगती को जो कहुता से देता घोट। संवेदन का श्रीर हृदय का यह संवर्ष न हो सकता फिर श्रभाव श्रसफलताश्रों की गाथा कौन कहाँ बुकता?

इन पंक्तियों में तो 'संवेदन' बोध-वृत्ति के ग्रार्थ में व्यवहृत जान पड़ता है, क्योंकि सुख-दु:खात्मक ग्रानुभूति के ग्रार्थ में लें तो हृदय के साथ उसका संघर्ष कैसा ? बोध के एक देशीय ग्रार्थ में भी यदि हम 'सवेदन' को ले तो भी उसे भावभूमि से खारिज नहीं कर सकते। प्रत्येक 'भाव' का प्रथम ग्रावयव विषय-बोध ही होता है। स्वप्न-दशा में भी, जिसका रहस्य-चेत्र में बड़ा माहात्म्य है, यह विषय-बोध रहता है। श्रद्धा जिस करुएा, दया ग्रादि की प्रवर्त्तिका कही गई है, उसमे दूसरों की पीड़ा का बोध मिला रहता है।

ग्रागे चलकर यह 'संवेदन' शब्द ग्रपने वास्तविक या ग्रवास्तविक दुःख पर कष्टानुभव के ग्रार्थ मे ग्राया है। मनु की त्रिगड़ी हुई प्रजा उनसे कहती है—

> हम संवेदन-शील हो चले, यही मिला सुख। कष्ट सममते लगे वृनाकर निज कृत्रिम दुख।

मतलब यह कि अपनी किसी स्थिति को लेकर दुःख का अनुमव करना ही

संवेदन है। दुःख को पास न पटकने देना, अपनी मौज में—मधु-मकरंद में— मस्त रहना ही वांछुनीय स्थिति है। असंतोष से उत्पन्न अवास्तविक कष्टकल्पना के दुःखानुभव के अर्थ में ही इस शब्द को जकड़ रखना भी व्यर्थ प्रयास कहा जायगा। अद्धा जिस करुणा, दया आदि की प्रवर्तिका कही गई है वह दूसरो की पीड़ा का संवेदन ही तो है। दूसरों के दुःख का अपना दुःख हो जाना ही तो करुणा है। पर-दुःखानुभव अपनी ही सत्ता का प्रसार तो स्वित करता है। चाहे जिस अर्थ में लें, सवेदन का तिरस्कार कोई अर्थ नहीं रखता।

संवेदन, चेतना, जागरण आदि के परिहार का जो बीच बीच में आभिलाष है उसे रहस्यवाद का तकाजा समक्तना चाहिए। ग्रंथ के अंत मे
जो हृदय, बुद्धि और कर्म के मेल या सामंजस्य का पच्च रखा गया है वह
तो बहुत समीचीन है। उसे हम गोस्वामी तुलसीदास मे, उनके मिक्तमार्ग की
सबसे बड़ी विशेषता के रूप में, दिखा चुके हैं। अपने कई निबंधों मे हम
जगत् की वर्तमान अशांति और अव्यवस्था का कारण इसी सामंजस्य का अभाव
कह चुके हैं। पर इस सामंजस्य का स्वर हम 'कामायानी' में और कहीं नहीं
पाते है। अद्धा जब कुमार को लेकर प्रजाविद्रोह के उपरांत सारस्वत नगर में
पहुँचती है तब 'इड़ा' से कहती है कि "सिर चढ़ी रही पाया न हृदय''। क्या
अद्धा के संबंध मे नहीं कहा जा सकता था कि 'रस पगी रही पाई न बुद्धि'' ?
जब दोनों अलग अलग सत्ताएँ करके रखी गई है तब एक को दूसरी से शृत्य
कहना, और दूसरी को पहली से शृत्य न कहना, गड़बड़ में डालता है। पर
अद्धा में किसी प्रकार की कमी की भावना कि की ऐकांतिक मधुर भावना के
अनुकृत न थी।

बुद्धि की विगर्हणा द्वारा 'बुद्धिवाद' के विरुद्ध उस ग्राधुनिक ग्रांदोलन का ग्रामास भी किव को इष्ट जान पड़ता है जिसके प्रवर्त्तक ग्रानातोले फांस ने कहा है कि 'बुद्धि के द्वारा सत्य को छोड़कर ग्रोर सब कुछ सिद्ध हो सकता है। बुद्धि पर मनुष्य को विश्वास नहीं होता। बुद्धि या तर्क का सहारा तो लोग ग्रापनी भली-बुरी प्रवृत्तियों को ठीक प्रमाणित करने के लिये लेते हैं।".

विज्ञान द्वारा सुख साघनों की वृद्धि के साथ-साथ विलासिता ग्रौर लोभ की ग्रसीम वृद्धि तथा यंत्रों के परिचालन से जनता के बीच फैली हुई घोर ग्रशक्तता, दरिद्रता ग्रादि के कारण वर्त्तमान जगत् को जो विपम स्थिति हो रही है उसका भी थोड़ा ग्रामास मनु की विद्रोही प्रजा के इन वचनों द्वारा दिया गया है—

> प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी। शोपण कर जीवनी वना दी जर्जर भीनी।

वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की भी दबी-सी गूँज दो-तीन जगह है। 'विद्युत्कर्ण (Electrons) मिले कलकते-से' में विज्ञान की भी कलक है।

यदि मधुचर्या का ग्रतिरेक ग्रौर रहस्य की प्रवृत्ति वाधक न होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद ग्रधिक पूर्ण ग्रौर मुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। कर्म को किव ने या तो काम्य युजो के वीच दिखाया है ग्रथवा उद्योग-धंघो या शासन-विधानों के वीच। श्रद्धा के मंगलमय योग से किस प्रकार कर्म धर्म का रूप धारण करता है, यह भावना किव से दूर ही रही। इस भव्य ग्रौर विशाल भावना के भीतर उप्र ग्रौर प्रचंड भाव भी लोक के मंगलविधान के ग्रंग हो जाते हैं। श्रद्धा ग्रौर धर्म का सबंध ग्रत्यंत प्राचीन काल से प्रतिष्ठित है। महाभारत में श्रद्धा धर्म की पत्नी कही गई है। हृदय के ग्राधे पन्त को ग्रलग रखने से केवल कोमल भावों की शीतल छाया के भीतर ग्रानद का स्वप्न देखा जा सकता है; व्यक्त जगत् के बीच उसका ग्राविर्माव ग्रौर ग्रवस्थान नहीं दिखाया जा सकता।

यदि इम इस विशद कान्य की अत्योंजना पर न ध्यान दें, समिष्ट रूप में कोई समन्वित प्रभाव न हूं हो, अद्धा, काम, लजा, इड़ा इत्यादि को अलग अलग लें तो हमारे सामने बड़ी ही रमणीय चित्रमयी कल्पना, अभिन्यंजना की अत्यंत मनोरम पद्धित आती है। इन वृत्तियों की आभ्यतर प्रेरणाओं और बाह्य प्रवृत्तियों को बड़ी मार्मिकता से परख कर इनके स्वरूपों की नराकार उद्घावना की गई है। स्थान स्थान पर प्रकृति की मधुर, भव्य और आकर्षक विभ्तियों की योजना का तो कहना ही क्या है! प्रकृति के ध्वंसकारी भीषण रूपवेग का अत्यंत व्यापक परिधि के बीच चित्रण हुआ है। इस प्रकार प्रसाद जी भी

प्रबंध-चेत्र मे भी छायावाद की चित्रप्रधान ग्रौर लाच्चिक शैली की सफलता की ग्राशा बँधा गए हैं।

श्री सुमित्रानंदन पंत की रचनाश्रों का श्रारंभ सं० १६७५ से समकता चाहिए। इनकी प्रारंभिक किवताएँ 'वीखा' मे, जिसमे 'हृतंत्री के तार' भी हैं, संग्रहीत हैं। उन्हें देखने पर 'गीतांजिल' का प्रभाव कुछ लित्तत श्रवश्य होता है, पर साथ ही श्रागे चलकर प्रविद्धित चित्रमयी भाषा के उपयुक्त रमणीय कल्पना का जगह जगह बहुत ही प्रचुर श्राभास मिलता है। गीताजिल का रहस्यात्मक प्रभाव ऐसे गीतों को देखकर ही कहा जा सकता है—

हुआ था जब संध्या-ग्रालोक हॅस रहे थे तुम पश्चिम श्रोर विहॅंश-रव बन कर मैं, ज़ितचोर! गा रहा था गुण; किंतु कठोर रहे तुम नहीं वहाँ भी, शोक।

पर पंत जी की रहस्य-भावना प्रायः स्वामाविक ही रही; 'वाद' का सांप्रदायिक स्वरूप उसने शायद ही कहीं ग्रहण किया हो। उनकी जो एक वही
विशेषता है प्रकृति के सुंदर रूपो की आहादमयो अनुभूति, वह 'वीणा' में भी
कई जगह पाई जाती है। सौंदर्य का आहाद उनकी कल्पना को उत्तेजित करके
ऐसे अप्रस्तुत रूपों की योजना में प्रवृत्त करता है जिनसे प्रस्तुत रूपों की सौंदर्यानुभूति के प्रसार के लिये अनेक मार्ग से खुल जाते है। 'वीणा' की
कविताओं में इसने लोगों को बहुत आकर्षित किया—

प्रथम रिष्म का श्राना रंगिणि ! तूने कैसे पहचाना ? कहाँ, कहाँ हे बाल-विहंगिनी ! पाया तूने यह गाना ? निराकार तम मानो सहसा ज्योतिएंज में हो साकार ? बदल गया द्रुत जंगज्जाल में धर कर नाम-रूप नाना । खुले पलक, फैली सुवर्ण छुवि, खिली सुरिभ डोले मधु-वाल । स्पंदन, कंपन, नवजीवन फिर सीखा जग ने श्रपनाना । उस मूर्त्तिमती लाच्चिषकता का आमास, जो 'पहाव' में जाकर श्रपनी हद को पहुँची है, 'वीणा' से ही मिलने लगता है, जैसे—

> मारुत ने जिसकी <u>श्र</u>लकों में चंचल <u>चुंवन उलमाय</u>ा श्रंधकार का <u>श्रलसिव</u> श्रंचल श्रव द्रुत <u>श्रोढेगा</u> संसार जहाँ स्वम सजते श्रंगार।

'वीगा' के उपरात 'ग्रंथि' है—ग्रसफल प्रेम की । इसमें एक छोटे-से प्रेम-प्रसग का आधार लेकर युवक किव ने प्रेम की आनंदभूमि मे प्रवेश, फिर चिर-विषाद के गर्त में पतन दिखाया है। प्रसंग को कोई नई उद्भावना नहीं है। करुणा श्रीर उहानुसूति से प्रेम का स्वामाविक विकास प्रदर्शित करने के लिये जो वृत्त उपन्यासों ग्रौर कहानियों में प्रायः पाए जाते हैं—जैसे, डूवने से वचाने-वाले, अत्याचार से रचा करनेवाले, बंदीगृह मे पड़ने या रणचेत्र में घायल होने पर सेवा शुश्रूषा करनेवाली के प्रति प्रेम-संचार--उन्हीं मे से एक चुनकर भावों की व्यंजना के लिये रास्ता निकाला गया है। भील में नाव हूबने पर एक युवक द्भवकर वेहोश होता है श्रीर श्रॉख खुलने पर देखता है कि एक सुदरी युवती उसका सिर श्रपने जॅंघे पर रखे हुए उसकी श्रोर देख रही है। इसके उपरांत 'दोनों मे प्रेम-व्यापार चलता है; पर श्रंत में समाज के बड़े लोग इस स्वेच्छाचार को न सहन करके उस युवती का ग्रथिवधन दूसरे पुरुष के साथ कर देते हैं। यही प्रिथमधन उस युनक या नायक के हृद्य मे एक ऐसी विषादग्रंथि डाल देता है नो कभी खुलती ही नहीं। समान के द्वारा किस प्रकार स्वभावतः उठा हुआ प्रेम कुचेल दिया जाता है, इस कहानी द्वारा किन को यही दिखाना था। यद्यपि प्रेम का स्रोत किव ने करुणा की गहराई से निकाला है पर त्रागे चल-कर उसके प्रवाह में भारतीय पद्धति के श्रनुसार हास-विनोद की कालक भी दिखाई है। कहानी तो एक निमित्त मात्र जान पड़ती है; वास्तव मे सौंदर्थ-भावना की श्रभिन्यक्ति श्रौर श्राशा, उल्लाम, वेदना, स्मृति इत्यादि की श्रलग श्रलग व्यंजना पर ही ध्यान जाता है।

पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना 'पुल्लव' है, जिसमे प्रतिमा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य-पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बढ़ा-चढ़ा प्रदर्शन है। इसमे चित्रमयी भाषा, लाक्तिक वैचित्रम, अप्रस्तुत-विघान इत्यादि की विशेषताएँ प्रचुर परिमारण में भरी सी पाई जाती है। 'बीए।' श्रीर 'पल्लव' दोनों में ग्रॅगरेजी कविताग्रों से लिए हुए भाव ग्रौर ग्रॅगरेजी भाषा के लाच-णिक प्रयोग बहुत से मिलते हैं। कहीं कहीं आरोप और अध्यवसान व्यर्थ और श्रशक्त हैं, केवल चमत्कार श्रौर वक्रता के लिये रखे प्रतीत होते हैं, जैसे 'नयनो के वाल' = ग्रॉस् । 'बाल' शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति बहुत ग्रधिक पाई जाती है, जैसे, मधुवाल, मधुपो के बाल । शब्द का मनमाने लिगों मे प्रयोग भी प्रायः मिलता है। कहीं कहीं वैचित्र्य के लिये एक ही प्रयोग मे दो दो लच्चणाएँ गुफित पाई जाती हैं — अर्थात् एक लच्यार्थ से फिर दूसरे लच्यार्थ पर जाना पड़ता है, जैसे — 'मर्म पीड़ा के हास' में। पहले 'हास' का अर्थ लच्चण-लच्चणा द्वारा वृद्धि या विकास लेना पड़ता है। फिर यह जान कर कि सारा संबोधन कवि ग्रपने या ग्रपने मन के लिये करता है, हमे सारी पदावली का उपादान लच्चा द्वारा लच्यार्थ लेना पड़ता है "हे बढ़ी हुई मर्मवीड़ावाले मन !" इसी प्रकार कहीं कहीं दो दो अप्रस्तुत भी एक मे उलके हुए पाए जाते हैं, जैसे-- "ग्रहण कलियों-से कोमल घाव।" पहले 'घाव' के लिये वर्ण के साहर्य श्रीर कोमलता के साधर्म्य से 'कली' की उपमा दी गई। पर 'धाव' स्वयं ग्रप्रस्तुत या लाक्तिएक है न्श्रीर उसका ग्रर्थ है "कसकती हुई स्मृति।" इस तरह एक अप्रस्तुत लाकर फिर उस अप्रस्तुत के लिये दूसरा अप्रस्तुत लाया गया है। इसी प्रकार दो दो उपमान एक में उल के हमे 'गुंजन' की इन पंक्तियों में मिलते है-

्रं श्ररुण श्रधरों की परुलव-प्रात, मोतियों-सा हिलता हिम-हास।

कहीं कहीं पर साम्य बहुत ही सुंदर और व्यंजक हैं। वे प्रकृति के व्यापारों के द्वारा मानसिक व्यापारों की बड़ी रमणीय व्यंजना करते हैं, जैसे—

तिहत-सा सुमुित ! तुम्हारा ध्यान प्रभा के पलक मार उर चीर।
गृढ गर्जन कर जब गंभीर मुझे करता है श्रिधिक श्रधीर,

जुगनुत्रों-से उड़ मेरे प्राण खोजते हैं तब तुम्हें निदान। पूर्व सुधि सहसा जब सुकुमारि सरल शुक-सी सुखकर सुर में। तुम्हारी, भोली बातें कभी दुहराती हैं उर में।

जिस प्रकार भावों या मनोवृत्तियों का स्वरूप बाह्य वस्तुश्रों के साम्य द्वारा सामने लाया जाता है, उसी प्रकार कभी कभी बाह्य वस्तुश्रों के साम्य के लिये श्राम्यतर भावों या मनोव्यापारों की श्रोर भी सकेत किया जाता है, जैसे—

श्रचल के जब वे विमल विचार श्रविन से उठ उठ कर ऊपर, ' विपुल ज्यापकता में श्रविकार लीन हो जाते वे सत्वर।

हिमालय प्रदेश में यह हश्य प्रायः देखने को मिलता है कि रात में जो बादल खड्डों में भर जाते हैं ने प्रभात होते ही घीरे घीरे बहुत-से टुकड़ों में बँट-कर पहाड़ के ऊपर इधर उधर चढते दिखाई देने लगते हैं और अत में अनंत आकाश में निलीन हो जाते हैं। इसका साम्य किन ने अचल ध्यान में मगन योगी से दिखाया है जिसकी निर्मल मनोवृत्तियाँ उचता को प्राप्त होती हुई उस अनंत सत्ता में मिल जाती है।

पर 'छाया', 'नीचि-निलास', 'नच्चत्र' ऐसी किनतात्रों में, जहाँ उपमानीं के देर लगे हुए हैं, बहुत से उपमान पुराने दंग के खेलवाड़ के रूप में भी हैं, जैसे—

वारि-बेलि-सी फैल श्रमूल छा श्रपत्र सरिता के कूल, विकसा श्री सकुचा नव जात विना नाल के फेनिल फूल।

( वीचि-विलास )>

(नत्तत्र)

सबेरा होने पर निज्ञ भी छिप जाते हैं, उल्लू भी। वस इतने-से साधर्म को लेकर किन निज्ञों को उल्लू बनाया है—साफ सुथरे उल्लू सही—श्रीर उन्हें श्रिंधेरे उर में छिपने के लिये श्रामंत्रित किया है। पर इतने उल्लू यदि डेरा डालेंगे तो मन की दशा क्या होगी ? किन को यदि श्रपने हृद्य के नैराश्य श्रीर श्रवसद की व्यंजना करनी थी तो नक्षत्रों को विना उल्लू बनाए काम ज्ञल सकता था।

कहीं कहीं संकीर्ण समास-पद्धति के कारण किव की विक्षिप्त भावनाएँ - ऋस्फुट सी हैं, जैसे नक्षत्रों के प्रति ये वाक्य—

ऐ ! श्रातुर उर के संमान ! श्रब सेरी उत्सुक श्राँखों से उमड़ो !

× × × ×

मुग्ध दृष्टि की चरम विजय।

पहली पंक्ति में 'संमान' शब्द उस सजावट के लिथे आया है जो प्रिय से मिलने के लिये आतुर व्यक्ति उसके आने पर या आने की आशा पर बाहर के सामानो द्वारा और भीतर प्रेम से जगमगाते अनेक सुंदर भानों द्वारा करता है। दूसरी पंक्ति में किन का ताल्पर्य यह है कि प्रियदर्शन के लिये उत्सुक ऑखें असंख्य-सी हो रही हैं। उन्हों की ज्योति आकाश में नच्जों के रूप में फैले। तीसरी पंक्ति में 'चरम विजय' का अभिप्राय है लगातार एक टक ताकते रहने नमें वाजी मारना।

पर इन साम्य-प्रधान रचनात्रों में कहीं कहीं बहुत ही सुंदर त्राध्यात्मक कल्पना है, जैसे छाया के प्रति इस कथन मे—

हाँ सिख ! श्राश्रो बाँह खोल हम लग कर गले जुड़ा लें प्राण फिर तुम तम में में प्रियतम में हो जावें दुत श्रंतर्थान।

कि कहता है कि हे छायारूप जगत्! आश्रो, मैं तुम्हे प्यार कर लूँ। 'फिर तुम कहाँ श्रोर मैं कहाँ! मैं श्रर्थात् मेरी श्रात्मा तो उस श्रनंत ज्योति में 'मिल जायगी श्रोर तुम श्रव्यक्त प्रकृति या महाशूर्य मे विलीन हो जाश्रोगे।

'पल्लव' के भीतर 'उच्छ्वास', 'श्रॉस्', 'परिवर्त्तन' श्रौर 'बादल' श्रादि

रचनाएँ देखने से पता चलता है पर्क यदि 'छायावाद' के नाम से एक 'वाद' न चल गया होता तो पंत जी स्वच्छंदता के शुद्ध ग्रौर स्वामाविक मार्ग (True romanticism) पर ही चलते। उन्हें प्रकृति की ग्रोर सीधे ग्राक- पिंत होनेवाला, उसके खुले ग्रौर चिरंतन रूपो के बीच खुलनेवाला हृदय प्राप्त था। यही कारण है कि 'छायावाद' शब्द मुख्यतः शैली के ग्र्थ में, चित्रभाषा के ग्र्थ में ही उनकी रचनाग्रो पर घटित होता है। रहस्यवाद की रूढ़ियों के रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये उनकी प्रतिमा बहुत कम प्रवृत्त हुई है। रहस्य-भावना जहाँ है वहाँ ग्रधिकतर स्वामाविक है।

पहाव में रहस्यात्मक रचनाएँ हैं 'स्वप्न' श्रीर 'मीन निमंत्रण'। पर जैसा पहले कह श्राए हैं, पंत जी की रहस्य-भावना स्वामाविक है, संप्रदायिक (Dogmatic) नहीं । ऐसी रहस्य-भावना इस रहस्यमय जगत् के नाना रूपों को देख प्रत्येक सहृद्य व्यक्ति के मन मे कभी कभी उठा करती है। व्यक्त जगत् के नाना रूपों श्रीर व्यापारों के भीतर किसी श्रज्ञात चेतन सत्ता का श्रज्ञभव-सा करता हुश्रा किव इसे केवल श्रत्युत्त जिज्ञासा के रूप मे प्रकट करता है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि उस श्रज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम की व्यंजना में भी किव ने प्रिय श्रीर प्रेमिका का स्वामाविक पुरुष-स्त्री-भेद रखा है; 'प्रसाद' जी के समान दोनों को पुँक्षिंग रखकर फारसी या स्फी रूढ़ि का श्रज्ञसरण नहीं किया है। इसी प्रकार चेदना की वैसी बीमत्स विवृति भी नहीं , मिलती जैसी यह प्रसाद जी की है—

छिल छिल कर छाले फोड़े मल मल कर मृदुल चरण से।

जगत् के पारमार्थिक स्वरूप की जिज्ञासा बहुत ही सुंदर भोलेपन के साथ 'शिशु' को संबोधन करके किव ने इस प्रकार की है—

न अपना ही, न जगत् का ज्ञान, न परिचित है निज नयन, न कान ; दीखता है जग कैसा, तात ! नाम गुण रूप अजान। कवि, यह समझ कर कि शिशु पर अभी उस नाम-रूप का प्रभाव पूरा पूरा

१-देखो पृष्ठ ६९४।

नहीं पड़ी है, जो सत्ता के पारमार्थिक स्वरूप की छिपा देता है, उससे पूछता है कि भें भला बतास्रों तो, यह जगत् तुम्हें कैसा दिखाई पड़ता है ?"

ं छायावाद के भीतर माने जानेवाले सब किवयों में प्रकृति के साथ सीधा भेम-संबंध पंतजी का ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति के अ्रत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय ने रूप-रंग पकड़ा है। 'पल्लव', 'उच्छ्वास' और 'ऑस्' मे हम उस मनोरम खंड की प्रेमार्द्र स्मृति पाते है। यह अवश्य है कि सुषमा की ही उमंग-मरी भावना के भीतर हम उन्हें रमते देखते हैं। 'बादल' को अनेक नेत्राभिराम रूपों में उन्होंने कल्पना की रंगभूमि पर ले आकर देखा है, जैसे—

फिर परियों के बच्चे-से हम सुभग सीप के पंख पसार। ससुद पैरते शुचि ज्योत्स्ना में पकड़ इंदु के कर सुकुलार।

पर प्रकृति के बीच उसके गृद श्रीर व्यापक सौहार्द तक—श्रीष्म की ज्वाला से संतप्त चराचर पर उसकी छाया के मधुर, स्निग्ध, शीतल, प्रभाव तक; उसके दर्शन से तृप्त कुषकों के श्राशापूर्ण उल्लास तक—कि ने हिष्ट नहीं बहाई है। कल्पना के श्रारोप पर ही जोर देनेवाले 'कलावाद' के संस्कार श्रीर प्रतिक्रिया के जोश ने उसे मेघ को उस व्यापक प्रकृत-भूमि पर न देखने दिया जिसपर कालिदास ने देखा था। श्रारोप-विधायनी कल्पना की श्रपेता प्रकृति के बीच किसी वस्तु के गृद्ध श्रीर श्रगूढ़ सबंध-प्रसार का चित्रण करनेवाली कल्पना श्रीधक गंभीर श्रीर मार्मिक होती है।

साम्य का त्रारोप भी निस्संदेह एक बड़ा विशाल सिद्धांत लेकर कान्य में चला है। वह जगत् के अनंत रूपों या व्यापारों के बीच फैले हुए उन मोटे और महीन संबंध-सूत्रों की क्तलक सी दिखाकर नरसत्ता के स्तेपन का भाव दूर करता है, अखिल सत्ता के एकत्व की आनंदमयी भावना जगाकर हमारे हृदय का बंधन खोलता है। जब हम रमणी के मुख के साथ कमल, रिमित के साथ अधिखली किलका सामने पाते हैं तब हमें ऐसा अनुभव होता है कि एक ही सौंदर्य धारा से मनुष्य भी और पेड़-पोधे भी रूप रंग प्राप्त करते हैं। यही तक नहीं, भाषा ने व्यवहार की सुगमता के लिये अलग अलग शब्द रचकर जो भेद खड़े किए हैं वे भी कभी इन आरोपों के सहारे थोड़ी देर के लिये हमारे

मन से दूर हो जाते हैं। यदि किसी वड़े पेंड़ के नीचे उसी के गिरे हुए बीजों से जमे हुए छोटे छोटे पौधो को हम ग्रास पास खेलते उसके बच्चे कहें तो श्रात्मीयता का भाव क्लक जायगा।

'कलावाद' के प्रभाव-से-जिस-'सौंदर्ध्यवाद' का ,चलन योरप के काव्यत्तेत्र के भीतर हुआ उसका पतजी पर पूरा प्रभाव रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई स्थानो पर सौंदर्ध-चयन को अपने जीवन की साधना कहा है, जैसे—

धूल् की ढेरी में श्रनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान। कुटिल काँटे हैं कहीं कठोर, जटिल तरुजाल हैं किसी श्रोर, सुमन दल चुन चुन कर निशि भोर खोजना है श्रजान वह छोरी

उस समय तक किन प्रकृति के केनल सुंदर, मधुर पत्त मे ग्रपने हृदय के कोमल ग्रीर मधुर भानों के साथ लीन था। कर्म-मार्ग उसे कठोर ही कठोर दिखाई पड़ता था। कर्म सौंदर्य्य का सात्तात्कार उसे नहीं हुग्रा था। उसका सात्तात्कार ग्रागे चलकर हुग्रा जन नह घीरे घीरे जगत् ग्रीर जीवन के पूर्ण स्वरूप की ग्रीर दृष्टि ले गया।

'पहाव' के श्रंत में पंतजी जगत् के विषम 'परिवर्त्तन' के नाना दृश्य सामने लाए हैं। इसकी प्रेरणां शायद उनके व्यक्तिगत जीवन की किसी विषम स्थिति ने की है। जगत् की परिवर्त्तन-शीलता मनुष्यजाति को चिर काल से जुब्ध करती श्रा रही है। परिवर्त्तन संसार का नियम है। यह बात स्वतः सिद्ध होने पर भी सहृदयो श्रोर किवयों का मर्म-स्पर्श करती रही है श्रोर करती रहेगी, क्योंकि इसका संबंध जीवन के नित्य स्वरूप से है। जीवन के व्यापक च्रेत्र में

-Abercrombe.

१—यही मान इगलैंड के एक आधुनिक किन और समीक्षक अनरझों ने ने, जो हाल में मरे हैं, इस प्रकार न्यक्त किया है—

<sup>··· ···</sup>So we are driven

Onward and upward in a wind of beauty.

प्रवेश के कारण, किन-कल्पना को कोमल, कठोर, मधुर, कटु, करुण, भयंकर कई प्रकार की भूमियों पर बहुत दूर तक एक संबद्ध धारा के रूप मे चलना पड़ा है। जहाँ कठोर और भयंकर, भव्य और विशाल तथा अधिक अर्थ-समन्वित भावनाएँ हैं वहाँ कृति ने रोला छुंद का सहारा लिया है। काव्य मे चित्रमयी भाषा सर्वत्र अनिवार्य नहीं, सृष्टि से गूढ़-अ्रगूढ़ मार्मिक तथ्यों के चयन द्वारा भी किसी भावना को मर्म-स्पर्शी स्वरूप प्राप्त हो जाता है, इसका अनुभव शायद पंतजी को, इस एक धारा में चलनेवाली लंबी किवता के भीतर हुआ है। इसीसे कहीं कहीं हम सीध-सादे रूप में चुने हुए मार्मिक तथ्यों का समाहार मात्र पाते हैं, जैसे—

तुम नृशंस-नृप-से जगती पर चढ श्रनियंत्रित करते हो संसृति को उत्पीड़ित, पद-मिद्ति; नश्च नगर कर, भग्न भवन, प्रतिमाएँ खंडित, हर छेते हो विभव, कला-कौशल चिर-संचित। श्राधि-च्याधि, बहु वृष्टि, वात-उत्पात श्रमंगल। विन्ह, बाढ़, भूकंप—तुम्हारे विपुल सैन्य-दल।

· चित्रमयी लाज्ञिष्णिक भाषा तथा रूपक ग्रादि का भी बहुत ही सफल प्रयोग इस रचना के भीतर हुग्रा है। उसके द्वारा तीत्र मर्म-वेदना जगानेवाली शक्ति की पूरी प्रतिष्ठा हुई है। दो एक उदाहरण लीजिए—



## श्रहे वासुकि सहस्रफन !

लच श्रलचित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर।
छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वचस्थल पर।
शत शत फेनोच्छ्वसित,ल्फीत फूत्कार भयंकर।
धुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंवर।
गृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कृत्पांतर।
ग्रिखल विश्व ही विवर, वक्र कुंडल दिङ्-मंडल।

।दरावाय म ५७ ।वावय अकार श्रतल में मिलते तम श्रविकार ।

पहले तो किव लगातार सुख का दुःख मे, उत्थान का पतन मे, उल्लास का विषाद में, सरस सुषमा का शुष्कता और म्लानता मे परिवर्तन सामने ला लाकर हाहाकार का एक विश्व-व्यापक स्वर सुनता हुआ जोम से भर जाता है; फिर परिवर्तन के दूसरे पक्ष पर भी—दुःखदशा से सुखदशा की प्राप्ति पर भी—थोड़ा दृष्टिपात करके चिंतनोन्मुख होता है और परिवर्तन को एक महा करण काड के रूप मे देखने के स्थान पर सुख दुःख की उलक्की हुई समस्या के रूप में देखता है, जिसकी पूर्ति इस व्यक्त जगत् मे नहीं हो सकती, जिसका सारा रहस्य इस जीवन के उस पार ही खुल सकता है—

थ्राज का दुख, कल का थ्राह्माद ध्रोर कल का सुख, थ्राज विपाद; समस्या स्वप्त गूढ संसार, पूर्ति जिसकी उस पार।

इस प्रकार तात्विक दृष्टि से जगत् के द्वद्वात्मक विधान को समभकर कवि ग्रपने मन को शात करता है—

> मूँदती नयन मृत्युं की रात खोलती नव जीवन की प्रात । म्लान कुसुमों की मृदु मुसकान फलों में फलती फिर प्रम्लान ।

× × × ×

बिना दुख के सब सुख निःसार, बिना श्राँसू के जीवन भार। दीन दुर्वे है रे संसार; इसी से चमा, दया श्री प्यार। श्रीर जीवन के उद्देश्य का भी श्रानुभव करता है—

चेदना ही में तप कर प्राण, दमक दिखलाते स्वर्ण-हुलास।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

श्रवभ है इष्ट, श्रतः श्रनमोल । साधना ही जीवन का मोल । जीवन का एक सत्य स्वरूप लेकर श्रत्यंत मार्मिक श्रर्थ-पथ पर संबद्ध रूप में चलने के कारण, कल्पना की क्रीड़ा श्रीर वाग्वैचित्र्य पर प्रधान लच्य न -रहने के कारण, इस 'परिवर्त्तन' नाम की सारी कविता का एक समन्वित प्रभाव 'पड़ता है ।

'पहान' के उपरांत 'गुंजन' में हम पंतजी को जगत् श्रीर जीवन के 'प्रकृत चेत्र के भीतर श्रीर बढ़ते हुए पाते हैं, यद्यपि प्रत्यक्ष बोध से श्रतृप्त होकर कल्पना की रुचिरता से तृप्त होने श्रीर बुद्धि व्यापार से क्लांत होकर रहस्य की छाया में विश्राम करने की प्रवृत्ति भी साथ ही साथ बनी हुई है। किव जीवन का उद्देश्य बताता है इस चारों श्रीर खिले हुए जगत् की सुपमा से श्रपने हृद्य को संपन्न करना—

क्या यह जीवन ? सागर में जलभार मुखर भर देना ! कुमुसित पुलिनों की क्रीड़ा बीड़ा से चिनक न जेना ?

पर इस जगत् में सुख-सुषमा के साथ दुःखं भी तो है। उसके इस सुख-दुःखात्मक स्वरूप के साथ किव अपने हृदय का सामंजस्य कर लेता है—

सुख-दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरन, फिर घन में श्रोमल हो शिश फिर शिश से श्रोमल हो घन।

कि वर्तमान जगत् की इस अवस्था से असंतुष्ट है कि कहीं तो सुख की अति है, कही दुःख की । वह सम भाव चाहता है—

जग पीड़ित है श्रति-दुख से जग पीड़ित रे श्रति-सुख से । मानव-जग में बँट जावें दुख सुख से श्री सुख दुख से । 'मानव' नाम की कविता में जीवन-सौंदर्य की नूतन भावना का उदय कवि ग्रापने मन में इस प्रकार चाहता है—

> मेरे मन के मधुवन में सुपमा के शिशु ! मुनकाश्रो। नव नव साँसों का सौरम नव मुख का सुख वरसाश्रो।

बुद्धिंपत् ही प्रधान हो जाने से हृद्यपत्त् जिस प्रकार द्व गया है ग्रीर श्रद्धाविश्वास का हास होता जा रहा है, इसके विरुद्ध यूरोप के ग्रनातोले फास ग्रादि कुछ विचारशील पुरुषों ने जो ग्रांदोलन उठाया उसका ग्राभास भी पंतजी की इन पंक्तियों में मिलता है—

√सुंदर विश्वासों से ही वनता रे सुखमय जीवन।

"नौका-विहार" का वर्णन अप्रस्तुत आरोपों से अधिक आच्छा-दित होने पर भी प्रकृति के प्रत्यक्त रूपो की ओर किन का खिंचान सूचित करता है—

जैसे ग्रौर जगह वैसे ही गुंजन में भी पंतजी की रहस्य भावना ग्राधिकतर स्वामाविक पथ पर पाई जाती है। दूर तक फैले हुए खेतों ग्रौर मैदानों के छोर पर वृद्धाविल की जो धुंघली हरिताम रेखा सी चितिज से मिली दिखाई पड़ती है उसके उघर किसी मधुर लोक की कल्पना स्वभावतः होती है—

दूर उन खेतों के उस पार, जहाँ तक गई नील संकार, छिपा छायावन में सुकुमार स्वर्ग की परियों का संसार।

किन की रहस्य-दृष्टि प्रकृति की आत्मा—जगत् के रूपो ग्रौर व्यापारों में व्यक्त होनेवाली ग्रात्मा—की ग्रोर ही जाती है जो "निखिल छिन की छिन है" ग्रौर जिसका "ग्रखिल जग-जीवन हास विलास" है। इस व्यक्त प्रसार के बीच उसका आभास पाकर कुछ च्या के लिये ग्रानंद मग्न होना ही मुक्ति है, जिसकी साधना सरल ग्रौर स्वामाविक है, हठयोग की-सी चक्करदार नहीं। मुक्ति के लोभ से ग्रानेक प्रकार की चक्करदार साधना तो वधन है—

है सहज मुक्ति का मधु ज्ञाण, पर कठिन मुक्ति का वंधन।
कवि अपनी इस मनोवृत्ति को एक जगह इस प्रकार स्पष्ट भी करता है।
४५

वह कहता है 'कि इस जीवन की तह में जो परमार्थ तत्त्व छिपा हुँ ग्रां कहा जाता है उसे पकड़ने ग्रोंर उसमें लीन होने के लिये बहुत-से लोग ग्रांतमुंख होकर गहरी गहरी डुबिकयाँ लगाते है; पर मुक्ते तो उसके व्यक्त ग्राभास ही रुचिकर है, ग्रंपनी पृथक् सत्ता विलीन करते भय सा लगता है—

सुनता हूँ इस निस्तल जल में रहती मछली मोतीवाली; पर मुक्ते डूबने का भय है; भाती तट की चल जल-माली। श्राप्नी मेरे पुलिनों पर वह मोती की मछली सुंदर। मैं लहरों के तट पर बैठा देखूँगा उसकी छुबि जी भर॥

कहने का तात्पर्य यह कि पंतजी की स्वाभाविक रहस्य-भावना को 'प्रसाद' श्रीर 'महादेवी वर्मा' की सांप्रदायिक रहस्य-भावना से भिन्न समक्तना चाहिए। पारमार्थिक ज्ञानोदय को श्रवश्य उन्होंने 'कुछ भी श्राज न लूँगी मोल' नामक गीत में प्रकृति की सारी विभूतियों से श्रेष्ठ कहा है। रहस्यात्मकता की श्रपेचा किव में दार्शनिकता श्रिधक पाई जाती है। 'विहॅग के प्रति' नाम की कविता में किव ने श्रव्यक्त प्रकृति के बीच चैतन्य के सान्निध्य से, शब्द ब्रह्म के संचार या स्पंदन (Vibration) से सृष्टि के श्रनेक रूपात्मक विकास का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है—

मुक्त पंखो में उड दिन रात सहज स्पंदित कर जग के प्राण ; झून्य नभ में भर दी श्रज्ञात, मधुर जीवन की मादक तान।

'गुंजन' में भी पंतजी की प्रतिभा बहुत ही व्यंजक श्रीर रमणीय साग्य जगह जगह सामने लाती है, जैसे—

खुल खुल नव नव इच्छाएँ फैलातीं जीवन के दल गा गा प्राचों का मधुकर पीता मधुरस परिपूरण। इसी प्रकार लच्न्णा के सहारे बहुत ही अर्थगित और व्यंजक सम्य इन

यह शैशव का सरल हास है सहसा उर से है श्रा जाता। यह ऊपा का नव विकास है जो रज को है रजत वनाता। यह लघु लहरों का विलास है कलानाथ जिसमें खिंच श्राता।

किव का भाव तो इतना ही है कि वाल्यावस्था में यह सारी पृथ्वी कितनी सुंदर श्रीर दीतिपूर्ण दिखाई देती है, पर व्यंजना बड़े ही मनोहर ढंग से हुई है। जिस प्रकार श्रवणोदय मे पृथ्वी का एक एक कण स्वर्णाभ दिखाई देता है उसी प्रकार वाल-हृदय को यह सारी पृथ्वी दीतिमयी लगती। जिस प्रकार सरोवर के हलके हलके हिलोरों मे चंद्रमा ( उसका प्रतिविव ) उतरकर लहराता दिखाई देता है उसी प्रकार वाल-हृदय की उमंगो में स्वर्गीय दीति फैली जान पड़ती है।

'गुंजन' में इम किव का जीवन त्तेत्र के भीतर श्रिषक प्रवेश ही नहीं, उसकी काव्यशैली को भी श्रिषक सयत श्रीर व्यवस्थित पाते हैं। प्रतिक्रिया की फोंक में श्रिमव्यजना के लात्त्रिक वैचित्र्य श्रादि के श्रितशय प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति हम 'पल्लव' में पाते हैं वह 'गुजन' में नहीं है। उसमें काव्यशैली श्रिषक संगत, संयत श्रीर गुंभीर हो गई है।

'गुंजन' के पीछे तो पंतजी वर्तमान जीवन के कई पत्तों को लेकर चलते दिखाई पड़ते हैं। उनके 'युगात' में हम देश के वर्तमान जीवन मे उठे हुए स्वरंग की मीठी प्रतिध्वनि जगह-जगह पाते हैं। कहीं परिवर्त्तन की प्रवल याकांत्ता है, कहीं अमजीवियों की दशा की क्तलक है, कहीं तर्क-वितर्क छोड़ अद्धा-विश्वासपूर्वक जीवनपथ पर साहस के साथ बढ़ते चलने की ललकार है, कहीं 'वापू के प्रति' अद्धाजिल है। 'युगांत' मे किव स्वप्नों से जगकर यह कहता हुआ सुनाई पड़ता है—

जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे—यह सत्य वात । जो देख चुके जीवन-निशीथ वे देखेंगे जीवन-प्रभात ।

'युगात' में किव को इम केवल रूप-रंग, चमक-दमक, सुख-सौरभन्नाले सौंदर्य से ग्रागे बढ़कर जीवन-सोंदर्य की सत्याश्रित कल्पना में प्रवृत्त पाते हैं। उसे बाहर जगत् में 'सौंदर्य, खेह, उल्लास' का ग्रामान दिखाई पड़ा है। इससे वह जीवन की सुंदरता की भावना मन में करके उसे जगत् में फैलाना चाहता है—

सुंदरता का श्रालोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के श्राँगन में।

× × × ×

मैं सृष्टि एक रच रहा नवल भावी मानव के हित, भीतर। सौंदर्य, स्नेह, उल्लास सुक्षे मिल सका नहीं जग में बाहर।

श्रव किंव प्रार्थना करता है कि-

जग-जीवन में जो चिर महान् सौंदर्थ्यपूर्ण श्रौ सत्यप्राण ।

में उसका प्रेमी बनूँ नाथ ! जिसमें मानव-हित हो समान ।
नीरस श्रौर ठूँठे जगत् मे चीण कंकालों के लोक मे वह जीवन का वसंत-विकास चाहता—

कंकाल-जाल-जग में फैले फिर नवल रुधिर, पल्लव-लाली।

ताजमहल के कला-सौंदर्य को देख श्रमेक कि मुग्ध हुए हैं। पर करोड़ों की संख्या मे भूखो मरती जनता के बीच ऐश्वर्य विभूति के उस विशाल श्राडंबर के खड़े होने की भावना से जुब्ध होकर युगांत के बदले हुए पतजी कहते हैं—

'पल्लव' में किव अपने व्यक्तित्व के घेरे मे विधा हुआ, 'गुंजन' मे कभी-कभी उसके वाहर और 'युगांत' मे लोक के बीच दृष्टि फैलाकर आसन जमाता हुआ दिखाई पड़ता है। 'गुंजन' तक वह जगत् छे अपने लिये सोंदर्य और आनंद का चयन करता प्रतीत होता है, 'युगांत' में आकर वह सोंदर्य और आनंद का जगत् में पूर्ण प्रधार देखना चाहता है। किव की सोंदर्य-मावना अब व्यापक होकर मंगल-भावना के रूप में परिगत हुई है। अब तक किव लोकनीवन के वास्तिवक शीत और ताप से अपने हृदय को बचाता-सा आता रहा; अब उसने अपना हृदय खुले जगत् के बीच रख दिया है कि उसपर उसकी गति-विधि का सचा और गहरा प्रभाव पड़े। अब वह जगत् और जीवन में जो कुछ सोंदर्य, माधुर्य प्राप्त है अपने लिये उसका स्तबक बनाकर तृत नहीं हो सकता। अब वह दुःख-पीडा, अन्याय अत्याचार के अधकार को फाड़-कर मंगलज्योति फूटती देखना चाहता है—मंगल का अमगल के साथ वह संघर्ष देखना चाहता है, जो गत्यात्मक जगत् का कर्म सोंदर्य है।

सध्या होने पर अब किन का ध्यान केवल प्रफुल्ल प्रसून, अलस गंधवाह, रागरंजित और दीप्त दिगचल तक ही नहीं रहता। वह यह भी देखता है कि—

को पुराना पड़ गया है, जीर्ण श्रीर जर्जर हो गया है श्रीर नवजीवन-धोंदर्य लेकर श्रानेवाले युग के उपयुक्त नहीं है उसे पंतजी बड़ी निर्ममता के साथ हटाना चाहते हैं—

द्रुत भरो जगत् के जीर्ण पत्र । हे स्नस्त, ध्वस्त ! हे शुष्क, शीर्ण ! हिम-ताप-पीत, मधु बात-मीत, तुम बीत-राग, जड़ पुराचीन !

मरें जाति-कुल-वर्ण-पर्ण-घन । अंध नीड़ से रुड़-रीति छन । इस प्रकार किव की वाणी में लोकमंगल की आशा और आकांदा के साथ घोर 'परिवर्त्तनवाद' का स्वर भी भर रहा है। गत युग के ऋवशेषों को ध्वस्त करने का ऋत्यंत रौद्र आग्रह प्रकट किया गया है—

गर्जन कर मानव-केसरि!

प्रखर नखर नव जीवन की लालसा गड़ा कर। छिन्न भिन्न कर दे गत युग के शव को दुर्धर!

पेसे स्थलों को देख यह संदेह हो सकता है कि कि व अपनी वाणी को केवल अयादोलनों के पीछे लगा रहा है या अपनी अनुभूति की प्रेरणा से परिचालित कर रहा है। आशा है कि पंतजी अपनी लोकमंगल-भावना को ऐसे स्वामाविक भर्मपथ पर ले चलेंगे जहाँ इस प्रकार के संदेह का अवसर न रहेगा।

'युगांत' मे नर-जीवन की वर्त्तमान दशा की अनुभृति ही सर्वत्र नहीं है। √हृदय की नित्य और स्थायी वृत्तियों की व्यंजना भी, कल्पना की पूरी रमणीयता के साथ, कई रचनाओं में मिलती है। स्<u>रथि ध्यान</u> देने की बात यह है कि वाद की लपेट से अपनी वाणी को किव ने एक प्रकार से मुक्त कर लिया है। चित्र- भाषा और लाच्चिणक वैचित्र्य के अनावश्यक प्रदर्शन की वह प्रवृत्ति अब नहीं है जो भाषा और अर्थ की स्वामाविक गित में बाधक हो। 'संध्या', 'खद्योत', 'तितली', 'शुक्र' इत्यादि रचनाओं में जो रमणीय कल्पनाऍ हैं उनमें दूसरे के हृदय में दलने की पूरी द्रवणशीलता है। 'तितली' के प्रति यह सबोधन लीजिए—

हवा में उड़ती रंग-विरंगी तितिलयों के लिये 'ग्रिनिल-कुसुम' शब्द की रमणीयता सबका हृदय स्वीकार करेगा । इसी प्रकार 'खद्योत' के सहसा चमक उठने पर यह कैसी सीधी-सादी सुंदर भावना है।

श्रॅंधियाली घाटी में सहसा हरित स्फुलिंग सदश फूटा वह ।

'युगवाणी' में तो वर्तमान जगत् में सामाजिक व्यवस्था के सबंध में प्रायः जितने वाद, जितने श्रांदोलन उठे हुए हैं सबका समावेश किया गया है। इन नाना वादों के संबंध में श्रव्छा तो यह होता कि उनके नामों का निर्देश न करके, उनके भीतर जो जीवन का सत्यांश है उसका मार्मिक रूप सामने रख दिया जाता। ऐसा न होने से जहाँ इन वादों के नाम श्राए है वहाँ किंव का श्रपना रूप छिपा सा लगता है। इन वादों को लेकर चले हुए श्रांदोलनों में किंव को मानवता के नूतन विकास का श्रामास मिलता दिखाई पड़ा है। उस श्रामामी विकास के किंपत स्वरूप के प्रति तीव श्राकर्षण प्रकट किया गया है जो वर्तमान पाश्चात्य साहित्य-चेत्र की एक रूदि (Worship of the future) के मेल में है। श्रतः लोक के भाव स्वरूप के सुंदर चित्र के प्रति व्यजित ललक या प्रेम को कोई चाहे तो उपयोगिता की दृष्टि से कल्पित एक श्रादर्श भाव का उदाहरण-मात्र कह सकता है। इसी प्रकार श्रतीत के सारे श्रवशेषों को सर्वथा ध्वस्त देखने की रोषपूर्ण श्राकुलता का ध्यान भी मनुष्य की स्थायी श्रांतःप्रकृति के बीच कहीं मिलेगा, इसमें संदेह है।

बात यह है कि इस प्रकार के भाव वर्तमान की विषम स्थिति से चुन्ध, कर्म में तत्पर मन के भाव हैं। ये कर्म काल के भीतर जगे रहते है। कर्म में रत मनुष्य के मन में सफलता की आशा, अनुमित भविष्य के प्रति प्रवल अभिलाध, बाधक वस्तुओं के प्रति रोष आदि का संचार होता है। ये भाव व्यावहारिक हैं, अर्थ साधना की प्रक्रिया से संबंध रखते है और कर्म-चेत्र में उपयोगी माने जाते हैं। पतजी ने वर्तमान को जगत् का कर्म-काल मानकर उसके अनुकृल भावों का खरूप सामने रखा है। साराश यह कि जिस मन के भीतर किव ने इन भावों का अवस्थान किया है वह 'कर्म का मन' है।

इस रूप में किन यदि लोक-कर्म में प्रवृत्त नहीं तो कम से कम कर्मचेत्र में उतरे हुए लोगों के साथ चलता दिखाई पड़ रहा है। खतंत्र द्रष्टा का रूप उसका नहीं रह गया है। उसका तो "सामूहिकता ही निजत्व धन" है। सामूहिक धारा जिधर जिधर चल रही है उधर उधर उसका स्वर भी मिला सुनाई पड़ रहा है। कहीं वह 'गत संस्कृति के गरल' धनपतियो के ग्रांतिम च्या बता रहा है, कहीं मध्यवर्ग को 'संस्कृति का दास ग्रोर उच्च वर्ग की सुविधा का

शास्त्रोक्त प्रचारक' तथा श्रमजीवियों को 'लोकक्रांति का स्राग्रदूत' स्त्रीर 'नव्य सम्यता का उन्नायक' कह रहा है स्त्रीर कहीं पुरुषों के स्रत्याचार से पीड़ित स्त्री-जाति की यह दशा-स्चित कर रहा है—

> पशु-वल से कर जन शासित, जीवन के उपकरण सदश नारी भी कर ली श्रधिकृत ?

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

श्रपने ही भीतर छिप छिप जग से हो गई तिरोहित।

पंतजी ने, समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और 'गांधीवाद' के प्रति भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोक-व्यवस्था के रूप मे तो 'समाजवाद' को वातें उन्हें पसंद हैं और व्यक्तिगत साधना के लियें 'गांधीवाद' की वातें। किव की हंष्ट में सब जीवों के प्रति आत्मभाव ही जीव जगत् की 'मनुष्यत्व में परिणति' है। मनुष्य की अपूर्णता ही उसकी शोभा है। 'दुर्जलताओं से शोभित मनुष्यत्व सुरत्व से दुर्लभ है'। 'पूर्ण सत्य' और असीम को ही श्रद्धा के लिये ग्रहण करने के फेर में रहना सभ्यता की बड़ी भारी व्याधि है। सीमाओं के द्वारा, उन्हीं की रेखाओं से, मंगल-विधायक आदर्श बनकर खड़े होते हैं। 'मानवपन' में दोष हैं, पर उन्हीं दोषों की रगड़ खाकर वह मंजता है, शुद्ध होता है—

> न्याधि सम्यता की है निश्चित पूर्ण सत्य का पूजन; प्राणहीन वह कला, नहीं जिसमें श्रपूर्णता शोभन। सीमाएँ श्रादर्श सकल, सीमा-विहीन यह जीवन दोपों से ही दोष-शुद्ध है मिट्टी का मानवपन।

'समाजवाद' की बातें किव ने ग्रहण की है पर ग्रपना चिंतन स्वतंत्र रखा है। समाजवाद ग्रीर संघवाद (Communism) के साथ लगा हुन्ना 'संकीर्ण-मौतिकवाद' उसे इष्ट नहीं। पारमार्थिक दृष्टि से वह पगलरवादी है। ग्रात्मा ग्रीर भृतों के बीच संबंध स्थापित करनेवाला तस्व वह दोनो से परे बताता है—

श्रातमा श्रीर भूतों में स्थापित करता कीन समत्व। वहिरंतर, श्रात्मा-भूतों से है श्रतीत वह तत्त्व। भौतिकता श्राध्यात्मिकता नेवल उसके दो कूल। व्यक्ति-विश्व से, स्थूल-सूचम से परे सत्य के मूल।

यह परात्पर-भाव किव की वर्त्तमान काव्यदृष्टि के कहाँ तक मेल में है, यह दूसरी वात है। पर जब हम देखते है कि उठे हुए सामयिक आदिलन प्रायः एकागद्शीं होते हैं, एक सीमा से दूसरी सीमा की ओर उन्मुख होते हैं तब उनके द्वारा आगामी भव-संस्कृति की जो हरियाली किव को सूक्त रही है वह निराधार-सी लगतो है। हम तो यही चाहेंगे कि पंतजी आदोलनों की लपेट से अलग रहकर जीवन के नित्य और प्रकृत स्वरूप को लेकर चलें और उसके भीतर लोक-मगल की भावना का अवस्थान करें।

जो कुछ हो, यह देखकर प्रसन्नता होती है कि 'छायावाद' के बॅधे घेरे से निकलकर पंतजी ने जगत् की विस्तृत ग्रर्थ भूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता के साथ विचरने का साहस दिखाया है। सामने खुले हुए रूपात्मक व्यक्त जगत् से ही सची भावनाएँ प्राप्त होती हैं, 'रूप ही उर में मधुर भाव बन जाता' है, इस 'रूप सत्य' का साचात्कार किन ने किया है।

'युगवाणी' में नर-जीवन पर ही विशेष रूप से दृष्टि जमी रहने के कारण किन के सामने प्रकृति का वह रूप भी आया है जिससे मनुष्य को लड़ना पड़ा है—

> व्रह्मि, वाढ़, उल्का, भांभा की भीपण भू पर कैसे रह सकता है कोमलू मनुष्य कलेवर।

'मानवता' के न्यापक सबर्घ की अनुभूति के मधुर प्रभाव से 'दो लड़के' में किव को पासी के नंग-धड़ंग बच्चे प्यारे लगे हैं जो—

जल्दी से टीले के नीचे उधर, उतर कर हैं जुन ले जाते कृडे से निधियाँ सुंदर— सिगरेट के खाली डिज्ने, पन्नी चमकीली, फ़ीतों के टुकडे, तसवीरें नीली पीली।

किंतु नरत्तेत्र के भीतर पंतजी की दृष्टि इतनी नहीं वंध गई है कि चराचर के

साथ ग्रधिक व्यापक संग्रंघ की - ग्रनुभूति मंद पड़ गई हो । 'युगवाणी' में हम देखते हैं कि हमारे जीवन-पथ के चारों ग्रोर पड़नेवाली प्रकृति की साधारण से साधारण, छोटी से छोटी वस्तुग्रों को भी किव ने कुछ ग्रपनेपन से देखा है । 'समस्त पृथ्वी पर निर्मय विचरण करती जीवन की ग्रच्य चिनगी' चींटी का ग्रत्यंत कल्पनापूर्ण वर्णन हमे मिलता है । किव के हृदय प्रसार का सबसे सुंदर प्रमाण हमें 'दो मित्र' में मिलता है जहाँ उसने एक टीले पर पास-पास खड़े चिलिंबल के टो पेड़ों को मार्मिकता के साथ दो मित्रों के रूप में देखा है—

उस निर्जन टीले पर
दोनों चिलविल
एक दूसरे से मिल
मित्रों-से हैं खहे,
मौन मनोहर ।
दोनों पादप
सह वर्णातप
हुए साथ ही बहे
दीर्घ सुदृदतर ।

शहद चाटनेवालो श्रोर गुलाव की रूह सूंघनेवालों को चाहे इसमें कुछ न मिले, पर हमें तो इसके भीतर चराचर के साथ मनुष्य के संबंध की वड़ी प्यारी भावना मिलती है। ''संसा में नीम'' का चित्रण भी बड़ी स्वाभाविक पद्धति पर है। 'पंतजी को 'छायावाद' श्रोर 'रहस्यवाद' से निकलकर स्वाभाविक स्वच्छदता (True Romanticism) की श्रोर बढ़ते देख हमें श्रवश्य सतोप होता है।

श्री सूर्य्यकांत त्रिपाठी 'निराला'—पहले कहा जा चुका है कि 'छाया-वाद' ने पहले बॅगला की देखादेखी ग्रॅगरेजी ढंग की प्रगीत पद्धित का अनु-सरण किया। प्रगीत पद्धित में नाद-सौंदर्य्य की ग्रोर ग्रिधिक ध्यान रहने से सगीत-तत्त्व का ग्रधिक समावेश देखा जाता है। परिणाम यह होता है कि समिनत ग्रर्थ की ग्रोर मुकान कम हो जाता है। हमारे यहाँ संगीत राग-रागिनियों में वंधकर चलता ग्राया है; पर यूरोप में उस्ताद लोग नरह तरह की स्वर-लिपियों की ग्रापनी नई नई योजनाग्रों का कौशल दिखाते है। जैसे ग्रीर सब बातों की, वैसे ही संगीत के ग्रॅगरेजी ढंग की भी नकल पहलें पहल बंगाल में ग्रुरू हुई। इस नए ढंग की ग्रोर निरालाजी सबसे ग्राधिक ग्राइष्ट हुए ग्रीर ग्रपने गीतों में इन्होंने उसका पूरा जीहर दिखाया। सगीत को काव्य के ग्रीर काव्य को संगीत के ग्राधिक निकट लाने का सबसे ग्राधिक प्रयास निरालाजी ने किया है।

एक तो खड़ी बोली, दूसरे स्वरों की घटती बढ़ती के साथ मात्राश्रों का स्वेन्छानुसार विभाग। इसके कारण "गवैयों की जवान को सख्त परेशानी होगी" यह बात निरालां ने श्राप महसूस की है। गीतिका में इनके ऐसे ही गीतों का संग्रह है जिनमें किन का ध्यान संगीत की श्रोर श्रिधिक है, श्रर्थ-समन्वय की श्रोर कम। उदाहरण—

जहाँ किन ने अधिक या कुछ पेचीले अर्थ रखने का प्रयास किया है वहाँ पद-योजना उस अर्थ को दूसरों तक पहुँचाने मे प्रायः अशक्त या उदासीन पाई जाती है। गीतिका का यह गीत लीजिए—

कौन तम के पार ? (रे कह)
प्रावित्त-पत्त के स्रोत, जल-जग,
गगन-धन-धन-धार (रे कह)

गंध-व्याकुल - कूल - उर - सर, लहर-कच कर कमल-मुख पर, हर्ष-श्रलि हर स्पर्श-शर सर गूँज बारंबार ! (रे कह) निशा-प्रिय-उर-शयन सुख-धन सार या कि श्रसार ? (रे कह)

इसमे ग्राई हुई "ग्रखिल-पल के स्रोत जल-जग", "हर्ष-ग्रलि हर स्पर्श-शर", "निशा-प्रिय-उर-शयन सुख-धन" इत्यादि पदाविलयों का जो ग्रर्थ किव को स्वयं समकाना पड़ा है वह उन पदाविलयों से जनरदस्ती निकाला जान पड़ता है। जैसे "हर्ष-श्रास्ति हर स्पर्श-शार = ग्रानंदरूपी भौरा स्पर्श का सुमा तीर हर रहा है (तीर के निकालने से भी एक प्रकार का स्पर्श होता है जो ग्रौर सुखद है; तीर रूप का चुभा तीर है)। निशा-प्रिय-उर-श्रयन सुख-धन = निशा का प्रियतम के उर पर शयन।"

निरालाजी पर बंगमाषा की कान्य-शैली का प्रभाव समास मे गुफित पद-वल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट क्तलकता है। लाक्तिक वैलक्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी 'प्रसाद' और 'पंत' में।

सबसे अधिक विशेषता आपके पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मम्मोला देखकर ही बहुत से लोग 'रबर छद', 'केंचुवा छंद' आदि कहने लगे थे। वेमेल चरणों की विलच्चण आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक की है। 'प्रगल्भ प्रेम' नाम की कविता में अपनी प्रेयसी कल्पना या कविता का आहान करते हुए इन्होंने कहा है—

श्राज नहीं है सुसे श्रीर कुछ चाह, श्रद्ध-विकच इस हृदय-कमल में श्रा तू, श्रिये ! छोड़कर बंधनसय छंदों की छोटी राह। गज-गामिनी वह पथ तेरा संकीर्ण,

कंटकाकीण ।

बहु-वस्तु स्पर्शिनी प्रतिमा निराजाजी मे है। 'ग्रज्ञात प्रिय' की ग्रोर

इशारा करने के श्रितिरिक्त इन्होंने जगत् के श्रानेक प्रस्तुत रूपों श्रीर व्यापारों को भी श्रपनी सरस भावनाश्रों के रंग में देखा है। 'विस्मृति की नींद से जगाने-वाले' 'पुरातन के मिलन साज' खंड़हर से वे जिज्ञासा करते हैं कि क्या-तुम—

हीले करते हो भव बंधन नर-नारियों के ?

ग्रथवा

हो मलते कलेजा पड़े, जरा जीर्ण निर्निमेष नयनों से । बाट जोहते हो तुम मृत्यु की, श्रपनी संतानों से बूँद भर पानी को तरसते हुए ।

इसी प्रकार 'दिल्ली' नाम की किनता में दिल्ली की भूमि पर दृष्टि डालते हुए 'क्या यह वही देश है ?'' कहकर किन ग्रतीत की कुछ इतिहास-प्रसिद्ध बातो श्रीर व्यक्तियों को बड़ी सजीवता के साथ मन में लाता है—

> निस्तव्ध मीनार मौन हैं मकबरे— भय में श्राणा को जहाँ मिलते थे समाचार । टपक पड़ता था जहाँ श्राँसुश्रो में सचा प्यार ॥

यमुना को देखकर प्रत्यिमज्ञा का उदय इम इस रूप मे पाते हैं---

मधुर मलय में यहीं गूंजी थी एक वह जो तान,

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

कृप्णघन श्रलक में कितने प्रेमियो का यहाँ पुलक समाया था।

समाज में प्रचलित दोग का चड़ा चुभता हर्य गोमती के किनारे किन ने देखा है जहाँ एक पूजारी भगत ने बंदरों को तो मालपुवा खिलाया श्रीर एक कंगाल भित्तुक की श्रोर श्रॉख उठाकर देखा तक नहीं। जिस प्रकार निरालाजी को छंद के बंधन अरुचिकर हैं उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। इसीसे सम्राट् अष्टम एडवर्ड की एक प्रशस्ति लिखकर उन्होंने उन्हें एक ऐसे वीर के रूप में सामने रखा है जिसने प्रेम के निमित्त साहसपूर्वक पद-मर्थ्यादा के सामाजिक बंधन को दूर फेंका है।

रहस्यवाद से संबंध रखने वाली निरालाजी की रचनाएँ श्राध्यात्मिकता का वह रूप-रंग लेकर चली हैं जिसका विकास बंगाल में हुआ। रचना के प्रारंभिक काल में इन्होंने स्वामी विवेकानंद और श्रीरवींद्रनाथ ठाकुर की कुछ क्रिताओं के अनुवाद भी किए है। अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूग्णों की कलक जगह जगह मिलती है। इस विशेषता को छोड़ दे तो इनकी रहस्यात्मक कविताएँ भी उसी प्रकार माधुर्य-भावना को लेकर चली हैं जिस प्रकार और छायावादी कवियों की। 'रेखा' नाम की कविता में कवि ने प्रथम प्रेम के उदय का जो वर्णन किया है वह सर्वत्र एक ही चेतन सत्ता की अनुभूति के रूप में सामने आता है—

यौवन के तीर पर प्रथम था आया जव स्रोत सौंदर्य का. बीचियों में कलरच सुख-चुंबित प्रणय का था मधुर श्राकर्षणमय मन्जनावेदन मृदु फूटता सांगर में X X ' X सब कुछ तो था श्रसार ग्रस्तु, वह प्यार ? सब चेतन जो देखता स्पर्श में श्रनुभव—रोमांच, हर्ष रूप में —परिचय × X खींचा उसी ने था हृद्य यह जहों में चेतन गति कर्पण मिलता कहाँ। 'तुलिधीदास' निरालां की एक बड़ी रचना है जो ग्रिधिकांश ग्रंतर्भुख प्रबंध के रूप में है। इस ग्रंथ में किन ने जिस परिस्थित में गोस्वामीजी उत्पन्न हुए उसका बहुत ही चटकीला ग्रोर रंगीन वर्णन करके चित्रकृट की प्राकृतिक छटा के बीच किस प्रकार उन्हें ग्रानंदमयी सत्ता का बोध हुग्रा ग्रोर नवजीवन प्रदान करनेवाले गान की दिन्य प्रेरणा हुई उसका ग्रंतर्वृत्ति के ग्रांदोलन के रूप में वर्णन किया है।

'भविष्य का सुखस्वप्न' ग्राद्यनिक यूरोपीय साहित्य की एक रूढ़ि है। जगत् की जीर्ण ग्रीर प्राचीन व्यवस्था के स्थान पर नृतन सुखमयी व्यवस्था के निकट होने के ग्राभास का वर्णन निरालाजी की 'उद्बोधन' नाम की कविता में मिलता है। इसी प्रकार श्रमजीवियों के कहों की सहानुभूति लिए हुए जो लोक- हितवाद का ग्रादोलन चला है उसपर भी ग्रव निराला जी की दृष्टि गई है—

वह तोडती पत्थर;

देखा उसे मैंने इलाहाबाट के पथ पर ।

इस प्रकार की रचनार्थों में भाषा वोलचाल की पाई जाती। पर निरालाजी की भाषा अधिकतर संस्कृत की समस्त पदावली से जड़ी हुई होती है जिसका नमूना "राम की शक्तिपूजा" मे मिलता है। जैसा पहले कह चुके है, इनकी भाषा मे व्यवस्था की कमी प्रायः रहती है जिससे अर्थ या भाव व्यक्त करने में वह कहीं कही बहुत ढीली पड़ जाती है।

श्री महादेवी वम्मी— छायावादी कहे जानेवाले कियों में महादेवीजी -ही रहत्यवाद के भीतर रही है। उस अज्ञात प्रियतम के लिये वेदना ही इनके हृदय का भाव-केंद्र है जिससे अनेक प्रकार की भावनाएँ छूट छूटकर मलक भारती रहती हैं। विदना से इन्होंने अपना स्वामाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती है। उसके आगे मिलन-मुख को भी वे कुछ नहीं गिनतीं। वे कहती है कि— "मिलन का मत नाम ले में विरह में चूर हूँ"। ) इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी है जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक श्रमुभृतियाँ, हैं श्रीर कहाँ तक श्रमुभृतियों की रमणीय कल्पना है यह नहीं कहा जा सकता।

एक पत्त में अनंत सुषमा, दूसरे पत्त मे अपार वेदना विश्व के छोर हैं र्जनके बीच उसकी अभिव्यक्ति होती है—

> यह दोनों दो श्रोरें थीं संस्ति की चित्रपटी की; उस बिन मेरा दुख सूना, मुक्त बिन वह सुषमा फीकी।

पीड़ा का चसका इतना है कि-

्र तुमको पीड़ा में हूँढा। तुममें हूँहूँगी पीड़ा।

इनकी रचनाएँ समय समय पर चार संग्रहों में निकली है—नीहार, रिप्ना, नीरजा ग्रीर साध्य गीत। ग्रज इन सब का एक में बड़ा सग्रह 'यामा' के नाम से बड़े श्राकर्षक रूप में निकला है। गीत लिखने में जैसी सफलता महा देवीजी को हुई वैसी ग्रीर किसी को नहीं। न तो भाषा का ऐसा स्निग्ध ग्रीर प्रांजल प्रवाह ग्रीर कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी भाव-भंगी। जगह जगह ऐसी दली हुई ग्रीर श्रन्ठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है।

ऊपर 'छायावाद' के कुछ प्रमुख किवयों का उल्लेख हो चुका है। उनके खाथ ही इस वर्ग के अन्य उल्लेखनीय किव हैं— सर्वश्री मोहनलाल महतो 'वियोगी', भगवतीचरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल 'ग्रंचल'। श्रीवियोगी की किवताएँ 'निर्माल्य', 'एकतारा' और 'कल्पना' में संगृहीत हैं। श्रीभगवतीचरण की किवताओं के तीन संग्रह हैं— 'मधुकण', 'प्रेम-संगीत' और 'मानव'। श्री रामकुमार वर्मा ने पहले 'वीर हमीर' और 'चित्तौड़ की चिता' की रचना की थी जो छायाबाद के भीतर नहीं आतीं। उनकी इस

प्रकार की किवताएँ 'ग्रंजिल', 'रूपराशि', 'चित्ररेखा' श्रीर 'चद्रिक्रण' नाम के सग्रहों के रूप में, प्रकाशित हुई हैं। श्री श्रारसी प्रसाद की रचनाश्रों का संग्रह 'कलापी' में हुन्ना है। श्रो नरेंद्र के गीत उनके 'कर्ण फूल' 'शूल फूल', 'प्रभात फेरी' श्रीर 'प्रवासी के गीत' नामक संग्रहों में संकलित हुए हैं श्रीर श्री श्रचल की किवताएँ 'मधूलिका' श्रीर 'श्रपराजिता' में सग्रह की गई हैं।

## ४--स्वच्छंद-धारा

छायावादी कवियो के ऋतिरिक्त वर्तमान काल मे और भी कवि हैं जिनमें से कुछ ने यत्र-तत्र ही रहस्यात्मक भाव व्यक्त किए है। उनकी ग्राधिक रचनाएँ छायांवाद के ग्रांतर्गत नहीं ग्रातीं । उन सबकी ग्रपनी ग्रालग ग्रालग विशेषता है। इस कारण उनको एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता। सुभीते के लिये ऐसे कवियों की, समष्टि रूप से, 'स्वच्छंद-घारा' प्रवाहित होती है। इन कवियो मे प॰ माखनलाल चतुर्वेदी ('एक भारतीय श्रात्मा'), श्री सियाराम-शरण गुप्त, प॰ बालकृष्ण शर्मा 'नबीन', श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान, श्री-हरिवंश राय 'बच्चन', श्री रामधारी सिंह 'दिनकर', ठाकुर गुरुभक्त सिंह ग्रोर °प० उदयशकर भद्द मुख्य हैं। चतुर्वेदीजो की किवताऍ अभी तक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुई। 'त्रिघारा' नाम के सग्रह मे श्री केशवप्रसाद पाठक श्रीर श्रीमतो सुभद्राकुमारी चौहान की चुनी हुई कविताश्रो के साथ उनकी भी कुछ प्रसिद्ध किनताएँ उद्धृत की गई है। श्री सियारामशरण गुप्त ने ग्रारम मे 'मौर्य-विजय' खंडकाच्य लिखा था। उनकी कविताग्रो के ये समह प्रसिद्ध हैं—दूर्वादल, विषाद, त्राद्री, पाथेय ग्रीर मृरमयी। 'ग्रात्मोत्सर्ग', 'ग्रनाथ' ग्रौर 'बापू' उनके ग्रन्य काव्य है। श्री नवीन ने 'उमिला' के संबध में एक काव्य लिखा है जिसका कुछ ग्रश अस्तंगत 'प्रभा' पत्रिका मे प्रका-शित हुआ था। उनकी फुटकर कविनायों का संग्रह 'कुंकुम' नाम से छुना है। श्रीमती सुमद्राकुमारी चौहान की कुछ कविताएँ, जैसा कहा जा चुका है,

४६

'त्रिधारा' मे संकलित हैं। 'मुकुल' उनकी शेष किवताश्रों का संग्रह है। श्री बच्चन ने 'खैयाम की मधुशाला' में उमर खैयाम की किवताश्रों का श्रंगरेंजी के प्रसिद्ध किव फिट्ज़ेरालड कृत श्रॅंगरेंजी श्रमुवाद के श्राधार पर, श्रमुवाद किया है। उनकी स्वतंत्र रचनाश्रों के कई संग्रह निकल चुके हैं। जैसे, 'तेरा हार', 'एकांत सगीत', 'मधुशाला', 'मधुशाला' श्रौर 'निशानिमंत्रण' श्रादि। श्री दिनकर की पहली रचना है 'प्रणमंग'। यह प्रबंधकाव्य है। श्रभी उनके गीतों श्रौर किव-ताश्रों के दो संग्रह प्रकाशित हुए है—'रेग़ुका' श्रौर 'हुंकार'। ठाकुर गुरुभक्त-सिंह की सब से प्रसिद्ध श्रौर श्रेष्ठ कृति 'नूरजहाँ' प्रबंध-काव्य है। उनकी किव-ताश्रों के कई संग्रह भी निकल चुके हैं। उनमे 'सरस सुमन', कुसुम-कुंज', 'वंशीध्विन' श्रौर 'वन-श्री' प्रसिद्ध हैं। पंडित उदयशंकर भट्ट ने 'तच्चशिला' श्रौर 'मानसी' काव्यों के श्रीरिक्त विविध किवताएँ भी लिखी हैं, जो 'राका' श्रौर 'विसर्जन' में सकलित है।

इस प्रकार वर्तमान हिंदी कविता का प्रवाह अनेक घाराओं में होकर चल रहा है।

## **ऋनुक्रम्**णिका

## १--ग्रंथकार

双

ग्रदाल १५८-१५६ ग्रिवेकादत्त न्यास २४६, ३८०, ४५२, ४५७, ४६२, ४७७-७८, ५८०, ५८१, ५८२, ५८६, ५६६, ६७८ ग्रक्तवर (वादशाह) ४७, १७८, १८६-१८७, १६७, १६६-२०३,२०५, २१५-२१६,४०६,४१०, ४२०, ४७८, ५०१

श्रचर श्रनन्य ६१ श्रग्रदास १२१, १४६, १४८ ' श्रिचितिपा द श्रज्ञान—दे० 'नकछेदी तिवारी' श्रज्ञोगिपा ८ श्रनगपा द श्रनंतानद १२०, १२५, १४६ श्रनंत्य—दे० 'श्रच्यर श्रनन्य' श्रनातोले फांस ६६२ श्रन्य शर्मा ६५७, ६६३—६४ श्रन्य प्रामी ६५७, ६६३—६४ श्रन्य रूप्टिन, १८६, २८६, १४६

ग्रब्बुलफनल १६३

श्रभिनव गुप्ताचार्य ३२० श्रमर २०८ श्रयोध्याप्रसाद खत्री ४१७, ४४२, ५६६ श्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रोघ'४६५, ५०१, ५६२, ५८३, ६०७-०६

त्रालवेली त्रालि १६५, ३५४-५५ त्रालीमुहिन खॉ—दे॰ 'शीतम'

आ

श्राजाट, प्रोफेसर—५६
श्रादिनाथ—दे० 'जालंघरपा'
श्रानटवर्धनाचार्य २०८, २३३
श्रारसीप्रसाद ७२१ ६
श्रार्यदेव (कर्णरीपा) ८, १७
श्रालम २००,२३१,३२२,३२६-३१
श्रालो उजालो कवि १००
श्रासी ४२६

풍

इद्रदेवनारायण् १२६ . इद्रभृति (सिद्ध ) ८ इंशा ४१४, ४१६–१६, ४५१, ५३०, ५६७, ६३६ इलियट, चार्ल्स—५२ ईश्वरदास ७२-७३, १३३-१३४, २३०-२३१ ईश्वरीप्रसाद शर्मा ४६८ <sup>4</sup>डग्र'---दे० 'बेचन शर्मा' उदयनाथ २६१, २७०-७१, २८१, 325 उदयशकर भट्ट ५५६, ५५८, ६५८, ७२१, ७२२ उदितनौरायण लाल ४६८ उद्भट २०८, २३३ उघरिपा द डपेद्रनाथ ग्राश्क ५५८ उमर खैयाम ७२२ उमाशंकर वाजपेयी 'उवेश' ६६० 'उमेश'—दे० ﴿उमाशकर वाजपेयी' उसमान (मान ) १०६-११० ऋषभचरण जैन ५४५ ऋषिनाय २६३-६४, ३७६, ३८० ए, ऐ एक भारतीय त्र्यात्मा-/दे॰ 'माखन-लाल चतुर्वेदी' एडीसन ४६७

ऐटनी मैकडानल ४८५

त्रोंकार मद्द ४२५

छो

क कंकग्पपा ८ कंकालीपा ८ कंतालीपा ८ कग्हपा द-६, १२, २० कनखलापा ८ कन्हैयालाल ४५६ कपालपा द कबीरदास ५, २०-२१, ६४-६५, ७०-७१, ७४, ७५-८०, ८१-८६, १०१, ११७, ११६-१२०, १३२-१३३,१३८, १६३,१६७-१६८,२४०, ४०६,५२६,५६२-प्रहर, प्रहह, ६५२ कमरिपा द करत कंवि ३०५-३०६ करनेस २०८, २३२ कर्णरिपा—दे॰ 'त्रार्थदेव' कलकलपा ८ कल्लू ग्रल्हइत ५१५ कवींद्र—दे॰ 'उदयनाय' कांतानाथ पांडेय 'चोच'-दे० 'चोच' काउपर ६०२ कादिर २२१ कार्त्तिकप्रसाद खत्री ४४२, ४५५,४५६, ४५७,४६०,४८०,४८१,४८३ ° 880 कालपा ८

कालिदास २११, ५६४, ६७५ कालिदास त्रिवेदी. २६१–६२, २७०, २⊏६

काशीगिरि 'बनारसी' ५६८ काशीनाथ खत्री ४७६ काशीराम २३१ कासिमशाह ११०-१११

किलपा प्र किशोरीलाल गोस्वामी ४६५, ४६६,

५००, ५०१, ५०३ कील्हदास १२१ कुदकंदाचार्य २२२ कुदनलाल शाह 'ललित किशोरी',

५७८-७६, ५६७ कुभनदास १६३, १७८

कुक्कुरिपा ८-६ कुचिपा ८

कुढालिपा प

कुतवन ६४–६५

कुमरिपा ८

कुमारमिण मह २६२

कुरेश स्वामी ११८

कुलपति २५८-५६, २६५, ३६०

कुशललाभ २३१

क्रपानिवास १५४

क्रवाराम १६८-१६६, २०६-२०७,

२३२

कृष्ण कवि २४६, २७४

कृष्णदास ( श्रष्टछाप वाले ) १६४, १७६-१७७, ३२३

कृष्णदास पयहारी १२०-१२१, १४६ कृष्णदास (मिरनापुर वाले ) ३७७ कृष्णदास, राय-दे० 'राय कृष्णदास'

कृष्णितिहारी मिश्र ५३१

केशव काश्मीरी १८८

केशवदास २०२, २०५, २०७-२१५, २३१-२३६, २७२, ५२४, ५६३

मेशवप्रसाद पाठक ७२१

केशवप्रसाद मिश्र ६१२

केशव मिश्र २०८ केशवराम मह ४५६, ४६२, ४७७

केसरीसिंह बारहठ ६६०

कैलाशनाथ भटनागर ५५७

कोकालिपा =

क्रैंच ६०२

क्रोचे, बेनेडेरो-५७१, ५७२, ६५३

च

चीरोदमसाद विद्याविनोद ४६३

चेमेद्र ४६

प्र

खड्गपा ८

खुमान (मान) ३२८, ३८६

खुसरो ४, ५२-५६,८०, १६७, ४०७,

४१२

स

गंग १३३, १३६, १६७,२०३-२०५,

२१६, २३६, ४०६, ४२० गंगाप्रसाद ऋमिहोत्री ५०८ गंगा्प्रसाद गुप्त ४६८ गंगाप्रसाद सिंह ऋखौरी ५६२ गंजन २७५ गरोश कवि ३२५, ३७७-७८ गगोशप्रसाद ४५६ गदांघर मह १८२-१८४ गदाघर सिंह ४५५, ४७१, ४८३ गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' ५८७, ६२२, ६२८, ६६० गार्सो द तासी १६८, ४३३,४३४, ४३५, ४३७, ४४४,४४५,४८६ गिरिनाकुमार घोष (लाला पार्वतीनदन्) ५०३ गिरिजादत्त वाजपेयी २०३ 🕡 गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' ५६२ गिरिधर-दे० 'गिरिधरदास' गिरिधर कविराज ३२४, ३२८, ३५६-३५७. ३७८ गिरिधरदास (गोपालचंद्र) ३६३, ३६६-६६, ४६० गिरिधर शर्मा नवरत ६२० गिरिधारन-दे॰ 'गिरिधरदास' गिरीश वाबू ४६३ गिल क्राइस्ट, जान-४१४, ४१६ गुंडरिपा ८ गुनगुत्त (गुर्गगुप्त ) ४३

गुमान मिश्र ३२२, ३५६-६१ गुरदीन पाँडे ३०६-०७ गुरु गोविंदिष्ठिंह ३२२, ३३१-३२ गुरुदत्त 'संह-दे॰ 'भूपति' गुरु नानक ६५, ८२-८४ गुरुभक्त सिह ६५८, ८२१, ७२२ गुलाव कवि २४५ गुलाब राय ५२४-२५ गुलाम नबी, सैयद-दे॰ 'रसलीन' गुलेरीबी-दे॰ 'चंद्रघर शर्मा गुलेरी' गुहसेन ६ गेटे ५५८, ५६७, ५७४ गैनीनाथ १४ गोकुलनाथ (गोसाई) १६२, १७४, 808 गोकुलनाथ पादरी ४४६ गोकुलनाथ ( महाभारत वाले ) २८७, ३२३, ३६७, ३६८, ३६६ गोपाल कवि २०६ गोपालचंद्र-दे० 'गिरिधरदास' गोपालप्रमाद शर्मा १८० गोपालराम (गहमर-निवासी) ४६३, ४६७, ५१४-१५ गोवालशंरण सिंह ६४०, ६५७, ६६२ गोपीनाथ कविराज १७ गोवीनाथ (महाभारत वाले ) २८७, ३६७, ३६८

गोपीनाय (मित्रविलास वाले ) ४५८

गोपीनाथ पुरोहित ४६३ गोरच्-दे॰ 'गोरखनाय' गोरच्वा-दे॰ 'गोरखनाथ' गोरखनाथ ( गोरत्त्, गोरत्त्वपा ) ८, १३-१६, ६६, ६८ गोरेलाल पुरोहित-दे० 'लाल कवि' गोल्डिस्मिथ ६०५, ६२० गोविंद गिल्लाभाई ५८० गोविददास, सेठ-५४८, ५५३ गोविंदनारायण मिश्र ४६०,५१६-१८ गोविंदवल्लभ पंत ५५४ गोविंद साह्य (सत्यनामी सप्रदायवाले) 73 गोविंद स्वामी ( श्रष्टछापवाले ) १६४, 196-120 गोस्वामी तुलसोदास-दे० 'तुलसोदास' गौरीदत्त ४८४ गौरीशंकर हीराचंद श्रोमा, रायवहादुर ---३७, ४१, **४३** ग्रियर्सेन, सर जार्ज-२६, ५७, १२६, " ४८६ ग्रे ६४७ ग्वाल २७५, ३१३-३१५, ३५२ ਬ घंटापा ८ घनग्रानंद-दे॰ घनानद घनानंद १६२, ३२२, ३३०, ३३५-३४३, ६५६, ६७१

घर्वरिपा ८ घाघ ३२४ ਚ चंडीचरण सेन ४६८ चंडीप्रसाद 'हृदयेश' ५४२, ५४३,५४४ चद-दे० 'चद वरदाई' चंदन ( सदल ) २६६-६७ चद वरदाई ३८-४६, १६१, ५७५ चंद्रक ४३ चंद्रघर शर्मा गुलेरी ५०४, ५११, ५१६-२३. ५४४, ५६६ चंद्ररान ४३ चद्रशेखरघर मिश्र ५६६ चंद्रशेखर मुखोपाध्याय ५५६ चंद्रशेखर वाजपेयी ३२३,३५१,३८६− 738 चपक्या ८ चॅबरिपा ८ चतुरसेन शास्त्री ५०४, ५४२, ५५७, प्रप्रह चतुर्भुजदास १६४, १७८-१७६,१८१ चमरिपा ८ चर्षटीपा ८, १३-१५ चाचा हित चृंदावनदास-दे॰ 'बृंदावनदास' 'चातुर'-दे० 'दरियावसिंह' चारचद्र ४६८

चार्ल्स इलियट-दे॰ 'इलियट'

जराशकर ४२३

चिंता १२ चिंतामिंग त्रिपाठी 'मिग्गमाल' १३०, २३३, २४२-२४३, २५४ चिपॡणकर ५०७ चेलुकपा ८ चैतन्य महाप्रभु १८२-१८३ 'चोच' ५४६ चौरगीपा ८, १४ छत्रपा ८ छत्रसिंह कायस्थ ३२२, ३२८ छीतस्वामी १६४, १७६ छीहल १६८ छोट्लाल मिश्र ४५८ जगजीवनदास-दे॰ 'जगजीवन साहब' जगजीवन साहब (जगजीवनदास) ६२ जगदंबाप्रसाद 'हितैषी' ६६४ जगनिक ५१ जगन्नाथ खन्ना ४५८ जगन्नाथ पंडितराज ५७५, ६५२ जगन्नाथदास 'रताकर'-दे० 'रताकर' जगन्नाथप्रसाद ( छत्रपुर ) ३४४ जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी ५१६ जगन्नाथप्रसादं मिलिंद ५५७ जगमोहन सिंह ४५०, ४५२, ४६२, ४७४-७६, ५८०, ५८२, ५६४

जटमल ४२३

जडभरत १५ जनकराज किशोरीशरण ३५४ जनार्दनप्रसाद 'का' 'द्विज' ५४४,५६२ जमाल २०७ जयदेव ५७, ६३, १६४ जयशकर 'प्रसाद' ५०४, ५३३, ५३८, ५४४, ५४५, ५४६,५४६, ५५०, प्रपृश, प्रप्रं, प्रप्रः, प्रप्रद, प्रद्रः, ६५६, ६६८, ६७२, ६७६, ६७७, ६७८-६४. ६६६, ७०६, ७१६ जयानंत ८ जयानक कवि ४१, ४३-४४ जलंधर—दे० 'जालधरपा' ' जल्ल (जल्लचद, जल्हण) ३६,४५,४७ जल्लचंद—दे० 'जल्ल' जसवंतिसंह, महाराज-२३६, २४४-- २४५, २८३, ३२५ जसवर्तासह (द्वितीय), महाराज-308-4 नानकीप्रसाद ४०७ जान ४२६ जायसी-दे॰ 'मलिक मुहम्मद जायसी' नालंघरपा ८, १३-१५, १८ जीतनसिंह ६४७ जी॰ पी॰ श्रीवास्तव ५०४, ५४१, ५४६, ५५४ जीव गोस्वामी १८२-१८३

जीवनराम १५३
जुगुलिकशोर ४२७
जैनेंद्रकुमार ५३५, ५४२, ५४४, ५४५
जोगीपा ८
जोधराज ३२२, ३२३, ३५१-५२
ज्ञानदेव (ज्ञानेश्वर) १४,६६-६७
ज्वालादत्त शर्मा ५०४, ५४४
ज्वालाप्रसाद मिश्र ४६४, ४६५
ज्वालाप्रसाद, मुशी—४६०

ਣ

टाड, कर्नल—३२ टालस्टाय ५३३, ५६७, ६४५ टोडरमल, महाराज—२०१

ਰ

ठाक्कर ( ग्रसनीवाले, प्राचीन ) ३७९, ५७५ ठाकुर ( ग्रसनीवाले, दूसरे ) २६३, ३७६-३८०

ठाकुर (तीसरे, ब्रदेलखडी) ३२२, ३७६, ३८१-८५

ठाकुरटास—दे॰ 'ठाकुर ( तीसरे, बुदेलखडी )'

ਵ

डेंगिपा ८ डोंभिपा ८

त

ततिपा ८-६ तधेपा ८ तारामोहन मित्र ४३१ तासी—दे॰ 'गार्सी द तासी' तिलोपा ८

तुकनगिरि गोसाई' ५६८

तुलधीदाम्, गोस्वामी—७, ६२, ७४;

१२४-१४६, १४७, १४६, १५१-

१५२, १५४, १६०, १६४, १६८--१६९, १७२, १७४, १८३-१८५,

. १६.0, १६७, २१३,२१५,२१७—

२१८, २३१, २३९-२४०, ३१०,

३६६, ३६७, ३७४, ३७५, ४१७,

४३०, ४८० ५२६, ५६२, ५६३,

प्रदेश, प्रदेष, ६११, ३९२, ७१६ तुलसीराम शर्मा 'दिनेश' ५५६,६६६--

६६७

तुलसी साहब ६२ तोंबरदास ६२

तोताराम ४५६, ४६०, ४६२, ४७६-

४७०, ४८३

तोषनिधि २८२-८३

'तौसनी'—दे०. 'मनोहर कवि'

'त्रिश्र्ल'-दे॰ गयाप्रसाद शुक्त 'सनेही"

थगनपा ८ थान कवि २६६-३००

द्

दडी २०⊏–२०६,२३५–२३६,२⊏३, ५१७

```
हिंदी-साहित्य का इतिहास
 050
                                   देवकोनदन खत्री ४६८, ४६६, ५११
  दत्त २६४
  दयानंद सरस्वती, स्वामी--४४५,
                                   देवकीनंदन त्रिपाठी ४५७
      ४४६, ४७८
                                    देवकीनंदन मिश्र ३८०
 दरियावसिह 'चातुर' ३८३
                                    देवसेन ७
                                    देवीदत्त ३२२
 दलपत विजय ३३-३४
  दलपति राय २८३-८४
                                    देवीप्रसाद प्रीतम २४७
                                    देवीप्रसाद 'पूर्ण', राय-४६१, ४६६,
 दारूदयाल ६५, ८५-८६, ८७, ६२,
                                         प्रत्य, प्रत्रं, ६२२, ६२३-
     ृ १३८ .
  दामो किव २३१
                                         ६२६
  दारिकपा ८, १२
                                    देवीसहाय ४५६
                                   देवीसिंह ५६८
 दास (भिखारीदास). १३०, २०३,
                                   देवेंद्रनाथ ठाकुर ५७६ ।
      २३४–२३५,२३८–२३६,२७२,
                                    दोखंधिपा न
      २७७-८१, २८४, २६०, ३१६,
      ३१७
• विङ्नाग ५५८
                                    दौलतराम ४११
 'दिनकरं'-दे॰ 'रामघारो सिह'
                                    द्वारकादास १२१
 'दिनेश'-दे॰ 'तुलसीराम शर्मा'
                                    'द्विज'—दे॰ जनार्दनप्रसाद भा 'द्विज'
                                    द्विजदेव-दे० 'मानसिंह, महाराज-'
  'दीन'-दे॰ 'भगवानदीन'
  दीनदयाल गिरि ३६२-६५, ५६२
                                    द्विजेंद्रलाल राय ४६१, ४६३
                                    द्विवेदी जी-दे॰ 'महावीरप्रसाद द्विवेदी'
  दुगवेकर (गोविंद शास्त्री) ४६१
  हुर्गाप्रसाद मिश्र ४५६, ४५८
                                                   ध
                                    धन्ना ८१, १२०
 ूदुलारेलाल भार्गव ५८६, ५८७, ६६०
                                    धर्मदास ८०, ८२-८३, ११७
 न्द्रलमदास. ६२
                                    धर्मपा ८
  दूलह २६१, २८६-६२
                                   धर्मप्रकाश स्त्रानंद ५५८
 हेव २३५, २६४-६९, २७८-७९,
                                  , धहुरिपा ८
      २६०, ४८७, ५२६, ५३०
                                    घोभीपा ८
  देव ( व्यास शिष्य ) १६७
  देवकीनंदन २६७
                                   धोकरिपा ८
```

त

नंददास १२४, १४६, १६४, १७४, २३१, ६२०, ६३७ नक्छेटी तिवारी 'ग्रजान' ५८३ नगेद्र, प्रोफेसर-५६४ 'नजीर' ग्रकवरावादी ५६७ नखित नाल्ह ३४, ३७ नरहर कवि ३८०

नरहरि बंदीजन १६७; १६६, २०८,

नरहरिदास १२५, १२७, १३२

२३१-२३२, ३७७ नरहर्यानद १२०, १२५ नरेद्र शर्मा ७२०, ७२१

नरोत्तमदास २००, २३१ नलिनपा द

नवनीत चौबे ५८०

्नवलसिंह कायस्थ ३२३, ३८७ 'नवीन'—दे॰ 'बालकृष्ण शर्मा'

नवीनचद्र राय ४४३, ४४४

'नसरती' ६६ नागनोधिपा ८

नागरोदास (महाराज सावंतसिह)

१६५, ३४६-५१, ३५५, ५६७ नागार्जुन ८, १५

नाथ ( हरिनाथ ) रहप्र-ह६

नाथूराम शकर शर्मा ५८७, ६२२,

६६२-६७

नानक —दे० 'गुरु नानक'

नाभादास १२८, १४६, १४७-४८, १७४, १८५, १६४, ४०५

नामदेव ६४, ६.-७०, २४०, ५६६ नारोपा ८

नाल्इ-दे॰ 'नरपति नाल्ह'

'नियाज'-दे॰ 'सदामुखलाल'

'निराला', 'सूर्यकांत त्रिपाठी'--६४१, ६५४,६५७,६६८,६७८,७१४-

380

निर्गुणपा ८

निवृत्तिनाथ १४ नूर मुहम्मद १११-११५

नेवाज २६३

पंकजपा ८

पत-दे॰ 'सुमित्रानदन पंत'

पजनेस ३९५-९६

पठान सुलतान २४६ पतंजलि १३

पदुमलाल पुन्नालाल त्रख्शी ५६६,

६५०

पद्मसिंह शर्मा २५०, ४६२, ५३०,

६३६

पद्माकर २५३, ३०३ ३०७-३१३,

३१७,३२३,३८१,४६२,५६३, प्र७५, प्रध्

पद्मावती १२०

```
हिदी साहित्य का इतिहास
७३२
 पनहपा ८
                                   प्रतापनारायण् श्रीवास्तव ५३५, ५४२
                                   प्रतापनारायण सिंह, महाराज-३९६,
 परमानंद २४६
 परमानददास ( ग्रष्टछापवाले ). १६४,
                                        ሄ፫፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟
                                    प्रतापसाहि २४५, ३०७, ३१५–३१६,
     १७७--१७८
 पलटू साह्य ६२
                                          ३२८
                                    'प्रसाद'—दे॰ 'नयशकर प्रसाद'
 पहलवानदास ६२
 पारसनाथसिंह ६४७ ६
                                    प्राग्यचंद चौहान १४८-१४६
 पिन्काट, फ्रेडरिक ४४१, ४४२, ४८०,
                                             राठौड़—दे०
                                    प्रिथोराज
                                                          'पृथ्वीराज
                                         राथौड़'
  ः ४८२
 पीतांबरदत्त बड्थ्वाल, डाक्टर—१८,
                                   प्रियादास १२८, १४७
                                    'प्रीतम' ( त्र्रालीमुहिम खॉ )—२७५–
     प्रहर
 पीपा ४१६-१२०
                                          २७७
                                    'प्रीतम' ( देवीप्रसाद )—दे०
 पुतुलिपा 🛱
                                         देवीप्रसाद 'प्रीतम'
 पुष्पदंत्त ७
                                    प्रेमचर ५०५, ५३३, ५३५, ५३७,
 पुष्य ३,
                                         ५३६,५४०,५४१,५४२,५४४,
 पुहकर २२१, २२७-२२८, २८४
                                         प्रप्, प्रद
 'पूर्णं'—दे॰ 'देवीप्रसाद, राय —'
 पूर्णीसेंह अध्यापक ५२३-२४
                                    प्रेमदास १८०
                                    प्रेमसखा-दे॰ 'बख्शी-हंसराज'
 पृथ्वी भट्ट ४३
                                    ष्रेमी (हरिकृष्ण) ५५०,५५१,४५२,
 पृथ्वीराज राठौर-२३१
 पृथ्वीसिंह—दे० 'रसनिधि'
                                          प्रमृ , प्रमृह
 पोप ५८४
                                                  फ
″प्रतापनारायण पुरोहित ६५७, ६६६
                                    फिट्जेराल्ड ७२२
                                                             माधुरी?
                                                    'ललित
 प्रतापनारायण मिश्र ४४२, ४५०,
                                    फुंदनलाल साह
     ४५१, ४५३,४५४,४५५,४५७,
                                         पूर्७ '
                                    फ्रायड ५७४
     ४५८, ४६२, ४६४-६६, ४६७,
     ४७४,४८२,५८०,५८१,५८६,
                                                  a
                                    वंकिमचंद्र ४६८
     ५६१, ६२६
```

'वगमहिला' ५०३ वसीघर २४५, २८३–८४ चख्तावरसिंह ४५६ चल्शी इंसराज 'प्रेमसखी' ६५२-५४ 'बच्चन'--दे० 'हरिवश राय' वगीठगीजी<sup>े</sup>३४८ बदरीनाथ मह ५४६, ५५४, ६४८, ६७८ बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', उपाध्याय-४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५६,४५९,४६२, ४६८-७२, ४६४, ५२७, ५८०, ५८१, ५८२, ५८६, ५६२, ५६३, ६२४ चनवारी ३२५-२६ बद्रीलाल शर्मा (रंसायन प्रकाशवाले) ४२६ चद्रीलाल पडित ४३७ 'बनारसी'-दें 'काशीगिरी' चनारसीदास ६६, २२२, २३०-२३१ वर्नार्ड शा ५३४, ५५६ चर्स ६०२ चलदेव शास्त्री ५५८ बलदेवप्रसाद मिश्र ४९५ बलभद्र मिश्र २०५-२०७ 'बलबीर'-दे० 'रामकृष्ण वर्मा' चलवतसिंह (राजा ग्रावागढ़) ४८५

चाइरन ५७४

वाग ६, ३६, ५१७ बाबा दीनदयाल गिरि-दे० 'दीनदयाल' वालकराम विनायक—दे०—'श्रीमंत समंत? वालकृष्ण मह ४४१, ४५०, ४५५, ४५६, ४६२, ४६६, ४६८,४७१ बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ६४६, ७२१ यालनाथ-दे० 'जालंघरपा' बालमुकुंद गुप्त ४३१, ४५८, ४६४, ५१५-१६ वालेश्वरप्रमाद ४५६ विद्वलनाथ गोसाई १५७, १६०, १६३, १७४-७६, १७८, १७६, १६१-१६२, ४०४ विरूपा ८-६ विहारी १६८-१६६, २१८, २३८, २४०, २४६-२५१, २५२-२५३, २५८, २७४, २८२,१८६, ३०७,

३०६, ३२५, ३३८, ३४४, ४१७, ४७८, ५२६, ५३०, ५६३, प्रत्र, प्रत्र, ६६० बिहारीलाल (गुलिस्तॉ के अनुवादक) ४३७् बीम्स, एम०-४४४

बीरवल 'ब्रह्म', महाराज-१७६, १७६, २०१–२०३

बुद्धिसेन—दे० 'बोघा'

वीर २७३

वेकन, लाडं-५०७ भगवानदीन'दीन',लाला-३८३, ५३१, नेचन शर्मा 'उग्र', पाडेय-५४२, **५६२, ५८७, ६२२, ६३३–३४** प्र४४, प्र४५, प्रप्रह भट्ट केदार ४६-५० बेनी प्रवीन ३०३-४, ३१७

मट्टी २२ भदेपा ८

बेनी (प्राचीन) २४३ बेनी बंदीजन (भॅड़ौवा वाले) ३०३, भद्रपा ८ भरत ६

३८५ भलिपा द बेनीमाधवदास १२४, १२६, १२६, १४४, १४५ भल्लहपा ८

मवभूति २११, ४६५, ५७५, ५६४ बैजू जावरा १६८

बैताल ३२४, ३८८-८६ भान किव २६८-६६ बैरीसाल-२६४ भामह ६, २०८, २३२-२३३

भारतेदु हरिश्चद्र २४६, ३४५, ३५८, बैलंटाइन ४३७

'बोघा' ३७१-७२ 'ब्रह्म'—दे० 'बीरबल' ब्रह्मदत्त ३०७

ब्रह्मानद १४, ब्रैडले, डाक्टर—५६८ ब्लैकी ४७६

Ä मॅबरमल सिंघी ५६०

भगवतराय खीची ३६२ भगवत् कवि २६३

भगवत् रिवक १६५, ३५७-५८ भगवतीचरण वर्मा ५३७, ५५८, ७२०

३८६, ३८७,४३३,४३४,४४२,

४४६, ४४८, ४४६, ४५०,४५३, ४५४,४५५ ४५६,४५८,४५६-६४, ४६५, ४६६, ४६६, ४७०, ४७२, ४७४,४७६,४७८,४७६, ४८२,४८३,४८४,४८५, ४८८, ४८६,४६२,४६३,४६४,

> ४६६, ४६७, ५०७, ५१२,५१८, प्र७, ५४६, ५६३,५८०,५८१, ५८४,५८८,५८६,५६०,५६१,

भिखनपा ८

५११, ५१६, ५१८, ५१६,६०३, ६०७, ६११, ६१६, ६२४, ६२६ भावानद १२० भास ५८५

भगवतीप्रसाद वाजपेयी ५४४, ५४५ भगवानदास मास्टर ५०३

भिखारीदास—दे० 'दास'
भीखा साहब हैर
भीमनाथ १५
भीमसेन शर्मा ४७८
भुवनेश्वर ५५८
भुवनेश्वर प्रिथ 'माघव' ५६२, ५६३
'भूप'—दे० 'सीताराम, लाला—'
'भूपति' २७१, २८१—८२
भूषण १३०,२०१,२३५—२६६,२३८,
२४२,२५४—२५६, २६८, ३२५,
४१२, ४८७, ५६३, ५८०
भूसुकपा ८
भोज ४०६
भोलानाथ शर्मा ५५८

н

मंचित ३७३-३७४

मक्तन ६५-६६
मंक्तन (कित्त-सवैया वाले ६६
मंडन २५१-२५२
मछदरनाथ-दे॰ 'मत्स्येद्रनाथ'
मिणिदेव २८७, ३६७, २६८
मिणिमद्रा (योगिनी) ८
मिणिमाल-दे॰ 'चिंतामिण त्रिपाठी'
मितिराम १३०, २४२, २५२-२५४,
२६०, ३०६, ३१६, ३१७
मत्स्येंद्रनाथ १३-१४
मथुराप्रसाद चौधरी ४६४

मदनमोहन मालबीय ४५८,४८५,५१२ मधुकर कवि ४६ मधुसूदनदत्त, ४६२,४६८, ६१६ मधुस्द्नदास ३२३,३७४-७६ मधुसूदन सरस्वती १२८ मध्वाचार्य ६२ मनियारसिंह ३७२, ३७६-७७ मनीराम मिश्र २६६ मनीराम वाजपेयी ३८६ मनोहर कवि ('तौसनी') २०५ मम्मट २०६, २३३, २५६ मयाशकर याज्ञिक २१८ मलयार्जुन १५ मलिक मुहम्मद नायसी ७४, ६८, ६६-१०६, १०६, १११, ११२, १३४, १३७,२२८-२२६,३८८, ३६०,४८७, ५२६, ५६२, ५६३ मल्कदास ६५, ६०-६१, १८५ महादेवी वर्मा ६६६, ७०६, ७१६-२१ महापात्र नरहरि वंदीजन-दे॰ 'नरहरि बदीजन'

'नरहरि बदीजन'
महानीरप्रसाद द्विवेदी २५६, ४८७,
४६०,४६२,५०८-५११,५१५,
५२७, ५२८,६०४,६०७,६०८,
६१०,६१२,६१६,६२१,
६२२,६४०,/६४३,६४७,

महीपा ८

·महेशदास—दे० 'वीरवल' नाइकेल मधुसूद्न दत्त्—दे० ' 'मधुसूद्दन दत्त' माइल धवल ७ :माखनलाल चतुर्वेदी **५५८,६४६,७**२१ आघ ६२० माताप्रसाद गुप्त १२५ माधव-दे॰ 'भुवनेश्वरनाथ मिश्र' माधवप्रसाद मिश्र ४६२, ५११-१४, प्रर, ६०३ आधन शुक्ल ४६१ <sup>4</sup>मान' ( उसमान )—दे॰ 'उममान' 'मान' ( खुमान )—दे॰ 'खुमान' न्मानसिह 'द्विजदेव', महाराज (त्र्रयोध्या-नरेश)-३६६-४०२,४६२,५८६ न्मार्शमैन ४२५. मिलिंद-दे० जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिद' ·मिश्रवंधु ४६२, ५२६, ५३१ -मीननाथ-द्• 'मीनपा' मीनपा ८, १२-१४ 'मीर' ४०८ मीराबाई ८१,१६२,१८४-१८६,५६३ -मुंज १३ -मुकुटघर पांडेय ६४८, ६४६, ६५०, ६५८, ६६७, ६७८ मुकुट राय २७५ मुबारक २२१ - मुरलीघर—दे० 'श्रीघर'

मर, जे० जे०-४२५ मूलचद तुलसीदास तेलीवाला १५७ मेकाले ६३७ मेकोपा ८ मेदिनीपा ८ मेरडिथ ५६५ मेरुतुंग २३ मैटरलिंक ५६७ मैथिलीशरण गुप्त ५५८, ५६३, ६१३-६१६, ६२१, ६४०, ६४८, ६४६, ६५०, ६५७, ६६६, ६६७, ६७८ मोलाराम ५७७ मोलियर ५५४ मोहनलाल भट्ट ३०७ मोहनलाल महतो 'वियोगी' ७२० मोहनलाल मिश्र २०७, २३२ मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ४२,४५८ यशोदानंदन ३०५ युगलानन्य शरण १५३ रघुनाथ वंदीजन २८६-८६, ३६८ रघुनाथदास महत १५१,५७८ रघुबीर्रासह, महाराजकुमार (डाक्टर)—

पू६०

रंघुराजसिंह, महाराज ११७, १५१,

१५३, ३४४, ३८६, ५७८

रघुनरदास, महात्मा—१२६' रतंन कवि २६४-६५ रतनलाल ४२५ रतनेस बंदीजन ३१५ 'रताकर',जगनाथदास—२४७, ५८४, ६५६

रमेशचद्र दत्त ४३८ रिवदत्त शुक्त ४८४ रिवदास—दे० 'रैदास' रिवग्नाबू—दे० 'रवींद्रनाथ ठाकुर' रवींद्रनाथ ठाकुर ४६४, ४६३, ५५६, ५६०, ५६५, ६०४,६२०,६५०,

६६७, ६६८, ७१८ रवींद्र बाबू—दे॰ 'रवींद्रनाय ठाकुर' रखवान १६१–१६३, ३२२,

्र ३३० रसनिधि २४०, ३४३—४४ ′ रसलीन, सैयद गुलाम नबी——२⊏५—

लान, सयद गुलाम द्रह

रविषेगाचार्य ४११ रिक्षक गोविंद ३१६-२१ रिक्षक सुमित २७५ रिहोम-दे० 'ग्रब्दुर्रेहीम खानखाना' राखालदास वंद्योपाध्याय ५३८ राधवानद ११६

राजशेखर ७, ५७४ राजेंद्रलाल मित्र (डाक्टर ) ६९६

राषाकृष्णदास २६६, ३६७, ४५५,

प्रयुक्त, प्रदाह, ४८१, ४७६-४८०, ४८३, ४६१,

राघाचरण गोस्वामी ४५५, ४५७, ४६२, ४७७

राधिकारमण्प्रसादसिंह, राजा-५०४, ५४२

राम किव २६२

रामकुमार वर्मा ४६७, ५५८, ७२० व रामकुष्ण वर्मा ४५३, ४५५, ४५७,

४५६, ४८३, ४६१, ४६३ ५८०

प्रदर, प्रदर

रामकृष्ण शुक्र ५६३,

रामगुलाम द्विवेदी १२६-१२७, १४४०

रामचंद्र वर्मा ४६८

रामचंद्र शुक्ल ५०३

रामचरणदास, महंत- १५१; १५३० रामचरित उपाध्याय ६१३, ६१६

रामदास वर्मा ४५६

रामदीन सिंह ४८३

रामघारीसिंह 'दिनक्र' ६४३, ७२१,

७२२

रामनरेश त्रिपाठी ६२२,६२३, ६२८-

३२, ६५८ रामनाथ ज्योतिषी ५८७, ६६०

रामनाथ लाल 'सुमन' ५६२

रामनाय शुक्ल ४५७ रामनारायण मिश्र ४८३

80

रामप्रसाद निरंजनी ३२५, ४९० रामप्रसाद सिंह राजा ('मांडा, )-४८५ रामपाल सिंह, राजा—४५७, ४५८ राममोहन राय, राजा-४२६, ४२७, - ४२८, ४४३

रामसहाय दास ३८८-८६ 🕝 🖰 रामसिंह, महाराज(नरवलगढ़)---- २६८-रामानंद ६३, ६६, ७५-७७, ११६-ः १२०, १२२-१२५, १२७,१३२,

~१४६, १५० . .. रामानुजाचार्य ६२-६२, ७६, ११६,

११८-१२०, १५५, १५७ रामावतार पांडेय ५६६ रामेश्वर शुक्ल 'ग्रचल' ७२० राय कुब्लाटास ५४४, ५४५, ५६०,

...だって " ६६० राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' -दे॰ देवीप्रसाद 'पूर्यो'

रायमल्ल पाँड़े १५१३६ 🔒 🥽 17 0 67 777 राहुलपा द राहुल संक्लायन दाः १३-१४ रिचार्ड स, ब्राइ० ए -५६५, ५६६,

- प्राकृतिकार रिसाल गिरि ५६८ 📆

रुद्रदत्त ४५६ 🕝 🖟 🤔 रूपनारायण्यांडेय ४६०,४६८,६२२, लाला भगवानदीन-दे० भगवानदीन

६३४-३५ -! रूपसाहि २६३ 🖫 😳 रेनल्ड्स ४६८ रैदास (रविदास) ८१, ११६-१२०

लचोदय-दे॰ 'लालचंद' लद्मग्रसिंह,राजा-४३५, ४४०, ४४२,

४४८,४४६,४५०,४५२,५७६ लच्मोकरा (योगिनी) ८

लच्मीनारायण मिश्र ५४८,५५५,५५५ लच्मीशंकर मिश्र ४८३

लिखराम ५७६

लज्जाराम मेहता ५०१

ललकदास महंत -३०१, ६८५-८६

ललितिकशोरी-दे॰ 'कुदनलाल साह'

लितमाधुरी-३० 'फुंदनलाख साह' लल्लूलाल २४६, ४०५,४१४, ४१६,

२१, ४२२, ४२३, ४२४,४३६,

४४६, ४५२

लालकवि (गोरेलाल पुरोहित ) ३२२ -

**=२३, ३३३—३५, ३७७** 

लालचंद (लच्चोदय) २२६, २३१ लालचंद शास्त्री ४५७

लालचदास १६८, २३१

लालांजी-दे॰ भगवानदीन 'दीन' लाला पार्वतीनंदन-दे॰ 'गिरिनाकुमार'

घोष'

'द्रीन' ६५३

लीलापा 🖛 🦾

लुचिकश ८ लृहपा—दे० 'लृहिपां' लहिपा (लूहपा) ८-६, १६ लोकनाथ १८१ लोचनप्रसाद पांडेय ६१३, ६२०-२१ लॉब ४७६

वंशीघर (भारतखंडामृत वाले) ४३६, ४३७ '

वंशीधर (सज्जनकीर्ति-सुधाकर वाले) ४५६ -

वरहिच ६ वर्ड स्वर्थ ५७४, ५६५, ६११, ६४७ वल्लभाचार्थ ६३, १६५,१३१, १५५-१५६,१६०, १६२,१६३,१६५, १७४, १७६,१७७, ३४७,४०४,

वाल्ट हिटमैन ६४१
वाल्मीकि ५७२, ५७५, ५६४, ६५२
विंदु ब्रह्मचारी ५४५
विक्रमसाहि, महाराज—३२८
विज्ञयानद त्रिपाठी ५८३
विज्ञाधर २४
विज्ञापति ४-५,२६-२७,५३,५७ ५८, ६३, १३३-१३४, १६४, १६७
विनयतोष महाचार्य, डाक्टर—८, १२

'वियोगार-दे॰ 'मोहनलाल महतो'-

वियोगी हरि ५५८, ५६०, ५८६, ६३५, 880 विलियम बेरे ४२३ विवेकानंद, स्वामी-७१८ विश्वंभरनाय शर्मा 'कौशिक' ५०४, प्रम्, प्रश्, प्रश्, प्रप्र विश्वनाथ २०८-२०६: २३३ विश्वनाथिंह, महाराज-३२्५, ३४४-४६. ४५३. ४६० वीणापा = बृंद ३२४, ३२७-२८, ३५७ -ब्दावनदास-चाचा हित, १८१, १६५, ्र इप्रप्र-स्प्र वृंदावनलाल वर्गा ५३५, ५३८ वैकुंउमिण शुक्ल ४०५ व्यास ( हरीराम ) १८०, १८५, 139-328 व्रजजीवनदास १८१, ५५८ व्रजनदन सहाय ५०१ व्रजस्तदास ३६७ व्रजनासीदास १६४, ३२३, ३६६-६७ 'शंकर'—दे॰ 'नाथूराम शकर शर्मा' शकरप्रसाद ६८३ शकराचार्य ११६, १५५-१५६ शभुनाय मिश्र २६२-६३ शठकोपाचार्य ११८ शरत् वाचू ४६८

शवरीपा द

\*680° हिंदी-साहित्य का इतिहास श्रद्धाराम फुल्लोरी, ४४५, ४४६ शांतिपान्द्र के अपने श्रीकृष्ण ३७६ ै शांतिप्रिय द्विवेदी ५६३ .शार्क्षघर ४, २४-२५, े२८ ः श्रीकृष्णशंकर शुक्र ५६२ शिवकुमार सिंह ४८,३ श्रीघर ५२ श्रीघर (मुरलीघर ) २६९, ३२३, शिवनंदन सहाय ४६२, ४६६ शिवप्रसाद, राजा-४३१, "४३३, 337-33 श्रीघर पाठक ५१२, ५८३, ५६८, ४३४, ४३५,४३६, ४३७, ४३८, ५६६,६००,६०३, ६०४,६०५, \$. E' 885, \$85' 88E' 88E' ६०६, ६०७, ६२८, ६७८ ४५०, ४५२,४६०, ४९९,५०३, श्रीनिवासदास, ४५५, ४५६, ४६२, प्रह६ ४६८, ४७१,४७२,-४७४,५२७ शिवसहायदार्स ५६ ३ 🐃 शिवसिंह रें६२-६३, २८७, रेटरे, २९४, २९७, ३२६,३८६, ४८६ शीतलाप्रसाद् त्रिपाठी ४५४ श्रीभट्ट १८८ शीतलाबख्शसिंह, राजा—५७६ 484 शीलंपा द श्रीरंग १२५ शेक्सिपयर ४६%, पू६१ शेख तकीपीर ११७ शेख नबी ११० श्रीहर्ष ३५६ शेख रॅगरेजिन ३२६, ३३०

श्रीपति २७१-७३, २७८,२८४,३१६, ३१७, प्रप्र श्रीमंत समंत ( बालकराम विनायक ) श्रीलाल ४३६, ४३७ श्रीहठी ३५८−५६ स शेरिंग ४२६ संदल-दे॰ 'चंदन' शेली प्रप्रं, प्रष्र, प्रध् ं सत्यजीवन वर्मा ५५८ शेष सनातन १२७ सत्यनाथ १५ शोपनहांवर ५४० सत्यनारायण किवरत ४६५, ६२२, श्यामनारायण पांडेय ६५ ७, ६३५-३८ ६६५-६६ सत्येंद्र, प्रोफेसर—५६२ श्यामलदान ४७८ सदल मिश्र ४१४, ४ १-२२,४४६ श्यामसुंदरदास ४८ ३,५१८–१६,५६६

सदानंद मिश्र ४५६, ४५८, ५१६ सदानंद सलवाल ४५६ सदास्रललाल 'नियान' ४१४-१६. ४१८, ४२०, ४२२, ४२३ सदामुखलाल (सपादक, बुद्धिप्रकाश, श्रागरा ) ४३२, ४४६ 'सनेही'—दे॰ 'गयाप्रसाद शुक्ल' सनलसिंह चौहान ७,३२२,३२६-२२७ समुद्पा ८ सम्मन ३७८-३७६ -सरदार कवि २४६, ४०७, ५७८ सरनूराम पडित ३२२, ३६१-६२ सरयू प्रसाद मिश्र ६११ सरह (सरोजवज्र ) ८, २० सरोजवज्र-दे॰ 'सरह' सर्वभन्तपा ८ **स्रिनाथ—दे॰ 'स्रोमनाथ'** सहचरिसरनदास १८६ सागरपा ८ सावतसिंह, महाराज-दे॰ 'नागरीदास' सिंघायच दयालदास ५० सिद्धिपाल २२ सियारामश्चरण गुप्त ६५८, ७२१ सीताराम (संपादक, 'शुभचिंतक', बबलपुर) ४५७ चीताराम 'भूप', लाला—१२६, ४६४, ५२७, ५८३ मुंदर २२६

सुंदरदास (दादूपंथी) ८७-६०, २२३ संदरलाल, डाक्टर--४८५ सुखदेव मिश्र २५६-६०, २६५ सखानंद १२० सुदर्शन ५४४, ५५८ स्धाकर ४३२ सुनीतिकुमार चादुर्ज्या ५६० सुमद्राकुमारी चौहान ६५८, ७२१ सुमित्रानदन पंत ५५७, ६५४, ६५६, ६६६, ६७१, ६७५, ६७६, इह४-७१४, ७१६ सुमेरसिंह ५८३ सुरसुरानंद १२०, १२३ सुरसुरी १२० सूदन ३२२, ३२३, ३६२-६६, ४१२ सूरजदास-दे॰ 'सूरदास' स्रति मिश्र २४६, २६६-७०, ४०५ स्रदास ( सत, बनारस वाले ) १६३ 🕐 स्रदास ( स्फी, पंजाब-निवासी ) ११५ स्रदास ( स्रजदास ) ४५, ४७, ८०, १२४-१२५, १३१-१३५, १४३; १४५, १५२, १५६, १५६-१७३; १७४, १७६, १८३, १६७, २१३, २३६-२४०, ३५५, ४१७, ४३०, परह, प्रच, प्रच, प्रच४, ६१४ स्रदास मदनमोहन १८७-१८८ सूर्यकात त्रिपाठी 'निराला' - दे॰ 'निराला'

सेन नाई द्रां, २१७, ११६-१२ सेनापित २२'६-२२७ सेवक' १द्रं, २६३, ३७६, ५७द्रं सेयद ब्रहमद, सर—४३३, ४३४, ४४४ सेयद हादी हुसेन खाँ ४४३ सोमदेव ३५ः सोमनाथ (ससिनाथ) २८४-८५ सोमप्रम स्र्र २०-२३ सोदा ३०१ स्वामी द्यानंद-दे० 'द्यानंद सरस्वती'

ह

हम्मीरदेव ४०६ हरनारायण ३२२, ३६६ हरप्रसाद शास्त्री महामहोपाध्याय— ८, ४४, ४८ हरिकृष्ण जौहर ४६६ हरिकृष्ण श्रिमी'—दे० 'प्रेमी' हरिदास स्वामी १८६–१८७ हरिनाथ—दे॰ 'नाथ'
हरिवंश राय 'बचन' ७२१, ७२२
हरिव्यास, महात्मा—३१६
हरिश्चंद्र—दे॰ 'भारतेंदु हरिश्चंद्र'
हरिश्चंद्र (खिद्र )१५
हरीराम व्यास—दे॰ 'व्यास'
हाफिज ५६५
हाराणचंद्र रक्षित ४६८
हाडीं, टामस—५४०
हित परमानंद १८१
हित बुंदावनदास—दे॰ 'बृदावनदास'
हित हरिवंश १८०—१८२, '८६,

१६३, ३५८ हितैषी—दे॰ 'जगदंबाप्रसाद' हीरालाल, लाला —४०५ हृदयराम १४६-१५०, १६७ हेमचंद्र २१-२२, ४६२ हैवेल, एम॰ एस-—४४४, होलराय २१५ ह्रिटमैन—दे॰ 'वाल्ट ह्रिटमैन' ह्रिस्लर—५६८ ह्युम ४७६

## २--ग्रंथ

श्र

श्रंगदर्पेण २८६ श्रंगूर की वेटी ५५४ श्रंजिल ७२१ श्रंजिल ७२१ श्रंजिस्तल ५५६ श्रंजिस्तल ५५६ श्रंचा ५५६ श्रंजा ५५६ श्रंजा ५५६ श्रंजा ५५६ श्रंजा ५५६ श्रंजा ५५६ श्रंजा ५६७ श्रंजिस्ट १०१, ३८८ श्रंजा ५६७ श्रंजिस्ट १०१, ३८८ श्रंजिस्ट १०१, १८८ श्रंजिस १८९ श्रंजिस १८९ श्रंजिस १८० श्रंजिस १८०

श्रद्धत श्रपूर्व स्वम ४६० श्रद्धत रामायण ३६७ श्रधिता फूल ५०१ श्रध्यात्मप्रकाश २६० श्रध्यात्मरामायण ३६६ श्रध्यात्मरामायण (नवलसिंह) ३८७ श्रम्य ६१५ श्रमन्यतरंगिणी ३५४ श्रमन्यप्रकाश ६१

श्रनर्घराधव २०६

ग्रनाथ ७२१ त्रमुपास्विनोद २७२ त्रानुभवप्रकाश २४५ अनुरागबाँसुरी ११२-११५ ग्रनुरागनाग ३६३, ३६४ श्रनुरागलता १६४ श्रनेकार्थनाममाला १७५ श्रनेकार्थमं जरी १७५ श्रन्योक्तिकलपद्रम ३६३, ३६४ ग्रपराजिता ७२१ ग्रपरोत्त सिद्धांत २४५ श्रबोधनीति ३४५ ग्रिमिशान शाकुतल ५६६ श्रभिज्ञान शाकुतल (ज्ञालाप्रसाद मिश्र ) ४६४ श्रमिज्ञान शाकुंतल (राजा लच्मणसिंह)

श्रमरकोश भाषा ३६६ श्रमरचद्रिका २४६, २६६ श्रमरप्रकाश (खुमान) ३८६ श्रमरप्रकाश (दा्स) २७७ श्रमर राठौर (चतुरसेन शास्त्री) ५५७ श्रमर रामायण १५३ श्रमरसिंह राठौर (राधाचरण गोस्वामी) श्रष्टयाम ( गद्य-पद्य ) ३५५ UUX

श्रमलावृत्तांतमाला ४६७ श्रयोध्याकांड लाला सीताराम १२६ श्रारिल्ल श्रीर मॉको ३४४

श्रिरिलंलपचीसी ३४८

अरिल्लाष्टक ३४८

**त्र्रद्धंकथानक २२२, २३०-२३१** श्रलकार ३५६

ग्रलंकारगंगा २७२

त्रालंकार चद्रोदय २७५ श्रालंकार चिंतामिण ३१५

श्रलंकारदर्पण (नाय,) २६५-६६

त्र्रालंकारदर्पण ( रतनं ) २६५ **ऋलंकारदर्पेण (महाराज रामसिंह) २**६

श्रलंकारदीपक २६२

श्रलंकारमणिमंजरी २६३ अलंकारमाला २६६-७०

श्रलंकार् रत्नाकर (दलपतिराय, वंशी-

घर ) २४५, २८३ ऋलंकार शेखर २०८

श्रलंकरातक श्रीर तिलशतक २२१

अलमोड़ा अखबार ४५६ श्रवतार मीमांसा ४७८

त्रवध त्रखनार ४४३, ४४५

अवधूत भूषण २६७ अष्टजाम (खुमान) ३८६

ऋष्टदेशभाषा ३२१.

अष्टयामं (देव) २६४

अष्टयाम ( नाभादास ) १४८, ४०५ श्रष्टयाम श्राह्मिक ३४५

श्रसहयोग वीणा ५८६

羽I

त्राकाशदीप ५४६

श्रॉख की किरकिरी ४३३ श्रांदोलरहस्य दीपिका ३५४

श्राँसू ६८०, ६८१

त्राईन त्रकारी १६२-१६३ त्राईन त्रक्रां की भाषावचिनका

४०५

श्राईनः सौदागरी (पत्र) ४४१ त्राखिरी कलाम ६६, १०१

त्राजमगढ़ रीडर ४२६ श्रात्मचिकित्सा ४४६

श्रात्मदर्शन पचीधी २६५

त्रात्मसंबंध दर्पण ३५४ श्रात्मोत्सर्ग ७२१

श्रादर्श दंपति ५०१

स्रादर्श हिंदू ५०१ त्रादि गुरु ग्रंथसाहब ८२

श्रादिपुराग ७

श्रादिग्रानी १८८

श्रादिमंगल ३४५

श्राघीरात ५५६

म्राधुनिक एकांकी नाटक ५५८ 📑 इंडियन नेशनल कांग्रेस ४७६ ग्रानंदकादिबनी (या कादिबनी) ४५६, इडियन मेल ४५४

४५७, ४६४, ४७०, ४७१, ५२७ इटु ५०४

ग्रानंद-दसा-विनोद १६४

ग्रानंदभाष्य ११६

ग्रानदमंगल २६६

श्रानदरघनदन नाटक ३२५, ३४५,

३५३, ४६० श्रानंदरामायण ३४५ 🗥

श्रानंदलग्नाष्टक ३४८

श्रानंदलता १६४

श्रानंदविलास २४५

श्रानदाबुनिधि ५७८

स्राबेहयात ४३७

ग्राद्वी ७२१

स्रार्यदर्पेस (पत्र) ४४१, ४५६, ४५७

श्रार्य्यसिद्धांत ४७८

श्राय्यीसप्तशती २४६, ५३०

ग्रालमकेलि ३२६

ग्रालियों का कोड़ा ४३६

त्राल्हखड ५२

ञ्चाल्हा ५१

श्राल्हाखड ५२

त्राल्हाभारत ३२३

श्राल्हारामायण ३२३, ३८७

뮻

इंजील ४२३ इडियन डेली न्यून ४४५

इद्रावती ११२

इतिहास-तिमिरनाशक ४३७. ४३८

इला ४८०, ४६७

इश्कचमन ३४८, ५६७

इश्कनामा ३७१

इश्कमहोत्सव २८७-२८८

ईसाई घर्मपुस्तक ४२३, ४२४

उचितवक्ता ४५६, ४५७, ४५८ उत्तमकाव्यप्रकाश ३४५

उत्तमनीतिचद्रिका ३४५

उत्तरपुराग्। ७

उत्तर मीमांसा भाष्य (या 'व्रह्मसूत्र-

माष्य' या' त्रागुभाष्य' ) १५७

उत्तर रामचरित ( सत्यनारायण )

४६५, ६३७

उत्तर रामचरित ( सीताराम ) ४६४

त्रत्मा ५५७

उत्सवमाला ३४६

उदत मार्त्तेड ४२७

उदयभानचरित—दे॰ 'रानी केतकी की

कहानी'

उद्धवशतक ५८४, ६५६

उद्भ्रांत प्रेम ५५६

उपदेश-पुष्पवती ४३७ उपदेशसंग्रह ४४६

उपन्यास (मासिक पत्र) ५०० उर्मिला ७२१

**टलटफेर ४५४** 

उस पार ४६३

**अब**ङ्गाम ६ वध

त्रमृतुसंहार ( श्रीधर पाठक ) ५८३ ऋतुसंहार भाषा ( सबलसिंह ) ३२७

एकतारा ७२० एकांतवासी योगी (श्रीघर पाठक) प्रत,प्रह,६००,६०३, ६०४,

६०६ एकांतवासी योगी (संस्कृत अनुवाद, गिरिधर शर्मा नवरत्न ) ६२०

एकांत संगीत ७२२ एकादशी माहातम्य ३६७

कंकाल ५४२ कंठाभूषण २८१

ऐज़ यू लाइक इट ४६४

ककहरा (रामसहायदास) देदद ककहरा (महाराजं विश्वनाथसिंह)३४५

-कथामुली ,५४६ 🕐 , कथाचार ४२५ कड़ला रामायण १४४

कजली कादंबिनी ५८२

कनक मंजरी २३१-कबीर की बानी प्रभू, ८६ क्वीर की साखी ८६, १६७

कबीर ग्रंथावली ५६२ कवीर-बीजक की टीका ( महाराज विश्व-नाथसिंह) ३४५

कबीर-वचनावली ८०, ५६२ कमरुद्दीन खॉ हुलास २७५ कमला ५५६ कमलानंद-कल्पतर ५७६

करणांभरण २०८, २३१ करुणा ( राखालदास ) ५३८ करणालय ६७८ कर्णंफूल ७२१

कर्णाभरण-दे॰ 'करणाभरण' कर्त्तव्य ५५३ कर्पूरमंजरी ( राजशेखर ) ७ कर्पूरमंजरी ( भारतेंदु ) ४६१ कर्मभूमि ५४२

कलापी ७२१ कलिकौतुक रूपक ४६६

कलिजुग रासो ३२१ कलिप्रभाव नाटक ४६६

कलिरान की सभा ४६०, ४६८ किवनर रताकर ५६२ कविद्वदय विनोद ३१३ कलिवैराग्य वल्लरी ३४८ कादम्बरी ३६. २०६, ५०२, ५४० कल्कि कथामृत ३६७ कादंबरी (गदाधरसिंह) ४५५ कल्पना ७२० कादबिनी-दे॰ 'श्रनंदकादबिनी' कल्यारा मंदिर भाषा २२३ कल्लोल तरगिर्णी २६६ कादिबनी (गोपालशरण सिंह) ६६२ कानन कुसुम ६७८ कल्लोलिनी ६६४ काफिरबोध १८ कविकल्पद्रम २७२ कविकुल-कज दिवाकर ४५७ कामायनी ३७६, ६८१, ६८५, ६६३ कविकुल-कठाभरण २८६-६० कालचक ४५६ कविकुल-कल्पत्य २३३, २४२ कालिदास की निरंकुशता ५२८ कलिजीवन ३८७ कालिदास इजारा २६१-३२ कवितावली १२७ - कालिय कालाष्ट्रक ३६७ कवितावली (जनकराज किशोरी) काव्य-कलाघर २८७ 348 काव्य-कल्पद्रम २२५ कवितावली की टीका (भगवानदीन) काव्य-कल्पलता-वृत्ति २०८ ६३४ काव्य कानन ६६३ काव्यनिर्ण्य २३४, २३८, २७२, कवित्त रताकर २२४-२२५ कवित्त रामायेण १४४ २७७, २८४ कवित्तसंग्रह (नरहरि बंदीजन) १६६ काव्यप्रकाश (चिंतामणि) २३३, कविषिया (केशव) २०८-२०६, 285 २३२-२३३, २७०, ३०३, ३०६ काव्यप्रकाश (मम्मट) २०८,२३३, कविविया ( सरदार ) ४०७ २५६, ३२०, ६६० कविप्रिया की टीका ( सरदार ) ५७८ काव्यमंज्ञा ६१२ किनिप्रिया की टीका (भगवानदीन) ६३४ कान्यमीमांसा ५७५ कविमुख महन ३६६ काव्य मे रहस्यवाद १२६ कवि व चित्रकार (पत्र) ६२६ काव्यरमायन (या शब्दरसायन-देव) कविवचन सुघा ४५८, ४५६, ६११

२६५

काष्यविनोद ३१५ 📆 😘 🕝 कुवलयानंद २०८, २३३, काव्यविलास ३१५ ः ः नाः ग्राह्म २८३ .... काव्यविवेक २३३, १४२ 🐪 । कुशलविलास २६४–६५ काव्यसरोज २७१-,२७२ 📑 📑 कुसुमकुंज ७२२ काव्यसिद्धांत २७० 🔆 🕝 -- कुसुमकुमारी ४६८ काव्य-सुधाकर (, पत्र ) ६२६ । 🔭 कुसुमांजलि ६२८. कान्य सुधानिधि ( पत्र -) ६२८ . - कुपाकांड ३३७ कान्यादर्श २०८ ्र क्रपानिवास पदावली १५४ काव्याभर्ग २९६ · कुषक क्रंदन ६२८ काशी पत्रिका ४५६ 🖐 🚎 कृष्णकाव्य २९६ काश्मीर कुसुम ४.५४,४६१ -- कृष्णकुमारी ४५३, ४६३ किसान ६१३ - 🔑 🙌 कृष्णगीतावली १३४, १४४, १४५ कीर्तन ३६७ ् - कृष्णचंद्रिका (गुमान) ३५६ कीर्तिकेतु ४७६ कुष्णचद्रिका (बीर ) २७३ कीर्तिपताका २६ .. - , -. कृष्णजन्मोत्सव कवित्त ३४८ कीर्तिलता २६-१८ - - - - कृष्णजू को नखशिख २१३ कुंकुम ७२१ कृष्णलीला के फुटकल पद्य ( श्रीधर ) कुंदमाला ५५८ ३३२ कुंडलिया ( श्रग्रदास ) १४६ कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी (सोमनाय) कुंडलिया (गिरिघर,कविराज),३५६, रदर कृष्णायन ३७३, ३७४ ₹७८ कुंडलिया रामायण् १४४ , 🐃 कुल्लाभय १५६ केटोक्ततांत नाटक ४७६ कुंडलीचक ५३४ 🕋 🔒 केश्व की काव्यकला ५६२ कुमारपालचरित २२ कुमारपाल-प्रतिनोध २५ 👵 📑 केसरी प्रकाश २६६ कोकसार ३३७ कुमारसंभव ६१२ कुमारसंभवसार ( म० प्र० द्विवेदी ) कोकिल ६४७ कोशलखंड १५३ ६१२

€

खटमल वाईसी २७६-७७ खड़ी बोली ग्रादोलन ५६६ खड़ी बोली का पद्य ४४२ खान बहाँ ४६३ खुमानरासो ३२-३४ खेट कोतुकम् २१८ खैयाम की मधुशाला ७२२

या

गगालहरी ३०६ गंगावतरण ५८४ गड़गड़काला ५५४ गहकुडार ५३८ गढ राजवंश ५७७ गद्यकाव्य मीमांसा ४७८ गवन ५३६, ५४२ गयायात्रा ३६७ गयाष्ट्रक ३६७ गर्गसंहिता ३६७ गर्भरंडा-रहस्य ६२७ गाथा-सप्तशती २४६, ५३० गीतगोविंद ५७, १३५ गीतागोविद टीका (मीरा) १८५ गीतांजिल ( रवींद्र मानू ) ५६०, ६०४, ६६४, ६६५ गीतांजलि ( पद्यानुवाद, गिरिवर शर्मा नवरतन ) ६२०

गीता ६२ गीतावली १३४-१३५, १४३-१४४. १५२. १६६ गीतावली पूर्वार्ड (महागज विश्वनाथ-सिंह ) ३४५ गीता रघुनंदन प्रामाणिक (महाराज विश्वनायसिंह ) ३४५ गीता रघुनदन शतिका (महाराज विश्वनायसिंह ) ३४५ गीतिका ७१५ गुंजन ६५६, ६५७, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०६ गुटका ४३८, ४४२, ५६६ गुनवत हेमंत ६०३ गुन्नौर की रानी ४७६ ग्रप्तजी की कला ५६२ ग्रप्तजी की काव्यघारा ५६२ गुप्त निबंघावली (वालमुकुद गुप्त) 884 गुप्तरस प्रकाश ३४६ गुरुकुल ६१३ गुलशने इश्क ६६ गुन्तिस्ताँ (हिंदी श्रनुवाद, विहारीलाल) थइ७ गुह पंचाशिका ३८६ गोदान ५४१

गोघन आगमन दोहन ३४८

गोपाल स्तोत्र ३६७

गोपी पचीसी ३१३ गोपी-प्रेम-प्रकाश'३४८ गोपी-बैन-बिलास ३४८ गोरच्च-सिद्धांत-संप्रह १५-१७ गोरख गगोश-गोष्ठी १८ गोरखनाथ की बानी १८ गोरखनाथजी की सत्रह कला १८ गोरखबोध १८ गोरखसार १८ गोराबादल की बात ४२३ गोबर्द्धनधारन के कवित्तं ३४८ गोबर्द्धन सतसई-टीका २०६ गोविंद परचई ३४९ 3-4 (1 गोविंद-सुखद-विहार ३६८ 😘 गोसंकट नाटक ( श्रंविकाद्त्रे व्यास ) **208** गोसंकट नाटक (ध्रतापनारायण) · 57866- - 1 7-गोसाई चरित्र १२४-१२८, १४५ः गोखामी तुलसीदास ५६२ 🚈 😘 गोस्वामी तुलसीदासनी का जीवन 🚟

चरित ४६२ गौरी-नागरी कोश ४८४ ग्रंथ साहब ८४, १२३ ग्रिथ ६६५ ग्राम पाठशाला ग्रौर निकृष्ट नौकरीः 💈 चॉदनी के कवित्त ३४८ नाटक ४७६ र र र र र चार बेचारे ५५६ श्रीष्म वर्णन ३१७ ट्रांट क्रिक्ट चित्तशोधन प्रकरण १७ 🕻 🐬

ग्रीषा विहार ३४८

च चंडी चरित्र ३२२, ३३२ चंद छंद बरनन की महिमा ४०६

चंदन सतसई २६६ चंद इसीनो के खत्त ५४१ चंद्रकला भानुकुमार ४६१, ४६६ चद्रकांता ४६६

चंद्रकांता संतति ४६८, ४६६ चंद्रकिरण ७२१

चंद्रगुप्त ५५२, ५५३ चंद्रसेन नाटक ४६८ चंद्रहास ६१५

चंद्रालोक २०८, २३३-२३४, २३६, २४४, २८३, ३२१

चंद्रावती—दे०—नासिकेतोपाख्यान चंद्रावली (भारतेंदु) ४६१, ४६३ चद्रिका—दे० 'हरिश्चद्र-चंद्रिका?' चचरियाँ ३४६ चत्र चंचला ४६७

चतुर्भुकुट को कथा ११५ : ... चपला ५००, ५०१

चरखा स्तोत्र ५८६ चरखे की गूँज ५८६ ,चरण चद्रिका ३७२

चित्तौड़ की चिता ७२० छत्रप्रकारा ७, २७७, ३२२, ३२३, चित्तौर-चातकी ४६७ ३३३, ३३४, ४८६, ५८६ छत्रसाल (रामचन्द्र वर्मा) ४६८ चित्रकाव्य २६९, ३३२ चित्ररेखा ७२१ छत्रसालदशक (भूषण) २५६, ३२४ चित्रलेखा ५३७ **ं** छप्पयनीति १६६ चित्रांगदा ४६३ छप्य रामायण १४४ चित्राधार ६७८ छायापय ५६० चित्रावली ६६, १०६-११० छ्ंटक कवित्त ३४६ छूटक दोहा ३४६ चीरहरन लीला ५८६ चुंबन ५५६ छूटक विधि ३४८ चेत चितका ३६८, ३६६ ਗ चैतन्य महाप्रभु का जीवनचरित ४६२ जंगनामा २६६, ३२३, ३३३, ४८६ चोखे चौपदे ६०६ जंजीराचंद २६१ चौपर चपेर ४६५ जतुपग्रध ४२६ चौरासी रमेनी ३४५ जगतमोहन २८७ चौरासी वैष्णवों की वार्ता १५६, १६२, जगत वृत्तांत ४३७ नगतसचाई-सार ६०३ १७६, ४०४ जगद्दशंन पचीधी २६५ छ खंदछपनी २६६ जगिंदनोद २०८, २०६, ३६६ छंद प्रकाश २७० , जनक पचीसी २५१ छंदिवचार ( चिंतामणि ) २४२ ्र जन्मखंड ३८७ छंदविचार ( सुखदेव मिश्र ) २६० जयंत ( हैमलेट का ग्रनुताद ) ४६४ छंदसार २५२ जयचंद प्रकाश ५० छंदाटवी ३५६ जयदेव का जीवनवृत्त ४५४ छंदावली १४४ जयद्रथवघ ६१३ छदोर्णव (गिरिघरदास) ३९७ जयमयंक जसचित्रका ५०

जयसिंह प्रकाश ३१५

छंदोर्णव विंगल (दास ) २७७

जया ४८०, ४६७ जरासघ वध ३६७ जसहर-चरिउ (्यशघर-चरित्र ) ७ जहाँगीर-जस-चद्रिका २०६ जातिविलास २६४-६५ 🔩 📁 जानकी जुको ब्याह २५१ नानकी मगल १३१,१३४,१४४ जानकी मंगल नाटक (शीतलापसाद त्रिपाठी ) ४५४ जानकी सरणाभरण ३५.४ जायमी-ग्रंथावली ५६२, ५८६ जावित्री ४७७ जीवदशा १६४ जीविका-परिपाटी ४३७ नुत्रारी खुत्रारी ४६६ जुगल नखशिख ३१५ जुगल भक्तित्रिनोद ३४६ ज्यालमान चरित्र १७६ जुगलरस माधुरी ३४८ नैन मुनियों के चरित्र ३३२ नैमिनि पुराण ३२२, ३६९ 🛚 नोगलीला २७० जौहरिन तरंग ३८७

नैमिनि पुराण ३२२, ३६१ नोगलीला २७० नोहरिन तरंग ३८७ ज्ञानदीप ११० ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका ४४३, ४५८ ज्ञानबोघ ६०

ज्योतिषमती ६६२

灸

ज्योत्स्ना ५५७

भंकार ६१४ भरना ६७८ भूलना रामायण १४४

टामकाका की कुटिया ४६८ टिकैतराय प्रकाश ३००-१ ट्रैवेलर ६०५

उगन्नुतांतमाला ४६७ ठगन्नुतांतमाला ४६७ ठाकुरठसक ३८३ ठेठ हिंदी का ठाट ५०१ ड डेजरेंड विलेज ६०५ ढ

दोला मारू रा दूहा २३१ ग्रायकुमार चरिड ७

तत्त्विशा ५५६, ७२२ तत्त्वदर्शनपचीसी २६५ तत्त्वदीपक ४४६ तत्त्वदीप निवंध १५७

तत्त्वसंप्रह २८६ तन-मन-घन श्रीगोसाईंजी के

त

४७७

तपोभूमि ५४२
तप्तावंवरण नाटक ४७२
तरुण तपस्विनी ५०१
ताजक ज्योतिष ३८६
ताराबाई ४६३
तारा ५०१

तारा ५०१
तितली ५४२
तिरुपावइ १५८
तिरुपावइ १५८
तिलोत्तमा ६१५
तीन इतिहासिक (१) रूपक ४७६
तीन पतोहू ४६७
तीर्थानंद ३४८
तुलसीचरित (महात्मा रघुवरदास)
१२६, १२८

तुलसीदास (निराला) ६७८,७१६ तुलसीदास (बदरीनाथ मह) ५५४ तुलसीदास-चरित्र ३५४ तुलसीभूषण ५७८ तेरा हार ७२२ त्रिधारा ७२१, ७२२ त्रेता के दो वीर ६६५

द्

दत्त-गोरख संवाद १८ दृतुनारि स्तोत्र ३६७ दृश्व-सद्याव-पयास (द्रव्य-स्वभाव-प्रकाश ) ७ दृलेल प्रकाश २६६

85

दशरथ राय २६० दस मिनट ५५८ दस हजार ५५६, ५५८ दाऊद की गीतें ४२५ दादू की बानी ८५–८६ दानलीला ५८६

दानलीला ( श्रुवदास ) १६४ दानलीला ( नंददास ) १७५ दानलोभ सवाद २८७ दाहर या सिंघपतन ५५६ दिनकर प्रकाश ४५६ दिल की त्राग ५४१ दिली का दलाल ५४२

दीन ५५८ दीनदयाल गिरि ग्रंथावली ५६२ दीप-निर्वाण ४६८ दीप-प्रकास ३०७ दीवान (रहीम) २१८ दीवाने सदल २६६ दु:खिनी बाला ४७६ दुमदार श्रादमी ५५४

हुर्गादास ४६३ हुर्गावती ५५४ हुर्गासप्तशती ६६ हुर्गासप्तशती (पद्यानुवाद, ग्रानन्य) ६१ हुर्गेशनदिनी ४५५

दुलारे-दोहावली ५८७ ्रदोहावली (जनकराजिकशोरी शरण) दूषग-उल्लास ( भूषगा ) २५६ -३५४ दूषण-दर्पण (ग्वाल) ३१३ दोहावली (लाला भगवानदीन) ५६२, दूषण-विचार (वलभद्र मिश्र.) २०६ ६३४ दुर्वादल ७२१ द्रव्य-स्वभाव-प्रकाश-दे ०- 'द्ब्ब-सहाव-ष्ट्रष्टांत तरंगिणी ३६४ पयास<sup>5</sup> द्रोग्एपर्व २५८ दृष्टिकूट ५७८ देव ऋौर बिहारी ५३१ द्वादशदल कमल ३६७ देवकीनदन टीका (ठाकुरकृत, विहारी द्वादशयश १७८ सतसई की) दे - 'सतसई द्वापर ६१५ बरनार्थं द्वचाश्रय काव्य २२ देवचरित्र २६५ ध देवदूत ६१६ धनंजय विजय ४६१ धनुर्विद्या ३४५ देवमायाप्रपंच नाटक १६७ धर्मदिवाकर ४५६ देवरानी जेठानी ४६७ धर्मपाल ५३६ देवसभा ६१६ धर्मरत्ता ४४६ देवाचर-चरित्र ४८४, धाराधर घावन ( मेघदूत का ऋनुवार्द, देवी द्रौपदी ६१६ 'वूर्गि') ५८५ देश की दरिद्रता और देशी राजनीति धूर्त रसिकलाल ५०१ 308 ध्यानमंजरी ( अग्रदास ) १४६ देशदशा ४६३ . ध्यानमंजरी (महाराज विश्वनाथसिंह) देशहितैषी ४५६ ३४५ देहदशा ३४८ 🕐 ध्यानयोग ६१ दो बहिन ४९७ ध्रुवचरित्र २०० दो सौ बावन वैध्याची की वार्ती १७४, १९१, ३२५, ४०४, ध्रववंदना २२३ ध्रवाष्ट्रक ३४५ ४०६ ध्रवस्वामिनी ५५२, ५५३ दोहावली १३७, १४१, १४४-१४५

त

नए धर्म नियम ४२३ नए बाबू ४६७ नखशिख (कुलपति ) २५८ ं नखशिख (चंदन) २६६ नखशिख (चंद्रशेखर) ३८६ नखशिख (तोषनिधि) २८२ नखशिख (देवकीनदन) २६७ नखशिख (नागरीदास ) ३४६ नखशिख (पजनेस) ३६५ नखशिख ( बलभद्र मिश्र ) २०६ नखशिख (सूरति मिश्र), २७० नखशिख ( सेवक ) ५७८ नखशिख ग्रेमदर्शन (देव) २६५ नगरशोभा २१८ नदीमे दीन-दे॰ 'नवीन बीन' नखइ बोघ १८-१६ नरसी जी का मायरा १८५ नरेंद्रभूषण २६८ नरेंद्रमोहिनी ४६८ नलदमयती कथा ११५ नलनरेश ६६३ नवनिकुंज ६६६ नवरस तरंग ३०३ नवीन बीन ( या नदीमे दीन ) ६३४ नवोदिता ६६४

नहुष नाटक ३९७, ४६०

नागरीदास का जीवनचरित ४८५ नागरी नीरद ४७१ नागरींप्रचारिगी पत्रिका ४८७, ६१० नागानंद ४६४ नारक ४६० नाटक समयसार २२२ नानाराव प्रकाश ३०३ नामचिंतामणि (नवलसिंह) ३८७ नामचिंतामणि माला (नंददास) १७५ नामप्रकाश (दास) २७७ नाममाला (चंदन) २६६ नाममाला (वनारसीदास) २२२ नाम्रातमाला (गोकुलनाथ) ३६६ नायिकाभेद ( गुमान मिश्र ) ३५६ नायिकामेद ( श्रीधर ) २६६, ३३२ नारीप्रकरण ३८७ नासिकेत पुराण (नंददास) १७५ नासिकेतोपाख्यान ४०५ नासिकेतोपाख्यान ( सदल मिश्र ) 888, 888

निकुनविलास ३४६ निनंधमालादर्श ५०७ निरंजन पुराग १६ निर्मेला ५४१ निर्माल्य ७२० निशा निमंत्रग ७७२ निस्सहाय हिंदू ४५५, ४८०

प्रंचसहेली १६८

नीति (गिरिधरदास) ३९७ पंचस्तवी ११८ नीतिविधान (खुमान) ३८६ -पजनेस-प्रकाश ३९५ नीतिविनोद-(गोविंद गिल्लाभाई) ५८० पतिव्रता ४१३ नीतिशतक (देव) २६५ पत्रमालिका ४३७ \_ नीत्युपदेश (काशीनाथ खत्री) ४७६ पत्रिका बोघ २१६ नीरजा ७२० पथिक ६२८, ६२६ नीलदेवी ४६१, ४६४, ५४६, ५८६, पथिकबोध २६६ ५६० पदप्रबोधमाला ३४६ नीहार ७२० पदप्रसंगमाला ३४८ पदमुक्तावली ३४६ नूतन ब्रह्मचारी ४५५ नूरजहाँ ७२२ पदार्थं ३४५ नृत्यविलास १६४ पदार्थविद्यासार ४२६ पद्मपुराण ३७५, ४१२, ४१३ नृसिह कथामृत ३९७ पद्मपुराण का भाषानुवाद (दौलतराम) • नृसिंहचरित्र ३८६ नृसिंहपचीसी ३८६ 888 पद्माकर की काव्यसाधना ५६२, ५६३ नेहमंनरी १६४ पद्मावत ( जायसी ) ७४, ६८, ६६, नैनपचासा २५१ १००-१०६, १३४, १३७, ३६० नैनरूपरस ३४८ 30% नैषघ २०६, ३५६ पद्मावत का बॅगला ऋनुवाद १०० नैषघचंरित ( गुमान मिश्र ) ३१२ पद्मावती ( भट्टजी ) ४६८ नैषधचरित चर्चा ( म॰ प्र॰ द्विवेदी ) पद्मावती (रामकृष्ण शर्मा) ४५३, ४६३ प्रश्, प्रश् पद्माभरण ३०८ नोकमोक ५५४ पद्मिनी चरित्र २२६, २३१ पद्यप्रस्न ६०६ परधर्मनिर्ण्य ३४५ पंचरात्र ५५८ पंचवटी ६१३ प्रमतस्व ३४५

परमानंदसागर १७७

परमालरासो ४८७ परश्राम कथामृत ६६७ पराग ६३४ परीचागुरु ४५५, ४७३ पलासी का युद्ध ६१३ पल्लव ६७१, ६७६, ६६५, ६६६, ६६८, ७००, ७०१, ७०४, ७०७, ७०८

पाखंड खंडिनी ३४५ पाखंडिवडंबन ४६१ पॉंचवें पैगंबर ४६० पाथेय ७२१ पारायण विधिप्रकाश ३४८ पार्वतीमंगल १३१, १३४, १४४ पावसपचासा ( ग्रंबिकादत्त व्यास ) पावसपचीसी ( नागरीदास ) ३४८ पावसपयोनिधि ( गोविंद गिल्लाभाई ) ५८० पावस-विलास ( देव ) २६५ पिगल ( रसिक गोविंद ) ३२१

पावस-विलास (देव) २६५
पिंगल (रसिक गोविंद) ३२१
पिंगल-काव्य-भूषण (सम्मन) ३७८
पींगूष-प्रवाह ४५७
पुलिस-वृत्तांतमाला ४६७
पुष्करिणी ५४४
पुष्प्रवाह मर्यादा १५७
पुष्पवाटिका ४३७
पूना में हलचल ४६८

पूर्ण संग्रह ६२५

पूर्वमीमांसा भाष्य १५७

पूर्व शृंगारखंड ३८७

पृथ्वीराज चरित्र ४७८

पृथ्वीराज रासो २६, ३२, ३८-४६,

४७८, ४८६

पृथ्वीराज विजय ४१, ४३

प्रकरण ग्रंथ (वल्लमाचार्य) १५६—

१५७ प्रकाश ५५४ प्रजाहितैषी ४४०, ४४२ प्रणभंग ७२२ प्रतापचरित्र ६६० प्रताप नाटक ५५७ प्रतापप्रतिज्ञा ५५७ प्रताप रताकर ५७६ प्रतिज्ञा यौगंधरायगा ५५८ प्रतिमा ५५८ प्रद्युम्नविजय नाटक (गरोश ) ३२५, ३७७ प्रद्युम्नविनय न्यायोग ( हरिग्रौघ ) ४६५ प्रवध चिंतामिण २३ प्रवोधचद्रोद्य नाटक (संस्कृत ) २१३ प्रवोधचद्रोदय नाटक (महा॰ जसवंत-सिंह ) २४५ :

प्रबोधचद्रोद्य नाटक ( व्रजवासीदास )

३६६

प्रवोघपचासा ३०६

|              | ७५८                           | हिंदी-साहित्य का इतिहास                   |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|              | प्रभा ७२१                     | प्रेमजोगिनी ४६१                           |
|              | प्रभात फेरी ७२१               | े प्रेमतत्त्व निरूपण १७६,                 |
|              | प्रभातमिलन ४६६                | प्रेमतरंग २६५                             |
|              | प्रमीला ४८०, ४६७              | प्रेमदीपिका २६५                           |
|              | प्रयाग रामागमन ४७०            | प्रेमपचीसी ६२८                            |
|              | प्रयाग समाचार ४५७             | प्रेमपथिक (प्रसाद) ६७८                    |
|              | प्रवाल ५६० 🗼 🗥                | प्रेमपथिक (वियोगी हरि) ५,5६               |
|              | प्रवास नाटक ४५३               | प्रेमप्रलाप ५८१                           |
|              | प्रवासी के गीत ७२१            | मुफ्लवारी ५८१                             |
|              | प्रवीन सागर ५८०               | प्रेममाधुरी ५८१                           |
|              | प्रसन्नराघव २०६               | प्रेममालिका ५८१                           |
|              | प्रसाद की कांच्यसाधना ५६      | रे प्रेमयोगिनी ४६३                        |
|              | प्रसाद की नाट्यकला ५६२        |                                           |
|              | प्रह्लाद चरित्र ४७२ 👶         | प्रमलता १६४                               |
|              | प्राकृतपिंगल सूत्र २४-२५      | प्रेमलीला ( रोमियो ज्यूलिएट, गोपीनाथ      |
|              | प्राकृत प्रकाश ६ 💛 🔑          | पुरोहित ) ४६४                             |
|              | प्राचीन इतिहास—दि०—           |                                           |
|              | प्राचीन साहित्य ५६६           | े प्रेमवाटिका १६२                         |
|              | प्रात-विलास ,२६६              | प्रेमविलासिनी ४५७                         |
|              | प्रात रसमंजरी ३४८             | प्रेमशतक ५८६                              |
|              | प्रारुष्य पचासा ५८०           | प्रेमसंगीत ७२०                            |
|              | प्रिंसिपुल्स श्रव लिटररी वि   | कटिसिडम— प्रेमसंपत्तिलता ५८२              |
|              |                               | ा सिद्धांत' प्रेमसागर ४१४, ४१६, ४२०, ४२१, |
|              | प्रियप्रवास ६०७               | - ४२२, ४२४<br>                            |
|              | प्रियाजनमोत्सव कवित्त ३४८     | 🗝 😗 🔶 🖰 प्रमसुमाग २२९                     |
|              | प्रीतिचौवनी १६४ 💮             | - प्रेमांजलि ५८६                          |
|              | प्रेमचंद की उपन्यास कला       | पूद्र: प्रेमावती ६८                       |
|              | प्रेमचंद्रिका २६४-६५ <u>/</u> | ्रन्त ्रिमावली १६४                        |
| ~ <b>~</b> , | ``                            | -                                         |

फ

फतेह भूपण २६५ फाउस्ट ५५८ फाग खेलन समेतानुक्रम के कवित्त ३४६

फाग गोकुलाष्टक ३४८ फाग बिहार ३४८ फागविलास ३४८ फाजिल ग्राली-प्रकारा २६० फिर निराशा क्यों ५२४ फूलविलास ३४८

च

वंगवूत (पत्र) ४२७
वंगवूत (पत्र) ५२७
वंगविजेता ४५५, ४७१
वंगविजेता ४५५, ४७१
वंगविजेता ४५५, ४७१
वंगविजेता ४५६७
वनविनोद ३४८
वनविनोद ३४८
वनारस प्रखनार ४३१, ४३६
वनारसी पद्धित २२२
वनारसी विलास २२२
वन्गदे (फुटकल; रहीम) २१८
वरवै नायिकामेद (यरोदानंदन) द्रुष्य
वरवै नायिकामेद (रहीम) १४५,
२१७-२१८, ३०५

बरवै रामायण १३४, १४४-१४५

309

बजभद्र नखशिख-टीका (गोपाल कवि)

वलमद्र नखिशाख-टीका (प्रतापसाहि) ३१५

बलमद्री व्याकरण २०६ बत्तराम कथामृत ३६७ बाइविल ४२३, ४२५

वाग मनोहर ३०६
वादशाह दर्पण ४५४, ४६१
वानी ( जगजीवन साहब ) ६२
वानी ( रैदास ) ८२
वापू ७२१
वाबू हरिश्चंद्र का जीवनचरित ४६२
वामन बृहत्—पुराण की भाषा १६४

वारहखड़ी ३५४ बारहमासा ( हंसराज ) ३५३ बारहमासा ( सुदर ) २२६ बालदीपक ४८१ बालविधवा-संताप नाटक ४७६

बालविनोद ३४८ बालविवाह नाटक ४६८ बावनी (छीहल) १६८ बालावोधिनी ४६० बिगड़े का सुधार ५०१ बिहार बंधु ४५६, ४५७, ४७७ बिहारी ग्रीर देव ५३१

बिहारी विहार ( स्रविकादत्त व्या**स )** २४६, ३८०, ४७८, ५८२

विहारी सतसई २४६, २७४, ३४४, ३८४, ३८४,

```
७६०
                     हिंदी-साहित्य का इतिहास
बिहारी सतसई की टीका (कृष्ण किव) बौद्धगान स्रो दोहा 🗷
    २४६, २७४
                              ब्रह्मज्ञान ६१
विहारी सतसई की टीका (भगवानदीन)
                             ब्रह्मदर्शन पचीसी २६५
    ६३४
                              विह्यसूत्र ६२
बिहारी सतसई की टीका (रघुनाथ.)
                              , ब्रह्मसूत्रभाष्य-दे० 'उत्तरमीमांसा भाष्य'
                               ब्राह्मण (पत्र) ४५७, ४६५
विहारी सतसई की टीका (सरदार)
    २४६, ५७८
                                              升
बिहारी सतसई की टीका (सूरित मिश्र)
                              भॅड़ीवा संप्रह (बेनी बंदीजन) ३०१,
 दे०—'ग्रमरचंद्रिका'
                                    る二人
                              भक्त-नामानली (ध्रुवदास) १६४
वीजक ८०
बीसलदेव रासो २६,३२,३४-३८,५७ भक्त नामावली (नंददास) १७५
                  - , भक्तभावन ३१३
बुद्धकथामृत ३६७
बुद्धचरित (रामचंद्र शुक्ल ) ५४, न मक्तमाल ६८, १२०-१२१, १४७,
    ६५६, ६६० : १६२, १७४, १८२, १६४, ४६२
बुद्धिप्रकाश ( पत्र ) ४३२ . भक्तमाल की टीका (पियादास) १२८
                           , भक्तमाल रामरिकावली ( महाराज
वृद्धिसागर ३३२
                             - रघुरानिंह,) ११७
बुद्धिस्ट एसोटेरियम ८, १२,
बुधुवा की बेटी ५,४२
                            - भक्तिप्रताप १७८
                            भक्तिमगदीपिका ३४८
बृहत्कथा ५०२
बेकनविचार रत्नावली ५०७,
                           -भक्तिसागर "३४८' -
बेलि किसन रुक्मणी री २३१ 🔻 🐪 भगवत् स्तोत्र ,३६७
बैतालपचीसी ४३८; ५०२ - भगवद्गीता भाष्य ११६
बैतालपचीसी (देवीदत्त ) ३२२ ं ़भजन (महाराज विश्वनाथिंह )
                          , ३४५
बैतालपचीसी (लल्छलाल) ४२१
बैतालपचीसी (राजा शिवप्रसाद) ४३६ भजन कुंडलिया ( ध्रुवदास ) १६४
बैतालपचीसी ( सूरित मिश्र ) ४०५ भजनसत १६४
                                                           ŗ.,
वैतालपचीसी (हरनारायण) ३६६
                              भवानी विलास २६४
```

भागवत १५८, १६५, १७३-१७४, १८२, १६१, २६६, ४१६ भागवत दशम स्कघ (नददास.) १७५ भाव पचाशिका ३२७ भागवत दशम स्कंध भाषा ( लालच-दास ) १६८ भाग्यवती (श्रद्धाराम ) ४४६ भानमती ४६७ भारत कवितावली ३८७ भारतखडामृत ४३७ भारतजननी ४६१ भारतजीवन ४५७, ४५६ भारत त्रिकालिक दशा ४७६ भारतदुर्दशा ४६१, ४६६, ५८६ भारतबंधु ४५६, ४७६ भारतभक्ति ६१६ भारत-भारती ( मैथिलीशरण गुप्त ) ६१३, ६१६ भारतमाता ४६१ भारतिमत्र (पत्र) ४४१, ४५६, ४५७, ४५८, ४६४, ५१५ भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र 308 भारतवर्षीय इतिहास ४३७

भाषा हनुमन्नाटक 039 मिखारिगी ५४२ भीम प्रतिशा ५५७ भुशंडी रामायण १५३ भगोलविद्या ४२६ भूगोलसार ४२६ भू-चरित्र दर्पण ४२७ भारत वार्तिक ३८७ भूपभूषगा २०८, २३१ भारत सावित्री ३८७ भारत-सुदशा-प्रवर्त्तक ४५६ भूषण उल्लास २५६ भारत सौभाग्य ४६६, ५६३ भूषण चद्रिका २४५ भारती भूषण २८३, ३६७ ः भूषण हजारा २५६

भारतेंद्र (पत्र ) ४५७, ४७७ भावना ५६० भावविलास २६४ भाषा का इतिहास ४३६ भाषाभरण २६४ भाषा भागवत ३२३ भाषाभूषण २३६, २४४-२४५, २८६, ३२१

भाषा महिम्त ३७२, ३७६ भाषा योगवासिष्ठ ४१० भाषाविज्ञान ५.१६ भाषा व्याकरण ३६७ भाषा सप्तशती (नवलसिंह) ३२३, ३८७

१४६-१५०,

भूषण ( गोविंद गिल्लाभाई ) ५८०

| ७६२ हिंदी-साहित                            | य-का इतिहास                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| भोजनानंदाष्टक ३४⊏                          | मनसिंगार १६४                     |
| भोजप्रबंध २३                               | मनोमंजरी ३४८, ५८३                |
| भोरलीला ३४८                                | मनोरंजक वृत्तांत ४२६-            |
| भ्रमरगीत ( कुष्णदास ) १७६                  | मनोरथ मंजरी ३४६                  |
| भ्रमरगीत ( नंददास ) १७५, ६३७               |                                  |
| भ्रमरगीत (सूरदास ) १७२-१७३                 | मरता क्या न करता ४८०             |
| भ्रमरगीतसार (रामचंद्र शुक्ल) ५६२           | मरदानी                           |
| * 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    | मिल्लिका देवी या बंगसरोजिनी ५००  |
| म<br>                                      |                                  |
| मंगलघट ६१३                                 | महात्मा ईसा ५५६                  |
| मंगलप्रमात ५४२                             | महादेव-गोरख-संवाद १८             |
| मंडोवर का वर्णन ४१२                        | महाभारत ४४६                      |
| मजलिस मंडन ३४८                             | महाभारत ( गोकुलनाथ, गोवीनाथ      |
| मतिराम ग्रंथावली ५३१                       | श्रीर मिणिदेव ) ३२३, ३६७,        |
| मतिराम सतसई २५२                            | रेंद्द                           |
| म्रस्यकथामृत ३६७                           | महाभारत ( छुत्रसिंह )—दे० 'विनय  |
| मत्स्यगंघा ५५६                             | मुक्तावली'                       |
| मदनाष्टक २१८ ;                             | महाभारत ( सन्नलिस चौहान ) ७,     |
| मधुकण ७२०                                  | ३२२, ३२६                         |
| मधुत्राला ७२२ 🕟                            | महाराणा का महत्त्व ६७८           |
| मधुमालती(कार्तिकप्रसाद खत्री <b>)</b> ४८०, | महाराणा प्रताप या राजस्थान-केसरी |
| <i>88</i> 9 - '                            | ४८०, ४६१                         |
| मधुमालती ( मंक्तन ) १५ –११                 | महारानी पद्मावती श्रथवा मेवाइ-   |
| मधुरिया ३६५                                | कमिलनी ४८०                       |
| मधुशाला ७२२                                | महारामाय्ण १५३                   |
| मधूलिका ७२१ 🛂                              | महारामोत्सव सटीक १५३             |
|                                            | महावीर चरित्र ४६४                |
| मन के मोती ६६६                             | -मिहम्न भाषा—दे० 'भाषा मिहम्न'   |
|                                            |                                  |

माँ ५४२ माडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ग्रव नार्दर्न हिंदोस्तान ४८६ मातृभाषा की उन्नति किस विधि करना योग्य है ४७६ माधव ६६५ माधवविनोद नाटक २८४ माधवविलास ४२१ माधवानल कामकंदला ३२२, ५०२ माधवानल कामकदला (त्रालम) २२०, २३१ माधवानल कामकदला (हरनारायण) ३६६ : माधवी ६६२ माघवी वसंत ३८६ माधुर्यलहरी ३७७ माघोनल ४२१ मानमंजरी १७५ मान-रस-लीला १६४ मानलीला १७५ . मानवधर्मसार ४३८ मानव ७२० मानवी ६६२, ६६३ मानस-दे॰ 'रामचरितमानस' मानसिंहाष्ट्रक ५७६ मानही ५५६, ७२२

मारकंडेय पुराख ५५४

मारगन विद्या २२३

मालतीमाधव २८४ मालतीमावव (सत्यनारायण कविरतः) ४६५, ६३७ मालतीमांघव ( सीताराम ) ४६४ मालविकारिनमित्र ४६४ मित्रविलास (पत्र) ४५६, ४५७, XYE मिथिलाखंड ३८७ मिलन ६२८ मिश्रगंधु विनोद ५२८ मीरा की प्रेम साधना ५५२, ५६३ मीरावाई नाटक ४६६ मुतलबुत्तवारील ४१५ मुंशियात ग्रन्त्रलफनन १६३ मुकुल ७२२ मुक्ति का रहस्य ५५६ मुग्धावती ६८ मुद्रारात्त्स ४६१, ५५२ मुसद्स हाली ६१३ मूल ढोला ३२३, ३८७ मूलभारत ३८७ मृगावती ६४-६५,६८-६६ मृगी दु:खमोचन ६२० मृच्छकटिक ४६४ मृरमयी (राधाचरण गोस्वामी) ४७७ मृरामयी ( सियारामशरण गुप्त ) ७२१ मेवदूत ( कालिदास ) ५६६, ६७५। मेघदूत (केशवप्रसाद मिश्र) ६२१

७६४ मेषदूत ( जगमोहन सिंह ) ५८२ 🕒 मेघदूत ('पूर्ण') — दे० 'घाराघर मेघरूत (राजा लच्मणसिंह) ५७६ मेघदूत (लाला सीताराम) ४९४, ५८३ मेघनाद-वध ६१६ मैकबेथ ४६४ मोच्चपदी २२३ मोहन चद्रिका ४८० मौर्यविजय ७२१ -य यमुना लहरी ३१३ यशधर-चरित्र—दे॰ 'जसंहर चरिउ'

यशोधरा ६१३, ६१५, ६१६ 🔗 🗀 यामा ७२०

युक्ति-तरंगिणी २५८ युगलरस माधुरी ३'२१ युगलशतक १८८

12 2 युगवाणी ६५७, ७११, ७१४ युगांत ६५७, ७०७, ७०८, ७०६, 😁

७१०, ७१३ 🐪 यूरोपियन धर्मशीला स्त्रियो के चरित्र 1 1 5 7 7 308

यूसुफ-जुलेखा ११५ योग चिंतामिण १२२ योगवासिष्ठ भाषा ३१५, ४१२,

४१३, ४१५

योगसार ७ -योगेश्वरी साखी १८

रंगभूमि ५४२ रंग मे भंग (मैथिलीशरण गुप्त) ६१३ रंगविनोद १६४

रंगबिहार १६४ रंगहुलास १६४ रत्ताबंधन ५५१, ५५३

रघुवंश ४७६, ६१० रघुवंश (राजा लद्मग्रसिंह) ४४० रघुवंश (लाला सीताराम) ५८३

रघुवंश का पद्मबद्ध भाषानुवाद ( सरयु-

रतन हजारा (रसनिधि) २४०, ३४४

प्रसाद मिश्र ) ६११ रघुवर करणाभरण ३५४ रिजया बेगम ५०१

रगाधीर ग्रीर प्रेममोहिनी ४७२, ४७३ रणमल्ल छंद ५३ रतन बावनी (केशव) २०६, २१३

रतिमंनरी १६४ रत्नलान ६०

रत्नाकर ५८४ रत्नाकर जोपम कथा १३. 🥠

रत्नावली नाटिका (बाल मुकुंद गुप्त) प्रध्

रत्नचंद्रिका ३१५ 🔭

रतावली नाटिका (भारतेद्व) ४६४ रशिम ७२० रस ( गुमान मिश्र ) ३५६ रस-कलश ५८३ -रस-कल्लोस (करन कवि) ३०६ रस-कल्लोस ( शभुनाय मिश्र ) २६२ रसकेलि वली ३३७ रसप्राहकचद्रिका २७० रसचद्रोदय २७०-७१ रसतरंगिणी २३५ रसतरंगिणी (शभुनाथ मिश्र) २६२ रसदीपिका ३५४ रसनिवास २६८ रसपीयूष-निधि २८४ रसप्रबोध (रसलीन) २८६ रसमनरी ( घ्रवदास ) १६४ रसमनरी (नददास ) १७५ रसमुक्तावली ( घ्रुवदास ) १६४ रसरग (ग्वाल ) ३१३ रसरतन (पुहकर) २२८, २३१, २८४ रसरतमाला ( स्रिति मिश्र ) २७० रसरत्नाकर (गिरिधर) ३६७ रसरत्नाकर (भूपति ) रद्धश रसरत्नाकर (सूरति मिश्र ) २७० रसरत्नावली ( ध्रुवदास ) १६४ रसरत्नावली (मडन) २५१ रसरहस्य (कुलपति) २५८-५६, ३६० रसगन ( मितराम ) २५३, ३०६

रसराज की टीका (प्रतापिंह) ३१५ ~ रसविनोद (महाराज रामसिंह) २६८ रसविलास (देव) २६४-६५ रसविलास (बेनी वंदीजन) ३००-१ रसविलास (मंडन) २५१ रसविहार (ध्रवदास) १६३ रससागर ( श्रीपति ) २७२ रससाराश (दास ) २७७, २७६ रस हीरावली ( ध्रुवदास ) १६४ रसानद लहरी (देव) २६५ रसानंद लीला ( घ्रवदास ) १६४ रसानुक्रम के कवित्त ( नागरीदास ) 388 रसानुक्रम के दोहे (नागरीदास) रसायनप्रकाश ४२७ रसार्गव २६० रिंक गोविंद ३२१ रसिकगोविंदानदघन ३२०, ३२१ रसिकप्रिया (केशव) २०८,२०६,२१३ रसिकप्रिया की टीका (सरदार) ४०७, 400 रसिकप्रिया की टीका (स्रित मिश्र) 700 रसिकमित्र (पत्र ) ६२६, ६२८ रिकमोहन (रघुनाथ) २८७ रिकरजनी (नवलिंह) ३८० रिषकरत्नावली (नगरीटास) ३४८ रिवकरवाल (कुमारमिण भट्ट ) २६२ -

रसिकवाटिका (पत्रिका) ५८५, ६२३ राठौड़ॉ री ख्यात ५० रिंकिबनोद (चंद्रशेखर) ३८६ े राधा अष्टक ३१३ रसिकानंद ( ग्वाल ) ३१३ -राधाकात ५०१ रसेश्वरदर्शन ७४ 'राधाकुष्णविलास ३६८, ३६९ रहसलता ( ध्रुवदास ) १६४ ं राधानखशिख ३६८ रहसलावनी ( नवलिंह ) ३८७ राधा-माधव-मिलन, ( ग्वाल ) ३१३ रहस्यमंजरी ( ध्रुवदास ) १६४ राधामाधव बुध मिलन, विनोद (कालि-रहीम काव्य २१८ दास त्रिवेदी ) २६१ रहीम दोहावली (या सतसई) २१८ राघा सुधानिधि १८० रहीम रत्नावली २१८ राधा सुधाशतक ३५८ रहीम सतसई—दे॰ 'रहीम दोहावली' राधिका विलास २६५ राका ( उदयशंकर मह ) ५५६, ७२२ रानी केतकी की कहानी ( या उदयभान चरित ) ४१४, ४१६, ४४२, राव्तस का मंदिर ५५६ रागगोविंद (मीरा) १८५ प्०३, प्र७ रामकथामृत ३६७ -रागरत्नाकर ३५६, ५७८ <sup>-</sup> रामगीतावली १.४५ रागरत्नाकर (देव) २६५ व ं रामचंद्र की सवारी ३४५ रागसोरठ के पद १८५ " रामचंद्र विलास ३८७ राजकुमारी ५०१ राजतरंगिणी ४५४ 'रामचंद्रिका (केशव) २०६--२२०, २१२. २३१ राजनीति ४२१ रामचंद्रिका की टीका ( जानकीप्रसाद ) राजपूत की हार ५५८ राजपूताने का इतिहास ३७ रामचंद्रिका की टीका ( भगवान दीन ) राजमुक्ट ५५४ राजयोगं ६१ ६३४ रामचंद्रोदय कान्य ५८७, ६६० राजस्थान केसरी (रांधाकृष्णदास) रामचरित चिंतामणि ६१६ दे० 'महोराणाप्रतापे' राना भोन का सपना ४४२, ५०३ रामचरितमानस ७, १२८, १३०-१३१, १३७, १४१–१४४, १४८,१५३, राजाशिवप्रसाद का जीवनचरित ५००

१६४, १७४, २३१, ३१६, ३६१, रामायण सुमिरनी (नवलसिंह) ३८७ ३६७, ३७४, ३७५, ४२१, ४३०, रामायण सूचनिका (रसिक गोविद) ४६४, ५८६, ६१५ ३१६

रामचरित्रमाला ३४६
रामध्यान मजरी १४६
रामध्यान मजरी १४६
रामनवरत्त १५३
रामरत्ता स्तोत्र १२२
रामरस तरिगणी ३५४
रामरसायन ३०६, ३२३
राम रहीम ५४२
रामलाला नहछू १३४, १४४
रामलीलाप्रकाश ५७८
रामलीलाप्रकाश ५७८
रामविवाह खंड ३८७
रामसतसई (गो० तुलसीदास) १४४
रामसतसई (रामसहायदास) ३८८,

रामसलाका १४४
रामस्वयंवर ३८६, ५७८
रामाज्ञा प्रश्नावली १४४-१४५
रामायण (चिंतामिण ) २४२
रामायण ( तुलसीदास )-दे॰ रामचरितमानस

रामायण ( भगवंतराय खीची ) ३६२ रामायण ( महाराज विश्वनाय सिंह ) ३४५

रामायण महानाटक १४८—१४६ रामायण (वाल्मीकि)–३० 'वाल्मीकि रामायण' रामाश्वमेघ ३२३, ३७४ रामाष्टक ३६७ रामाष्ट्रयाम ५७८ रायचद्रिका ३५३, ५८६ रावग्रेश्वर कल्पतर ५७६ राष्ट्रभारती ६१६ रास के कवित्त ३४८

रास पंचाध्यायी (नददास) १७५-१७६, ६२०

राम पंचाध्यायी (नवलसिंह) ३८७ रास पंचाध्यायी (रहीम) २१८ रास पचाध्यायी (न्यास) १६० रासरसलता ३४८

रासो—दे० 'पृथ्वीरान रासो' रासो सरचा ४७८ रिमिक्तम ६६५

रुक्मिणी मंगल (नद्दास) १७५ रुक्मिणी मगल (नरहरि बंदीजन)

188, 738

रुक्मिणी भगल ( नवलिंह ) ३८० रुक्मिणी परिणय ( महाराज रष्टुराज-

सिंह ) ५७८ रुक्मिग्गी परिखय (हरिग्रीघ) ४६४ रूपक रामायख (नवलसिंह) ३८७

रूपमंजरी १७५

रूपराशि ७२१ रूपविलास (रूपसाहि) २६३ रूपविलास ( सबलसिंह ) ३२७ रेखता ३४६ , रेग्राका ७२२ रेल का विकट खेल (कार्तिक प्रसाद खत्री ) ४६०, ४८० रेल का विकट खेल (बालकृष्ण भट्ट ) ४६८ रोमियो ज्यूलिएट ४७३, ४६४ रोला रामायण १४४ रीजतुल हकायक ११२ ल लंदन रहस्य ४६८ लक्षण शंगार २५२ लच्मग्राशतक ३८६ लच्मग्रसेन पद्मावती कथा २३१ लच्मी (पत्रिका) ६३३ लदमी का खागत ५५८ लच्मी नखशिख ३६७ लच्मीश्वर रत्नाकर ५७६ लखनऊ की कब ५०१ लिछिमन चिद्रिका ३२१ ललितललाम (मितराम) २५३ ललित विग्रहराज नाटक ३५ जलित शृंगार दीपक ३५४ ललिता नाटिका ४७८

लला बाबू ४६६

लवजी का स्वप्न ४७६ लवंगलता ५०१ लहर ६५६, ६७७, ६८२, ६८३, ६८५ लालचंद्रिका २४६, ४२१ लालित्यलता २६४ लीलावती ५०१ लैला ४६८ लोकमित्र (पत्र) ४४२ लोकोक्तिरस कौमुदी २६३ लोमश संहिता १५३ व . वंशीध्वनि ७२२ वक्रोक्तिविनोद ५८० -वनजन प्रशंसा ३४६ वनविहार १६४ वनवीर ४६३ वनश्री ७२२ वभुवाहन ४६३ वरमाला ५५४ वर्तमान इतिहास ४२५ वर्षात्रमुतु की मॉक्त ३४८ वर्षा के कवित्त ३४८ ं वसंत चौंतीसी ३४५ वसंत वर्णन ३४६ वसंत वियोग ६२३, ६२४ वाकयात बाबरी २१८ . वाग्विलास ( सरदा र) ५७८ वाग्विलास ( सेवक ) ५७८

वाणी भूषण ३८८ वामन कथामृत ३६७ वरवधू विनोद २६१ वारागना रहस्य महानाटक ४७० वाराइ कथामृत ३६७ वार्ता—दे॰ 'चौरासी वैष्णवो की वार्ता' वार्ता संस्कृत ३६७ वाल्मीकि रामायण ३०६, ६५२ वाल्मीकि रामायण ( पद्यानुवाद, गिरिधरदास ) ३६७ वाल्मीकि रामायण - श्लोकार्थप्रकाश (गर्गाश ) ३७७ विकटभट ६१३ विकास ५४२ विक्टोरिया चरित्र ४८१ विक्रमविलास २७२ विक्रम सतसई ३२८ विक्रमाकदेवचरित चर्चा ५२८ विक्रमादित्य ५५६ विचित्र विवाह ६१६ विजय ५४२ विजय मुक्तावली ३२२, ३२८ विजयिनीविजय वैजयती ५८६ विज्ञानगीता (केशवदास) २०६, २१३ विज्ञानभार्कर ३८७ विज्ञानयोग ६१ विदा ५४२ विद्यापति की पदावली ५७

विद्याभास्कर (पत्र), ६२० विद्याविनोद ४६३ विद्यासागर ४२६ विद्यासुदर नाटक ( भारतेतु ) ४५३, ४५६. ४६१ विद्वद्विलास ३०७ विद्वान् संग्रह ४२६ विनयपत्रिका १२६, १३५, १४४-, १४५, १५२, १८५ विनयपत्रिका की टीका (महाराज विश्वनाथसिंह ) ३४५ विनयशतक २८२ विनोदचद्रिका २७० विभक्तिविचार ४६१ विरजा ४७७ वीर सतसई ५८६ विरहवारीश ( वोघा ) ३७१ विरहमंजरी (नंददास) १७५ विरह लीला (घनानंद ) ३३७ विरह विलास ( बख्शी हंसराज ) ३५३ विराटा की पद्मिनी ५३८ विराट् पुराग १८ १६ विवेक दीपिका ६१ विवेक मार्तेड १६ विवेक-विलास ३८६ विवेकसार चद्रिका ३५४ विशुद्धचरितावली ४६२, ५१२ विश्रामसागर ५७८

चृत्तविलास २६५

विश्वनाथ नवरत ३६४ वृत्त तरंगिणी ३८६ विश्वनाथप्रकाश ३४५ वृत्तविचार २६० विश्वभोजन प्रसाद ३४५ वेगाी सहार ४६४ -विश्वसाहित्य ५६६ वेदना ५६० विश्वामित्र ,५५६ वेदनिर्ण्य पंचाशिका २२३ विषस्य विषमीषधम् ४६१ वेदांतपचक शातिका ३४५ विषाद ७२१ वेदांत भाष्य ११६ निष्णुपुराण् ४१५ वेदांतसार ३५४ विष्णुपुराण भाषा (दास) '२७७ वेटांत सूत्रों के भाष्य का हिंदी ऋतुवाद विष्णु विलास ३३४ ४२६ विसर्जन ७२२ , 🗥 वेनिस का बॉका ( ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय ) ५०१ विहारचंद्रिका ३४८ 🕠 वीणा ( पंत ) ६६६ वेनिस का बैपारी (गोपीनाथ पुरोहित) वीर च्त्राणी ६३३ 838 वेश्याविनोद महानाटक—दे० वारांगना वीर नारी ४५३, ४६३ रहस्य महानाटक' वीर पंचरत ६३३ वैज्ञानिक कोश ४८६ वीर बालक ६३२ वैताल पंचविंशति २७० वोर सतसई ६३३, ६६० 🕡 वीरसिह का वृत्तांत (राजा,शिवप्रसाद) वैतालिक ६१४, ६१६ वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ४६०-, पु०३/ " वीरसिंहदेव चरितंं (केशव) २०६-४६१ वैदेही वनवास ६'०६ २१०, २३१ वैद्यलीला १६४ वीर हमीर ४६८, ७२० वैनविलास ३४६ वीरेंद्र वीर ४६८ वैराग्यदिनेश ३६४ बृंद सतसई ३२७ वैराग्यवल्ली ३४८ बृंदावन शतक ३५६ वैराग्यसंदीपिनी १४४ ष्ट्रंदावन सत १६४

वैराट् पुराण १६

वैशाख माहातम्य ४०५ ' वैश्योपकारक ( पत्र ) ५११ 👝 वैष्णवमताब्ज भास्कर ११६, १२३ वैष्णव वार्ताऍ—'दे॰ ' दो सौ बावन ' वैब्ल्वों की वार्ता' श्रीर 'चौरासी ा वैष्एवों की वार्ता' व्यंग्यार्थ कौमुदी ३१५, ३१६ व्यक्तभावानुगत तत्त्रसिद्धिः १२ 🕟 व्याहलो १६४ व्रजदीपिका ३८७ व्रजभारती ६६० व्रजरज ६६० व्रजलीला १६४ व्रजनिलास ७, ३२३, ३६६-३६७

वनवेकुठ तुला ३४८ व्रजसार ३४८ व्रजांगना ६१६ 🦇

श "

शंकामोचन ३८७ शकुतला नाटक ( नेवाज ) २६३ 👉 शकुतला नाटक (प्रतापनारायण मिश्र) —दे॰ 'संगीत शाकुतल' शकुतला नाटक (राजा लच्नमण्सिष्ट )

४४२, ५७६ शकुतला नाटक ( लब्ल्लाल ) ४२१ । शिवासाधना ५५३ शक्तिसंगम तंत्र १३, १६ शतप्रश्नोत्तरी २०५ शतरजशतिका २७७

शतोपदेश ४४६ शब्द ३४५ शब्दरसायन-दे॰ 'काव्यरसायन' शब्दावली ( दूलमदास ) ६२ शब्दावली (धर्मदास ) ८३ शमसाद सौसन ४७७ शरद की मॉम ३४६ शर्मिष्ठा ४६८ शशांक ५३८ शातिशतक ३४५ ,शार्ड्डघर पद्धति २४ शालिहोत्र ३०४ शाहजहाँ ४६३ शिखनख ( नागरीदास ) ३४६ ' शिव चौपाई २६३ शिवरान भूषण (भूषण) २५६, ३२४

शिवशंभु की चिहा ५१६ शिवसिंह सरोज '३, र३, ५, १२४, १२६, १४४, २००, २२४, २४८, '२६१-६२, ३०५, ३२८, ३६२, ३७१, ४८६ शिवस्तोत्र ३६७

· ंः शिवानात्रनी २५६, ३२४ शिशुपालवध ६२० शिशुपालवध का हिंदी अनुवाद-

'हिदी माघ'

श्यामसगाई १७५

श्यामालता ५८२

७७२...

शीतसार ३४८ शुकरंभा संवाद ३८७ शुभचितंक, ४५७ शूलफूल ७२१ 🕠 श्रंगारचरित्र ( देवकीनंदन ) २९७ शृंगारनिर्णय ( दास ) २७७, ७९ शृंगार बत्तीसी (द्विजदेव) ३६६ श्टंगार भूषण ( बेनीप्रवीन ), ३०३ श्रृंगार मंजरी ( प्रतापसाहि ) ३१५ श्रंगाररस मंद्रेन (गो० विद्यलनाथ ) 🖟 श्रीराधास्तोत्र ३६७ 808 श्रंगारलता ( सुखदेव मिश्र ) २६० , श्रीरामार्चन पद्धति ११८-११६ श्रृंगारलतिका (द्विजदेव) ३६६ 💮 श्रीरामावतार भजन तरंगिग्गी. १५४ -श्टंगारशतक ( संस्कृत ) ४०७ 🗼 श्रीस्तोत्र ३५५ श्रृंगारशिचा ( वृंद ) ३२७ 👚 ् श्रुतिदीपिका ३५४ ः श्रंगारशिरोमिण ( महाराज) जसवंतिं श्रुतिपंचमी कथा ७ द्वितीय ) ३०४ श्रंगार शिरोमिण ( प्रतापसाहि ) ३१५ श्लेषचंद्रिका ५८० श्रंगार् संग्रह ( सरदार ) ५७८ 🕟 शृंगार सप्तशती २४६ शृंगार सरोजिनी (गोविद गिल्ला भाई) ५८० षट्ऋतु ( सरदार ) ५७८ 🗀 शृंगार सागर ( चंदन ) २५६ -शृंगार सागर (मोहनलाल मिश्र ) २०७, संकटमोचन १४४ 417 3 7 7 1 1 **२**३२ श्टंगार सोरठ ( रहीम ) २१८- . . . . . श्टंगार सौरभ ( राम ) २६२ 🚎 🔅

श्राख्यानों का श्रनुवाद ४७६

श्यामासरोजिनी ५८२ श्यामास्वप्न ४७४, ४७५ श्रांत पथिक ६०४, ६०६ श्रावकाचार ७ श्रीमद्भागवत—दे०—'भागवत' श्रीमद्भागवत की सूद्म टीका १५७ श्रीमद्भागवत की सुनोधिनी टीका १५७ , श्रीरामस्तोत्र ३६७ ुः श्रुतिभूषण २०८, २३१ षट्ऋतु (गोविंद गिल्लाभाई ) ५८० स संकर्षणाष्ट्रक ३६७ 👶 🐪 संगीत की पुस्तक ३३२ संगीत रघुनंदन ३४५ ; शेक्संपियर के नाटकों के (लैंब-कृतः) ें संगीत शाकुंतल ४६६ 🥶 🗓

संग्रामसार २५८

संचिता ६६२ **धंतवानी सीरीज ८२** ा सयोगता स्वयंवर ४६८, ४७१, ४७३, प्र२७

सगरविजय ५५६ सज्जन-कीर्ति-सुधाकर ४५६ सन्नाद-संबुल ४७७ सतसई (बिहारी)—दे०—'विहारी सतसई'

सतसई ( भूपति ) २८१ सतसई की टीका (प्रतापसाहि)— दे० 'रत्नचद्रिका'

सतसई की टीका ( सरदार ) ४०७ सतसई बरनार्थ ( ठाकुर ) ३८० सती चद्रावली ४७७, ५६०

सतीप्रताप ४६१, ४७६, ५४६ सत्यवती कथा ७२-७४, १३३, २३०,

२३१

सत्य हरिश्चंद्र ४६१, ४८४, ५६० सत्यामृत प्रवाह ४४६ सत्यार्थप्रकाश ४४४

सत्योपाख्यान ३०१, ३८५

सदा की मॉक ३४८

सदाचार मार्तेड ४५७

सदादर्श ४५६

सनेह सागर ३५३

सबसे बड़ा आदमी ५५८

सभामंडली १६४

सभाविलास ४२१ समयप्रवंघ ( रसिकगोविंद ) ३२१ समयप्रबंध पदावली ( ऋलवेली ऋलि ) ३५५

समरसार ३८६ समस्यापूर्ति-प्रकाश (कविसमाज) ५८२ समस्यापूर्ति-प्रदीप (गोविद गिल्लाभाई)

450

समालोचक (पत्र) ५११, ५१६ सरकार तुम्हारी त्र्यांखो मे ५४२ सरफराज चंद्रिका २६७ सरस रस २७० सरस सुमन ७२२

सरस्वती (पत्रिका) २५६, ४८०, ४६०, ५००, ५०३, ५०४, ५०८, ५१५% प्रश्, प्रव, ६०४, ६१०, ६१३,

६१६, ६१६, ६४३ सरस्वतीभवन स्टडीज १७ सरोज-कलिका २७२ सर्वदर्शनसग्रह ७४ सर्वलोह प्रकाश ३३२ सर्वसग्रह ३४५ सहस्रगीति ११८ सॉमी के किवत ३४८

सॉमी फूलवीनन संवाद ३४६

साध्य श्रटन ६०५

साध्यगीत ७२०

साकेत ६'१३, ६,१४, ६१६, ६६३

साधना ५६० सिद्धांत चौतीसी ३५४ 😁 😘 🔻 4 7 5 सारसुघानिधि ४५८, ५१६ सिद्धांत पंचाध्यायी (:संददास ), १७५ सारावली—दे० 'सूरसारावली' सिद्धांतबोघ ( ग्रनन्य ) ६१ : - 🔑 सास-पतोहू ४६७ विद्धांतबोध (महाराज जसवंतिसंह) साहसेद्र साहस ४६४ 🗼 🚎 २४५ सा-हत्यदर्पस २०८, २३३, ३२० विद्धांत विचार १६४ साहित्यरस ३०६ सिद्धात समह ४३७ साहित्यलहरी ४७, १६०-१६१ सिद्धांत सार २४५ साहित्य समीचा-सिद्धांत—( 'प्रिंसिपुल्ज सिद्धार्थ ६६३ त्रव लिटररी क्रिटिसिन्म') ५६५, सीतबसंत २६६, ५०२ प्रह, प्र७६ सीतारामगुणार्णेव ३६६ सीताराम सिद्धांत-मुक्तावली ३५४ साहित्य-सरसी ५७८ साहित्य सरोवर ६२८ सीता वनवास ४६५ साहित्यसार २५२ साहित्य सुधाकर ५७८ सुंदरकांड ( मनियारसिंह ) ३७६- ' साहित्यालो चन ५१६ सुंदरविलास ८७ ६० 🐪 सिगार सत ( घ्रुवदास ) १६४ सदरशृंगार २२६ 🗼 🗥 🐪 सिंगार सार ( नागरीदास ) ३४८ सुकविसमीचा ५६३ सिंद्र की होली ५५६ 🏸 👵 सुलमंजरी १६४: सिंधुदेश की राजकुमारियाँ ४७६ मुखसागर तरंग (देव) २६५-सुजानचरित्र (स्दन) ३२२ ३२३, सिंहासन बत्तीसी (लल्वूलाल ) ४२१, ३६२-३६३,४८६ \*- ' ५०२ सिहासन बत्तीसी ( सुंदर:) २२६- · · सुजान रसखान १६२ सिंहासन बत्तीसी ( पद्मबद्ध, सोमनाथ ) सुजानविनोद २६४ सुजानविलास रद्र४ —देव 'सुजानविलास' व सिद्धराज ६१३ सुजानसागर ३३७ षिद्धषिद्धांत पद्धति १६ 😁 🚟

सिद्ध हेमचंद्र:शब्दानुशासन २१-२२

सुजानानंद ३४८ 🚁 🚟 🗆

सुदर्शन (पत्र) ५११-५१२. 🖘

सुदामाचरित्र(नददास)१७५,२३१,५८६ सुदामाचरित्र (नरोत्तमदास) २००, ५८६ सुदामा नाटक ( राधाचरण गोस्वामी ) ४७७ सुदामा नाटक (शिवनदन सहाय) ४६६ सुघाकर (पत्रः) ४३१ संघानिधि २८२ सुनाल ६६३ सुनीता ५४२ सुनीतिप्रकाश ३३२ सुमन ६१२ सुमनाजलि ६६३ सुमित्रानदन पत ५६४ सुमिलविनोद २६५ ' ' सुरभी दारलीला ३७२-३७४ सूर पंचरतः ५६२ स्रसागर १३१, १३३-१३५, १४४, १६०-१६१, १६३, १६५, १६७, ' ' १७२, १८७, १६०, ३६६' सूरसारावली १६०-१६१ सेवासदन ५४१ सौदर्यलहरी ३७६. सौदर्योपासक ५०१ सी त्रानान त्रीर एक सुनान ४५५ स्करग्रत ५४६-५५१, ५५३ स्ट्राइक ५५८ स्त्री सुबोधिनी ४७६ स्वम ६२८-६२६

स्वप्नवासवदत्ता ५५८

स्वर्गीय वीगा ६०४, ६०६
स्वर्गालता ४८०
स्वामी विशुद्धानद जी का जीवनचरित्र
५१२
स्वामी हरिटास की के पद १८६
हस जवाहिर ११०-१११

हठी हम्मीर ४६६ इनमचरित्र १५१ हनुमत छन्नीसी (मनियारसिंह) ३७६ हनुमत पचीसी (गर्गश ) ३७७ हुनुमत पचीसी(भगवंत राय खीची)३६२ हनुमत् भूषण् ५७८ इनुमत् सहिता १५३ हनुमद् बाहुकं े दें० 'हनुमान बाहुक' हनुमन्नाटक (बलभद्र मिश्र ) २०६ हनुमन्नाटक ( सस्कृत ) १४६ हनुमन्नाटंक (हृदयराम )—दे०-'भाषा हनुमन्नाटक' हनुमान नखशिख ३८६ हनुमान नाटक (राम) २६२ हनुमान पंचक ३८६ हनुमान पचीसी ( सुभान ) ३८६ हनुमान बाहुक १४४-१४५,१५१ हमारे छाहित्य-निर्माता ५६३ इम्मीर महाकाव्य ४१ हम्मीर रासो (शार्ङ्गधर) २५-२६,३२२

हम्मीर रासो (जोधराज) ३२३, ३५१

हम्मीर हठ ( खाल ) ३१३, ३५१

हम्मीर हठ (चद्रशेखर्) ३२३, ३५१, -हिंदू ६१३ . ' ₹5-328 िहिंदू गृहस्थ ५०१ हरमिट ६२० हिंदू बांघव (पत्रिका );४५८, ४७७ हरिचरित्र १६८, २३१ हिंदोस्तान (पत्र,इॅगलैंड) ४४२, ४५७-हरिदासंजी की बानी १८६ 845 'हरिदासजी को ग्रथ १८६ हित-चौरासी १८०-१८२ हित-चौरासी टीका (प्रेमदास) १८० इरिप्रकाश्टीका (विद्यारीसतसईकी) २४६ हित-चौरासी टीका ( लोकनाथ ) १८१ हरिभक्ति-विलास ३८६ हरिवंश ( ऋनु० गोपीनाथ ) ३६८ हितजी की सहस्र-नामावली १८१ हेरिश्चंद्र ( रत्नाकर ) ५८४ हितजु को मंगल १७८, १८१ इरिश्चंद्र चंद्रिका ४५६, ४७६, ४७८, हित तरंगिणी १६८-१६६ '' 1 15 820 828 - 1. 15 C हित सिगार लीला १६४ इरिश्चद्र मैगजीन ४५६ ४६०, ४७२ हितोपदेश (नददास) १७५ हितोपदेश (पद्मांकर) ३०६ . 800, 850, 17, m, , हितोपदेश ( बद्रीलाल ) ४३७ हर्ष (गोविंददास ) ५५४ हर्षचरित ६, ५४० हितोपदेश ( लल्लूबाल )—दे,० हल्दीघाटी ६६५ 'राजनीति' हितोपदेश उपखाणाँ वावनी १४६ हिंडोरा के कवित्त (नागरीदास्) ३४८ हिंडोला ( रत्नांकर ) ५८४, हिंदी कालिदास की श्रालोचना ५२७ हिम्मत् बहादुर-विरुदावली १४६, ३०७, ३२४ हिंदी-कोविंद रत्नमाला ५१६ हीराबाई ५०१ हिदी-दीप्ति-प्रकाश (पत्र) ४५६-४५७ हुंकार ७२२ हृदय की प्यास ५,४२ हिदी नवरत्न ५२८, ५३१ हृदयहारिग्री ५०१ हिंदी-प्रदीप ४५६-४५७, ४६६ ४६८ हिदी भाषा श्रीर साहित्य ५१६ हैमलेट ४६४ ' होरी की मॉक्त ३४८ हिंदी माघ ६२०' होरी के कवित्त ३४८ हिंदी-ब्याकरण ४८७ 🕟 हिदी शब्दसागर ४८७ 🟸 🕌 होरेशस ६३७ हिंदुस्तानी राहित्य का इतिहास ४३३,४८६ होलिका-विनोद-दीपिका ३५४

